QL H 615.536 e de la companior de la compan लाल बहादुर अकादमी L.B.S. Natis istration MUSSOORIE पुस्तकालय LIBRARY अवाप्ति सख्या Accession No. 14071 वर्ग सख्या 615.536 Class No. पुस्तक संख्या Book No.\_ witan

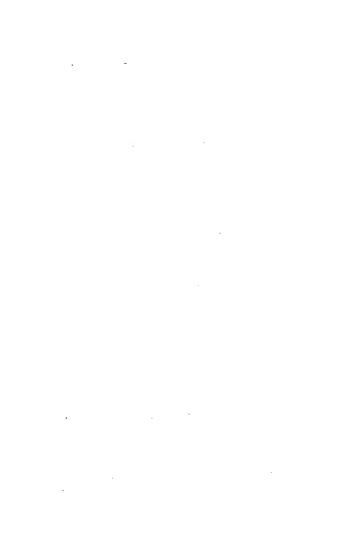



अ% आर्थाः अ⊀

महर्षि अभिवेश प्रणीत

# <sup>≈</sup>चरक-संहिता<sup>®</sup>

चरक और हड़बळ से प्रतिसंस्<del>थ्रत</del> (हिन्दी अनुवाद ) सूत्र-तिदान-विनानात्मक प्रथम स्वण्ड

अनुवादक— कशिराज श्री अतिदेवजी गुप्त, विद्यालंकार, भिषग्रज ( गुरुकुक विकाविद्यालय )

ग्रकाशक---

भागेव पुस्तकालय, गायघाट, वनारस । त्राञ्च—कवीद्गीगली, वनारस ।

द्वितीय संस्करण ] वर्गाधिकार स्वरक्षित

[ मूल्य १२)

### दो शब्द

श्रीचरकसंहिता आयुर्वेद में एक सर्वमान्य पुस्तक है। इसका पठन पाठन आयुर्वेद के विद्यार्थि के लिये अति आवश्यक है। वास्तवमें चरकसंहिता का तथा दूसरे प्रन्थों का स्पष्टीकरण जितना पढ़ाने में होता है, उतना पढ़ने के समय नहीं होता। यही कारण है कि आयु-र्वेद सम्प्रदाय के मुख्य आचार्य श्री गंगाधर जी कविराज, श्री योगीन्द्र-नाथ सेन जी श्रीचरकसंहिता पर जल्पकल्पतक और चरकोपस्कार टीकायें लिखकर आयुर्वेद के प्रेमियों का दहुत उपकार किया। इनमें चरकोपस्कारभाष्य तो विद्यार्थियों के लिये बहुत ही उत्तम और लाभ दायक है। पढते समय विद्यार्थी की मने। वृत्ति बहुत ही विचित्र रहती हैं: खास दर आजकल के आयुर्वेद कोलंज की जीवन में; जब कि उसकी पाध्यात्य विद्या भी सत्तर प्रतिशत सीखनी होती है। ऐसी अवस्था में तो वह उत्तीर्ण, होकर उपाधि ही प्राप्त करने का इच्छक रहता है। इसमें कोई दो चार अपवाद भी होते हैं। यह वृत्ति हमारे यहां ही हो-यह बात नहीं; पाख्यात्य देशों में भी इसका-मनुष्य धर्म के स्वभाव के अनुसार परिचय मिलता है। इसके लिये संक्षिप प्रकाशन, या सारांश रूप में पुस्तकें छोटी-छोटी प्रकाशित की जाती हैं। यह पुस्तकें सस्ती, छोटी तथा आवश्यक सब विषयों से पूर्ण रहती हैं। इसमें विद्यार्थी को जहाँ आर्थिक भार से बचत होती है वहां श्रेणी में सना सब विषय समझने में सरखता रहती है।

इसी कारण से या अन्य कारणों से बंगला में, मराठी में या तेलगु में जो भी अनुवाद चरकसंहिता या दूसरे आयुर्वेद प्रन्थोंके हुए हैं, वे सन्ते, तथा मूळ के साथ साथ अनुवाद रूप में ही हैं। उनको स्पष्ट करने के लिये किसी भी अवाचीन रूप की सहायता नहाँ ली गई और इन प्रन्थों के पड़ने से सफल बेंद्य बने हैं, ऐसा हमारे देखने में भी हैं।

मेरी अपनी मान्यता यह है कि आयुर्वेद के विचारों को आयुर्वेद के ही दृष्टि कोण से देखा या समझा जा सकता है; और इन्हीं के दृष्टि कोण से देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिये। इस अर्वाचीन चिकित्साशाझ से हमारे शाझ का समन्वय सिद्धान्तों में हो ही नहीं सकता। दोनों पद्धतियाँ भिन्न हैं, और भिन्न रहेंगी यह कोई आवश्यक नहीं कि दोनों को एक किया जाय। होम्योपैय अपनी पद्धति का ऐकोपैयी के साथ गोट-जोड़ा नहीं करता। 'आयुर्वेद' राब्द और 'एहोंपैथी' ये दोनों शब्द ही भिन्न हैं, और इनके अयों में तो जमीन और आसमान का अन्तर है। इतनाही नहीं अपितु छत्तीस का सम्बन्ध है। फिर दोनों कैसे एक हो सकते हैं। इसलिये इस प्रकार को मिलाकर पुस्तकें लिखना-प्राचीन प्रन्थों के प्रति न्याय में नहीं समझता। साथ हो आधुनिक विज्ञान प्रति दिन चन्नति पर है, आज से पश्चीस साल के पहले के सिद्धान्त-आज बहुत कुछ बदल गये; आज के सिद्धान्त-कल नहीं बदलेंगें यह कोई नहीं यह सकता। ऐसा अवस्था में इन पुस्तकों में केवल अमेजी पुस्तकों का उलधा देना युक्तिसंगत मैं नहीं समझता।

इन सब बातों का दिचार करके मैंने आयर्वेट के दृष्टिकांग का विचार करते हुए विद्यार्थियों की दृष्टि से, उनकी कवि के अनुसार यह अनुवाद किया है। यह अनुवाद आज से वीस साल पहले का है, इस संस्करण में भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकता केवल कुछ थोड़े से स्थानों को छोड़कर। क्योंकि संस्करण बहुत दिनों से समाप्त था विद्यार्थियों की मांग थी। इसलिये इसकी प्रकाशित करना जल्ही थी । प्रथम प्रकाशक श्री आर्यसाहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर वालो को कई बार इसके लिये कहा-परन्त लडाई के कारण तथा अन्य असविधा के कारण वे इसका प्रकाशन नहीं कर सके। कानून के अनुसार पञ्जिशर बनने का या परिजश करने का सबका अधिकार नहीं। इसके सिवाय कागज की अहुविधा। इसिंखरे पुत्रे किसी ऐसे पिटल हर की इच्छा भी जो इस समय इन असुधियाओं में भी इसका प्रकाशन शीब कर है। श्रीकेळाशनाथजी भागेव अमर मालिक भागेव पुस्तकालव काही बार्ल से पत्र व्यवदार हुआ। और अब तो इन्होंने इसको छाएना भी स्वीकार किया जिसका फल यह है कि इस समय में कागज कम्पोजिटर आदि की फठिनाई होते हुए भी यह छप सका। इसके लिये वे धन्यबाद के पात्र हैं। अग्रिस संस्करण में सम्भव हुआ तो इसकी पुनरावृत्ति हो संकेगी।

आशा है कि जिस प्रकार बैद्य समाज ने, विद्यार्थियों ने इसकी पहला संस्करण अपनायाथा उसी प्रकार इसका यह भी दूसरा संस्करण अपनायोंगे।

गुरुकुल कांगड़ी । १-७-४८ अत्रिदेवगुप्त

## चरक-संहिता विषय-सर्वा

#### The state of the state of

#### स्त्रस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः ( पू॰ १-२८ ) दीर्घञ्जीवितीय:--ऋषभरदाज का हुन्ह के पास गमन । रोगों का प्रादुर्भाव । ऋषियों की यभा । रोग ञान्ति के उपाय पर विचार । इन्द्र के पास जाने के लिये भरदाज का निश्चय नरहाज का इन्ड से जिस्कन्य आगर्पेट का ब्रहण। अन्द्रात से ऋषियों क आयुर्वेद-अध्ययन । आत्रंय पुनर्वेद् का छः भिष्यों को उपदेश । प्रथम नन्त्र-प्रणेता अभिनेदेश । सेड आहि अन्य नम्बकार। अञ्चल्द का खक्षण। अञ् का लक्षण आयु के पर्यायवार्या सब्द सामान्य और विशेष । आयुर्वेद के प्रकाश करने का प्रयोजन । उच्या गुण। इन्द्रियों के अधे। कर्म। सन-यात्र । इच्य का लक्षण । एणीं का व्यक्षण । कर्न का स्रक्षण । साराज्य आदि छ: कारण उनके कार्य धातुओं के विषम होने का कारण । सुख दुःखों का आध्य आत्माका स्वरूप। रोगप्रकृति रोगों का प्रतीकार और उनके भेद । वायुका रुक्षण पित्तका रुक्षण कफ का रुक्षण । साध्य रोगों की शान्ति

स्यों की उत्पत्ति । स्यों द्वारा दोषों को प्राप्ति इच्य के भेद लंगम इच्य भीन इच्य । श्रीष्ट्रिट इच्य के चार भेद उनके श्रंग । मुलिनी वनस्पतियां उनकी गणना इनके कमें । चार यकार के स्वेह इनके कमें आठ प्रकार के स्वा । मुत्रों के स्वाप्तियां पुण । स्वा के कसें । इच्य चार्ल पुण । द्वा के कसें । इच्य चार्ल पुण । उपसंदार । श्रीपधि ज्ञान का प्रयोजन, न जानी हुइ धोपधियों से शानियां। येवा के कसंग्य । अध्याप संग्रह ।

हिनीयोऽध्यायः ( ए० २६-३७ )
अपानागीतवहुळीयः—तिरोवि भेचनोपयोगी इत्य । यमनकारक इत्य ।
पिरेचन इत्य । आम्यापन और काल के
विचार को आयश्यकता । रोगियों के
लियो विशेष आहार इत्य, यबागू और
विलेष विशेष आहार इत्य, यबागू और

तृतीयोऽध्यायः ( ए० ३७-४५ ) आरग्वधीयः—त्वक्-रोगींपर ३२ योगों का वर्णन

मात्राशितीयः—आहार की मात्रा आहार के चार प्रकार । मात्रा में खाने का फल । स्वस्थवत्त । धन्न प्रयोग की विधि। स्नैहिक धूम वैरेचनिक धूम। धृम्रपान के गुण। धृम्रपान के आठ काल। ठीक प्रकार से पान किये हुए धूम-पान का लक्षण। अधिक ध्रम्नपानमंड त्वन्न उपद्रव और उनकी चिकित्सा । धूम्रपान के अयोग्य जन । धूम पीने की विधि । धूमपान के आसन । नलिका की बना-बट। अयोग्य रूप में पिये धूम के लक्षण । अतियोग के रूप में धूमपान के लक्षण । नस्य प्रयोग । अणु वैल की विधि। दन्तधावन की विधि। दातुन करने से लाभ। जीभ की साफ करने की विधि। दातुन के किये उत्तम वृक्ष स्नेहराण्डच के गुण। शिरपर तैल लगाने संलाम। कान में तेल डालने से लाभ । शरीर पर तैल लगाने की विधि। पांव में तेल मर्दन के गुण। उबरम लगाना । स्नान का फल । स्वन्छ वस्त्र पहिनने के गुण । गन्ध माछा आदि धारण करने के गुण । रत्न, आभू-

षण आदि धारण करने से लाभ। दीर्घायु के लिये आवश्यक शुन्तिकर्म : जुता पहिनने के गुण। दण्ड धारण के गुण। संक्षेप से स्वस्थवृत्त। उपसंहार। षष्टोऽध्यायः (पु० ८४–६४)

तस्य ज्ञितीयः— भोजन पर आश्रित आदान और विसमं काल का वर्णन । दो अयन । हेमन्तकाल की परिचर्यां । हेमन्त ऋतु में त्याज्य । वसन्त की ऋतुचर्या । औरमचर्या – वर्णकोल की ऋतुचर्या । वारद्कतु की परिचर्या । हंसोदक का लक्षण । आंकः साल्य । उपसंहार ।

सप्तमोऽध्यायः (पृ० ६४-१०६)

न वेगानधारणीयः-मलः मृत्र
आदि के न रोकने का उपदेशः। उनके
रोकने से हातियां और चिकित्साः। मन
के निन्दित कार्यः। जाणी के निन्दित
कर्म-वारीर के निन्दित कर्मः। ज्यायाम
से लाभः। अधिक न्यायाम से हानियाँ।
हितकारों कार्यों के संयन का क्रमः।
प्रकृति। तद्युसार हित सेवन का उपदेश-कारण से उत्पन्न होने वाले रोगों
से बचने के उपायः। आगन्युब रोगों के
प्रतिकारः। सेवन करने योग्य मनुष्यः।
उपसंहारः।

अष्टमां ऽध्यायः ( पृ० : ००-११६ ) इन्द्रियोपक्रमणीयः --इन्द्रिय और उनके अर्थ और सन का वर्णन । पांच इन्द्रिय, उनके प्राह्म पांच द्रव्य । उनके पांच ब्राह्म अर्थ । अध्यात्म गुण । द्रव्या-श्रित कर्म । इन्द्रिय और उनके साथ द्राह्य विषयों के समयोग, अयोग, हीन-योग सिष्यायोग और अतियोग । उनके परिणाम । सदृष्ट्रच शिक्षा । ओजन विषयक सदृष्ट्रच । शोचमदृष्ट्रच । स्थियों के महयोग में सदृष्ट्रच । गुरुजनों के प्रति सदृष्ट्रच । अध्ययन के सम्बन्ध में सद् श्रुच । शिष्टाचार । इति म्बस्थचनुष्कः । नवामोऽध्यायः ( पृ० १९६-१०३ )

सुड्डाकचतुष्पादः — चिकित्सा के श्रुष्ट चार चरण। चिकित्सा का अक्षण। बैंख के गुण। इन्य के गुण। परिचारक के गुण-रोगी के गुण। चिकित्सा के मुख्य कारण-बैद्य। मृड् बैद्य-उसके दोष। उपसंहार।

दशमाऽध्यायः ( पृ० १२३-१३० )

महाचतुष्पादः—चिकित्मा का प्रयोजन । चिकित्सा करने और न करने पर विचार—मैत्रेय-आत्र्य संवाद । चिकित्सा की प्रत्यक्ष सकळता । रोगों के साध्यासाध्य पर विचार । सुख-साध्य —ल्डच्छूमाध्य । साध्य व्याचियों के तीन भेद । असाध्य और याच्य रोग । सुखसाध्य व्याचि के लक्षण । याच्य व्याचि के लक्षण । उपसंहार । एकाद्शांऽध्यायः (पृठ १३०-१४०)

्त्रसंबजीयः — तीन एवणाओंका वर्णन । प्राणेषणा, धनैवणा, परलोकै-वणा । नास्तिकता पर विचार-परलोक और आस्मा की सत्ता पर विचार । नास्तिक मतों का खण्डन । सत् असत् की चार प्रकार की परीक्षा। आसीं के लक्षण । आसोपदेश-प्रत्यक्ष अनुमान-युक्ति। इन के द्वारा पुनर्जन्म का निर्णय: आसागम-वेद का निर्णय । प्रत्यक्ष अन्-मान युक्ति इन के द्वारा निर्णय । तीन प्रकार के उपस्तम्भ । तीन प्रकार का बख. रोग के तीन आयतन-पांची ज्ञानेन्द्रिय और मन के अतियोग, अयोग, मिध्या-योगः । सात्स्य-असास्त्रेन्द्रियार्थसंबोगः । मिथ्यायोग----प्रज्ञापराध । काल---काल के अतियाग, अयोग, मिध्यायोग । काल परिणाम । राग के तीन प्रकार । मानस रोगों की औषधा तीन रोगमार्ग---शास्त्रा सर्भस्य और कोष्ट । सात रोग-मार्ग । मध्यम रोगमार्ग । आभ्यन्तर रोगमार्ग । भिषक् वैद्य के तीन प्रकार । छर्मचर वैद्य का लक्षण। सिद्ध साधित वैद्य-सद्वैद्य के लक्षण। औषध के तीन प्रकार--देवव्यपाश्रय, युक्तिव्य-पाश्रय और सत्वावजय । आंपघ के तीन प्रकार-अन्तःपरिमार्जन-बहिःपरिमार्जन. शस्त्रप्रणिधान । संप्रह ।

द्वादशोऽध्यायः ( पृ० १४८-१५५ ) वातकलाकलीयः—वायु के अं शांश-विकल्पना पर विचार । सांकल्या-

शांश-विकल्पना पर विचार । सांकृत्या-यन कुश का मत । कुमारशिरा भारद्वाज का मत । कांकायन का मत । धामागंव बडिश का मत । बावोंविद का मत । मरीचिका मत । वावोंविद मरीचि-संवाद । मरीचि-काप्य संवाद । धुनर्वसु आत्रेय का मत । उपसंहार । त्रयोदशोऽध्यायः (पृ० १५४-१७२) ं

स्मेहाध्यायः—अग्निवेश का प्रक्रत पुनवसु का प्रतिवचन । स्मेहों के दो प्रकार के उत्पत्तिस्थान—स्थावर और जंगम । मब तेलों में सर्वश्रेष्ट तिल्ल नेल और स्मेहों में पृन । स्मेहों के गुण म्मेहपान गुण—उससे हानियाँ । स्मेह की तंन सात्रा प्रधार, मध्यम, हस्य । कीनमा स्मेह किसके लिथे हितकारी । स्मेह के अयोग्य व्यक्ति । स्मिन्ध, अस्मि म्य, अति स्मिग्य के लक्षण । स्मेहम हालमें हिताहित । उपसंहार ।

चतुर्दशोऽध्यायः (ए० १७२-१८०) स्वेटाध्यायः—स्वेद्दविधि । स्वे-

हन. स्वेतृन के ग्रुण—उपयोगिता—
उफके परिणाम ! स्वेतृन की अवधि—
अतिन्वेतृन के लक्षण और उपचार !
स्वेतृन नेने योग्य व्यक्ति ! स्वेतृन्योग्य
व्यक्ति । स्वेतृन तृत्व्य । गाईस्थित् !
उपनाहिविधि ! गंकरस्येत् ! प्रस्तरस्येत् !
नाड़ीस्वेत् ! परियेकस्वेत् ! अवनाहर्णक्त
वेन्ताकस्येत् ! परियेकस्वेत् ! अवनाहर्णक्त
वेन्ताकस्येत् ! परियेकस्वेत् ! अवनाहर्णक्त
वेन्ताकस्येत् ! परियेकस्वेत् ! अस्ताहर्णक्त
वेन्ताकस्येत् ! परियेकस्वेत् । अस्ताहर्णक्त
वेन्ताकस्येत् ! परियेकस्वेत् । अस्ताहर्णक्ति ।
इम्मीस्वेत्विधि । कृपस्येत् । होलाकस्वेत् । अभिनाहित स्वेत् । स्वेतृके वो
प्रकार, अभिनस्वेत्, निर्यन्न-इनके भेत् ।
उपवेहार ।

पञ्चदशोऽध्यायः (पृ० १=४-५८:)

उपकल्पनीयः— चिकित्सा के पूर्व उचित साधनों के संग्रह का प्रयोजन । : आयुर्वेद के ज्ञान-अज्ञान की तुरुना— !

अग्निवेश-आत्रेय संवाद । संबोधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकरणों का संग्रह । स्नेहन, स्वेदन की विधि । वमन के अयोग, सम्यक्षांता और अतियोग के विशेष स्क्षण । उत्तर उपचार-उपसंहार ।

पोडशोऽध्यायः ( पृ० १६४-२०२ )

चिकिरसामाधृतीयः—सन् वैद्य और असद वैद्य के प्रयोगों में भेद । एम्बर्ग् विरेचन के लक्षण । विरेचने के अतियोग के लक्षण । मंजीधन योग्य व्यक्ति । संजीधन का पळ । अतियोग होते पर क्या करना चारिये । धानुओं की समना और विपमता पर विचार । उपसंहार ।

सप्तद्ञोऽध्यायः ( २०२०४- २० ) क्टबन्द शहार हो पा: -- शिरोरीम, हर्द्यरान, यह जाहि होषों के संसर्गी म जन्दवा केता राश-ओर-पिडका और दोषो की गाम ने सम्बन्ध में अस्तिवेश का प्रदेश । गुरु आवेश एनवीस का जिल-प्रचन । िर में अपन्न होने वाले पांच प्रदार के शिरोशेन । दानजन्य किरो-ीरा ६६ स्टब्स्स्य । चित्रजन्य, कप्रजन्य और जिहादजस्य शिरोगेस के लक्षण । पांच प्रकार के हृदय रोग । दातजन्य, विक्तजन्य, कफजन्य, और जिद्रीषजन्य हृद्यशूल के लक्षण। कृमिजन्य हृद्-यरीग के छक्षण । बात आदि दीपों के संसर्ग से उत्पन्न विकारी के ६२ भेद । दोषों के उपद्भव। अहारह प्रकारके क्षय। ओज का स्वरूप। क्षय के कारण। मध्मेष्ठ के कारण । सात पिडकाएं । ं उनके भेटों के नाम से निर्देश । आठ विद्धि, पिडका। विद्धिका निदान स्नाव के लक्षण । साध्य-असाध्य विद्विध के लक्षण । भेद के दोष से उत्पन्न विद-कागं-शराविका, कच्छपिका, जालिनी । सर्पर्पा, अलजी, विनता आदि-इनके उपद्रव दोषों की तीन प्रकार की गति। तीन प्रकार की और गति, संचय, प्रकीप और शमन-संचय के दो भेर-प्राक्त और बैकत । उपसंहार ।

अञ्चादशोऽध्यायः (प्र० २२१-२३१)

चिक्रीयीय:--नीन प्रकार गोथ ( सूजन )-उसके पुनः दो प्रकार निज और आगन्त । आगन्त जीय का निटान -चिकित्सा । निज शांथ के कारण और नामान्य लक्षण । वाराजन्य गोफ के लक्षण । जोध के हो, तीन, चार, क्षीर सात प्रकार । बाब, विच, क्षक और विनियान आदि से उत्पन्न मोवी केत्रप्रमाध्यक्षीय । बीय दे उपन्त । उपनिद्धिन, गलगुन्डिका, गरागण्ड, राजधह, विसर्प, पिएका और शंसक के लक्षण । तुल्म, अथन, उद्दर, आनाह, का लक्षण । रेडिणी रोज, । स्यु, दारुण भेद से साध्य-असाध्य रोग के लक्षण । पीडा, वर्ण, समृत्यान, कारण, स्थान, संस्थान नाम भेद आदि के कारण रोग के असंख्य भेट । डोपों के प्राक्षत और विकत के लक्षण । उपसंहार ।

**ऊनविंशो**ऽध्यायः (पृ० २३१-२३७) अष्टादरीय:-उदर रोग आदि ४८ प्रकार के रोगों की राणना और से लाभ। दिन में सोने के योग्य व्यक्ति,

शकार के उदर रोग । सात 'प्रकार के कृष्ठ । छः प्रकार के अतीसार । पांच प्रकार के गुल्म । चार प्रकार का अपस्मार । तीन प्रकार का शोध । दाँ प्रकार का जबर । दो प्रकार के बण-दो आयाम-दो प्रकार की गृशसी-दा प्रकार का कामला-हो प्रकारका आस दो प्रकार का वातरक-एक प्रकार का अहरतस्य-एक प्रकार का लंन्या<del>स-</del> एकअकार का महागद । बीम प्रकार की िश्चि जातियाँ-बास प्रकार के प्रसेष्ट-र्वास प्रकार के योनिरोग । उपसंधार । वितोऽध्यायः ( पु० २३७-३४६ )

सहारोगाः - चार प्रकार के रोर, इनकी समानता, छिंग और भायतन भेट से असंख्य रोग-अस्वा भेटव कारण । दो प्रकारके विकार-नामान्य और नानात्मज । अस्मी दकार के बात-विकार । चालीस विक्रियार । उनसे लक्षण । बंध्य कप्रजन्य रोग । उनके लक्षण । उपसंदार ।

एकविज्ञोऽब्यायः (पु० २४६-२४४) अर्थे निन्दितीयः—आठ निन्दित पुरुष । दिशेष रूप से निनिद्दत दो, उति-स्पूल ओर अतिकृत स्थूल पुरुष के दौष. कारणऔर लक्षण। अतिकृश के दोष. कारण और लक्षण। आदर्श पुरुष। स्थ्ल का फ़श बनाने के लिये उपाय । इश रांग की चिकिस्ता । निदा के उचित सेवन उनको दिन में सीने से लाभ। दिन में सोने का उचित काल-प्रीप्म ऋत्-अन्य ऋतुओं में दिन में सोने से हानियाँ। रात्रिजागरण के दोष । निद्रोत्पादक उपाय । अनुचित निहा को रोकने के उपाय । उपसंहार ।

द्वाविंशांवतमोऽध्यायः (५०२४६-२६१) र्ख्यनवैहणीय:-वैद्य का लक्षण लंबन, बृंहण, संग्रहन, स्लंभन के सम्ब-न्य में अग्निवंश का प्रश्त । आशंय पुनर्वस का मितिबचन । लंबन, बंहण, स्वेदन, स्तन्भन के लक्षण । लंघन, ब्रेंहण आदि कारक द्रव्यों के कारण। लंघन के योग्य व्यक्ति । ग्रंहण के योग्य इच्य और व्यक्ति। विरुक्षण करने योग्य व्यक्ति और द्रव्य | स्तम्भन द्रव्य और म्तंभन योग्य व्यक्ति : सम्यक लंबन और लंधन के अनियोग के लक्षण। सम्यक् बृंहण और बृंहण के अतियोग के लक्षण । रुक्षण के सम्यक्षेत्र और अतियोग । स्तम्भन के सम्यक्योग और अतियोग के लक्षण ; लंबन आदि छः कियाओं के अयोग, हीनयोग के दुप्परिणाम ।

त्रवाविशतितमोऽध्यायः पु० २६२-२६६ सन्तर्पणीय:-सन्तर्पणजन्य रोग के कारण। रोगों के लक्षण-उनकी चिकित्सा । अपतर्पण और तजन्य रोग-उनका उपशमन ।

चतुर्विशतितमोऽध्यायः पू० २६७-२७३ वचन हिताहित सेवन ।

और लक्षण । चिकित्सा । विश्रद्ध रक्त का लक्षण । विशुद्ध रक्त वाले पुरुष का लक्षण। सद के लक्षण। सुदर्श के लक्षण । अपस्मार और संस्थान के लक्षण । इन के उपाय । उपमंहार । गञ्जविंशतितमोऽध्यायः प्र•२७४-२**८**१

यजनःपुरुषीयः-पुरुष और रोग की उत्पत्ति पर ऋषियों का संवाद । पारीक्षि मीदगल्य का मन प्ररूप और रोगों का उपादान कारण 'आग्मा' है। शरलोमा का मत पुरुष और रोगों का उत्पादन 'सस्व' हैं । वार्योविद का मत प्राणियों आर रोगों का उत्पन्त मूल 'रस' है। कुशिक हिरण्याक्ष का सत पुरुष और रोग ६ धातुओं से उत्पन्न होते हैं। श्रीमक का यन रोगों और पुरुष की उत्पत्ति मातः पिता से हुई। भड़काप्य का मत कर्म से पुरुष आर रोग उत्पन्न होते हैं। भरद्वात्र का सत कर्ता से स्वभावतः पुरुष आर रोग उत्पन्न होते हैं। कांक्स्यन का मत मख दुःख, चेतन अचेतर का कर्ता प्रजापति हैं। आन्नेय भिक्ष का मन पुरुष और रोगादि काल से उत्पन्न होते हैं पुनर्वस् आत्रेय का सिद्धान्त पञ्च महाभूतों से पुरुष और उनसे ही रोग उत्पन्न हुए ! इस पर पुरुषों ओर रोगों की बृद्धि के कारण के विषय में काशिपतिवासक का प्रश्न । भगवानु आश्रेय का प्रति-विधिशोणितीय:-विशुद्ध रक्त । आत्रेय संवाद हित अहित का लक्षण । का लाभ । रक्त दृषित होने के कारण | आहार द्रव्य पर विचार । हित आहार ।

अहित आहार। हित और अहित उप-योगी द्रव्य। अष्टद्रव्य। श्रेष्टका स्रक्षण। द्रव्यों के नो उत्पत्ति स्थान। उपसंहार!

पड्विशोऽध्यायः ( पुः २८१-३२२)

आन्नेयभदकार्प्यायः—ऋपि मंबाद । रम के विषय में भड़काप्य का मन रूप एक है बाह्मण शाक्रन्तेय का मत रस दो हैं पूर्णाक्ष मीदगल्य का मत रम तीन है हिरण्याक्ष केंशिक का मन रम चार होते हैं कमारशिस भरदाव का सत रस पांच है। बायोविट का मत रम छः हैं वैदेह निमिका सत रस साम है आसार्गन यहिल का सन रम आठ हैं बाल्हीक भिषक कांकायन का मत रस अगणित है। पुनर्वस् आवयका सत रस छः है रसीकी उत्पत्ति, कर्म, रुचि और प्रभाव । रस विवेचन । हब्यों के भेद उनके कर्म । कर्म, वीर्य, काल, अधिकरण, उपाय, तथा फरू के लक्षण । इन्य, देश, काल. प्रभाव से द्रव्यों के ६३ भेद । रसों के भेद, दो दो रस के १ - भेद। तीन २ रसों के बीस भेद । चार चार रसों के ३५ भेड़ । पांच २ रसों के छ: भेद । एक २ रस के छः भेद, सर्वयोग ६३ रस । वैद्यप्रशंसा । अनुरस । अतिरिक्त दशागुण । इनके लक्षण । रसों की उत्पत्ति। रसों के अनुसार द्रव्यों के गुण कर्म। मधुर रस । अस्क रसः कवण रसः। बहुत उपयोग से हानियां। कटु रस के गुण अति सेवन

संहानियां। तिक्त रस के गुण उसके अवि सेवन से हानियां। कपाय रस के गुण और उसके अति सेवन से हानियां। रमानुसारी द्रव्यों का वीर्य। रसों में तर-तस्यांगा । विपाक । पदार्थी के बीर्चट प्रकार के। बिपाक का लक्षण. प्रमाव । छः रसों के छक्षण । विरोधी आहारों के लक्षण उनके गुण दीप हिनकारी अञ्च । कालविरुद्ध, देशविरुद्ध ऑक्रविरोधी, परस्परविरोधी, साल्य-विरोधी, दोषविरोधी, संस्कारविरुद्ध, वीर्यविरोधी, कोष्टविरोधी, अवस्थाविरुद्ध क्रमविरुद्धः, परिष्ठारविरोधी, पाकविरोधी, संयोगविरोधी, सम्पद्विरुद्ध, और शास्त्र-विरुद्ध आहारों का वर्णन । विरोधी अन्न सेवन सं रागां की उत्पत्ति । । बरुद अस सेवन से उत्पन्न रोगों का प्रति-कार । उपसंद्यार ।

सप्तिविशोऽध्यायः (पृ०३६२-३७४)
अञ्चपानिविधिः — प्राणरूप अञ्च का
स्वरूप । प्राणों का मूल जाउराप्ति अक्ष
इन्धन-अञ्चपान विधि का विस्तार से
वर्णन । जल, क्षार, पृत, दृध, मद्य,
सिरका, फाणित, पिण्याक, दार्ले, मसु
आदि के सामान्य गुण दोष । आहार
पदाधों के १२ वर्ग श्क्रधान्यवर्ग ।
शमीधान्यवर्ग । मांसवर्ग । विलेशय
वारिशय जलचर जंगलीसृग विकिर
प्रतुद प्रसह और आनूप ये मांस के
आठ उत्पत्ति स्थान । इन मांसों के
गुण । शाकवर्ग । फलवर्ग । हरितवर्ग ।
मसवर्ग । जलवर्ग । हुक्यवर्ग । इसु-

वर्ग । इतास्त्रवर्ग । आहारयोनिवर्ग । । प्रशस्त धान्य । त्याज्य मोस । त्याज्य शाक । अनुपान । उनके गुण । जल के अनुपान के अयोग्य व्यक्ति । खाद्य पदाओं में तुर कम्न विदार । उपसंहार । अम्न विशोऽध्यादः (पुरु ३७४-३=४)

विविधाशितपीतीयः—कारीर के
सब चातुओं का अन्न से सम्बन्ध ।
आहार से उपका तीन पदार्थ रस. किट्ट
अंद मक हिन्छित आहार और रोग
एवं आरोरविद्यक अस्तिकेश का
प्रदन आहेय पुनर्वसु का समाधान ।
धानु रात रोग-रसजन्य रोग । रक्तजन्य,
मांगजन्य, मेदजन्य, मज्जाजन्य और
गुक्रजन्य रोग । अपन्याहार से मर्ची
का प्रकोष । धानुजन्य विद्यर्ग की
चिकित्साओं का निर्देश । उपसंहार ।
इस्यवदानवनुष्कर् ॥

पक्तीनिर्ज्ञोऽष्यायः (पुः ३=४-३६०) दृश प्राणायननीयः —प्राण के दृश स्थान । प्राणायिक्य वेस से सक्षण ।

रंग्गानिसर वैद्य के रुक्षण । उद्मेशी वैद्यों का वर्णन । उपसंहार ।

विश्वज्ञमोऽध्यायः ( पृ० ३६१-४ -७ )

अर्थ दशमहामुखीयः—हदय में आश्रित दस धमनियां। हदय के पवांव। हदय का महत्त्व। इस महामूख धम-नियों का प्रतान। धसनी के पर्याय। सेवन योग्य पदार्थ। आयुर्वेद के जाता के रुक्षण। वाक्यार्थ अर्थावयवसः। निक्षणण। आयुर्वेद का मूख वेद अर्थव वेद । आयु के समानाधंक पर्याय ।
आयुर्वेद का लक्षण । आयु का लक्षण ।
आयुर्वेद की नित्यता आयुर्वेद के आठ
अंग । आयुर्वेद के अधिकारी । वैद्य
की परीक्षा । चरक तन्त्र के आठ स्थान
उनके अध्यायों की पृथक २ गणना
और नाम से निद्देश । तन्त्रयुक्ति ।
अध्य संक्षण । प्रतिवादी उत्पानी वैद्यासाम को पराज्य करने का प्रकरः ।
तन्त्रविज्ञी और गर्नील वेद्यों के स्वरूप ।
उपलंहार । इति स्वत्रस्थानम् ॥

#### निदानस्थानम् प्रथमोऽध्यायः ( ए० ४०=-४२१ )

क्यरनिद्यानम् — निदान के पर्याचा
रोग के नीन प्रकार—आदेग, सीम्य
और दायव्य । निदानाञ्चक अवीन
रोग के पर्याय । प्रवेकन जिम उपमय,
सम्माधि के लक्षण । सम्माक्षि के सेद ।
प्रवर निदान । चना प्राय के लक्षण ।
विचल्यन जम्माक्षि गीर लक्षण । सम्माक्ष य सीनियानिक प्राय । सम्माक्ष ज सीनियानिक प्राप । अधानुक्वर सम्माक्षि-कक्षण । प्रवर-प्रथर के सेद प्रवर के पृष्ठेनम्य उत्तर के अपनि उत्तर का परिणाम । उत्तर के विकित्सानुत्र । ऑण ज्वर में गुनगान । संस्कार सिद्ध मृत-पृत की केण्डना । स्यसंदार ।

हितीयाऽध्यायः

( पु० ४२१-४३०)

रक्तिपत्तिनदानम्—रक्तिक का उक्षण। पित्त प्रकोप से रक्त का दोष। डोहित पित्त वा रक्तिपत्त नाम एड्झे का हेतु । रक्तपित्त के पूर्वक्य । रक्तपित के उपद्रव । रक्तपित के दो मार्ग साध्य असाध्य के विचार । रक्तपित का हति-हास । उध्यंगामी रक्तपित माध्य । अधोगामी रक्तपित चाध्य । उभयमार्ग गामी रक्तपित्त असाध्य । द्विदोपत वा विदोपत रक्तपित्त की विद्विस्ता । साध्य रोग के असाध्य हो जाने के कारण । असाध्य रक्तपित्त के स्टब्स्य । उपसंहार

> तृतीयोऽध्यायः ! पु० ४२⊏-४३६ ;

गुलमंभिद्दानम्—गुलमं कं दोल भेदं - वातमुलमः, पित्तमुलमः, कदमुलमः, निल्लापुरमः, रक्तपुरमः । वातमुलमः । सम्मासि कंदि लक्षणः । वातमुलमः । सम्मासि कंदि लक्षणः । पित्तपुरमः कंदम्यासि । वात कंसाथ करः प्रकृषि सम्मासि । वात कंसाथ करः प्रकृषि कंकाणः । कदमुलमं को सम्मासि । साम्निपातिक गुलमः । रक्तपुरमः । रक्तपुरमः । सुलमं को सन्मासि । गुल्म को पूर्वस्थ

> -चत्र्योऽस्यायः ( **पृ०४३**६-४५० )

प्रमेहितिदानम्—प्रमही की संख्या। रोगों के विधात भाद-जनाय। कफामेह के कारण। कफामेह के दुष्य। कफामेह की सम्मासि। विकृत कफ के दृश्य। कफाम्य दश प्रमेह। जैसे उदक्मेह, इश्चवाटिकामेह, साम्द्रमेह, साम्द्रमसादमेह, शुक्कमेह, शुक्रमेह, शीतमेह, सिकतामेह, शतैमेह, आकारूमेह। पित्तप्रमेहों के कारण और सम्प्राप्ति । पित्तप्रमेहों के कारण और सम्प्राप्ति । पित्तज्ञम्य छः प्रमेह । धारमेह, कारूमेह, लीइनेह, लीइनेह । पितः प्रमेहों का विशेष विज्ञान । धानजमेह के कारण । उनके अकार बनाप्रमेह, सज्ज्ञमेह, हिलामेह, मञ्जूमेह । सब बातज्ञ अकाथ्या । यमेहों के पूर्वच्या । प्रमेहों के पूर्वच्या । प्रमेह के उपद्वा विकास : प्रमेह कि वो देशों है । इससेहां का विशेष

पञ्चमोऽध्यायः

1 En 853-858 )

कुष्टिनिदासम्—इष्ट रोग कं उपात्तः इष्ट के तात भेदः तर-तम-भेद्र से कुष्टों के अयंष्य भेदः। कुष्ट रोग के कारणः इष्ट रोग के पूर्यत्यः, कापाळ कुष्टः। उदुश्यर कुष्टः। मण्डल कुष्टः। स्टब्सिक्क कुष्टः। सण्यः सस्य स्विमः : काक्रमक कुष्टः। सण्यः ससा-ध्य भेदः। उपद्रवः, उपसंहारः।

> ्यच्छोऽध्यायः चित्रः ४४४-१५३

(पृष्ट ४,४-४३३)
होपितिरानम्—सोप के चार
करण। तीय का कारण साहस, ।
होष रोग का कारण देग-संधारण, ।
क्षय का विवरण ! हाकक्षय । शीप का
कारण विपसाशन । राजयक्षमा शब्द की
विरक्ति । शोष के पूर्वरूप । राजयक्षमा के ११ हुए । राजयक्षमा के साध्य और
असाध्य हुए । राजयक्षमा के साध्य और

#### सप्तमोऽध्यायः ( पु॰ ४६३-४७२ )

जन्माद् निहानम्—पांच प्रकार के उन्माद । उन्माद का छक्षण । उन्माद के पूर्वकण वातोन्माद के छक्षण । पित्तजन्म उन्माद के छक्षण । साक्षि-पातिक उन्माद । उन्माद की चिकित्सा । आगन्तुज उन्माद । उन्माद की प्रारम्म । आगन्तुज के लक्षण । आघात काल । उन्माद उत्पच करने का प्रयोजन । उन्माद के भेद । उपसंहार ।

अष्टमो ऽध्यायः

( দু০ ৪৩২-৪০০ )

अपस्मार निवानम् चार प्रकार का अपस्मार । निवान और लक्ष्माप्ति । अपस्मार का लक्षण । अपस्मार के पृष्ठ-रूप वातजन्य अपस्मार के लक्षण । विचानम्य अपस्मार । चिकित्ता सूत्र । आज्ञान्य अपस्मार । चिकित्ता सूत्र । आज्ञान्य रोगों की उत्त्वि । नाध्य कार असाध्य । रोग ज्ञान का प.ळ । गृक्ष रोग के कारण बुसरा रोग । जुङ्ग प्रधान का रूप ण । कारण भेत्र । लक्ष्य ण भेत्र । विकल्पा विधान । सुख्याच्य और इत्स्कृषाच्य । साध्य और असाध्य । उपसंहार । इति निदानस्थानम् ॥

> विमानस्थानम् प्रथमोऽध्यायः ( ए० ४=१-४६४ )

रसविमानम्—विमानस्थान का प्रयोजन । छः रस तीन दोष । रसों के प्रभाव । दृष्य के प्रभाव । साल्य : साल्य के भेद । प्रवर मध्यम और अवर । आहार विधि उसके आठ अंग । करण । संयोग । राशि । देश । काळ । उपयोग संस्था । उपयोक्ता । आहार विधि । आहार के सद्गुणों का उपदेश । उपसंहार ।

#### हितीयोऽध्यायः ( पु० ४६४-४०१ ) ४

त्रिविधकुक्षीयं विमानम्—पेट
में तीन भाग । आहार की अमात्राः
हीन मात्राः अधिक मात्राः। उनके दोप
आहार की अति मात्राः से हानियाः।
आमप्रदोप के दो प्रकार-विपूचिका और
अलसकः। अलमकः ना स्वक्षाः। असाध्य अस्मकः। आस्पकः का स्वक्षाः। असाध्य अस्मकः। आस्पकः का स्वक्षाः। असाध्य अस्मकः। आस्पकः का स्वक्षाः। असाध्य अस्मकः। आस्पक्षाः। असमप्रदोप में औषधः का असाधः। असमप्रदोप । अस्पक्षाः। अस्पत्रपणका प्रकारः।
अस्प्रपाधन के सम्बन्धः में अस्मिवंदा का प्रका भीत्र आत्रेयः पुनर्वम्यु का उत्तरः।

तृतोयोऽध्यायः

( go 8-3-48E )

सनपदीद्रुष्ट्यंसनीय विमानम्-सनपदनातक रोग के प्रतीकार का उप-ट्रेक । जनपदनातक रोग के फंडने के कारण प्रक्रन और उत्तर। आरोग्यनातक बायु के कक्षण। रोगकारी जल के कक्षण। नाराकारी रोगों के पूर्व, देश के उपस्थित लक्षण। विपरीत कर्तु के कक्षणां वाला काल। आयु-रक्षक उपाय। वालु आदि में विगुणता उत्पक्ष होने का करण, अधर्म । अधर्म की शुनों के समुसार उत्पक्ति और उसके दुष्परिणाम । आयु के समय और परिणाम
विषयक अभिनवेश का प्रश्न तथा आप्तेय
ऋषि का प्रतिवचन । दैव और पुरुषकार
का करून (ताम प्रकार की आयु । आयु
का काळ । अकाळ-सरण पर विचार ।
काळ सृत्यु और अकाळ सृत्यु पर विचार ।
उत्पर्भ उप्पण जळ देने विपयक प्रश्न ।
आयं का उत्पर । उत्पर्भ है उपण जळ
के गुण । निदान से विपरीत विकित्सा ।
अपनर्पण तान प्रकार के उनके उपयोग
के अवसर । न्याज्य रोगी । उपसंहार ।

चतुर्थोऽध्यायः ( पृ० ४१६-४२४ )

त्रिविधरोगिबिहोपविहानियम्-तीन प्रकार के रोग विदेशों का विहान आसीपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष और आसीपदेश का निरुपण । प्रत्यक्ष और अनुमान के रुक्षण । आसीपदेश से क्या जानें । प्रत्यक्ष से क्या जानें । अनुमान से मया जानें उपसंहार ।

पद्धमोऽध्यायः

( पु० ४२४-६२१ )

स्रोतोधिमानम् — झरीर गत अनेक घानुवादी कोतों का वर्णन । प्राणयह कोतों के दुष्ट होने पर लक्षण . अलवह स्रोत असवह स्रोत । रसवह स्रोत । रसवह स्रोत । मसवह स्रोत । मुत्रवह स्रोत । प्रीषयह स्रोत । स्वेद-वह स्रोत । स्रोतों के पूर्याय । स्रोतो के प्रकोप के कारण । स्रतों के द्रांप का स्रक्षण । स्रोतों के प्रकृतिसिद्ध रूप । उपसंहार ।

षष्टोऽध्यायः ( पृ० १३--५४१ )

रोगानीकं विमानम्—प्रमाव
भेद से रोगों के प्रकार भेद । दन
प्रकार के रोग । दो मानम दोष रजस्
भीर तमस्। इनके कृषित होने के तीन
कारण अनुवन्ध्य-अनुबन्ध भेद में रोगों
में भेद । वस्त के भेदों से शरीरस्थ अन्नि
के चार प्रकार । अनि भेद में मनुष्यों
के चार प्रकार । अनि भेद में मनुष्यों
के चार प्रकार वात, पिन, करू प्रकृति
के पुरुषों का विवेचन । आरोग्य प्रकृति ।
सम प्रकृति । वातस्त, धित्तस्य अर्थः
स्रोपसस्य तीन प्रकार के रोगी । वात्,
पिन और श्रीपम प्रकृति के पुरुषों के
स्राथ इनके अनुकृत्य आहार विहार ।

सममोऽध्यायः

( इ० ४४१-४४ )

द्याधितरूपीयं विमानम्—
व्याधि के ज्ञान में अमा । चर प्रकार
के ज्ञान । दो प्रकार का मल । उन में
उन्यक्ष कृमि । उनका प्रभाव ओर
चिकित्सा । रक्तमन्य ज्ञान । पुरोपजन्य
कृमि । उनका उपाय अपकर्ष विधिः
प्रकृति विधात । ज्ञान कोष्ठ के रोगी का
उपपार । आस्थापनवस्थित्वया की विधिः
विरंचन । अनुवासन । शिरो विरंचन ।
कृमियाँ के प्रकृतिविधात की रीति ।
क्रिगोरोग पर चिकित्सा । उपरंक्षा ।

## अष्टमोऽध्या**यः** ( पृ० ५१५-६१⊏ )

रोगभिषरिज्ञर्जीयम्--शास्त्रप-रीक्षा। शास्त्र के गुण। आचार्यका स्थाण । शास्त्र को दह करने के उपाय द्याचा के अध्ययन की विधि ! आध्या-पन-विधि । गुरु शिष्य के परस्पर कर्त्तव्य । दीक्षा । आचार्यका शिप्य को उपदेश। संमाषा-विधि। तहिय-संभाषा । ( संघाय ) अनुलोम संमापण विगृह्य संभापा। प्रतिवादी के तीन प्रकार । तीन प्रकार की परिपत । प्रतिवाही की बिज़ह करने के उपाय : प्रतिलोम संभापण का प्रकार । बाद की मर्यादा । ४४ आवश्यकीय जानव्य-दादका छक्षमा। जल्प वितण्डा। प्रतिज्ञास्यापना, प्रतिष्ठापना, उत्तर, ब्रह्मस्त । सिद्धान्त ४ मधार के । राष्ट्र प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिस श्रीप्रस्य संभय प्रयोजन सन्यक्तियार । जिला रा द्यायसाय । अर्थप्राप्ति, अनुवीहर । अमनुबोद्ध अनुबोन प्रत्यनुबोन वास्त्र-द्रांप नयुन अधिक अनर्थक अराधिक विरुद्ध । वाश्यप्रशंखा । छल सामान्य-छल बाक्छल अहेत् तीन प्रकार के व्रकरणसम् संशयसम् वर्ण्यसम् । अर्तात काळ उपाछम्म परिहार । प्रतिज्ञाहानि

अभ्यनुज्ञा हेत्वस्तर अर्थास्तर । निग्रह-स्थान । कारण करण कार्ययोनि-कार्य-कार्यफल । अनुबन्ध, देश, काल, उपाय प्रवृत्ति आदि के सम्बन्ध में विशेष विज्ञान । इनकी परीक्षा । दश विध परीक्षा । कारण-परीक्षा । करण-परीक्षा कार्ययोनि-परीक्षा-कार्य-कार्य कळ-परीक्षा । अनुबन्ध-देश कार्य-देश आहि की व्या-ख्या । आनर परीक्षा । प्रकृति जादि भाव। श्रेप्सप्रकृति। पितप्रकृति। वातप्रकृति । समधानुष्रकृति । विकृतियों से परीक्षा । मार से परीक्षा वर्रातस्वना से परीक्षा । प्रसाय से परीक्षा । नीत प्रकार के प्रकरण । सायय से परिकाः । बल से परीक्षा । जातार से शायास-शक्ति से प्रशिक्षा । स्थान स्थापनी है। काल का विवेशन संसद्ध । रेस्टीकी द्यार में कार्य अकाय की शहरता से काल, अकार । अवस्ति । उपाद । परीक्षा हा अनोजन । जननेगायोगी जन्म । भिरेचन तमा । उसी को अवेका **सं** ध्रमो का वर्गकार । संबुरस्काय । अस्यरकन्धः 'स्वरगतकन्त्राः कडुक-स्वन्तः विकास्कात्वः। कावायस्यान्यः। ६ हों बगीं के उपयोग में धेय का कर्त्तव्य । अनुवासना दृष्य शिरोधिरंचन-द्रव्य । उपसंहार । इति विमानस्थानम् ॥

## चरकसंहिता

## सूत्रस्थानम्

### प्रथमोऽध्यायः

अथाता दीर्घञ्जीवितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ अब यहां से 'दीर्घ-जीवतीय' नानक अध्याय का व्याख्यान करते हैं ॥ १ ॥ इति ह स्माह भगवानात्रयः॥ २॥

ऐसाही सगवान् आर्थेय ने कहाथा भाषा ।। २ ।।

ऋषि भरद्वाज का इन्द्र के पास गमन

दीर्घ जीवितमन्विच्छन् भरद्वाज उपागमत्। इन्द्रमुत्रतपा बुद्ध्वा शरण्यममरेश्वरम् ॥३॥

दीर्घ करू तक जीवन की इच्छा से उप्रतपस्त्री भरद्वाज मुनि देवीं के राजा इन्द्र को दारण योग्य जानकर उनके पास गये ॥ ३ ॥

१.निप्पताजन और अभिधेयरहित अर्थ में बुद्धिमानी की प्रवृत्ति नहीं होती ! इसलिये सब से प्रथम शास्त्र का प्रयोजन अभिधेय और सम्मन्ध बतलामा चाहिये । कहा भी हैं—

> अभिषेयफळज्ञानबिरहस्तिमितोद्यमाः । श्रोतुमल्पमपि अन्यं नाद्रियन्ते हि साधवः ॥ विद्वायं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । ज्ञास्त्रादी तेम वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥

इस शास्त्र का प्रयोजन 'धातुसाम्य' है । कहा भी है—'धातुसाम्यक्षिया चोक्ता तन्त्रस्यास्यप्रयोजनम्''धातुसाम्य' का अर्थ विषम हुए धातुओं को समान करना और समान धातुओं का रक्षण करना है। अमवा रोगी के रोग का निवारण करना और स्वस्थ ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापतिः। जम्राह निश्चिलेनाऽऽदावश्चिनौ तु पुनस्ततः॥ ४॥ अश्चिभ्यां भगवाञ्छकः प्रतिपेदे ह केवलम् । ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत्॥ ५॥

आरम्भ में ब्रह्माने यथावत् आयुर्वेद का उपदेश किया उसको प्रजापति [द्रह्म] ने पूर्ण रूप से प्रहण किया । दक्ष से दोनों अश्विनीकुमारोंने, अश्विनीकुमारों से इन्द्र ने प्रहण किया । इसी कारण ऋषियों से प्रेरित होकर भरद्वाज मृनि इन्द्र के पास आये र ॥ ४—५॥

विध्नभूता यदा रोगाः प्रादुर्भृताः शरीरिणाम् । तपोपवासाध्ययनब्रह्मचर्य्यवतायुषाम् ॥ ६ ॥ तदा भूतेष्वनुकोशं पुरस्कृत्य महर्षयः । समेताः पुण्यकर्माणः पाश्वे हिमवतः शुभे ॥ ७ ॥

जब तप, उपवास, ब्रह्मचर्य्य, अध्ययन, ब्रत और आयु, इन में विघ्न करनेवाले रोग उत्पन्न हो गये; तब प्राणियों पर दया कर के पुण्यात्मा महर्षिगण पवित्र हिमालय के पार्श्व में एकत्र हुए ॥ ६ →७ ॥

> अङ्गिरा जमदिग्द्य वसिष्ठः कश्यपो भृगुः । आत्रेयो गौतमः सांख्यः पुलस्यो नारदोऽसितः ॥ = ॥ अगस्यो वामदेवश्च मार्कण्डेयाश्वलायनौ । पारीश्चिभिञ्चरात्रेयो भरद्वाजः कपिञ्चलः ॥ ६ ॥

पुरुष के स्वास्थ्य की रखा करना है। जैसा कि सुश्रुत में कहा है:—
"ध्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य परिरक्षणञ्ज"।
अभिषेय-सम्बन्ध—हेतु, दोष और द्रव्य ये स्कन्धत्रय और रोगां के उत्पन्ध न होने की विधि का बतलाना।

शास्त्र और प्रयोजन का उपेय-उपाय सम्बन्ध है। भगवान का रुश्चण---"उत्पत्ति प्रवयं चैव भूतानामागति गतिम्। वेषि विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।।"

१—अध्वनीकुमारों से इन्द्र ने पढ़ा ही थां, पढ़ाया नहीं थां, इन्द्र को खिष्य की चाह थीं, क्योंकि बिना पढ़ाये विद्या संदाय रहित नहीं बनती ।

२. सुशुत में—"ब्रह्मा प्रोवाच, ततः प्रजापतिरिधजगे, तस्मादिश्वनौ, क्षिवन्यामिन्द्रः।" विह्वामित्राह्वरध्यो च भागंवरच्यवनोऽभिजित्।
गार्यः शाण्डिल्यकौण्डिन्यो वार्क्षिर्देवलगाल्यो ॥ १०॥
साक्त्यो वजवाण्यि कुशिका वादरायणः।
बिह्यः सरलोमा च काप्यकात्यायनानुभौ ॥ ११॥
काङ्कायनः केकरोयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ ।
श्रकराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्षः पैक्किरेव च ॥ १२॥
श्रौनकः शाकुनेयश्य मेत्रेयो मेमतायनिः।
वैद्यानसा वालिखिल्यास्तया चान्ये महर्षयः॥ १३॥
मह्मक्कानस्य निधयो यमस्य नियमस्य च ।
तपसस्तेजसा दीप्ता हूयमाना इवाग्नयः॥ १४॥
सुद्योपविष्टास्ते तत्र पुण्यां चकुः कथामिमाम्।

अंगिरा, जमदिन, विषष्ठ, कश्या, भृगु, आश्या, गीतम, मांख्य, पुळस्त्य नारद, असित, अगस्य, वामदेव. मार्कण्डेय, आश्वालायन, पारीक्षि, मिझु, आश्या, भरद्वाज, किष्कुल, विश्वामित्र, आश्वार्य, मार्गव, च्यावन, अभिजित्, गार्ग्य, शाण्डिल्य, कीण्डिन्य, वार्कि, देवल, ग'ल्व, साङ्कृत्य, वैजवािष, कुशिक, बादरायण, बडिशा, शार्ल्यामा, काप्य, काल्यायन, काङ्कायन, कैकशेय, धौम्य, मारीचि, काश्यप, शर्कराख, हिरण्याख, लंकाक्ष्य, पैक्षि, श्रीनक, शाकुनेय, मैत्रेय, मैमतायिन, वैजानस, वालिल्य और अन्य ब्रह्मशान, यम, नियम और तप के तेज से चमकते हुए, आहुति से उज्बल अगिन के समान तेजस्वी महर्षि लोग वहां सुख से विराज कर, इस पुण्यशाली कथा को इस प्रकार कहने लगे॥ ⊏-१५॥

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूल्युत्तमम् ॥ ११ ॥
रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ।
प्रादुर्भृतो मनुष्याणामन्तरायो महानयम् ॥ १६ ॥
कः स्यात्तेषां रामोपाय इत्युक्त्या ध्यानमास्थिताः ।
अथ ते रारणं राक्रं दहसुष्यानचश्चषा ॥ १७ ॥
स षक्ष्यति रामोपायं यथावदमरप्रभुः ।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषायों का मूल कारण आरोग्य

१. यम--- अहिंसा-सत्यास्तेयमधाचर्यापरिप्रहा यमाः ॥ यो० स्० ॥ नियम--- श्रोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्राणिधानानि नियमाः ॥यो०स्० ॥

ही है। गेरा इस आरोग्य, अन्युदय तथा जीवन (आयु) को नाश करने वाले हैं। मनुष्यों के लिए ये रोग वहे विष्नरूप हो गये हैं। इसलिए इन रोगों की श्वान्ति का उपाय क्या होना चाहिए ? ऐसा कहकर वे सब ऋषि ध्यान मग्न हो गये। उन्होंने अन्तरुच्छु से इन्द्र को अपनेको शरग देने वाले के रूप से देखा और जान लिया कि देवों का राजा इन्द्र ही शान्ति का उपाय कहेगा॥१६-१७॥

कः सहस्राक्षभवनं गुच्छेत्मष्टुं शचीर्पातम् ॥ १८ ॥ अहमर्थे नियुज्येवमत्रान प्रथमं वचः ।

भरद्वाजोऽत्रवीत्तरमाद्दषिनिः स नियाजितः ॥ १६॥

प्रश्न उपास्थत हुआ कि राजापति इन्द्र से पूछने के िक्षे इन्द्र के प्यवन तक कौन जाय १ ऋषि भरद्वाज ने सबसे प्रथम कहा कि—इस कार्य में मुझकां नियुक्त किया जाये। इसलिए आंगरा आर्थि ऋषियों ने भरद्वाज ऋषि को ई! इस कार्य में नियुक्त कर दिया || १८−१६ ||

> स शक्रभवनं गत्वा सुर्रिषगणमध्यगम् । ददशे बलहन्तारं दीप्यमानमिवानलम् ॥ २०॥

इन्द्र के भवन में जाकर, उन्होंने देविषयों के मध्य में प्रदीक्ष आग्न के समान तेजस्वी, बळ नाम असुर को मारने वाळे उन्द्र क: देन्द्र:  ${1} {1 < c \cdot 1}$ 

सोऽभिगम्य जयाशीर्भिरमिनन्दा सुरेश्वरम्।

प्रावाच भगवान्धीमानुषीणां वाक्यमुत्तसम् ॥ २१॥

बुद्धिमान भरद्वाज ने इन्द्र के सन्सुख जाकर जयस्तक आशीर्वादों ने इन्द्र का अभिनन्दन करके, ऋषियों का उत्तम यचन प्रस्तुत क्रिया १॥ २१॥

व्याधयो हि समुत्पन्नाः सर्वेशाणिभयंकराः ।

तद् ब्रुह्सि मे शमोपायं यथावदमरप्रभो ॥ २२ ॥

हे असरमभी ! सब प्राणियों को भय देने वाली व्याधित्र उत्पन्न हो गई है इसलिये आप इनकी शान्ति का उपाय उपदेश करें ॥ २२ %

> तस्मै प्रोवाच भगवानायुर्वेदं शतकतुः। पद्दैरल्पैर्मिति बुद्ध्या विपुछा परमर्षये॥ २३॥

१ कहा भी है— "आयतनं विद्यानां मूर्छ धमार्थकाममोक्षाणाम् । श्रेयः परं किमन्यत् शरीरमजरामरं विहायैकम् ॥" रसद्भदयतंत्र ॥ २ योग्य शिष्य ही विनयपूर्वक गुरु से शास्त्रों को सुनने का अधिकारी है । यथाः—तद् विद्वि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया ।

उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ गीता ॥

भगनान् इन्द्रने महर्षि भरताज को अहामित जान कर योड़े ही शब्दों में संक्षेप से आयुर्वेद का उपदेश किया || २३ ||

> हेतुलिङ्गीषधञ्चानं स्वस्थातुरपरायणम् । त्रिस्तूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुषे यं पितामहः ॥ २४ ॥ सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः । यथावद्विरात् सर्वं बुबुषे तन्मना सुनिः ॥ २४ ॥ तेनाऽऽयुरमितं छेभे भरद्वाजः सुखान्वितम् । ऋषिभ्योऽनिषकं तथ शांसानवशेषयम् ॥२६॥ ऋषभ्या भरद्वाजाजगृहस्तं प्रजाहितम् । दीर्षमायुक्षिकीर्षन्तो वेदं वर्धनमायुषः ॥ २० ॥

हेतु ( रोगों का कारण ), लिंग ( रोगों के चिन्ह ), औषध, (संशोधन और संशामन रूप चिकित्सा ), स्वस्थ एवं रोगी दोनों के लिए परम गति और जिस का पितामइ ( ब्रह्मा ) ने प्रथम ज्ञान किया था, उस तीन सूत्र वाले पुण्य, श्रेष्ठ और नित्य, सनातन आयुर्वेद का इन्द्र ने उपदेश किया। महामित भर-द्वाज मुनि ने एकामचित्त होकर इस अनन्त और अगर अशेर तीन स्कन्यों बाले आयुर्वेद को यथावत् शीघ ही सम्पूर्ण जान लिया। मरद्वाज मुनि ने इस

१ त्रिःसूत्र—हेतु, दोग और द्रव्य संग्रह रूपः हेतुसंग्रह—कालबुद्धोन्द्रियायांनां योगो मिथ्या न चाति च । द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रितियो हेतुसंग्रहः ॥ दोषसंग्रह—बातः पित्तं कफक्षोकः शारीरो दोषसंग्रहः । मानसः पुनरुष्टिशे रज्ञश्च तम एव च ॥ द्रव्यसंग्रह—किचिद्दे धातु-प्रदूपणम् । स्वस्थष्ट्ती मतं किचित् त्रितिषं द्रव्यस्च्यते ॥

अथवा 'त्रिस्त्र' शब्द से बात, पित्त और कफ का प्रहण करना चाहिये । क्योंकि मम्पूर्ण आयुर्वेद शास्त्र इन्हीं में आंत-प्रोत है । जैसा कि सुभूत में—
''वातापत्तकलेष्माण एव देहसंभवहेतवः । तैरेवाळापन्नेरधो मध्योद्ध्वंसन्तिविष्टैः
श्रारीरामदं धार्यतं-आगारमिव स्यूणाभिः । अतः त्रिस्थूणाभितित्येके ।''

२--सं।ऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात् । चरक ॥

.३ - नास्ति आयुर्वेदस्य पारम्, तस्मादप्रमत्तः शदवदभियोगमस्मिन् गच्छेत्। ॥ चरकः॥ आयुर्वेद के द्वारा ही सुख से युक्त दीर्घ आयु प्राप्त की। और उसने ऋषियों को न अधिक और न कुछ कम, ज्यों का व्यों ही सम्पूर्ण शास्त्र का उपदेश किया। दीर्घ आयु करने की इच्छा वाले ऋषियों ने भी लोक की हितकामना से इस आयुर्वर्षक आयुर्वेद को भरदाज से ग्रहण किया॥ २४-२७॥

महर्षयस्ते दहर्मुर्यथावज्ज्ञानचक्षुषा । सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च ॥ २०॥ समवायं च, तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः । स्रेभिरे परमं शर्म जीवितं चाप्यनश्वरम् ॥ २०॥

ज्ञान की चन्नु से ऋषियों ने सामान्य, विकोष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय का यथावत् पूर्णक्प से दर्शन किया। इन को यथावत् जानकर आयुवद विधि से हितकारक पदार्थों का सेवन और अहितकारी पदार्थों का त्याग कर परम सुख, आरोग्य और दीर्ध जीवन प्राप्त किया ै।। २८-२६ ।।

अथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसुः । क्षिच्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्यः सर्वभूतानुकम्पया ॥ ३० ॥ अग्निवेशश्च भेडश्च जत्कुर्णः पराशरः । हारीतः क्षारपाणिश्च जगृहस्तन्धुनेर्वचः ॥ ३१ ॥

तत्पश्चात् सब प्राणियों में मैत्री बुद्धि रावने वाले पुनर्वसु आत्रेय ने सब प्राणियों पर दया का अनुभव करके इस पवित्र आयुर्वेद का छः शिष्यों को उपदेश किया। अग्निवेश, भेड, जनुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणि इन छः शिष्यों

ने मुनि के उस उपदेशवचन को ग्रहण किया ॥ ३०-३१॥

बुद्धेविरोषस्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं सुनैः। तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत् ॥ ३२ ॥ अय भेडादयश्चकुः स्वं स्वं तन्त्रं कृतानि च । श्रावयामासुरात्रेयं सर्षिसंघं सुमेधसः ॥ ३३ ॥ श्रुत्वा सूत्रणमर्थानामृषयः पुण्यकर्मणाम् । यथावत्सृत्रितमिति प्रहृष्टास्तेऽतुमेनिरे ॥ ३४ ॥ सर्व एवास्तुवस्तांश्च सर्वभृतद्वितेषिणः। साधु भूतेष्वनुकोशं इत्युचेरन्नुवन् समम् ॥ ३४ ॥ तं पुण्यं शुश्रुवः शब्दं दिवि वेवषयः स्थिताः। सामराः परमर्षीणां श्रुत्वा सुसुदिरे परम् ॥ ३६ ॥

१---- भर्मविशेषप्रस्ताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसम्बायानां पदार्थानां साधस्येवैधर्म्याभ्यां तस्वज्ञानाज्ञिःश्रेयसम् । वैशेषिकः

अहो साध्वित घोषश्च छोकाँसीनन्वनादयत्।
नमसि स्निग्धगम्भीरो हर्षाद् भूतैकदीरितः॥ ३०॥
शिवो वाधुर्ववौ सर्वा भाभिकन्मीलिता दिशः।
निषेतुः सजलाश्चैव दिन्याः कुसुभष्टष्टयः॥ ३८॥
अथाग्निवेशप्रमुखान् विविश्चर्ञानदेवताः।
बुद्धः सिद्धिः म्मृतिर्मेषा घृतिः कीर्तिः क्षमा दया॥ ३६॥
तानि चानुमतान्येषां तन्त्राणि परमिषिभः।
भवाय भृतसंघानां प्रतिष्ठां भृवि छंभेरे॥ ४०॥

अग्निवेश की बुद्धि विशेष थी, श्रुनि आतेय के उपदेशमें कोई अन्तर नहीं या। अग्निवेश ही सब से प्रथम आयुर्वेद-तंत्र का कलां हुवा। इसके पीछे मेड आदि बुढिमान् शिध्यों ने भी अपने अपने तंत्र बना कर बहुत से श्रुपियों के साथ विराजमान आत्रेय मुनि को सुनाये। पुण्यकमां अग्निवेश आदि श्रुपियों हारा भली प्रकार से तृत्र रूप से गुंथे हुए आयुर्वेद शास्त्र को सुनकर वे बहुत प्रकार हुए और उन्होंने उसका प्रकारता से अनुमोदन भी किया कि ठीक प्रकार से प्रयित (गूंया) हुआ है। सब प्राणियों पर दथालु उन श्रुपियों की सब ने ही प्रशंसा की। सब ने एक साथ उचस्वर से कहा कि आपने प्राणियों पर बहुत उत्तम रूप से दया की है। स्वर्ग में स्थित देवों के सहित नारद आदि देव श्रुपियों ने भी उन परम श्रुपियों के पुण्य शब्द को सुना। इस का सुनकर वे भी बहुत प्रकल हुए। समस्त प्राणियों ने हर्ष से अति स्वेह युक्त एवं गम्भोर शब्द से साधुवाद दिया। इस साधुवाद की ध्वनि आकाश में फैल कर तीनों लोकों को गुंजा दिया। सुलदायक वायु बहने लगा, सब दिशार्यें प्रकाश से चमकने लगीं, जल से भी दिव्य कुसुम सरसने लगे।

(बुट्टि) उपलब्धि, (बिट्टि) साध्य साधन, (स्मृति) पूर्व अनुभूत अर्थ का स्मरण, (मेघा) धारण करने की शक्ति, (धृति) मन की संबुद्धि, (कीर्षि) यश, (क्षमा) अपकारी के प्रति अनवकार की इच्छा, (दया) प्राणियों के दुःख इटाने की इच्छा, ये ज्ञानमय देवता अग्निवेश आदि ऋषियों में प्रविष्ट हुए अर्थात् ये शुभ गुण इन में आये।

महर्षियों द्वारा अनुमोदित उक्त ऋषियों के शास्त्र लोगों के परम कल्याण के लिये पृथिषी पर प्रतिष्ठा को प्राप्त इए ॥ ३२-४० ॥

आयुर्वेद का लक्षण---

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् । मानं च तब यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥ ४१ ॥ हित, अहित, सुख और दुःख यह चार प्रकार की 'आयुः है। इस आयु का हित-अहित, पथ्यापय्य, और इस आयु का मान-परिमाण यह सब जिस शास्त्र में कहा हो, तथा आयु का लक्षण जिसमें हो, उसे 'आयुर्नेद?' कहते हैं। हित आयु, आहत आयु, सुखी आयु, दुःखी आयु,चार प्रकारकी आयु है।।४१।।

आयुका स्थाप---

श्वरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो, धारि जीवितम् । नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायेरायुरुच्यते ॥ ४२ ॥

( शरीर ) पंच महामूतों से बना, आतमा का अधिष्ठान, ( इन्द्रिय) भौतिक इन्द्रियां, ( क्षच ) मन, ( आतमा ) द्रष्टा, भोका, कीव और ईश्वर, इनके संयोग का नाम 'आयु' है। आयु निरन्तर चलने वाला होने से 'आयु' कहाता है [ एति गच्छतीति आयु: । ]

आयु अर्थात् जीवन के परमां यवाची शब्द—(धारि) शरीर को धारण करता है, (जीवित ) प्राणों को धारण करता है, (नित्यम ) निरन्तर चलता है, (अनुवन्ध ) प्राणों के साथ सम्बन्धित है, और 'चेतनानुवृत्ति' इन पर्यायों से बतलाया जाता है? ॥ ४२॥

> तस्याऽऽयुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः। बस्यते यनमनुष्याणां लोकयोक्तमयोर्हितम् ॥ ४३ ॥

यह आयुर्वेद सब से अधिक श्रेष्ठ पुण्यजनक है [ क्योंकि अन्य ज्ञान पार-लौकिक हित को ही बतलाते हैं ] यह आयुर्वेद इहलंक और परलोक दोनों के हितों को कडता है, ऐसा ज्ञानियों का मत है । ॥ ४३ ॥

सामान्य और बिशेप—

सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम् ! ह्वासहेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥ ४४ ॥ सामान्यमेकत्वकरं विशेषस्तु पृथक्त्वकृत् । तुल्यार्थता हि सामान्यं विशेषस्तु विपर्ययः ॥ ४४ ॥

सन पदार्थों का सन कालों में 'सामान्य'—समान [ गुण आदि ] धर्म ही इदिका-कारण होता है, और 'विशेष'—अर्थात् विभेद या विपरीत होना ही हास का कारण होता है। दोनों का शरीर के साथ सम्बन्ध सन पदार्थों की

१—''आयुरस्मिन्वन्दति वेत्ति वा आयुर्वेदः ।'' सुभृत ॥ २—तत्रायुक्षेतनानुवृत्तिः जीवितमनुबन्धो धारि चेत्येकोऽर्धः ॥ सु० ॥ ३—अत्राऽऽयत्तरीहिकमामुग्पिकं च श्रेयः ॥ सुभृत० ॥

बृद्धि और हास का कारण है। सब काळों में धारीर के अन्दर दोनों ही घर्म रह सकते हैं। इसिंख्ये धारीरमें बृद्धि और क्षय श्राधारका बनना (Metabolism) और धारीर का टूटना (Ketabolism) दोनों क्रियार्थे हर समय होती रहती हैं। एकत्व बतलाने बाला धर्म 'सामान्य' है। और 'पृथग्-भाव' बतलाने वाला धर्म 'विशेष' है।' क्योंकि समान धर्म का होना यह सामान्य है, और इससे विपरीत होना विशेष है॥ ४४-४५॥

> सन्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतित्त्रदण्डवत्। स्नोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्॥ ४६॥ स पुमाञ्चेतनं तच तचाधिकरणं स्मृतम्। वेतस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं संप्रकाशितः॥ ४०॥

( सत्त्व ) मन, ( आत्मा ) चितना और 'शरीर' इन तीनों से बने हुए की ''लंक'' कहने हैं। यह तीनों मिलकर तिकन्टी, या तिपाई की तरह 'लोक' को बारण किये हुए हैं। इस संयोग से बने हुए पुरुप में जन्म-मरण आदि

१ समान गुण बाले — इसका अथ यह है कि द्रव्य, गुण, कर्म, इनमें सम्पूर्ण रूप में समान गुण बाले पदार्थ ही ब्रहण करने चाहिये।

जिस प्रकार खट्टा आंबळा भी खट्टे पित्त को नहीं बढ़ाता, अपितु शीतवीर्य होने से पित्त का शमन करता है. क्योंकि पित्त उष्ण है।

द्रव्यसमान से विपरीत प्रभाव-तैजस क्षार से श्लेष्मा का श्वय

गुण ₃ ,, ,,—द्रव कांजी से क्लेब्साका छन्नु-रूक्ष गुण के कारण क्षय,

कर्म ,, ,, ,, ,,—नींद से वायुका नाश, भागने से कफ का खय होना,

सामान्य और विशेष का स्वरूप-नुद्ध्यार्थता अर्थात् समानार्थक होने का नाम सामान और विपर्यय का अर्थ 'विशेष' है।

"सामान्यं विशेष इति बुद्धयपेक्षम्" । वैशेषिक द० ॥ कहा भी है---

॥ ६— सर्वेषां सर्वेदा वृद्धिः तुल्यद्रव्यगुणक्रियैः।

भावेर्भवति भावानां विपरीतैर्विपर्ययः॥

२. "षडधातुसमुदिता लोक इति शब्दं लभनते ।"

तिकन्टी—में एक बस्ली या स्तम्म के निकाल क्षेत्रे से बह लड़ी नहीं रह सकती, हसी प्रकार इन तीनोंमें से एकके न होनेसे 'युवप' स्थिर नहीं रह सकता। सब स्थित हैं। यह सत्त्वादि समुदाय पुरुष कहलाता है, और वह चेतन द्रव्य है, यही आयुर्वेद का अधिकरण है और इसी के लिये यह आयुर्वेद प्रकाशित किया गया है।। ४६-४०॥

> स्वादीन्यात्मा मनः काली दिशश्च द्रव्यसंप्रहः। सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्॥ ४०॥

आकश आदि ( आकाश, वायु, आन्ति, जल, पृथिवी--ये पांच महाभूत), आत्मा, मन, काल, और दिशा ये द्रव्यों का संग्रह है । इन्द्रियों सहित द्रव्य चेतन हैं और इन्द्रियों से रहित द्रव्य अचेतन हैं । ॥ ४८ ॥

अत्र कम्प्रीफलं चात्र कानं चात्र प्रतिष्ठितम् । अत्र मोदः मुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वता ॥ पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः 'पुरुष' उच्यते । तस्मिन् क्रियाः ! सोऽधिष्ठानम् । १. ''पृष्ट्यापस्तेजोव'युराकाशं कालो दिगातमा मन इति द्रव्याणि।'' वैशे॰ धरीरं हि गते तस्मिन् शून्यागारमचेतनम् ।

पञ्चभूतावशेपत्वात् पञ्चत्वं गतमुच्यते ॥ चरकः ॥
"तत्र आकारां शब्दरगुणम्, शब्दरगर्शगुणो वायुः शब्दरगर्शरूपगुणोऽग्निः ।
शब्दरगर्शरूपरसगुणा आपः, शब्दरगर्शरूपरसगुणा पृथिवी ।

तेषामेकगुणः पूर्वे, गुणवृद्धिः परे परे । पूर्वपूर्वो गुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥

आत्मा का रूप-

प्राणापानी निमेधाचा जीवनं मनसां गतिः।
इन्द्रियान्तरसंजारः प्रेरणं धारणं च यत् तं
देशान्तरगतिः स्वप्ने पञ्चत्वप्रहणं तथा।
इष्टस्य दक्षिणेनाक्ष्णा सन्येनावगमस्तथा।।
इच्छा देषः सुखं दुःसं प्रयक्षस्त्रेतना धृतिः।
बुद्धिः स्मृतिरहंकारो किङ्गानि परमास्मनः॥

सन का लक्षण-

आत्मेन्द्रियार्थसिककर्षे शानस्य भावोऽभावो मनसो लिङ्गमिति कणादः लक्षणं मनसो शानस्याभावो भाव एव च । स्ति स्नात्मेन्द्रियार्थानां सिककर्षेण वर्तते । वैभृत्यान्मनसं शनं साकिष्याच वर्तते ॥ चरक ॥ गुण--

सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः। गुणाः प्रोक्ताः,

अर्थ ( इन्द्रिय और मन के बाह्य विषय ), गुरु आदि, बुद्धि, इच्छा से लेकर प्रयत्न तक और पर आदि अम्यास पर्यन्त गुण हैं।

इन्द्रियों के अर्थ — शब्द, स्पर्श, रूप,रस और गम्थ — मन के अर्थ चिन्तन, विचार, दुइना, ध्यान, संकल्प, गुरुत्व, लशुत्व, श्रीत, उष्ण, स्निग्ध रूख, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कांटन, विश्वद, पिच्छिल, क्लक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सान्द्र, द्रव, ये बीब, तथा इच्छा, हेप, सुल दुःख और प्रयत्न, पर, अपर युक्ति, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिणाम, संस्कार और अध्यास वे गुण हैं।

''रूपरसगन्यस्पर्याः संस्थापरिमाणानि पृथक्तं संयोगविभागौ परापरत्वे सुद्धयः सुखदुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥'' वै० द०

कर्म-

प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमुख्यते ॥ ५६ ॥
प्रयत्न जन्य चेष्टा शरीर का व्यापार कर्म कहाता है ।
उत्खेपणमपक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ वैशेष्
प्रमणं रेचनं स्पन्दनोध्वंष्वलनमेव च ।
तिर्यंग् गमनमप्यत्र गमनादेव लम्यते ॥
प्रयत्नपूर्वेक अथात् चेष्टापूर्वेक क्रिया का नाम 'कर्म' है ।
''आर्मसंगोगप्रयत्नाम्यां हस्ते कर्म' ॥ वै० ॥ ४६ ॥

सम्बाय का लक्षण-

समवायोऽप्रथम्भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः । स नित्यो,यत्र हि द्रव्यं न तत्रानियतो गुणः ॥ ५० ॥ पृथिवी आदि द्रव्यों का ( आत्रेय भद्रकाप्यीय २६ वें अध्याय में कहे हुए )

काल का लक्षण—पृक्षमामि कलां न लीयते, संकलयति वा भूतानि इति कालः । वैशे

दिशा का लक्षण--अस्मादिदं पूर्वेण अस्मादिदं पश्चिमेन इत्यादयः प्रत्यया यतो भवन्ति सा दिक् । इत इदमिति यतस्तिहशां लिङ्गम् । वैशे०

जिससे यह व्यवहार किया जाय कि यह इससे पूर्व या पश्चिम में है, टसका नाम 'दिशा' है। अपने गुणों से पृथक् न होना 'समवाय' है। अर्थात् द्रव्य गुणों के बिना नहीं रह सकते और गुण विना द्रव्य के नहीं रह सकते।

यह समवाय सम्बन्ध नित्य है, (संयोग की तरह अनित्य नहीं) क्योंकि जहां पर द्रव्य है, वहां पर गुण नहीं रहता ऐसा नहीं, अपिद्ध निश्चित ही है। जहां द्रव्य है नहां गुण भी है। इस लिये द्रव्य और गुण का नियत सम्बन्ध होने से हनका सम्बन्ध भी नियत ही है॥ ५०॥

द्रव्य का लक्षण-

यत्राऽऽश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायि यत् । तद् द्रव्यं,

जिसमें कर्म और गुण आश्रित हैं,और जो समवायि कारण है,वह 'द्रव्य' है । गण का लक्षण:---

समावायी तु निश्चेष्टः कारणं गुणः ॥ ४१ ॥

द्रव्य के साथ प्रमवाय सम्बन्ध वाला, निश्चेष्ट (निष्क्रिय ) एवं कारणवान् गुण हैं। गुण निर्गुण हाते हैं, गुण में गुण नहीं होता, जैसा कि लिखा है—

''गुणा गुणाश्रया नोक्ताः'' ॥ ५१ ॥

कर्मका लक्षण --

संयोगे च वियोगे च कारणं द्रव्यमाश्रितम्। कर्त्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते॥ ४२॥

जो कि द्रव्य का आश्रय लेकर रहता है, तथा संयोग और विभाग में कारण है, उसका नाम 'कमें' है। कमें किसी अन्य कमें की अपेक्षा नहीं करता [द्रव्य और गुण परस्पर एक दूसरे के समवाय की अपेक्षा करके कारण यनते हैं

तथा—कर्चन्य कार्य का अनुष्ठान रूप कर्म है।

"एकं द्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेकं कारणमिति कम्मेन्स्रणम्" वैशे॰
किये हुवे सदहत्त, शान्ति, मंगल—पाठ आदि अनुष्ठान भी कर्म हैं, दे
अध्यात्म कर्म हैं। ५२॥

इत्युक्तं कारणं, कार्यं धातुसाम्यमिहोच्यते । धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम् ॥ ४३ ॥

#### १ समवाय का लक्षण -

असुतिसद्धानां [ जो कभी भी पृथक् नहीं होते ] आषायांघारभृतान इहेति प्रत्यवहेतुः सम्बन्धः स समवायः ॥ वैद्यो०

जैसे तन्तु और वस्त्र का या मिट्टी और घड़े का समवाय सम्बन्ध है।

इस प्रकार सामान्य आदि छः कारणों का वर्णन किया गया है। अब उनका कार्य्य कहा जाता है। इस शास्त्र में 'धातुओं का साम्य करना' ही कार्य्य है [घट-पट आदि कार्य नहीं है]। इस शास्त्र का—प्रयोजन मी धातुओं को समान रखना ही है।

खीण हुए धातु बढ़ाने चाहिये, बढ़े हुए घटाने चाहिये और समान का रक्षण करना चाहिये। जैसा कि आगे कहेंगे---

'प्रयाजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्थणं, आतुरस्य विकारप्रशामनञ्जरं ॥५३॥ धातुओं के विपम होने का कारण

> कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च। द्रयाश्रयाणां न्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥ ५४ ॥

काल [ शीत-वपां श्रीप्म रूपी संवस्तर अथवा परिणाम ],बुद्धि, और इन्द्रि-यार्थ [ इन्द्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ] इन तीन के अतियोग, अयोग और मिथ्यायाग होने से दोनों प्रकार की शारीरिक और मान-सिक व्याधियां उरुपन्न होती हैं ॥ ५४ ।।

शरीर सत्त्वसंझं च व्यार्थानामः श्रयो मतः।

नथा मुक्तानां योगस्तु सुखानां कारणं समः ॥ ११ ॥

शरीर अर सक्त्व (मन) ये दोनों ही [ पृथक् रूप से एवं सम्मिस्ति रूप में ] रोगो की अधिप्रान मूर्मि हैं। और जिस प्रकार ये दोनों व्याधियों का आश्रय स्थान हैं, इसी प्रकार सुख का भी आश्रय स्थान यही हैं।

मुख का कारण - काल, बुद्धि और इन्द्रियों के विषयों का, सम [ उचित रूप में ] दोग होना ही आरोग्य का कारण है। कहा भी है--

''मुखहेतुर्मतस्त्वेकः समयोगः सुदुर्छमः'' ॥ ५५ ॥

आत्मा का स्वरूप कहते हैं-

निविकारः परस्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्द्रियेः। चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः॥ ४६॥

- १. "त्रीण्यायतनामीत्ययोनां, कर्मणः कालस्य चातियोगायोगाम्ययायोगाः । असास्येन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराघः परिणामश्चेति त्रयस्त्रि विभविकस्पा हेतवं। विकारकारणप्रः ॥ "समयोगयुक्तास्तु प्रकृतिहेतवो भवन्तिः । च० ॥
  - २. वेदनानामिष्ठानं मनो देहश्च सेन्द्रियः । केशकोमनखाप्रान्तमलद्रवगुणैर्विना ॥ चरकः॥

निर्विकार अरेर सूक्ष्म आत्मा, मन, शब्दादिगुण, इन्द्रियां द्वारा जैतन्य में कारण हैं, वह नित्य है, साखी है, क्योंकि वह सब क्रियाओं की देखता है। अचेतन शरीर और मनके जैतन्य में यह आत्मा ही कारण हैं; और वह नित्य है! रोग प्रकृति—

वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः। मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥ ५७॥

संक्षेप रूप में शारीरिक दोषों के कारण वात, पिष और कक हैं। और मानसिक दोषों के कारण रज और तम हैं<sup>2</sup>। शारीरिक कोई भी रोग इन वात, पिस, कफ के विना नहीं हो सकता ॥ ५७॥

इनका प्रतीकार --

प्रशास्यत्योषधेः पूर्वो दैवयुक्तित्यपाश्रयैः । मानसो ज्ञानविज्ञानधेर्यस्मतिसमाधिनिः ॥ ४०॥

शारीरिक दोप देव व्यपाश्रय और युक्ति-व्यपाश्रय औषधियों से शान्त हो जाते हैं। मानसिक दोप जान (आत्मा आदि के), विज्ञान अर्थात् शास्त्र झान, (वैर्य्य) चित्त की त्थिरता, (स्मृति) अनुमृत पदार्य का त्मरण, (समाधि) चित्रयों से मन को हटा कर आत्मा में लगाना इनसे शान्त हैं। जाते हैं।

देव-व्यपाश्रय--मणि, मन्त्र, ओषधि, बलि, उपहार, होम, नियम प्रायश्चित्त आदि कर्म जो कि देव को आश्रय कर किये जाते हैं।

युक्ति-व्यपाश्रय अर्थात् योजना, युक्ति को आश्रय कर किये गये संशो-धन, संशमन आदि कर्म ॥ ५८ ॥

वायुकालक्षण--

रूक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मञ्चलोऽथ विशदः खरः । विपरीतगुणैर्द्रल्येमीरुतः संप्रशाम्यति ॥ ५९ ॥

बायु-रूख, शीत, लघु, स्हम, चल अर्थात् गतिशील. विशद अर्थात् अपि-

स पर्य्यगाच्छुकमकायमव्रणमस्नाविरं गुद्धमपापविद्धम् ॥ श्रुतिः ।
 स वायुको प्रयम लिला है, क्योंकि बात जन्य रोग ही सब से अधिक हैं.

२ बायुको प्रथम लिखा है, क्योंकि बात जन्य रांग ही सब से अधिक हैं, 'अश्वीतिर्वात-विकाराः' एवं 'बायुरेव भगवान्' बायु सबसे प्रवल है।

सर्वेषाश्च व्याधीनां वातिपत्तक्लेष्माण एव मूळं तिल्ल्खुत्वात् इष्टफल्क्वादा-गमाध । यया हि कृत्स्नं विकारजातं विश्वक्षपेणावस्थितं सत्त्वरजस्तमांधि न व्यतिरिच्यते । एवमेव कृत्स्नं विकारजातं विश्वक्षपेणावस्थितमव्यतिरिच्य वात-पित्तक्लेष्माणो वर्तन्ते ।।सुभुत् ।। च्छिल और खर (कठार) है। वह इन से विपरीत गुण वाले स्निग्ध, उष्ण गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छिल और मृदु द्रव्यों से शान्त होता है।

श्रीत से बायु बढ़ता है आर उण्यता से कम होता है, इसलिये बायु को वैश्वक श्रास्त्र में श्रीत-प्रकृति माना है। वैशेषिक दर्शन में इस को अनुष्णाशीत कहा है—'अनुष्णाशीतः स्पर्शस्तु पवने मतः' ॥ वै०॥ ५६॥

पित्तकालक्षण---

सस्तेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कदु । विपरीतगुणैः पित्तं द्रव्यैराज्ञ प्रशाम्यति ॥ ६० ॥

स्नेहसहित अर्थात् थोड़ा स्निग्ध, उष्ण (गरम), तीक्षण [ शीध्र कार्य करने बाला, सुई की तरह तेज ], द्रव, अम्ल (खट्टा ), सर (गमनशील ), और कटु रस है। पिरा विपरीत गुणवाले द्रव्यों से शीध्र ही शान्त हो जाता है।।६०।।

कफ का ल**क्षण—** गुरुशीतसृदुस्निग्धसधुरस्थिरपिच्छिलाः ।

ऋष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीतगुणगुणाः ॥ ६१॥

गुर, शीत, सृदु, स्निन्य, मधुर, रियर, और पिच्छिड ये कफ के गुण हैं। इन से विपरीत गुण बाड़े पदायों से ये गुण बान्त होते हैं। [इन गुणों के झान्त होने से गणी कफ भी बान्त हो जाता है ] ॥ ६१॥

साध्य रोगां की शान्त-

विपरीतगुणैर्देशमात्राकाळोपपादितैः । भेषजैविनिवर्त्तन्ते विकाराः साध्यसंमताः ॥ ६२ ॥ साधनं न त्वसाध्यानां व्याधीनागुपदिश्यते । भृयञ्जातो यथाद्रव्यं गुणकर्मे प्रवक्ष्यते ॥ ६३ ॥

विपरीत गुण वाले [ हेतु-बिपरीत, व्याधि-विपरीत और हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत और कार्य करनेवाले ] द्रव्यों की देश-मात्रा, काल के अनुसार योजना करने पर ओषध से साध्य व्याधियां शान्त हो जाती हैं, असाध्य रोग अच्छे नहीं होते । और जो रोग औषधियों से असाध्य हैं उन के लिए औषध का उपदेश मी नहीं किया जाता । इसके आगे फिर विस्तार से एक-एक द्रव्य के गुण कर्म को आचार्य कहेंगे ॥ ६२-६३॥

रसों की उत्पश्चि---

रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः श्वितिस्तथा । निर्वृत्तौ च, विशेषे च प्रस्ययाः खाद्यस्रयः ॥ ६४ ॥ रखनेन्द्रिय से ब्राह्म गुण रस है। इस रस की उत्पत्ति में आधार कारण जल और पृथिवी हैं। इस रस के मेद करने में आकाश, वासु और अग्नि ये तीनों निमित्त कारण होते हैं। वास्तव में रस की उत्पत्ति स्थान जल है और पृथ्वी इसका आधार है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिर्च जाता है। 'क्यें ह्रापरं परेण' न्याय०। जल और पृथ्वा म आकाश, वासु और अग्नि का मी अंश समाविष्ट रहता है। कहा भी है—

तेषामेकगुणं पूर्वं गुणहृद्धिः परे परे । पूर्वः पूर्वो गुणश्चेव क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥

इसीलिए, इस एक रस के छः भेद हा जाते हैं। जैसे — पृथिवी और जल की अधिकता से मधुर, पृथ्वी और आग्न को अधिकता से अम्ब, जल और अग्नि की अधिकता से लवण, वायु और अग्नि की अधिकता से कह, बायु और आकाश का अधिकता से विक्त और वायु और पृथ्वी को अधिकता से कपाय रस बनता है।। ६४॥

स्वादुरम्होऽथ छवणः कटुकस्तिक एव च । कषायश्चेति पट्कोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः ॥ ६८ ॥ स्वादु मधुर, अम्ब, छवण, कटु, तिक और कपाय ये छः संक्षेत्र से रम हैं। विस्तार से इनके परस्यर संयोग से ६३ मेद हो जाते हैं॥ ६५ ॥

रसों के द्वारा दोयों की शान्ति---

स्वाद्रम्छत्तवणा वायुं, कषायस्वादुःतिककाः ।

जयन्ति पित्तं, रुछेष्माणं कषायक्षद्वतिक्तकाः ॥ ६६ ॥

स्वादु, अग्छ और लवण ये रस वायुकां शमन करते हैं, कराय, मधुर ओर तिक रस विश्व की, कपाय, कह और तिक रस कफ को शान्त करते हैं। कह, अग्छ और लवण रस पित्त को कुपित अयांत् उत्यन्न करते और बहाते हैं, स्वादु, मधुर अग्छ और लवण रस कफ़ कां, कह, तिक और कैपाय रस वायु को बहाते हैं। इन रसी में प्रत्येक रस के द्रव्य, गुण और कम आगे(आनेय मद्रकाष्ट्रीय नामक २६ वें अध्याय) में विस्तार से कहंगे। दि हा।

द्रव्य के भेद-

किक्षिहोषप्रशमनं किक्षिद्धातुप्रदूषणम् । स्वस्थवृत्तौ हिते किक्षित् त्रिविधं द्रव्यसुच्यते ॥ ६७ ॥

द्रव्य तीन प्रकार के हैं। (१) कुछ द्रव्य बात आदि दोशों का शोधन एवं शमन करते हैं। जैसे—तेल वायु का, वी पिश का और मधु कफ का शमन करता है और (२) कुछ द्रव्य शरीरको घारण करनेवाले वात आदि वा रम आदि को द्वित वा कुपित करते हैं और (३) कुछ द्रच्य स्वास्थ्य का रखण करते ह, वे स्वस्थे अवस्था के छिए हितकारों हैं। जैसे-खाल चावल, सांटी के चावल, जां, जीवन्ती शाक आदि।"शमनं कापनं स्वस्थहितं द्रव्यामिति त्रिधा।। वाग्मटः ।।

तत्पनिश्वविधं होयं जाङ्गमोद्धिदपार्थिवम् । मधूनि गोरसाः पित्तं वसा मज्जासृगामिषम् ॥ ६८ ॥ विण्मन्नं चर्म रेतोऽस्थि स्नायुः शृङ्गं खुरा नखाः। जङ्गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते फेशा लोमानि रोचनाः ॥ ६६ ॥

द्रव्य फिर तीन प्रकार के हैं (१) (जांगम) प्राणियों से उत्पन्न होने वाले, आर (२) (ओदिद ) भूमि को भेदन करके प्रथियों में है उत्पन्न होने बाले वनस्पति आदि, (३) (पार्थिय) भूमि से उत्पन्न होने वाटे, खनित्र ।

जंगम द्रव्य---

मधु (शहद) भारस, दूध, धी, आदि, पित्त, वसा (चवीं), मजा. रक्त, मांस, विष्ठा, मृत्र, चर्म, वीर्य. अस्थि, स्नायु, सींग, नख. खुर, (केश) शिर के बाल, ( रोम ) शरीर के बाल, रोचना अधात् गंरोचना, ये शंगम-प्राणियों से लेकर व्यवहार में लाये जाने हैं। १६८-६१।।

भाम द्रव्य--

सुवर्णं समलाः पञ्च लोहाः ससिकताः सधा । मनःशिछाले मणयो छवणं गैरिकाञ्चने ॥ ७० ॥ भौममौषधमुद्दिष्टम्, औद्भिदं तु चतुर्विधम्। वनस्पतिर्वीरुधश्च वानस्पत्यस्तथौपधिः॥ ७१॥

स्वर्ण, और इसका मल (शिलाजीत) पांच प्रकार के लोह जैसे रांगा. सीसा ताम्बा, चांदी और लोहा, (सिकता) बालू , (सुधा) चूना, पार्थिव विप, मनः शिला. (आल) इरताल, (मणि) स्फटिक आदि, लवण सैन्थव आदि, [ गैरिक ] गेर. (अंजन) सुरमा, ये पार्थित औषध कहे हैं औद्भिद द्रव्य चार प्रकार के हैं । बनस्पति, बीहत् , वानसात्य और ओपधि ॥ ७०-७१ ॥

फलैर्बनस्पतिः, पुष्पैर्वानस्पत्यः फलैरपि।

ओषध्यः फलपाकान्ताः, प्रतानैवीरुधः स्मृताः॥ ७२ ॥ (१) जिनमें बिना पुष्प के फल आता है, वे 'बनस्पति' हैं, जैसे गूलर, बट

१. माक्षिकं भ्रामरं सौद्रं पौत्तिकं मधुजातयः।

पिछखन आदि, (२) जिनमें फल और पुष्प दोनों आते हैं उनको 'बानस्पत्य' अर्थात् इक्ष कहते हैं, जैसे आम, जामुन आदि, (३) जो फल आने पर नष्ट हो जाते हैं, उनको 'ओपिंग कहते हैं जैसे धान, चावल, जौ, गेहुं आदि ओर (४) जो लता के समान फैलने वाली हैं उनको 'बीरुष्-कहते हैं जैसे गिलीय आदि ॥७२॥

औद्भिद पदार्थों के काम में आने वाले अंगः—

मूळत्ववसारनिर्यासनालस्वरसपल्लवाः । क्षाराः क्षोरं फलं पुष्पं भस्म नैलानि कण्टकाः ॥ ७३ ॥ पत्राणि शुङ्गाः कन्दाश्च प्ररोहाश्चौद्धिरो गणः ।

मूल, त्वचा, (सार) अन्दरका स्थिर सार भाग, (नियांस) गोंद, (नाङ) नाल, (स्वरस) पीडन करके द्रव्य से निकाला हुआ रस, (पल्लव) परो आम, जामुन आदि के, क्षार, (क्षार) दृध, थार आदि के फल, पुष्प, भस्म, तैल भिलाधे आदि का; कांटे, पर्से, बुंग अथात छोटे २ कांटे लो बुक्ष पर होते हैं जैसे सिम्बल के, कन्द अथात फलहीन आपिथयों के मूल, (प्रसंह) अंकुर यह 'आंद्रिद गण' है। वनस्पतियों के ये उपरोक्त अंश पाम में आते हैं॥ ७३॥

मूलिन्यः पोडशंकोनाः फिलन्यो विशतिः स्वृताः ॥ ८४ ॥
महास्नेहाश्च चत्वारः पञ्चेव लवणानि च ।
अध्यौ मूत्राणि सङ्खनातान्यष्टायेव पर्यासि च ॥ ७५ ॥
शोधनायाश्च पह वृक्षाः पुनर्वसुनिद्दिताः ।
य एतान् वेत्ति संयोक्तुं विकारेषु स वेदवित् ॥ ७६ ॥

जिन बनस्पतियों का मूल प्रयोग करने योग्य है वे 'मूलिन' हैं। ऐसी बनस्पतियों का फल उपयोगी है वे 'फलिनी' हैं, ऐसी बनस्पतियों का फल उपयोगी है वे 'फलिनी' हैं, ऐसी बनस्पतियों उसीस हैं। चार महारनेह हैं जैसे थी, तैल, वसा, और मजा; पांच प्रकार के नमक हैं, आठ प्रकार के मूत्र और आठ ही प्रकार के दूध हैं और संशोधन के लिये छः इस पुनर्यमु आत्रेय में कहें हैं। जो विद्वान् वैद्य रोगों में इन सब का प्रयोग करना जानता है वह अधुर्वेद को मली प्रकार से जानता है। । ७४-७६।

बोवह 'मूबिनी' कोपघियों की गणना— हरितदन्ती हैंसबती स्थामा त्रिवृद्धोगुढा। सप्तका स्वेतनामा च प्रत्यक्श्रेणी गवास्यिप ॥ ७७ ॥ क्योतिष्मती च बिम्बी च शणपुष्पी विषाणिका। अजगन्या हवन्ती च क्षीरिणी चात्र चोबसी ॥ ७० ॥ १ इस्तीदन्ती (चका), २ हैमवर्ता (इवेत वच), ३ स्थामा (त्रिष्टत), ४ त्रिष्टत् (लाल जड़ वाली निशोध), ५ अथोगुडा (विधारा), ६ समला (शिका काई), ७ स्वेतनाम (इवेत कांयल), ८ प्रत्यक् श्रेणी (दन्ती जमाल-गोटा), ६ गवाक्षी (इन्द्रायण), १० ज्योतिष्मती (माल कंगनी), ११ विम्बी (कन्त्री), १२ शाणपुष्पी (झन झनियां), १३ विमाणिका (उत्तरण), १४ अजगन्या (डूक्), १५ द्वन्ती (जंगली एरण्ड), १६ क्षीरिणी (हिरवी) ये संखह हैं॥ ७७-७८॥

इनके कर्म—

शुणपुष्पी च बिम्बी च छुर्दने हैमबत्यपि। श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या र्शापेविरेचने।। ७६॥ एकादशावशिष्टा याः प्रयोज्यास्ता विर्चने। इस्युक्ता नामकर्मभ्यां मृहिन्यः, फहिनीः १एण।। ८०॥

ऊपर कही हुई सोलह मूलिनी आपियों में, राणपुष्पी, विश्वी, और हैम-वती ( इवेतवचा ) ये तीन वमन कार्य में प्रयोग करनी चाहिय, इवेत अपराजि-ता, च्यं:तिष्मती ये दोनों शिरोबिरेचन में, और रोप ग्यारह बनस्पतियां विरेचन कार्य में प्रयोग करनी चाहिये। सब कामों में इनके मूल ही काम में लाने चाहिये। इस प्रकार से ये सोलह 'मूलवाली, वनस्पतियां नाम और कर्म सहित कह दी यथी हैं। 'फलिनी' वनस्पतियों का नाम सुनो।। ७६—५०।।

शिक्कन्यथ विडङ्गानि ज्रपुषं भदनानि च ।
आनूषं स्थलजं चैव कलीतकं द्विविधं स्मृतम् ॥ =१॥
धामार्गवमथेश्वाकु जीमृतं कृतवेधनम् ।
प्रकीर्या चोदकीर्या च प्रत्युक्षपुष्पा तथाऽभया।
अन्तः कोटरपुष्पी च हस्तिपण्योश्च शारदम् ॥ =२॥
किम्पल्लकारग्वधयोः फलं यत्कुटजस्य च ।
धामार्गवमथेश्वाकु जीमृतं कृतवेधनम् ॥ =३॥

शंखिनी, विडङ्क (वायविंडग), त्रपुष (खीरा, ककड़ी) मदन (भीन-फल), आन्प क्लीतक (जल में पैदा होने वाली मुलहैटी), स्थलज क्लीतक (शुफ भूमि में पैदा होने वाली मुलहैटी), धामार्गव (वड़ी हुर्स्ड) इस्वाकु (कड़वी तुर्स्ट), जीमूत (वन्दाल), इतवेधन (तुर्स्ट), कडुवी प्रकीर्या और उदकीय्या (दो प्रकार के करंज), प्रत्यक् पुष्पा (अपामार्ग), अभया (इर्ड्ड), अन्तःकोटरपुष्पी (धाव पक्षा), शारदा इस्तिपणीं। (इस्तिपणीं के शरद् श्राद्ध में उत्पन्न फल ), कम्पिलक (कमीला), आरग्वध (अमलतास), कुटज ( क्इंका फल, इन्द्र जौ ), ये १६ 'फलिनी' वनस्पतियां हैं ॥ दश—≒३ ॥ इनके कर्म—

मदनं कुटजं चैव त्रपुर्व हस्तिवर्णिनी । एतानि वमने चैव योज्यान्यास्थापनेषु च ॥ =४ ॥ तस्तः शच्छर्दने चैव प्रत्यक्पुष्पा विधीयते । दश्च यान्यवशिष्टानि तान्युक्तानि विरेचने ॥ =४॥

धामार्गव, इस्त्राकु, जोम्त, अमलतात, भेंनफल, कुंड का फल, खांरा, अंर इस्तिवर्णी के शरद ऋतु में उत्पन्न फल ये आट धनस्पतियां वमन, आस्थापन और निरूद बस्ति कमें में प्रयोग करना चाहिये।

अपामार्ग (चिरचिटे) का फल नस्य कमें में प्रयोग करना चाहिये। और होष दस बनस्पतियों का प्रयोग विरेचन कार्य में करना चाहिये। इस प्रकार से ये १६ फिलिनीर बनस्पतियां नाम और कम्मं द्वारा कह दा हैं॥ च४-च॥

चार प्रकार के स्नेह—

नामकर्मभिरुकानि फलान्येकीनविशांतः। सर्पिस्तैलं वसा मजा स्नेही दृश्यद्वविधः॥ १६॥

र्ष्टार्ष ( घा ), तेल, वसा ( चर्चा ) आर मजा ( अस्वमः वा गुटालयों के भीतरी भाग का स्नेह, चिकनाई ) य चार कह है ॥ ७३ ॥

इनके कर्मकहाँ हैं:--

पानाभ्यञ्जनबस्यर्थं नस्याय चव यानतः । स्नेहना जीवना बल्या वर्णोपचयवर्धनाः ॥ ८० ॥ स्नेहा होते च विहिता वातपित्तककापहाः ।

वे चारों स्नेह (पान) शरीर में मुख मार्ग से देने, शरीर पर मालिश करने, (बस्ती) गुदा या उपस्थमार्ग से देने, और (नस्य) नाक से देने में प्रयुक्त होते हैं। ये स्नेह शरीर का स्नेहन करते हैं, शरीर को जीवन देते हैं. शरीर का तर्पण करते हैं, बच और शक्ति की बढ़ाते हैं। ये स्नेह बात, पित्त और कफ को नष्ट करते हैं॥ ८७॥

लवण—

सोवर्चलं सैन्धवं च विडमोद्भिदमेव च॥ == ॥ सामुद्रेण सहैतानि पट्न स्युर्लवणानि च।

पांच प्रकार के नमक हैं। (१) सैन्यव (सन्धा नमक) सब नमकों में श्रेष्ठ

है (२) सौबर्चल ( संचल ), (३) (बिड) काला नमक, (४) ( ओद्रिद ) काच नमक और (५) सामुद्र, समुद्र के पानी से तैय्यार किया हुआ, ये पांच प्रकार के लवण या नमक हैं ॥ प्रचा

लवणों के कर्भ-

हित्यधान्युष्णानि तीक्ष्णानि दीयनीयतमानि च ॥ = ८ ॥ आवेषनार्थे युज्यन्ते स्तेहस्वेद्विधो तथा । अधोभागोध्वेभागेषु निरुद्देष्वनुवासने ॥ ६० ॥ अध्यक्षने भोजनार्थे हिरसम्ब विष्यने । शासकर्मणि वस्त्यर्थमञ्जनोत्सादनेषु च ॥ ६१ ॥ अजीणीनाह्यांविते गुल्मे शृक्षे तथादरे । बस्तानि कवणानि, कथ्वं मृत्राण्यष्टी निर्वाध में ॥ ६२ ॥

ये नमक हिनम्ब, उष्ण, तीक्षण और दीपर्साय अधात विशेष रूप से आंग्न वड़ाने वाले हैं। ये नमक आलेपन में, स्नेहन में, और स्वेदन कार्य में, अधोभाग-विरेचन और ऊर्ध्व-विरेचन द्वारा दोषों को बाहर निकालने में, निरूहण में, अनु-यासन में, अभ्यञ्च में, भोजन में, ओर शिर के विरेचन में, शस्त्र कर्म में, बर्चि अर्थात् एल वर्षि आदि में, अञ्चन में, उबटन में, अर्जाण में, अकारे में, बागु रोग में, गुरूम में, शूल रोग में, और उदर रोगों में प्रयोग किये जाते हैं। ये पांची प्रकार के नमक कह दिये ॥ = १०-१२॥

आट मूत्र---

सुरुयानि यानि हाष्ट्रानि सर्वाण्यात्रेयशास्त्रे । अविमूत्रमजासूर्व गोमूत्रं माहिषं तथा ॥ ६३ ॥ हस्तिमूत्रमथोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च । अय जो सुरुय आठ मूत्र आत्रेय ऋषि ने कहे हैं वे सुनिये—

(१) मेंड का मूत्र, (२) वकरी का मूत्र, (३) गाय का मूत्र, (४) भैंस का मूत्र, (५) हाथी का मूत्र, (६) ऊँट का मूत्र, (७) घोड़े का मूत्र और (८) गवे का मूत्र ये आठ प्रकार के मूत्र हैं ।। ६३॥

मूत्रों के सामान्य गुण---

उष्णं तीक्ष्णमथी रूक्षं कटुकं खवणान्वितम् ॥ ६४॥ मूत्रमुत्सारने युक्तं युक्तमालेपनेषु च ।

१. गोऽजाविमहिषीणां तु स्त्रीणां मूत्रं प्रशस्यते । खरोष्ट्रेमनराश्वानां पुंचां मूत्रं हितं स्मृतम् ॥" मावप्रकाशः । युक्तमास्थापने मूत्रं युक्तं चािष विरेचने ॥ ६५ ॥ स्वेदेष्विष च त्युक्तमानाहेष्वगदेषु च । चद्रेष्ट्वथ चार्यःसु गुल्मकुष्ठिकिळासिषु ॥ ६६ ॥ तयुक्तमुपनाहेषु परिपेके तथेव च । दीपनीयं विषध्नं च क्रिमिध्नं चोपदिस्थते ॥ ६० ॥ पाण्डुरोगोपसृष्टानासुक्तमं सर्वथोच्यते । ऋष्माणं समयेत्पीतं मारुतं चानुकोमयेत् ॥ ६८ ॥ कर्षेत्पक्तमधोभागमित्यस्मिन् गुणसंग्रहः । सामान्येन मथोक्ततु, पृथवत्वेन प्रवक्ष्यते ॥ ६६ ॥

ये आठों प्रकार के मूत्र गरम, तोक्ष्ण, रूखे, कहु रस, और लवण रस से युक्त हैं। आठों प्रकार के मूत्र उच्छादन में, आहेपन में, प्रहेपन में, आहेपापन में निरूढ़ में, विरेचन में, रचेदन में, नाइं।स्वेद में, आनाइ अर्थात् अफारे में, अगद अर्थात् विपनाशक आंपिध्यों में प्रशुक्त होते हैं।

उदर रोगों में, अर्श रोग में, गुरुम, कुड (कोट) और किलास (कुछ का मेर), उपनाह, पुलटिस आदि में, परिषेक अयांत सेचन कार्य में, प्रयुक्त होते हैं। ये मूत्र (दीपन) अग्निदीपक, (विपन्न) विपनाशक, भंग (क्रिमिन्न) कृथिनाशक कहे जाते हैं। ये पाण्ड रोगियों के लिये पान, आहार और भेपज आदि करूपना में उत्तम, हितकारी हैं। पिया हुवा मूत्र इलेम्पा (कफ्त) को शमन करता है, बायुको अनुल्योमन करता है, अंगर पित्त को अथोमार्ग में खींचता है, पित्त का विरेचन करता है। ये आर्टो मूत्रोंके सामान्य से गुणकह दियं हैं। १६५,६६।

आठां मृत्रों में से एक एक के जा पृथक् २ गुण है । इ आगे कहे कर्त हैं—
अविमृत्रं सितकं स्यास्तिग्धं पित्ताबिरोधि च ।
आजं कपायमधुरं पथ्यं दोपान्निहित्त च ॥ १०० ॥
गव्यं समधुरं किचिह्रोपक्तं क्रिमिकुष्टतुन् ।
कण्डूलं शमयेत्पीतं सम्यग्दायोदरे हितम् ॥ १०१ ॥
अर्शशोफोदरक्तं तु सक्षारं माहिषं सरम् !
हास्तिकं खवणं मृत्रं हितं तु क्रिमिकुष्टिनाम् ॥ १०२ ॥
प्रशस्तं वद्धविण्मूत्रविषय्हेष्मामयार्शसाम् ।
सतिकं श्वासकासप्रमर्शोंनं चौष्ट्रमुच्यते ॥ १०३ ॥
वाजिनां तिककदुकं कुष्ठमणविषायहम् ।
सरमुत्रमपरमारोन्मादमहविनाशनम् ॥ १०४ ॥

- १. में का मूत्र थोड़ा तिक, स्निग्ध एवं पित्त का अविरोधी है, वह न तं। पित्त को बढ़ाता है, और न पित्त को शमन करता है।
- २. बकरी का मूत्र कपाय और मधुर रस, खोतों के लिये डितकारी है, और त्रिदोपनाशक है।
- ३. गाय का मूत्र कुछ मधुर, दोपनाशक, कृमि, और कुछ का नाशक है। इसके पीने से खाज शमन होती है. एवं वात आदि से उत्पन्न पेट के रोगों में हितकर है।
- ४. भेंस का मूत्र बवासीर, शोथ, और उदर रोगों को नाश करने वाला, थोड़ा खारा और महभेदक है।
- ५. हाथी का मृत्र नमकीन, इति और कुछ रोग वाले पुक्यों के लिये हितकारी है। अवहद्ध मल और मृत्र रोग अल्डिक रोग, बिप रोग, इलेक्स जन्म रोगों और बवाधीर में श्रेष्ट हैं।
  - ६. ऊँट का नूत्र थोड़ा तिक्त, श्वास, कास ओर अर्श रांग का नाशक है।
  - ७. घोड़ों का मूत्र तिक्त और कटु, कुन्ड, बिप और ब्रण का नादाक है।
- न्यां का मूत्र अपस्मार, ( मृगो, हिस्टोरिया ) उन्माद आदि ( प्रागळ-पन ) का नाशक है !! १००-१०४ !!

आठ प्रकार के दूध---

इतीहोक्तानि मूत्राणि यथासामध्येयोगतः। अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कमं चेंगा गुणाश्च ये॥ १०४॥ अविश्लीरमजार्श्वारं गोक्षीरं माहिषं च यत्। उष्ट्रीणामथ नागीनां वडवायाः स्त्रियास्तथा॥ १०६॥

इस प्रकार ने इस शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार से यथा-सामध्ये अर्थात् मूत्रों की जैसो जैसी शक्ति है, वैसे गुण कह दिये हैं। अब आट प्रकार के दूध, इन के कर्म्म और गुण भी कहे जाते हैं:—

ज्य जाट प्रकार क दूर, इन क कम्म आर गुण मा कह जात ह:— १. में इका, २. यकरों का, ३. गाय का, ४. भेंस का, ५. ऊँटनी का, ६. हथिनी का, ७. घोड़ी का ओर ⊏. स्त्रियों का तूघ ॥१०५–१०६॥

सब दूधों के सामान्य गुण--प्रायशो मधरं स्निग्धं शी

प्रायशो मधुरं स्तिग्धं शीतं स्तन्धं पयः स्पृतम्। प्रीणनं बृंहणं बृष्यं मेष्यं बल्यं मनस्करम् ॥ १०७ ॥ जीवनीयं श्रमहरं श्वासकासनिबर्हणम् । हन्ति शोणितपत्तं च संधानं विहतस्य च ॥ १०= ॥ सर्वेप्राणभृतां सारुयं शमनं शोधनं तथा । तृष्णाहनं दीपनीयं च श्रेष्ठं क्षीणक्षतेषु च ॥ १०६॥ पाण्डुरोगेऽम्छपित्तं च शोषे गुल्मे तथोदरे । अतिसारे ब्वरं दाहे श्वययौ च विधीयते ॥ ११०॥ योनिशुक्रपदोपेषु मृत्रेषु पदरेषु च । पुरीषे प्रथितं पथ्यं वातपित्तविकारिणाम् ॥ १११॥

सब दूध प्रायः । मधुर रत, रिनम्य, शीत, (सतम्य) दूय बढ़ाने वाळ, (प्रीणन) पृष्टि देने वाळ, (बंदण) शरीर को बढ़ाने वाळ, (बंदण) शरीर को बढ़ाने वाळ, (बंदण) विर्ववधंक, (मेध्य) बुद्धि के लिये हितकारी, (बल्य) धारीर को बळ देने वाळ, (मनस्कर) मन को प्रसन्न करने वाळ, (जीवनीय) जीवन के लिये हितकारी, (अमहर) थकावट को मिटाने वाळ, हवाम और काछ (कफ, बास को छोड़-कर शेष समस्त कासों को ) मिटाने वाळे हैं। दूध रक्त पित्त को नाश करता और टूटे हुए को जोड़ने वाळा है, सब प्राणियों के लिये साल्य दोषों को शमन अथात स्वस्थान में दिखत दोषों को शास्त करने वाळा है, प्याय की नाश करने वाळा, अग्न वर्षक, क्षीण और क्षत रोणियों के लिये साल्य दोषों को नाश करने वाळा, अग्न वर्षक, क्षीण और क्षत रोणियों के लिये हितकारी, पण्डु रोग वादिष्त, श्रोप, गुल्य, उदर अतिसार ज्यर (जांण ज्वर), दाह, (श्वयथु) शोध रोग में विश्रेष करके पथ्य है। योनि रोगों शे, शुरु गों में, मूत्रकृच्छू रोग में, मलावरोध में; पथ्य और हितकारी है। वह वात-पित्त रोणियों के लिये मी पथ्य है। १९००-११शी

दूध के कर्म्म कहते हैं:-

नस्यालेपावगाहेषु वस्नास्थापनेषु च । विरेचने स्तेहते च पयः सर्वत्र ुब्यते ॥ ५१२ ॥ यथाक्रमं क्षीरगुणानेकेकस्य पृथकपृथक् । अक्रपानादिकेऽम्याये भूयो बक्ष्यास्यशेषतः ॥ ११३ ॥

यह दूध नस्य कर्म में, अवगाहन किया में, आलेपन में, वमन में, आख्या-पन में, विस्त में, दिरेचन में, स्तेह कर्म में, स्त्र स्थानों पर रसायन अर्थात् वाजीकरण आदि में भी प्रयुक्त हाता है। यहां पर आटों प्रकार फे दृषों के गुण-कर्म सामान्य रूप में कह दिये हैं। आगे 'अन्न पान विधि' नामक अध्याय (स्त्रस्थान अ० २७) में कमानुसार प्रत्येक दूध के गुण-कर्म पृथक् पृथक् सम्पूर्ण रूप से कहेंगे॥११२-११३॥

अथापरे त्रयो वृक्षाः पृथग्ये फलमूलिभिः।

१ प्रायः शब्द से ऊँटनी के दूध का निषेध है । ऊँटनी का दूध नमकीन है।

स्तुह्यकोश्मन्तकास्तेषामिनं कर्म गृथकपृथक् ॥ ११४ ॥ वमनेऽश्मन्तकं विद्यात्स्तुहीक्षीरं विरेचने । श्रीरमर्कस्य विद्वेयं वमने सिवरेचने ॥ ११४ ॥

अब शांधन के लिये कहे हुए छः बृक्षों में तीन का दूध और तीन की खचा प्रदण की जाती है : इनमें प्रथम तृष्याहें तीन कुछ फाँजनी और मूहिनी वनस्पतियों के पृथक है, उन के नाम १. स्तुई। (धार); २. अर्क (आक) और ३. अश्मत्तक हैं। अश्मतक का दूध वमन के लिये; स्तुई। का तृथ विरेचन के श्ये और आक का तृथ वमन और बिरेचन दोनों कार्यों के लिये नानना चाहिये का ११४-११५!!

इमास्त्रांतपराम् वृक्षाचाहुर्वेषां हिलास्त्रषः । पृतिकः कृष्णगन्या च तिल्बवक्ष तथा तकः ॥ ११६ ॥ विरेचने प्रयोक्तव्यः पृतिकस्तित्वकम्तथा । कृष्णगन्या परीसर्वे कोदेव्यक्षीमु चान्यते ॥ १५० ॥ यह्यविद्वधिराण्डेषु कृष्टेष्यस्त्रत्रीषु च । पक्षवृक्षावन्नोधनानेतान्ति ।वसावित्यक्षणः ॥ ११८ ॥

ृश्वरे-होप तीन बुख हैं - जनका त्वचा हिनकारी है। उन वृक्षां के नामपृतीक (करंक), कृष्णगन्या और तिल्वक (कांक्र) हैं। इन में करंक और
छोष वृक्ष की छाल विरेचन कार्य में प्रयुक्त होती है। और कृष्णगन्या की छाल
परि सर्प (बीमर्प, एक्जीमा, त्वन् रोग में), शोध, अर्थ रोग, दहु (दार),
विद्वाप, गण्डमाला, कुछ और अरुपी नामक नाना रोगों में प्रयुक्त होती है।

श्चिरांविंचन में इसका प्रयोग रोग-भिषग्जितीय अध्याय (विमानस्थान अ• ८) में कहेंगे ॥ ११६-११८ ॥

इन जपर कहे हुए छः वृक्षों को बोधनकारक जाने । उपसंहार-

इत्युक्ताः फलमूलिन्यः संहाश्च खवणानि च । मूर्ज क्षरेराणि वृक्षाञ्च षड्ये दृष्टाः पयस्त्वचः ॥ ११६ ॥

फलिनी १६, मृलिनी १६, स्तेह ४, लवण ५, मृत ८, दूध ८, और शोधन इस ६, जिनके दूध और त्वचा काम में आते हैं वे कह दिये हैं ॥११६ ॥

अश्मन्तक के समान कार्य करने वाला हुक अष्टा है जो महाराष्ट्रों में होता है, इसका दुध वामक है।

ओषधीर्नामरूपाभ्यां जानते हाजपा वने । अविपाश्चेव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः॥ १२०॥

बकरियां चराने वाले, भेंडे चराने वाले, गौवें चराने वाले और अन्य तपस्वी या भील आदि जो कि जंगल में रहते हैं ये लोग ओपधियों को नाम रूप और आकृति से पहिचान ने हैं ॥ १२०॥

> न नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः । श्रोपधीनां परां प्राप्ति कश्चिद्वेदितुन्हिति ॥ १२१ ॥ योगवित्रामरूपज्ञम्नासां तत्त्वचिदुच्यते । किं पुनर्यो विज्ञानीयादोषधीः सर्वथा भिषक् ॥ १२२ ॥ योगमासां तु यो विद्यादेशकाळोषपादितम् । पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य स विज्ञेयो भिषक्तः ॥ १२६ ॥

ओपिषयों के नाम जान छेने मात्र ते, अथवा ज्य ते पहिचान छेने से भी कोई ओपिष के राम्यक् प्रयोग को नहीं जान सकता। इसोन्टिये शास्त्र में इनका वर्णन किया जाता है।

जो वैद्य ओपिंध्यों को नाम, रूप, और उनक योग और जयोगों सहित जानता है, वह तो तत्त्वित् है हो, जो वैद्य आंपियों को सभी प्रकार से समझता है; उसके लिये कहना ही क्या ? और जो व्यक्ति अनेक पुरुष के बल, शरीर, आहार, हार, सास्य, सत्त्व प्रकृति और वयम का दिचार करके देश, काल, मात्रा के अनुसार आंपिय को जानता है यह वैद्यों में शेड हे ॥१२१-१२३॥

न जानी हुई औपधियों से हानियाँ-

यथा विषं यथा शस्त्रं यथाग्निरश्चिया । तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा ॥ १२४ ॥ औषधं द्वानभिज्ञातं नामरूपगुणीस्त्रभः । विज्ञातमपि दुर्शुक्तमनथीयोपपद्यते ॥ १२४ ॥

जिस प्रकार न जाना हुआ (मूढ़ आदमी से प्रयुक्त किया हुआ) विष, जिस प्रकार शक्त, जिस प्रकार अभिन और जिस प्रकार अशिन (बज़) या (बिजली) मृत्यु के कारण बनते हैं, उसी कार नाम रूप गुण से न जानी हुई औषिष भी बृत्यु का कारण हो सकता है और नामरूप और गुण से जानी हुई औषिथि अमृत के समान है। नाम, रूप एवं गुण से न जानी हुई औषध या जान। हुई भी देश काल आ दे का विचार न करके देने से अनिष्ट के लिए होती है, वह भारी अनर्थ-उत्पन्न करती है ॥ १२४ १२५॥

योगादिप विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत् । भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं संपद्यते विषम् ॥ १२६ ॥ तस्मान्न भिषजा युक्तं युक्तियाक्षेत्र भेषजम् ॥ धीमता किञ्चिद्दादयं जीवितारोग्यकाङ्खिणा ॥ १२७ ॥

तीक्षण प्राणनाशक विष भी सम्यक् प्रकार से प्रयोग करने पर उत्तम औषघ का कार्य करता है। आंपघ भी अनुचित प्रकार से प्रयोग करने पर तीक्षण-प्राण नाशक विषका काम करती है।

इसलिये अनुचित रूप में प्रयंग को जाने वाली औषिष के विप के समान होने के कारण आगु एवं आरंग्य को चाहने वाले वृद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि, देश काल-मात्रा आदि का विचार न करके देने वाले मृह वेच में दी हुईं औषध को कभी प्रहण न करें ॥ १२६-१२०॥

> कुर्यान्निपतितो मूर्ध्नि सरोपं वासवारानिः। सरोपमातुरं कुर्यान्न त्वज्ञमतमीपधम्॥ १२=॥

इन्द्र के हाथ से छूटा हुआ वज यदि मनुष्य के सिर पर गिर पड़े तो उससे बचना सम्भव हो सकता है, परन्तु मूर्व वैच से दी हुई आंपि रोगी को समास ही कर डालती है, इससे वचना असम्भव है ॥ १२८ ॥

> द्वःखिताय शयानाय श्रद्धानाय रोगिणे। यो भेपजमविज्ञाय प्राञ्चमानी प्रयच्छति॥ १२६ ।. त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मतेः। नरो नरकपाती स्यात्तस्य संभापणादपि॥ १३०॥

जो प्राज्ञमानी-अपने को बुद्धिमान् गिनने वाला वैद्य, ओपध को न जान-कर दुःखी, अचेत एके, वैद्य मे शद्धा करने वाले रोगी को ओपध देता है, ऐसे धर्म को छोड़ देने वाले विद्याखघाती, मृत्यु के समान साक्षात् यम और दुर्मित, अज्ञ, मृद् वैद्य के साथ वोलने से भी मनुष्य नरकगामी होता है, फिर स्पर्ध आदि से वयों नहीं होगा ॥ १२६-१३०॥

बरमाशीबिपविषं कथितं ताम्रमेव वा । पीतमत्यग्निसंतप्ता भक्षिता बाऽप्ययोगुडाः ॥ १३१ ॥ न तु श्रुतबर्ता वेषं विश्वता शरणागतात् । गृहीतमन्त्रं पानं वा वित्तं वा रोगपीडितात् ॥ १३२ ॥ साँप का विष अथवा ताम्बे को उचाल कर पीना या आग में लाल किये हुए लोहे के गोले ला लेना, कहीं अधिक अच्छा है, परन्तु वेदा का वेप पहिनकर शरण में आये हुए रंगी से, अन्न, पान अथवा चन ग्रहण करना अच्छा नहीं ॥ १३१-१३२॥ वैद्य को क्या करना चाहिये ?

भिषग्दुभूपुर्नतिमानतः स्वगुणवंपदि ।

परं प्रयत्नमातिष्टेत् प्राणदः स्याद्यथा नृणाम् ॥ १३३ ॥

इसल्ये वैद्य बनने की इच्छा करने वाले, बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि, वैद्य के गुणों को प्राप्त करने में अध्यिषक प्रयक्त करे जिससे कि वह मनुष्यों के रोगों को पृर करके प्राण देने वाला सिद्ध हो ।। १३३॥ -

तदेव युक्तं भेपज्यं यदारोग्याय कल्पते ।

स चैव भिपजा श्रेष्ठो रोगेश्यो यः प्रमोचयेत् ॥ १३४ ॥

चो औषव रोग को शान्त करने में समर्थ है; वही ठीक प्रकार से प्रशुक्त को हुई औषघ है और जो रोगों से रागिया को मुक्त कर, वह ही वैद्यों में श्रेष्ठ वेद्य है।। १३४॥

सम्यक्त्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति वर्भणान् ।

सिद्धिराख्याति सर्वश्च गुणेर्युक्तः भिषकस्य ॥ १९५ ॥

सब प्रकार के कम्मों की सिद्धि, सफलता, उन कमों के राम्यक् प्रयोग को बतलानी हैं। सफलता ही सब गुणों से युक्त निय की श्रेष्टण की भी बतलाती है। अर्थात् सफलता से ही वैद्या का नाम जमकता है ॥ १०५॥

अध्याय व्या संग्रह---

तत्र ऋोकाः ।

आयुर्वेदागमो हेतुरागमस्य प्रवर्तनम् । सृत्रणस्याभ्यनुज्ञानमायुर्वेदस्य निर्णयः ॥ १२६ ॥ सम्पूर्णं कारणं कार्यमायुर्वेदस्य निर्णयः ॥ १३० ॥ हेतवश्चेव दोपाश्च भेपजं संग्रहेण च ॥ १३० ॥ रसाः संप्रत्ययद्रव्याखिविधो द्रव्यसंग्रहः । मृद्धिन्यश्च फलिन्यश्च स्तेद्दाश्च लवणानि च ॥ १३० ॥ मृत्रं क्षीराणि पृक्षाश्च षड्ये क्षीरत्वगाश्रयाः । कर्माणि चेषां सर्वेषां योगायोगगुणागुणाः ॥ १३६ ॥

वैद्यगुण-सम्मत्—श्रुतैः पर्यवदातःवं बहुशो दृष्टकम्मंता ।
 दाक्ष्यं शोचांमति ज्ञेयं वैद्ये गुणचतुष्ट्यम् ॥

## वैद्यापवादो यत्रस्थाः सर्वे च भिषजां गुणाः । सर्वमेतत्समाख्यातं पूर्वाध्याये महर्षिणा ॥ १४० ॥

आयुर्वेद का मर्च्यलांक में आना, हेतु-रोगों का उत्यस होना, भरद्वाज युनि द्वारा मर्च्यलांक में शास्त्रों का प्रचार, अमिनेशादि का तन्त्र बनाना, अमिनेशादि द्वारा पनाय हुए तन्त्रों के दिये स्वर्णयों से दी हुई आशा, हिताहित आदि लक्षण रूप सामान्यादि छः कारण, काव्य-धातुओं को समान करना आयुर्वेद का प्रयोजन है, रंखेप से रोगों के कारण, काल, युद्धि, इन्हियार्थ का अतियोग, अयोग, मिध्यायोग हो: दोष वात, पित्त, कफ, इनकी आप्य; आकाश आदि तीन, इत्य, जल और पृथियं, इनके साथ, रसमधुर आदि, इत्यसंमह; शामन आदि, एवं जोगम आदि के सेद से, जूलनी-हिस्तदन्ती आदि सोलद्वं एकिनी-शिवनी आदि उद्योत; स्तेह भी आदि चार, महरनेह; लवण-सीवर्चल आदि पांच; मूत्र आठ; क्षोर आठ, दृष वाले बुल, छाल वाले स्तुही, पूतीक आदि छः वृक्ष; इनके बमन-विरंचन आदि सब कमं; आप्य के सम्यक् योग से जो गुण और असम्यक् योग से जो दुर्जुण हैं, भूद वैद्य की निन्दा और सब गुणों से युक्त वेद के लक्षणे; यह सब इस प्रथम कि दिया है ॥१३६-१४०॥

इत्यामवेशकृतं तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतं सूत्रस्थाने सभाषाभाष्ये भेषज-

चतुष्कं दीर्धंञ्जीवितीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

# अथ द्वितीयाऽध्यायः

अथातोऽपामार्गतण्डुलीयमध्यायं ज्याख्यास्यामः ॥ १॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः॥ २॥

यमन आदि पांच कर्म स्वस्थ एसं रांगी दांनां व्यक्तियों के लिये उपदांगी हैं। इसलिये पूर्व अध्याय में कहे हुए बमन आदि के द्रव्यों को अन्य द्रव्यों के साथ मिला कर इस अध्याय का अवतरण करते हैं।

अपामार्ग (चिरचिटा) के बीजों का तुप रहित करके, तण्डुल बना कर काम में लाना चाहिए, यह बताने के लिये 'अपामार्ग-सण्डुलीय' अध्याय है।

> अपामार्गस्य बीजानि पिष्परीर्मरिचानि च । विडङ्गान्यय शिमणि सर्वपांस्तुरबुरूणि च ॥ ३ ॥

अजाजी चाजगन्धां च पीलून्येलां हरेणकाम् । पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां कुठेरकफणिज्जकौ ॥ ४ ॥ शिरीषवीजं छजुनं हरिद्रे लवणद्वयम् । ज्योतिष्मतीं नागरं च द्याच्छीषेथिरेचने ॥ ४ ॥ गौरवे शिरसः शूळे पीनसेऽषीवभेरके । क्रिमिन्याधावपस्मारे वाणनाशे प्रमोहके ॥ ६ ॥

अपामार्ग (चिरचिटे) के तण्डुल, पिप्पकी, मरिच, वायविदंग, सहंजन। के बीज, बचेत सरसों, तेजवल के बीज, जोरा, अजमोदा (तिलवन), पंलू, एला (छोटो इलायची), हरेणु (रेणुजा, मेंहदी के बीज), पृथ्वीका (कलाँजी), सुरसा (काली तुलसी), बचेता (अगराजिता), कुठेरक (मरवा), फणिजक (तुलसी का मेद), धिरांप बांज (सिरस के बीज), खगुन (लहसन), दोनों हरिद्वा (हल्दी और दाह हल्दी), दोनों लक्षण (सैन्यव और सीवर्चल), ज्योतिष्मती (मालकार्ता), और नागर (सोंट) ये विरोपियरेचन के लिये उपयोग में लानी चाहिये।

इन उपरोक्त औपियमें में 'स्वेता' और 'स्मोतिष्मता' ये दे। द्रस्य 'मूलिनी' आपियों में गिने गये हैं। इसलिये इनका मूलप्रहण करना चाहिये, और अपामार्ग ( चिरचिटा ) के तण्डुल उपयोग में लाने चाहिये।

(गौरव) शिर के मारीपन में (शिरःश्ल ) शिर के हुलने में, (पीनस) नाक से दुर्गन्य युक्त खाय, कफ आता हो, (अद्घावमेदक) आधा शिर दुःखता हो, (कृमि-व्याधि) कृमि जन्य शिरो रोग में, (अनस्मार) मुगी में, (प्राण नाश) प्राण शिक्त के नष्ट होने पर और (प्रमोहक) मूर्जा हन रोगों में शिरो विरेचन के रूपमें प्रयोग करना चाहिये॥ ३–६॥

वमनकारक द्रव्य-

मदनं मधुकं निम्बं जीमृतं कृतवेधनम् । पिप्पळीकुटजेक्ष्वाकूण्येळा धामार्गवाणि च ॥ ७ ॥ रुपस्थिते ऋेष्मपित्ते ज्याधावामाशयाश्रये । बमनार्थं प्रयुद्धीत भिषग देहमदूषयम् ॥ ८ ॥

मदन (मैंनफल), मधुक (सुलहेटी), नीम (नीम की छाल), जीमृत (कडुवी द्वरई), कृतवेषन (कडुवा दुम्बा), पिप्पली, कुटज (कुड़ा), इक्ष्वाकु (कडुवी वियाया आल), एला (छोटी इलायची) कामार्गव (द्वरई कडुवी) ये दस वस्तुएँ कफिपत जन्य व्याधि में अथवा आमाध्य में आश्रित व्याधि की अवस्था में, क्षरीर को हानि किये बिना वैद्य वमन के लिये देवे।

इनमें मदन, मधुक, जीमून, कृतवेतन, कुटक, इक्ष्वाकु और धामार्यव इनका फल लेना चाहिये और पिप्पली इलायची का भी फल तथा नीम की छाल लेनी चाहिये ॥ ७-≂॥

विरेचन द्रव्य-

त्रिष्टतां त्रिफटां दन्तीं निर्ह्णनी सप्तलां बचाम्। किप्प्लकं गवाक्षीं च क्षीरिणीमुदकीर्यकाम्॥ १ ॥ पील्न्यारम्बधं द्राक्षां द्रबन्तीं निजुतानि च। पकाञ्जयाते दोषं विरेकार्यं प्रयोजयेन्॥ १०॥

त्रिवृत (निशोध) त्रिफला (हरक, बहेडा, आंवला), दन्ती (जमाल-गोटा), नीटिनी (नील का मृल), सप्तला (शिकाकाई), बच, कम्पिल्छक (कमीला), गवाधी (इन्द्रायण), खीरिणी (हिस्बी) उदकीर्था (नाटा करफ्ज), पील्फल, आरख्य (अमलतान), द्वन्ती (यहा जमाल गोटा), निजुल (हिझल फल), ये बस्तुए दोप के पकाश्याम में स्थित होने पर विरेचन के लिये देनी चाहिय (शर्मार में अन्यन्न स्थित होने पर नहीं)।

इन में त्रिहत, नागदन्ती, सतला गवाक्षी, क्षीरिणो, और द्रवन्ती का मूळ छेना चाहिये, और नीलिनी, तथा वच का भी मूळ और शेरों का फळ ब्रहण करना चाहिये।। ६-१०॥

आस्यापन ओर अनुवासन के द्रवा—
पाटलां चारिनमन्थं च विल्वं इयोनाक्रमेव च ।
काश्मर्यं शालपणीं च पृश्तिपणीं निदिग्धिकाम् ॥ ११ ॥
बलां श्वदंष्ट्रां बृह्दतीमेरण्डं सपुननेवम् ।
यवान् कुल्रथान् कोलानि गुङ्क् चीं मदनानि च ॥ १२ ॥
पछाशं कत्तृणं चेव स्तेहांश्च लवणानि च ।
खदावर्ते विवन्षेषु गुरुज्यादास्थापने सदा ।
अत एकोषपगणास्संकल्यमनुवासनम् ।
माहतम्नमिति प्रोक्तः संग्रहः पारुचक्रमिकः ॥ १४ ॥

पाटका (पाटक), अन्निमन्य ( अरणी ), बिल्व ( बेळ ), बयोनाक ( टेंडू, छोनापाठा ), काइमरी ( गम्भारी ), शाक्षपणी ( सळवन ), पृष्टिनपणी ( पोठा-पणी ), निदिश्यिका ( कटेरी, भटकटेंया ), बळा ( खरेंडी ), स्वदंष्ट्रा ( गोलक) बृहती ( बड़ी कटेरी ), एरण्ड ( एरण्डमूल ), पुनर्नवा ( सांठी वास ), यव ( जो ), कुल्स्य ( कुल्यो ), काल (बेर), गुहूचा (गिलाय), मदन ( मैनफल ), पलाश (ढाक), कलूण ( रांटिप तृण ), स्तेह ( चारां स्तेह धी आदि ), लवण ( पांचों नमक ) ये उनतीस द्रव्य ( उदावर्ष ) अपान वायु की ऊर्ध्य गति होने पर, विवन्त्र मल मून आदि के अरांच में आर आस्पापन नामक बस्ति कर्म में भ्रयान करने चाह्य । इन्हीं अंदावर्यों ने अगुवासन वस्ति बना कर वायु को नष्ट करने के लिये प्रयोग करनी चाह्य । इन्हीं अंदावर्यों ने अगुवासन वस्ति बना कर वायु को नष्ट करने के लिये प्रयोग करनी चाहिये । यह ल्योग में पंच कर्म ( बमन, विरेच्च, नस्य, आस्थापन आर अनुवासन ) कह दिये हैं ।। ११-१४ ।।

तान्युपांस्थतदोपाणां स्तहस्वेदोपपादनः।

पञ्च कर्माणि कुर्रीत सात्राकाली विचारयन् ॥ १५ ॥

प्रवृत्त होने के लिये तैयार दीप बालों को स्पष्टन आर स्वर्म कराके, शरीर-बल की अपेक्षा से मात्राओर काल का विचार करके वेया पंच कमीं का करावे ॥ १५ ॥

मात्रा और काल के विचार करने की आवश्यकता !

मात्राकालाश्रदा युक्तिः, सिद्धियुक्ती प्रतिष्ठिताः

तिष्टत्युपरि युक्तिज्ञा द्रव्यज्ञानवतां सदा ॥ १५ ॥

पदार्थों की योजना नाथा और काल पर अनुस्ति है। शरीरपः, अंगन बल, आयु, व्याधिकल, दीपपल आदि के अनुसूत नामा और विशेष समय में प्रयुक्त हुआ द्रव्य में अंगित अंगी को कर स्वया है। सिद्धि चिकि-सित किया को सकलत युक्ति में आश्रित है। सीपना का जानने पाला बैस द्रव्य-औषध को जानने वालों में से सदा श्रेष्ठ है। उत्तर स्वस्य तथा आतुर पुरुषों के लिये पंच कमों का उपदेश कर सुका। १६॥

रोगियों के लिये आहार विशेष यवागुः-

अत ऊर्घ्वं प्रवक्ष्यामि यवागूर्विविधीपधाः।

विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्तये ॥ १७ ॥

इसके आगे यवागू से अच्छे होने वाले नाना प्रकार के रोगों के नाश के लिये नाना प्रकार की औपधियों से सिद्ध यवागू ( लाप्सी ) कहेंगे ॥ १७ ॥

पिष्पछीपिष्पछीम् लाचन्यचित्रकनागरैः । यमाग्र्रीपनीया स्थान्छछःनी चोपसाधिता॥ १८॥

१, जिस प्रकार मृदु-विरेचक ओगधियां रात्रि को सोते समय छेने से उत्तम गुण करती हैं।

(१) पिप्पली, पिप्पली मूल (पीपला मूल), (चन्य) चित्रका, (चित्रक) चीता, सोंठ इन से बनाई हुई यवागू (दीपनी) अग्निवर्धक ओर शूलनाशक होती हैं। । १८॥

यनागू तीन प्रकार की है, १. यनागू जो छः गुने जल में एकती है, २. मण्ड चौदह गुने जल में और २. विलेश चार गुने जल में पकाई जाती है। दक्षित्य-चिल्व-चाछरी-नक्र-साडम-साधिता।

दावत्यनवता । पाचनी ब्राहिणी पेया, सवाते पाञ्चमूळिकी ॥ १६ ॥

- (२) दिधत्य (कैथ), विल्व (बेलागरान्यूरा), चांगरी (चोपतिया), तक (छाछ), दाडम (अनारदाना) इन से बनाई हुई यथायू पाचनी पाचन करने वाली 'ब्राहिणी' बयात स्तम्मक वा मल को रोकन वाली है।
- (३) पंच मूल बृहत्पञ्चमूल-खालग्रणां, प्रश्वितणां, कटेरां, वडी कटेरी और गोलरू-यह पांच बातहर हैं इनसे साधित यवागू वातविकार के लिये उप-योगी है ॥ १६॥

शालपर्णी-बला-बिल्बंः पृश्तिपण्यां च साधिता। दाढिमाम्ला हिता पेया पित्तस्त्रहमातिसारिणाम् ॥ २०॥

(४) शालपणों (सालवन), बला (खरैंटो), बिल्व (बेलिगरी), और पृष्टिनपणों (पीटापणों) इन से बनाई तथा अनार के रस से खट्टी की हुई यवागू पित्त स्लेष्म जन्य अतिक्षार रोग में हितकारी है ॥ २०॥

> पयस्यर्धोदके छागे ह्वीबेरोत्पळनागरैः। पेया रक्तातिसारव्ती पृहिनपण्यो च साधिता॥ २१॥

- (५) बकरी का जितना दूब हो, उससे आधा पानी इस में मिला कर (मिलित परिमाण छः गुना), होबेर (नेतबाला), उत्पत्न (कमलगहा) और सीठ, और पृष्ठपर्णी (पिठवन) ये एक कर्ष मात्रा लेकर यवागू सिद्ध करनी चाहिये। यह यवागू रक्तातिसार को नष्ट करती है।। २१।।
- १, पिपाली आदि सब साधन द्रव्य मिलकर एक कर्ष अर्थात् चार मासे छेने चाहिये। इसको योडा कूट छेना चाहिये, पकाने में आधा पानी जलाना चाहिये, पानी की मात्रा के मेद से नाना मेद हो जाते हैं।

# द्यात्सातिविधा पेयां सामे साम्छा सनागराम्।

### श्वदंष्ट्राकण्टकारीक्यां मूत्रकुच्छ्रे सफाणिताम् ॥ २२ ॥

- (६) अतिविधा (अतीव), नागर (सेंठ) इनके कथाय अथवा कल्क से छः गुने जल में यवागू सिद्ध करे, इसे अनार के रस से साट्टी कर के आमा-तिसार (रकातिसार) में दे।
- (७) मूत्र कुच्छू रोग में स्वदंष्ट्रा (गोखरू) और कण्टकारी (कटेरी) इन के कषाय या कल्क से छः गुने जल में यवागू विद्व करके इस में फाणिस (राव, आधा पका गुक्क) डाल दे॥ २२॥

विडङ्ग-पिप्पलीमूख-शिमुभिर्मरिचेन च । तक्रसिद्धा यवागृः स्यात्किभिष्नी ससुवर्षिका ॥ २३ ॥

( ) वायविडंग, पिप्पलीमूल, शिग्रु ( सहजना ) और मरिच इनके कल्क से छः गुने तक में सिद्ध की हुई यवागू में सुवर्चिका ( सीवचल नमक) डालकर रोगी को देने से कृमि नष्ट होते हैं। यहाँ पानी के स्थान पर तक का प्रयोग करे।।

मृद्गीका-सारिवा-स्राजा-पिष्पस्री-मधुनागरैः । पिपासाध्नी, विपध्नी च सोमराजीविपाचिता ॥ २४ ॥

- (६) मृद्धीका (द्राक्षा दाक्षा) सारिवा (अनन्त मूख) बाजा (खोलें), पिप्पली, और सोंठ इन के करूफ या कथाय से यवागू को छः गुने जल में सिद्ध करे। उण्डा होने पर इस में शहद मिला कर पीने से प्यास शान्त होती है।
- (१०) रोमराजी (बावची) से सिद्ध की हुई थवागू 'विषष्नी' अर्थात् राग्वे हुए विष को नष्ट करने वाली है ॥ २४॥

सिद्धा वराहनिर्यूहे यवागूर्बंहणी मता । गवेधुकानां सृष्टानां कर्षणीया समाक्षिका ॥ २५ ॥

- (११) सुअर के मांस रस में सिद्ध की हुई यबागू पुष्टि कारक होती है।
- (१२) भूने हुए गेहुओं के सत्तू से बनाई हुई यवागू में शहद मिळा कर छेने से शरीर पतला होता है। २५॥

सर्पिष्मती बहुतिछा स्नेह्नी स्वणान्विता । कुशामस्कतियुहे स्यामाकानां विकक्षणी ॥ २६ ॥

( १३) भी वाली, तिल्युक्त नमकीन यवाग् स्नेहकारक है। वह हारीर को रिमम्ब करती है। तिलों के वाथ कुछ वाबल मिला छैं। यथाग् सिद्ध करकी फिर इस में भी और नमक मिलामें। (१४) कुश (दाभ) की जड़ और आमलक (आंवळे का फल) इनको एक २ कर्ष लेकर छः गुने जल में कषाय करे इसमें स्थामाक तण्डुल पाक कर के सिद्ध करनी चाहिये। यह पान करने योग्य यवागू शरीर में रूखता उत्पन्न करती है।। २६ !।

द्शम्छोश्रता कास-हिका-श्वास-कफापहा । यमके मदिरासिद्धा पकाशयरुजापहा ॥ २७ ॥

- (१५) दशमूल (शालपणी, पृश्चिनपणी, कटेरी, हृहती, गोखरू, बिल्न, श्योनाक, अरणी, गम्भारी, पाठा ) से सिद्ध की हुई यवागू कास, हिक्का, श्वास और कफ को नष्ट करती है।
- (१६) यमक अर्थात् समान भाग घी और तैल लेकर इन में भूनी हुई एवं पानी के स्थान पर मदिरा लेकर उनमें सिद्ध की हुई यवागू (मदिश मिलाकर देने से) पकाशय की पीड़ा को मिटाती है ।।। २०॥

शाकैर्मांसेस्तिलेमीपैः सिद्धा वर्ची निरस्यति।

जम्ब्वामास्यि-द्धित्याम्छ-विल्वेः सांप्राहिकी मता ॥ २८ ॥

- (१७) 'शाक' (हरी सब्जियाँ) मांस, तिल, माघ (उदर) इन के कल्क और कवाय से सिद्ध की हुई युवाग मल को बाहर निकालती है।
- (१८) जम्बु-अस्य (जामुन की गुडली) आम्रास्थ (आम की गुडली की गिरी) दिवित्याम्ल (कैथ कचा, खड़ी अवस्या में), बिल्व (बेलगिरी कच्चे हरे), इनसे सिद्ध की हुई यथागू 'स्तम्मक' है।। २८।।

क्षार-चित्रक-हिङ्खम्छ-वेतसँभेंदिनी मता। अभया-पिप्पलीमूल-विश्वैवर्गतानुलोमनी॥ २९॥

- (१६) खार (जवास्वार २), चित्रक (चीतामूळ), हींग, अम्छवेतस (अमछवेत), इन से सिद्ध की हुई यवागू मळ को मेदन करके बाहर निकालती है। (२०) अभया (जंगी हरक), पीपळ मूळ और विश्व (खोंठ) इन से
- १ 'यमक' एक भाग वी और एक भाग तेल परस्पर तमान और एक भाग मिहरा केनी चाहिये। अथवा मूंग की दास और सांठी के चावल परस्पर तमान भाग मिलाकर महिरा में यबागू सिद्ध करनी चाहिये। (जल्प कल्प-तक)
- २. जवालार क्लामें के लिये हरे नवों को आलग में स्वच्छ स्थान में जब्ब लेला खाड़िये ! किर इस को पानी में बोलकर क्ला में से लान केता चाड़िये ! लाने हुए पदार्थ को लाग पर गरम करके शुष्क कर लेना वाहिये !

िंद्ध की हुई यवागू वात का अनुलोमन अर्थात् कफ वातादि दांत्रों का परिपाक करके मळ को अच्छी प्रकार से बाहर करती है ॥ २६ ॥

तक्रसिद्धा यवागूः स्याद् घृतव्यापत्तिनाशिनी ।

त्तेळव्यापदि शस्ता तु तकपिण्याकसाधिता ॥ ३० ॥

(२१) छाछ में सिद्ध की हुई यवागूषी के अधिक खाने से उत्पन्न विकार को नष्ट करती है।

(२२) छाछ और पिज्याक (खल) से सिद्ध की हुई यवागू तैल के अधिक खाने से उत्पन्न व्याधि में देने योग्य है।। ३०॥

गव्यमांसरसैः साम्ला विषमञ्जरनाशिनी ।

कण्ठ्या यवानां यसके पिष्पल्यामलकैः शृता ॥ ३१ ॥

(२६) गाय के मांस के रम में सिद्ध की हुई यवागू को अनार, आंवला आदि ज्वर नाशक खटाई से खट्टा करके देने पर विषम ज्वर नष्ट होता है।

(२४) जो को समान भाग लेकर घी और तैत्र में भूनकर पिप्यली और श्रीवले इनके कथाय या कलक से सिद्ध की हुई यवागू कण्ठ के रोगों के लिये हितकर हैं ॥ २१॥

> ताम्रचूडरसे सिद्धा रेतोमार्गरुजापहा । समापत्रिदता बृष्या घृतक्षीरोपसाधिता ॥ ३२ ॥

(२५) 'ताम्रचूड' अर्थात् कुकुट के मांस के रस में सिद्ध की हुई यवाग् शुक्र मार्ग की पीड़ा को मिटाती है।

(२६) जल के स्थान पर दृव और घृत वयापरिमाण में लेकर उनमें उदद की दाल या इतकी पिनी हुई पिट्टां को पहिले घो में मूनकर दूध में सवागू विक्र करनी चाहिये। यह शुक्रवर्धक है।। ३२।।

> ख्पोदिकादिधभ्यां तु सिद्धा मदिवनाशिनी । क्षुधं हृन्यादपामार्गक्षीरगोधारसे श्रुता ॥ ३३ ॥

(२७) उपोदिका अर्थात् पोई को कल्क रूप में तथा दही को पानी के स्थान में लेकर यवागृ सिद्ध करनी चाहिये। यह यवागृ धत्रे आदि के विष को नष्ट करती है। पोई और दही से सिद्ध की यवागृ मद नाशक है।

(२८) विरचिटे के चावलों को तूथ और गोह के मांत में पकाकर यवागू विद्ध करें। इस से भूख का नाग्र होता है। यहां पर जल वा सादे चावल नहीं प्रयुक्त होते ॥ ३३॥ उपसंहार-

### तत्र ऋोकाः।

अष्टाविञ्चतिरित्येता यवाग्वः परिकीर्तिताः । पञ्चकर्माणि चाश्रित्य प्राक्ता शेषज्यसंप्रदः ॥ ३४ ।: पूर्वं मृत्यफळझानद्देतोरुक्तं यदौपधम् । पञ्चकर्माश्रयझानद्देतोरुक्तं स्तरकीर्तितं पुनः ॥ ३४ ॥

इस अध्याय में अद्वाईत प्रकार की यवागू कह दो हैं और पंच कमें (वसन, विरेचन, नस्य, आस्थापन और अनुवातन) इन के बीन्य ओपधियां भी कह दो हैं। मूलिनी, फलनी आदि का ज्ञान कराने के लिये जो ओपधियां प्रथम अध्याय में कही हैं, ये औपधियां पंच कमों ने अध्याय में कही हैं, ये औपधियां पंच कमों ने अध्याय में कही हैं, ये औपधियां पंच कमों ने अध्याय में कही हैं, ये औपधियां पंच कमों ने अध्याय में कही हैं, ये औपधियां पंच कमों ने अध्याय में कही हैं, ये औपधियां पंच कमों ने अध्याय में कही हैं।

स्मृतिमान् युक्तिहेनुङ्गो जितात्मा प्रतिपत्तिमान् । भिषगोपधमंत्रोगेश्चिकित्सां कर्नुमहेति ॥ ३६ ॥

(स्मृतिमान्) स्मरण शक्ति वाला, (हेनुझ) रोग के कारण का जानने वाला, (युक्तिस) योजना, व्यायि के साथन रूप नैपुष्य की कल्पना को जानने वाला, अथवा मात्रा की भांति द्रव्य, व्यायि वृद्ध और व्यायि रूप को जानने वाला, (जितातमा) अम-प्रमाद रहित, (प्रतिपत्तिभान्) उत्तम सुक्ष वाला, वैद्य औपविषों के योग से उपचार करने में सभर्य हो सकता है।। इह ॥

इत्यन्निवेशकृते तन्त्रे सरक्षणतिर्वतकृते सुत्रस्थाने समापाभाष्ये भेषज-

चतुष्केऽपामार्गतग्र्डलीयां नाम दितीयांऽध्यायः ॥ २ ॥

### अथ हतीयोऽध्यायः

#### مستقادية ورجات سي

अयात आरम्बधीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

रोगां की हितकामना से यवागू कहकर उसी प्रसंग में प्रदेह चूर्ण आदि कहते हैं। इसके लिये 'आरग्वधीय' नामक तीतरे अध्याय का व्याख्यान करते हैं ऐसा मगवान् आत्रेय कहते हैं। इस अध्याय का आरम्भ 'आरग्वध' से हुआ है, इसलिये इस अध्याय का नाम आरग्वधीय है।।१-२।। आरम्बशः सैंडगजः करक्षो वासा गुडू ची मदनं हरिद्रे । श्याहः सुराहः खदिरो धवश्च निम्बो विद्धः करवीरकत्वक् ॥३॥ प्रान्थश्च भौजों छशुनः शिरीषः सखोमशो गुग्गुलुकुष्णगन्त्रे । फाणजको वत्सकसमपणों पीलूनि कुष्ठं सुमनःप्रवाद्याः ॥४॥ वचा हरेणुक्षित्वता निकुम्भो भल्छातकं गैरिकमञ्जनक्र । मनःशिलाले गृहधृम पला काशीसलोधार्जुनमुस्तसर्जाः ॥ ४॥ इत्यर्धक्यैविहिताः पडेते गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्टाः । सिद्धाः परं सर्वपत्तेलयुक्ताश्च्णेप्रदेहा भिषजा प्रयाच्याः ॥ ६॥ कुष्ठानि कुच्छाणि नवं किलासं सुरेन्द्रलुमं किटिभं सदृ । भगन्दराशांस्यपची सपामां हन्युः प्रयुक्तास्वविद्यान्नराणाम् ॥ ७॥

'आरग्वध' से लेकर 'सर्ज' इस शब्द तक तीन इलोकों में कहे हुए छः योग हैं. इनको गाय के पित्त में पीस कर काम में लाना चाहिये। यथा-(१) आरम्बध (अमलतास), ऐडगज (पनवाड़), करञ्ज ( नाटा करंज ), वासा (वासे के पत्ते), गुडूची (गिलोय), मदन ( मैनफल ), दा हरिदा ( हल्दी और दाक हल्दी )। (२) श्रयाह्व (गन्दा विराजा), सुरा (देवदार), खदिर ( खैर ), और धव ( धावन ), निम्ब ( नीम के पत्ते ), विडंग ( बायविडंग ), करवीरत्वक् ( कनेर की छाल ) यह दूसरा। (३) भोजपत्र की गाउँ, लशुन ( लहसन ), शिरीष (सिरस की छाल), लोमशा ( जटामांस) ), गूगल, कृष्ण-गन्धा ( सहजना ) यह तीसरा। ( ४ ) फणिजाक ( मरवा ) वत्सक (इन्द्र जौ) सप्तपर्ण ( सातवन ), पीलू कुछ ( कूठ ), सुमनः धवाल (चमेली के कीमल पत्ते) यह चौथा। (५) वचा (वच), हरेणु (रेणुका बीज, मेहदी के बीज), त्रिवृत् ( निशोध ), निकुम्म ( जमाल गोटा ), भल्लातक ( भिलावा ), गैरिक ( गेरू), अंजन ( रसाञ्जन), यह पांचवां, ( ६ ) मनःशिला ( मैनसिल ), आल ( इरिताल ), यहधूम ( धरका धुंआसा ), एला ( छोटी इलायची ), काशीस ( पुष्प कासीस ), लोध ( पठानी लोध ), अर्जुन ( अर्जुन वृक्ष की छाल ),मुस्ता (नागरमोथा), सर्ज ( राख ) यह छठा योग हुआ ।

इनमें से किसी योग को चूर्ण के रूप में तैयार करके गाय के पित्त के साथ फिर पीसे। फिर इसको सरसों के तेल में मिळा कर द्रव रूप बनाकर लगाने से कष्टसाध्य कुछरोग, नया किलास इन्द्रलुप्त बालों का गिरना किटिम (कुछ मेद) दहु (दाद), मगन्दर बवासीर, चर्मकील, अपची (न पकने वाली गार्टे) और पामा (खाज) शीघ ही मनुष्यों के नष्ट होते हैं।। ३-७॥ अब बातवां योग कहते हैं— कुछं हरिद्रे सुरसं पटोलं निम्बाश्वगन्त्रे सुरदाक शिमु । ससर्वपं तुम्बुरुधान्यवन्यं चण्डां च चूर्णानि समानि कुर्यात् ॥॥। तैस्तक्युक्तैः प्रथमं शरीरं तैलाक्तपुद्धतेष्वतुं यतेत ।

तेनास्य कण्डू: पिडकाः सकाठाः कुष्ठानि शाफाश्च शमं श्रजनित ॥६॥ कुष्ठ (कुठ), दोनों हल्दी (दारुहल्दी और हल्दी), सुरसा (दुलसी), पटोछ (परबळ), निम्ब (नीम के पत्ते), अदवगन्धा (असमन्य), सुरदाष (देवदार), शिमु (सहजना), सर्पण (श्वेत सरसी),तुम्बुरु, धान्य (धनिया) बन्य (कैवर्त्त मुस्ता), चण्डा (चारु ) इन पन्त्रद औषधियों को परस्पर समान भाग केकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को छाल में पीसकर शरीर पर लगाना चाहिए। शरीर पर लगाने से पूर्व तेल का उवटन लगा लेना चाहिये। इस छप के लगाने से कण्डू (स्वाज्ञ), पिडका (छोटी र पुन्तियां), कोठ (न दबने वाली फुन्सियां), कुष्ठ काढ आरे शोफ़ (स्वजन) नष्ट होते हैं ॥५-६॥

आठबां योग---

### कुष्टामृतासङ्गकटङ्कटेरीकाशीसकम्पिलक्रकोधमुस्ताः

सौगन्धिकं सर्जरसो विडङ्गं मनःशिलाले करबीरकल्बक् ॥ १० ॥ तेलाक्तगात्रस्य कृतानि चूर्णान्येतानि दद्यादवचूणनार्थम् ।

दृद्रः सकण्डूःकिटिभानि पामा विचर्षिका चैव तथेति शान्तिम्। ११।। कुछ (क्रूट), अमृता (गिलोय), संग (नीला तुःय), कटंकटेरी (दाव हस्ती), काशीस (हीरा कसीस), किंग्सिक (कमीला), मुस्त (नागर मोथा), लोझ (पटानी लोघ), सौगन्तिक (कह्वार पुष्प, सुगन्धि), सर्जरस (राल), मनःशिला (मैंनसिल), आल (हरताल), करवोरत्वक् (कतेर को लाल), इन चौदह ओपियों का चूर्ण करके अवचूर्ण (अर्थात् मलने) के लिए देना चाहिये। प्रथम शरीर पर तैल की मालिश कर लेनी चाहिये। इस से दाद, कण्डू, खाल, किटिम, कुछ, पामा, विवर्ष, विचर्षिका खावयुक्त फुन्सियों, नष्ट होती हैं। कोई अमृतासंग एक वस्तु मानकर नीला योध अर्थ करते हैं॥१००११॥

नवां योग---

### मनःशिकाले मरिचानि तैकमार्क पयः कछहरः प्रदेशः।

सनःशिका ( मैनविक ), आक ( इरताक ), प्रिन, तैक ( सरवां का तेक इंडबर होने से ), 'आकंपवर' ( आक का तूच ) इनको परस्पर मिला कर केप वना कर कमाने से कुछ अच्छा होता है।

इस योग में पानी को मिलाना नहीं चाहिये, अपित आक के द्घ में ही सब बनाना चाहिये ।

दसवां योग---

तुरथं विडङ्गं मरिचानि कुछं होधं च तद्भन् समनःशिलं स्यात् ॥ ६२ ॥ दुत्थ ( नीला योथा ), विडंग (वायविडंग), मरिच (काली मरिच), कुष्ट ( कूट ). लोध ( पटानी लोध ), मनःशिला (मनसिल) इनके चूर्ण को पूर्व की मांति आक के दूध में मिलाकर लगाना चाहिये ॥१२॥

ग्यारहवां लेप--

रसाञ्चनं सप्रपुनाडवीजं युक्तः कपित्थस्य रसेन छेपः। रसाञ्चनं (रमौत ). प्रयुनाडवीज (पनवाइ के बीज ), इन को कैथ के फ्लों के रस में मिलाकर लगाने से कुछ रोग नष्ट होता है। पानी का उपयोग नहीं करना चाहिये।

बारहवां योग--

करबजवीजैहगर्ज सकुष्टं गोम्बपिष्टं च परः प्रदेहः ॥ १३ ॥ करंज ( नाटा करंज वंकि ), ऐडगज ( चक्रमर्द ) और कुछ ( कुछ ), इनको गोमत्र में पंक्ष कर छेप करने से कुच्ट नष्ट होता है ॥ १६ ॥

तरहवां योग-

एभे हरिद्रे कुटजस्य बीजं करखबीजं सुमनःपदलःन्। रवचं समध्यां हयमारकस्य छेपं निलक्षारयुनं विद्य्यान् ॥ १४ ॥

दोनों प्रकार की इल्दी ( साधारण हल्दी और दार हल्दी ), कुटल बीज (इन्द्रजी), करंज बीज (करखुए का बीज ), सुमन:प्रशाद ( चमेली के कांमल नये पत्ते ), इयमारक ( कनेर ) की अन्दर की त्वचा, ओर विल श्वार (तिलकी नाल का क्षार भरम) इनका लेप बनाकर लगाने से कुछ रांग भिटता है ॥१४॥ चौदहवां याग---

मनःशिला त्वक्कुटजात्सकुष्ठात् सलोमशः सैडगजः करञ्जः। प्रनिथश्च भौजीः करवीरमूलं चुर्णानि साध्यानि तुपोद्केन ॥१५॥ पलार्शानदोहरसेन चापि कर्पोद्धृतान्याढकसंमितेन। दवींप्रहेषं प्रवदन्ति छेपमेतत्परं कुष्ठिनिपूदनाय ॥ १६ ॥

मनासिल, कुटजलक् ) कूड़े की छाल ), कुप्ठ (कूठ ) लोमश, (जटा-मांसी ), ऐडगज ( चक्रमर्द ), करंज, ( करंजु आ ), भौडर्ज ( भोजपत्र की गांटें ), करबीर (कनर की जड़), ये आठो द्रव्य प्रत्येक एक कर्ष ( दो क तोला ) लेकर तुपोदक ( यव-काझिक ) एक आदक तथा 'पलाश-निर्दाह रस' अर्थात् ढांक के वृक्ष को जलाने से उत्पन्न रस' एक आहक परिमाण (८ सेर) लेकर पाक करना चाहिये। पाक इतना करना चाहिये कि वह कड़छी पर चिप-टने लगे। यह प्रलेप कुष्ट रोग को नष्ट करने के लिये श्रेष्ट है।।१५–१६॥

पन्द्रहवां योग-

पर्णानि पिष्ट्या चतुश्क्रगुरुस्य तक्रेग पर्णान्यथ काकमाच्याः । तेलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्टान्युद्धतेयेदश्वहनच्छदेश्च ॥ १७ ॥ अमलतात के पत्तां, मक्रोप के पत्तां का और अस्वतनच्छद (कनेर) के पत्तों को ठाठ के ताथ पंसकर दार्ग पर तेल कामान्दिस करके कुष्टरोग में मले ।

कई विद्वान् 'कायमध्याः वर्णाति' शहर शे एक अन्य योग की कल्पना करते हैं । इनी प्रकार 'अश्यहनच्छदेश्वर इस से सीतरा योग मानते हैं ॥ १७ ॥

सोलहवां योग—

कोळं कुलस्थाः सुरदारु रास्ना मापातसीतिलफलानि कुष्ठम् । बचा शताह्वा यवचूर्णमम्लसुष्णानि वातामयिनां प्रदेहः ॥ १= ॥

कांल ( झाड़ी के बेर ). कुल्लय ( कुल्लयी ), मुखार ( देवदार ), रास्ता उडद, अतसी ( अलमी ), तेलकल ( एरण्ड के बीच ), कुण्ड ( क्ट ), बचा ( बच ) शताहा ( सींफ ), और अवचूणे ( यवसार ) इनको 'अम्ल' ( कांची ) के साथ पीसकर प्रलेग बनाकर गरम करके यातरोगी के लिये प्रयुक्त करें । इससे बातरोग नष्ट होते हैं ॥१८०॥

सत्रह्वां योग---

आनूपमस्यामिपवेसवारं रुष्णैः प्रदेहः पवनापहः स्यात् । स्नेहैश्चतुर्भिर्दशम् लिभिश्चर्गन्थोपधेश्चानिलक्तिस्पदेहः ॥ १९ ॥

आन्पामिप ( जटप्राय देश में चरने वाले पशुओं का मांत ) मत्स्यामिष ( मछलियां का मांत ) इनसे बनाये हुए बेसवार ( अस्थि रहित मांस को भाप से स्विच करके शिला पर पीस लेना चाहिये, फिर इसमें गुड़, घी, पिप्पली, मरिच मिलाने से बेसवार बनता है ) । इस को गरम करके लेप करने से वायु का नाश होता है।

र—दाक के वृक्ष की प्रधान मुख्यजड़ को काट कर इस के नीचे एक मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिये। और ऊपर के भाग कां जलाना चाहिये। खळाने पर जो रस निकलता है, उस रस को लेना चाहिये। आज कल खैर या शीधम का तैल पाताल यन्त्र से निकालते हैं।

अठारहवां योग---

धी, तैल, वला और मजा इन चार स्नेहों को दशमूल के लाग मिला कर अध्यवा चारों स्नेहों को ज्वर अधिकार में कही चन्दन आदि सुमन्त्रित औषधियों के साथ मिलाकर लेप करने से वातविकार नष्ट होते हैं। यहां पर न कहने पर भी पानी मिलाना चाडिये!! १९!!

उन्नीसवां योग---

तक्रेण युक्तं यवचूर्णमुख्णं सक्षारमार्तिं जठरे निहन्यात्।

जी के आटे का यवस्थार के साथ छाछ में पीसकर पेट पर लगाने से पीड़ा को नष्ट करता है।

बीसवां योग---

कुछ शताह्वां सबचा यवानां चूर्णं सतैलाम्लमुशन्ति बाते ॥ २० ॥ कुछ (कूट), शताह्वा (सींफ), वचा (वच), जी कं आटे की तिल के तैल और अम्ब (कांजी) में मिलाकर लगाने से बातविकार नष्ट होते हैं॥२०॥ इक्कीयवां योग—

> उभे शताह्ने मधुकं मधूकं बलां प्रियालं च करोरकं च। घृतं विदारी च सितोपलां च कुर्यात्मदेहं पवने सरक्ते ॥२१॥

सौंफ और सोया, मधुक ( मुलेहटी ), मधूक ( महुवा ) वला ( खरेंटी ), प्रियाल ( प्याल, पकने पर यह काला फल हांता है, जिसमें से चिरौंजी निकलती है ), कशेरू, धृत ( गाय का ) विदारी कन्द, तितंपला ( मिश्री, खड़ी शकर ), इनका पानी के साथ लेप वातरक्त रोग में लामदायक है ॥ २१॥

बाईसवां योग-

रास्ना गुडूची मधुकं बले द्वं सजीवकं सर्वभकं पयश्च । चृतं च सिद्धं मधुरोषयुक्तं रक्तानिङार्त्ति प्रणुदेतप्रदेहः ॥२२॥

रास्ना, गुङ्क्ची (गिलाय), मधुक (सुलहठी), दोनों प्रकार की बलाएं (खरेंटी और अतिबला—सफेद और पीले फुल की खरेंटी), जोक्क, ऋषमक, गाय का वूप; गाय का बी, मधुरोप (मोम) इनसे खिद भी रूप लेप बातरक रोग को नष्ट करता है। इस योग से जूत खिद किया जाता है । । २२।।

१. रास्ता से लेकर ऋष्भक तक सब ओपियों का कल्क बनाना चाहिये। यह कल्क घी, स्नेह से चतुर्योश होना चाहिये। और दूज घो स्नेह से दूना होना चाहिये। इससे घी थिंद करना चाहिये। घी खिद्ध होने पर वक्क में से खन कर उष्णावस्था में ही इसमें मोम मिखा देनी चाहिये। चतुर्योश अर्थात् कल्क के बराबर होनी चाहिये।

तेईसवां बोग---

वाते सरक्ते सपृतः प्रदेहो गोधूमचूर्णं छगछीपयश्च ।

गोधूम (गेहूँ) के चूर्ण को बकरी के दूध और थी के साथ मिलाकर लगाने से बातरफ रोग मिटता है। यहां भी दूध में गेहूँ के चूर्ण के साथ घी खिद्ध कर लेगा चाक्रिये।

चौबीसवां योग--

नतोत्पर्क चन्दनकुप्तयुक्त शिरोक्ताथां समृतः प्रदेहः ॥ २३ ॥
'नत' (तगर), उत्पत्त (नीबा कमल), चन्दन, कुष्ट (कुठ) इनके चूर्ण को घी में मिलाकर शिर पर लगानं से बिर की पीझा मिटती है ॥ २३ ॥

पश्चीसवां योग---

प्रयोण्डरीकं सुरदार कुछं यष्ट याह्नमेला कमछोत्पले च।
शिरोराजायां समृतः प्रदेही, छोहैरकापद्मकचोरकंश ॥ २४॥
प्रयोण्डरीक (पुण्डरीक काष्ठ), सुरदार (देवदार ), कुष्ट (कूठ)
यण्डयाह्न (सुलहरी), एला (इलायचो), कमल (खेत कमल, कमल गष्टा),
उत्पल (नीला कमल), लांह (अगर), ऐरक (राहिष पाष), पद्मक (पद्माला)
और चांरक (चोरपुष्पी, सुगन्धित द्रव्य है, पर्वतीय लोग दाल आदि में गेरते
हैं), इनको ची में मिलाकर शिर दुखने परमाये में लगाने से आराम मिलता है।
यहां पर पीसने के लिये पानी मिला लेना चाहिये॥ २४॥

छन्द्रीसवां योग---

रास्ना इरिद्रे नलदं शताह्वे हे देवदाकृणि सितोपलां च ।

जीवन्तिमूळं सघुतं सतैलमालेपनं पाइवेरजासु कोष्णम् ॥२५॥ रास्ना, दोनों हरिद्रा ( हल्दी और दाच हल्दी ), नलद ( जटायांची ), दोनों शताह्वा ( शैंफ और सोया ), देवदार, सितोपला ( मिश्री ), जीवन्ती का

समान माग हों ) मिलाकर गरम करके पाइवें शुल में लेप करना चाहिये॥२५॥ सत्ताईसवां योग---

शैबालपद्मोत्पलवेत्रतुङ्गं प्रपौण्डरीकाण्यमृणालकोधम् ।

मूल, इनके चुर्ण को घृत और तैल (तिल का तैल) में (ये घी तैल दोनों परस्पर

प्रियङ्ककालीयकचन्दनानि निर्वापणः स्याससमृतः प्रदेहः ॥२६॥ शैवाल ( सरवाल ), पद्म ( पद्मास ), उत्पल ( नील कमल ), वेश ( श्रेष्ठ वेत, लोटी वेत ), तुंग ( कमल का केशर ), प्रपौण्डरीक ( पुण्डरीक ), अमुणाक (सरा), लोध (पटानी) प्रियंगू (फूल प्रियंगु), काकीयक (चन्दन मेद, हरि चन्दन), और चन्दन इनको ( पानी में पीस कर ) सब द्रव्यों के समान घो मिलाकर लेप करने से त्वचा का दाइ, आग से जले की जलन शान्त होती है ॥२६॥ अहाईसवां योग---

सितालतावेतसपद्मकानि यष्टचाह्नसैन्द्रो निलनानि दूर्वा । यवासमूलं कुशकाशयोद्ध निर्वापणः स्याजलसेरका च ॥२०॥

सिता ( क्षेत दृष ), त्या ( धियंगू या सारिया ), बेतस ( जल बेतस ), यि ( सुल्हर्टा ), ऐन्द्री, 'निलन' ( नीला कमल ), दूर्वा ( दृष ), यवासमूल ( धमामे की जड़ ), कृटा ( दान ), काश की जड़, जल ( बालक ), ऐरक ( होगला ) इनको जल के साथ पासकर लेप करने के त्वचा की जलन शान्त होती है। कोई सिता से मिश्री और लता से मर्जाट का ग्रहण करते हैं॥ ए॥

उनर्तःसवां तथा त'सवां याम-

शेलेयमेलाऽगुरु चाथ कुछं चण्डा नतं त्वक्सुरदारु रास्ता । शीतं निहन्याद्विरान् प्रदेहां, विषं शिरोपम्यु ससिन्धुवारः ॥ २८ ॥

होलेय ( छहाला ), एला ( इनायची ) अगर, कुछ ( कुछ ), चण्डा (चोर पुण्यी ), नत ( तगर ), त्वक् ( दालचीती ), सुरदाध ( देवदार ), रायसन, इनको पानी में पीस कर लेप काने से शोत, उण्डक नष्ट होती है। तीसवां बोग— शिरोप ( शिरास ) को जिल्ला ( सम्भाकु के परा ) के साथ पीसकर मलने से विष दाय नष्ट होता है। २८॥

इकतीसवां योग-

हिर्दापलामज्जकहेमलोधंग्त्वन्दापसंस्वेदहरः प्रचर्पः।

शिशिप (सिरस), लामजक ( उदार, खत ), हम (नामकेटर), लोध (पठानी लोघ), इनको चूर्ण बनाकर शरीर पर रगड़ने से ल्वचा के रोम एवं पसीने का अधिक आना नष्ट होता है।

बत्तीसवां योग---

पत्राम्बुलोधाभयचन्दनानि शरीरहौर्गन्ध्यहरः प्रदेहः ॥२६॥ पत्र (तेजपात), अम्ब (नेत्रवाला), लांध्र (पटानी लोध), अभय (उशीर, लघ), और स्वेत चन्दन इनको पानी में पीछकर लेप करने से शरीर की वर्गन्ध मिटती है ॥ २६॥

तत्र इलोकः ।

इहात्रिजः सिद्धतमानुवाच द्वात्रिंशतं सिद्धमहपिपृष्यः । चृर्णप्रदेहान्विविधामयन्नानारम्वधीये जगतो हितार्थम् ॥३०॥ सिद्ध एवं ऋषियों से पूजित कृष्णात्रेय पुनर्वमु ने रोगों को नष्ट करने बाळे बत्तीस सिद्ध योग जगत् के लाभ के लिये कहे हैं ॥ २०॥ इल्पिनवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतं सुत्रस्थाने भेपजचतुष्के आरम्बर्धायां नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

अथातः षड्विरेचनशताश्रितीयमध्यायं न्याख्यास्यामः ॥१॥ इति ह्र स्माऽऽह भगवानात्रयः॥ २॥

इसके आगे 'पड्विरेचनः से अरम्भ किये जाने वाले अध्याय का अवतरण करते हैं। भगवान् आनेय ने कहा है॥ १-२॥

शारीर के लिये अन्तः परिमार्जन और विध्यिरिमार्जन की ओपिधयों को पूर्व अध्यायों में कहकर अविश्वि परिमार्जन की ओपिधयों को कहते हैं—

इह खलु षड्विरेचनशर्ताान भवन्ति, षड् विरेचनाश्रयाः, पक्त कपाययोनयः. पद्धविधं कषायकल्पनं,

पञ्च कपाययानयः, पञ्चावध कषायकल्पन, पञ्चाशन्महाकषाया पञ्च कषायशतानि इति संग्रहः॥॥॥

इस तंत्र में छः सौ विरेचन योग हैं, न अधिक और न कम।

'विरेचन' शब्द उभयार्थ वाचक है। अर्थात् शरीर के अवेभाग से मल निःशारण का नाम भी विरेचन है और शरीर के ऊष्व भाग से वमन के रूप में किये जाने वाले संशोधन रूप कर्म को भी 'विरेचन' कहते हैं। विरेचन द्रव्यों के छः आश्रय हैं, यथा—हुभ, मूल, त्वचा, पत्र, पुष्प और फल।

कथायों के पांच जातियां हैं (इन में लवण रस का छोड़ कर) कथायों की कल्पना पांच प्रकार की है। पचास महाकथाय हैं, पांच सी कथाय हैं। यह संक्षेप में कह दिया है।। ३।।

षड्विरेचनशतानीति यदुक्तं तदिह संप्रहेणोदाहृत्य विस्तरेण कल्पोपनिषद्यनुव्याख्यास्यामः॥ ४॥

'छः सौ विरेचन योग हैं' यह जो कहा है उसे यहां पर संक्षेप में कहेंगे। विस्तार से कल्य-उपनिषद् अर्थात् 'कल्य-स्थान' में व्याख्या करेंगे॥ ४॥

त्रयिक्षरायोगरातं प्रणीतं फलेषु, एकोनवत्वारिशक्वीमृतकेषु योगाः, पञ्जचत्वारिशदिक्ष्वाकुषु, धामार्गवः षष्टिधा भवति योगयुक्तः, कुटज-स्त्वष्टादशधा योगमेति, कृतवेधनं षष्टिधा भवति योगयुक्तं, श्यामात्रि- बृद्योगसतं प्रणीतं दशापरे चात्र भवन्ति योगाः, चतुरङ्ग्छो द्वादशया योगमेति, छोधं विषो षोडशयोगयुक्तं, महाबृद्धो भवति विशित्तयोग-युक्तः, एकोनचत्वारिंशत्सप्तछासङ्क्षिन्योर्चोगाः, अष्टचत्वारिंशइन्तीद्रव-न्योरिति षड्विरेचनशतानि ॥ ४ ॥

मदन फल के कल्प में १३३ विरेचन योग, 'जीमृतक' (वन्दाल) फल के कल्प में १६, ईक्ष्वाकु (कडवी तुम्बी) कल्प में ४५, धामार्गव (वजी तुम्बी) कल्प में ४५, धामार्गव (वजी तुम्बी) कल्प में ६०, कुटज (क्ड्रे) के फल कल्प में १८ प्रकार के, कुतवेधन (कडुवी तौरी) के उपयोग में विरेचन योग ६०, इस प्रकार से ये वमन रूप विरेचन योग हैं। अब अधोगामी विरेचन योग कहते हैं—

इसामा (अहणमूल ) की निकाष और तिवृत् ( सफेद निकास ) करून के ११० योग, चतुरकुल (अमलतास ) करून के १२ प्रकार के योग, लोझ विधि (लोझ करूनों में विरेचन विधि ) के अन्दर १६ योग, महावृक्ष (स्तुही, सुधा वृक्ष ) करून में २०, समला और शंक्षिनी (शिकाकाई ) के करून में ३६ और दन्ती (जमालगोटा), द्रवन्ती के ४८ प्रकार के योग हैं। इस प्रकार से ६०० विरेचन योग वन जाते हैं। ॥ ॥

षड्विरेचनाश्रया इति स्त्रीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानीति ॥६॥

विरेचन किया ओषियों के छः (अंगों में ) आश्रय है। यथा—क्षीर ( दूध ), मूल, त्वक्-त्वचा, पत्र, पुष्प और प्रक्ष ॥ ६ ॥

पञ्ज कषाययोनय इति मधुरकषायोऽम्लकषायः। कटुकषायस्तिकः कषायः कषायकषायञ्चीत तन्त्रे संज्ञा॥ ७॥

'कपाय' की पांच योनि ( जातियां ) हैं । यथा—मञ्जरकपाय ( मञ्जर रख बाले पदायों से बना हुआ कपाय ), अस्टकपाय ( खट्टे रस बाले पदायों से बनाया हुआ कपाय ), कट्टकपाय ( कट्टेंच रखवाले पदायों से तैय्यार किया कपाय ), तिककपाय ( तीखे पदायों से तैय्यार किया हुआ कपाय ), कपायकपाय ( कसेले पदायों से तैय्यार किया हुआ कपाय ) इन पांची को इस शास्त्र में 'कपाय' सेता है, 'लवण' कपाय नहीं है स्वयण रस से कपाय तैयार नहीं होता है ॥ ७॥

पश्चिषिधं कषायकस्यनमिति, तद्यया स्वरसः कत्कः श्वतः शीतः काष्टः कषाव इति ॥ = ॥

कवायकरूपम अर्थात् कथाय तैकार करनेकी विभि योच प्रकार से है । क्या-स्वरस, क्षरक श्रत, श्रीत और फाण्ड । कथाय क्षर्य कवके क्षर्य चंत्रक है ॥ न।। कवायों के लक्षण---

( यन्त्रप्रपोडनाद् द्रव्याद्रसः स्वरस उच्यते । यतिपण्डं रसिषद्वानां तत्कल्कं परिकीतितम् ॥ ६ ॥ बह्वौ तु कथितं द्रव्यं श्रुतमाहुक्षिकित्सकाः । द्रव्यादापोथितात्तोये प्रतमे निश्चि संस्थितात् ॥ १० ॥ कषायो योऽभिनिर्वाति स शीतः समुदाहृतः । क्षिप्तोष्णतोये सृदितं तत्काण्टं परिकीतितम् ॥ ११ ॥ )

तेषां यथापूर्वं बलाधिक्यम् , अतः कषायकल्पना व्याध्यातुरबलाः पेक्षिणी । नत्वेवं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगीनि भवन्ति ॥ १२ ॥

स्वरत कपाय — द्रव्य को क्ट कर यंत्र प्रपीडन अर्थात् यंत्र से वा हाथ आदि से दवा कर जो रस निकल्ता है उसे 'स्वरतः' कहते हैं कल्क कपाय—रस सहित द्रव्य को शिला आदि पर पीस कर जो गोला बना लिया जाता है उसे 'कल्क' कहते हैं। श्टत कपाय अग्नि में उवाले हुए द्रव्य को वैद्य 'श्टत' कहते हैं। बहुत गरम जल में रात मर रक्खे हुए क्टे हुए द्रव्य से जो कथाय निकलता है उसे 'शीत' कहा जाता है। फाण्ट कथाय— द्रव्य को क्टा गरम पानी में रखकर कुछ काल पीछे मलकर जो किट्ट रहित सारमाग निकलता है, उसे 'फाण्ट' कहते हैं।

इन में स्वरस में करूक की अपेक्षा, करूक में शूत की अपेक्षा से, शूत में शीत की अपेक्षा से, और शीत में फाण्ट की अपेक्षा से अधिक बल, सामर्थ्य और शक्ति है। इसिलये 'कषाय करपना' अर्थात् रोगी के लिये कषाय का विचार व्याधिवल, आतुरवल अर्थात् रोगी के सामर्थ्य को देखकर करना चाहिये। ये सब कषाय सब अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होते अर्थात् बलवान् व्याधि या बलवान् रोगी में अरूप बल वाले या मध्यम बल वाले कषाय कार्य करने में समर्थ नहीं होते। इसी प्रकार अरूप बल की अवस्था में अधिक बल वाले कषाय कार्य करने में समर्थ नहीं होते। इसी प्रकार अरूप बल की अवस्था में अधिक बल वाले कषाय कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ॥ ६-११॥

पञ्चाशन्महाकषाया इति यदुक्तं तदनुत्याख्यास्यामः; तदाया— पहिले जो यह कहा है कि पचास महाकषाय हैं, उनकी अब व्याख्या करते हैं। जैसे— जीवनीयो बृंहणीयो छेखनीयो भेदनीयः संधानीयो दीपनीय इति पद्कः कथायबर्गः ।

( जीवनीय ) जीवन के छिवे हितकारी आयुवर्धक, ( बृंदणीय ) करीर के

शृंहण के लिये हितकारी, (लेखनीय) देह के वर्षण के लिये, मेदनीय, संधानीय, दीपनीय अग्निको बहाने वाला यह छ: कषायां का एक वर्ष हुआ।

बल्यो वर्ण्यः कण्ठ्यो हृद्य इति चतुष्कः कवायवगः, ।

'बल्य' (बळ कारक), वर्ण्य ( धारीर की कान्ति बढ़ाने वाला ) 'कण्डव' (कण्ड या गळे के स्वर के लिये हितकारी) 'इष्ट' ( इट्य—मन के लिये हितकारी), यह दूसरा चार से बना हुआ कषाय वर्ग है।

तृप्तिन्नोऽर्ह्नोध्नः कुष्टुध्नः कण्डूध्नः कृमिध्नो विषध्न इति षट्कः कषायवगः.।

'तृप्तिष्न' (जब रोगी विना खाये अपने को भरा पेट अनुभव करता है, उसके शिकायत को दूर करने वाला) 'अशींम' (अशे रोग में हितकारी), 'कुएम' (कुछ रोगनाशक), 'कृष्ट्रम' (खाज़ नाशक ), 'कृमिम' विषप्त (क्रिमि तथा विष विनाशक ) यह तीसरा छः से बना कृषाय वर्ष हुआ।

स्तन्यजननः स्तन्यशोधनः शुक्रजननः शुक्रशोधन इति चतुरकः कथायवर्गः।

स्तन्य जनन ( दूध बहाने वाला ), ( स्तन्यशोधन दूध का शोधन करने-वाला ), शुक्र जनन ( धातुवर्धक ), शुक्रशोधन ( धातु शोधक  $_{J}$ , यह चौथा चार से बना कपाय वर्ग हुआ।

स्तेहोपगः स्वेदोपगो वसनोपगो विरेचनोपग आस्थापनोपगोऽनु-वासनोपगः शिरोविरेचनोपग इति सप्तकः कषायवर्गः।

स्तेहोपग १ (मार्दव कर ), स्त्रेदोगग (पर्धाना लाने वाला ), वमनोपग (बान्तिकारक ), विरेचनोपग (स्लिनःसारक ), आस्थापनोपग (रूख बस्ति के लिये उपयोगी ), अनुवासनोपग (स्तेह-वस्ति के लिये उपयोगी ), शिरो-विरेचनोपग (नस्य के लिये उपयोगी ), यह सात कपार्थों से बना वर्ग ।

छर्दिनिम्नहणस्तृष्णानिम्रहणो हिक्कानिम्नहण इति त्रिकः कपायवर्गः। छर्दि-निम्नहण (वमननाशक), तृष्णानिम्नहण (प्यास को नष्ट करने वाळा), हिक्कानिम्नहण (हिचकी नाशक), यह तीन से बना कपाय वर्ग हुआ।

पुरीवसंग्रहणीयः पुरीवविरजनीयो मूत्रसंग्रहणीयो मूत्रविरजनीयो मूत्रविरेचनीय इति पद्धकः कवायवर्गः।

पुरीषसंग्रहणीय (मल को बांपने के लिये हितकारी), पुरीषविरजनीय (दोष के कारण जब मल में उचित रंग नहीं आता इसके लिये हितकारी जैसे—

१'उपग'-का अर्थ सहायक जैसे-वमनोपग बमन कार्य में मदद देने बाला ।

कासहरः श्वासहरः शोधहरो न्वरहरः श्रमहर इति पश्चकः कषायवर्गः।

कासहर ( खांसी के लिये हितकारी ), श्वासहर ( दमे के लिये हितकारी ), शोयहर ( स्वजन के लिये हितकारी ), ज्वरहर ( ज्वरनाशक ), अमहर ( यका-वट को मिटाने वाला ), यह पांच से बना कपाय वर्ग है ॥

दाहप्रशसनः शीतप्रशसन खद्दप्रशसनोऽङ्गमर्दप्रशसनः शृ्लप्रशमन इति पञ्चकः कषायवर्गः ।

'दाहप्रश्नमन' (जलन को शान्त करने वाला) 'शीतप्रश्नमन' (ठंडक को दूर करनेवाला), 'उदर्द प्रश्नमन' (कोठ, छपाकी, त्वचा पर उठने वाले मोटे २ चकत्तों को शान्त करने वाला), 'अंगमर्द प्रश्नमन' (अंगों की ऐंटन को दूर करने वाला), यह पाँच से बना कषाय वर्ग है ॥

शोणितस्थापनो वेदनास्थापनः संज्ञास्थापनः प्रजास्थापनो वयः स्थापन इति पञ्चकः कषायवर्गः ।

'शोणित-स्थापन' (रक्त रोधक), 'वेदनास्थापन' ( पीड़ा नाश्चक), 'संज्ञास्थापन' ( चेतन करने थाला), 'प्रजास्थापन' ( संतातजनक), वयः-स्थापन' ( आयु को टिकाने वाला), यह पांच से बना कन्नाथवर्ग है।

इति पद्धारान्महाकषायाः, महतां च कषायाणां छक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति । तेपामेककस्मिन्महाकषाये दशदशावयविकान्कषा-यानुज्याख्यास्यामः । तान्येव पद्ध कषायशतानि भवन्ति ॥ १३॥

इस प्रकार से पचास महाकपाय बनते हैं। महाकपाय के लक्षण और उदाहरण संक्षेप में कह दिये गये हैं। इन एक-एक महाकपायों में दस-दस अव-यवों वाले कपायों की व्यास्या आगे कहेंगे। इस प्रकार से पांच सी कपाय बनते हैं। अधात् 'जीवनीय' आदि संज्ञा वाले पचास महाकपायों में से प्रत्येक 'जीव-नीय' आदि संज्ञा वाले कपाय में दस-दस अवयव हैं। १३ ।

तद्यथा — जीवकर्षभको मेदा महामेदा काकोली झीरकाकोली सुद्गमाषपण्यौ जीवन्ती मधुकमिति दशेमानि जीवनीयानि सवन्ति (?)

अवेदना-स्थापन──शरीर की वेदना को मिटाकर शरीर को स्वस्थ रूप में करने वाला । जैसे--जीवक, ऋषमक, मेदा, महामेदा, काकोली, खीरकाकोली, युद्गपणीं ( मूंगपणीं ) माधपणीं, जीवन्ती, और मधुक ( मुलैहटी ) ये दस जीवनीय ( जीवनवर्षक ) हैं।।

क्षीरणी राजक्षवकं बला काकोली क्षीरकाकोली वाट्यायनी भद्रोदनी भारद्वाजी पयस्यर्घ्यगन्धा इति दशेमानि बृंहणीयानि भवन्ति ॥ (२)॥

श्रीरिणो ( श्रीरविदारी ), राजश्ववक ( दृघो ), बला ( खरेंटी ), काकोली, श्रीरकाकोली, वाट्यायनी ( कंघी ), भद्रोदनी ( खिरेंटी ), भारद्वाजी ( उलटकाळ ), पयस्या ( विदारी कन्द ), ऋष्यगन्या ( वृद्धदारक विधारा ), ये दस बृंहणीय अर्थात् शरीर में ( वीर्ष ) वृद्धि करने वाले हैं ॥

मुस्त-कुष्ट-हरिद्रा-दारुहरिद्रा-वचातिविधा-कटुरोहिणी-चित्रक-चिर-बिल्व-हैमबस्य इति दशेमानि छेखनीयानि भवन्ति ॥ (३)॥

मुस्त (नागर मोथा), कुष्ट (जूट), हरिद्रा (हल्दी), बच (घंड़ा-बच), अतिविधा (अतीस), कहरोहिणी (कुटकी), चित्रक (चीता मूल), चिर्राबल्ब (करंज), हमत्रती (बेंबत बच), ये दस लेखनीय हैं॥

सुवहार्कोह्रयुकाग्निमुखी-चित्रा-चित्रक-चिर्काल्व-काङ्कनी-शकुळाद-नी-स्वर्णक्षीरण्य इति दशमानि भेदनीयानि भवन्ति ॥(४)॥

मुबहा (निश्राय), अर्क (आक दो प्रकार का है दक्षेत और अरुण), उर्वृक् ( एरण्ड ), अन्निमुखी ( किटदारि ), चित्रा ( जमारु गोर्ट की जड़ ), चित्रक ( चीता मूल ), चिरवित्य ( करज ), श्लीवनी, शकुलारिनों ( कटुकी ), और स्वर्णक्षीरी ( क्यानासी ), ये दस भेदनीय हैं ॥

मधुक-मधुपर्णी-ष्टृहिनपर्ण्यस्वष्टकी-समङ्गा-मोचरस-यातकी-छोध-प्रियङ्ग-सट्फलानीति दशेमानि संधानीयानि सर्वान्ति ॥ ( ४ ) ॥

में मुक ( मुलैहटी), मधुपर्णा ( शिक्शेष), पृक्ष्तिपर्णा ( शिक्शेष ), अभ्यष्ठकी ( पाटा ), समंगा ( मजीठ ), मोचरस ( सिम्बल का गोंद ), धातकी ( धाय के फूल ), कोझ ( पटानी लोख ), प्रियंगु ( फूल प्रियंगु ), ओर कट्फल ( काय-कल ), ये दस 'संघानीय' हैं ॥

्रिपिणती-पिणलीमूल-चन्य-चित्रक-शृङ्गवेराम्खवेतस-मरिचाजमो-दा-मञ्जातकास्य-हिङ्गनिर्यासा इति दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति (६)

इति षट्कः कषायवर्गः॥[१]॥

पिप्पली, पिप्पलीमूल, बन्य (चिवका), चीतामूल, श्रंगवेर (सींठ या

अदरख ), अम्बन्देतर, मरिच (काली मिरच ), अजमोदा (अजवायन ), भक्षातकारिय (मिलाने के बीज ), हिंगु-निर्वास (हींग ), ये दस 'दीपनीय' अर्थात् भूख लगाने वाले अग्नि मंदीपक हैं॥ यह छः का बना हुआ क्यायनमं है।

ऐन्द्रयुषश्च्यतिरसर्व्यप्रोका-प्यस्याश्चगन्धा-स्थिरा-रोहिणी-बलाति-बलः इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति ॥ (७)॥

ऐन्द्री, ऋषमी (कींच ), अतिरसा ( शतावरी ), ऋष्यप्रोक्ता ( मापपणी ), पयस्या ( विदारी ), अध्वान्या ( अस्यस्य ), स्थिरा ( शालपणी ), रोहणी (कट्की), बळा ( खरेंटो ), अनियला ( पीतबला ), ये दस 'बल्य' अर्थात् बळ कारक हैं ॥

चन्दन-तुङ्ग-पद्मकोशीर-मधुक-मञ्जिल्ला-सारिवा-पयस्या-सिता-छता इति दशेमानि वर्ण्यानि भवन्ति ॥ ( ८ ) ॥

चन्दन ( लाल चन्दन ), तुंग ( लाल नाग केशर), पश्चक ( पश्चाम्य ), उशीर ( लस ), मधुक ( मुलेहरी), मंजिष्टा ( मजीर ), सारिया (अनन्तमूल), पयस्या (बिदारी कन्द), सिता (लफेर द्व), और लता १ (लाल द्व या प्रियंगु), ये दस 'वर्ष्य' अर्थात् वर्णकारक, वर्ण बद्दाने वाले हैं।।

सारिवेश्वमूल-मधुक-पिप्पली-ट्राक्षा-विदारी-केंडर्य-इंसपदी-बृहती-कण्टकारिका इति दशेमानि कण्ट्यानि भवन्ति ॥ ( ८ ) ॥

सारिवा ( अनन्तमूल ), इन्तुमूल ( ईस्त की जड़ ), मधुक ( मुलैहर्टी ), पिप्पली, द्राक्षा ( किशामशा ), विदारा कन्द, कैडर्य ( नीम ), इंसपदी ( मण्डू-कपर्णी या ब्राह्मी ), बृहर्ता ( बड़ी कटेरी ) कण्टकारिका ( छोटी कटेरी ), ये दस ओषधियां 'कण्ट' स्वर के लिये हितकारी हैं ।।

आम्राम्नातक-निकुच-करमर्द-गृक्षाम्लाम्छवेतस-कुवल-बदर-दाहिम-मातुलुङ्गानीति दरोमानि हृद्यानि भवन्ति ॥ (१०)॥

# इति चतुष्कः कषायवर्गः ॥ [२]॥

आग्न ( आम ), आग्नातक ( अम्बादा ), निकुच ( दहु बदहल ), करमर्द ( करख ), बुखाम्ल ( इमली ); अम्लवेतस, कुबल ( वड़ा बेर ), बदर ( ह्यादी का बेर ), दाडिम ( अनार ), मातुलुंग ( विजीरा ), ये दस 'द्वय' अर्थात् द्वदय के लिये हितकारी हैं।। यह चार से बना हुआ क्यायवर्ग है।

१. जल्पकल्पतव में 'लता' का अर्थ मंजीट किया है, परन्तु मंजीट का कथन भी इसमें है, अतः दूब अर्थ ही उचित है।



नागर-चित्रक-चव्य-विडङ्ग-मूर्यो-गुड्रची-वचा-मुस्त-पिप्पली-पटोला-नीति दशेमानि तृप्तिघ्नानि भवन्ति ॥ ( ११ )॥

नागर (सींठ), चित्रक (चीतामूल), चब्य (चिविका), विडंग (बायविडंग), मूर्बा (भोरवेल), गुड्डची (गिलोय), बचा (बच), मुस्त (नागर मोथा), पिप्पली, ग्टोल (परवल) ये दस 'तृतिष्न' अर्थात् क्लेष्मा जनित तृति को नाग्र करने वाली हैं।।

कुटज-बिल्ब-चित्रक-नागरातिविधाभया-धन्वयासक-दारुहरिद्रा-वचा-चन्यानीति दुरोमान्यशोष्टनानि भवन्ति ॥ (१२)॥

कुटन ( कुड़ा ), बिल्व ( बेट्टीगर्स ), चित्रक (चीतामूल), नागर (सीठ), अतिबिधा ( अतीस ), अभया ( बड़ी हरड़ ), धन्यससक ( धमासा ), दाठ-हरिद्रा ( दाठहल्दी ), वच और चन्य ( चित्रका ) ये दस ओपधियां 'अशोध्न' अर्थात् बवासीर रोग के नाशक हैं।।

स्रदिराभयामछक-हरिद्रारुष्कर-सप्तपणीरम्बय-करवीर-विडङ्ग-जा-तिप्रवाला इति दशेमानि कुष्ठध्यानि भवन्ति ॥ ( १३ )॥

स्तरिर ( स्तिर ), अभया ( जंगी हरड़ ), आमलक ( आवला ), हरिद्रा ( हल्दी ), अरुष्कर ( निलावा ), स्तरपण ( सातवन ), आर्यवध (अमलतास ), करवीर ( कनेर ), विडग ( वायविडंग ), ऑर जात्र माल ( चमेली के नवीन कोमल पर्से ) ये दस कुष्ठध्म अथात् कोंद्र रोग के नागक हैं।

चन्द्रच-नछद्-कृतमाङ-नक्तमाङ-निम्ब-कृटज-सप्प-मधुक-दाहर्द्र-द्वा-सुस्तानीति दशमानि कण्ड्रच्नानि भवन्ति ॥ (४४)॥

चन्दन ( बाल चन्दन ), नब्द (जटामांसी), कृतमाल ( अमलतास ) नक्त-माल ( करंज ), निम्ब ( नीम के पचे ), कुटज (कूडे की छाल), सर्पप (सरसी), मधुक ( मुलैहटी ), दाव हरिद्रा ( दाव हल्दी ), और मुस्त ( नागर मोथा ), ये दस औषधियां कण्डूच्य अर्थात् खाज नाशक हैं।।

अक्षीव-मरिच-गण्डीर-केबुक-विडङ्ग-निर्गुण्डी-किणिही-स्वदंष्ट्रा-बुष-पाँणकासुपर्णिका इति दशेमानि क्रिमिघ्नानि भवन्ति ॥ (१४)॥

अञ्चीव ( सहञ्चन ), काली मरिच, गण्डीर ( जिमीकन्द ), केबुक, विडंग (बायविडंग), निर्गुण्डी ( सम्पालु ), किणिही (अगमार्ग), स्वदंष्ट्रा ( गोखरु ), वृषपर्णी, आखुपर्णिका ( मूसाकानी ), ये दस कृमिष्त अर्थात् इमिनाशक हैं।। हरिद्रा-सञ्जिष्ठा-सुवहा-सुक्ष्मेला-पालिन्दी-चन्दन-कतक-शिरीष-सिन्धुवार-श्रेष्मातका इति दशेमानि विषष्नानि भवन्ति ॥ ( १६ )॥ इति षटकः कषायवर्गः ॥ [ ३ , ॥

हरिद्रा ( हल्दी ), मंजिष्ठा ( मंजीट ) सुबहा (निशोध). सुक्तेळा ( छोटी इलायची ), पालिन्दी (काली निशाध), चन्दन (लाल चन्दन), कतक ( निर्मेली का जल को शोधन करने वाला फल), शिरीप ( सिरस ), सिन्धुबार (सम्मालु, निर्गुण्डी ), रुलेम्मातक ( लिसाड़ा ), ये दस 'विपन्न' अर्थात् विषनाशक हैं। यह छ से बना हुआ क्यायवर्ग है।

बीरण-शास्त्र-पष्टिकेश्ववालिका-दर्भ-कुश-काश-गुन्द्रेरकट-कत्तृण-मूखा-नीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति ॥ (१७)॥

बीरण ( खस ), शालि ( हेमना ऋतु में पकने वाले धान्य का चावल ), पश्चिक (साटी चावल), ईसुवालिका ( ईख ), दमें ( दाम ), कुश ( कुशा ), काश ( सरकण्डा ), गुन्दा ( होगला ) इन्कट, ( तृण विशेष ) कसुण ( रोहिष तृण ) ये दस 'स्तन्य-जनन' अर्थात् दृश वहाने वाले हैं। इन में गिलीय को छोड़कर सब के मूल काम में लोने चाहिये ॥

पाठा-महोपेथ-सुरदारु-सुस्त-मूर्वा-गुहूची-वत्सक-फल्ट-किरातविक-क-कटुरोहिणी-सारिवा इति दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति ॥(१०)॥

पाटा (पाहल ), महीपघ (सीट ो, सुरदार (देनदार ), सुस्त (नागर-मोथा ), मूर्वा (मीर बेल ), गुर्ची (निलेय ), वत्सक फल (इन्द्र जी ), किरातितिकक (चिरायता ), कर्रोहिणी (कर्रकी ), सारिवा (अनन्त मूल ) ये दस 'स्तन्यशोधन' दूथ को शुद्ध करने वाले हैं॥

जीवकपेमक-काकोळी-श्लीरकाकाळी-मुद्गपर्णी-मापपर्णी-मेदा-हृद्ध-हृहा-जटिळा-कुळिङ्का इति दशेमानि श्कजननानि भवन्ति ॥( १९ )॥

जीवक, ऋषभक, काकोळी, श्रीर काकाळी, सुद्गपणीं ( म्ंगपणीं ) माय-पणीं ( उड़दपणीं ); मेदा, बुढ़ रहा ( शताबरी ), ब्रिटला ( जटामांसी ), कुळिंग ( उटंगण ) ये दस 'शुक्रजनन' अयोत् वीर्य-कातु के वर्षक होते हैं रे ॥

१.(क) जीवक ऋष्मक, मेदा महामेदा, काकोली, श्लोरकाकोली, ऋदि इकि इन के स्थान पर परिमाधा आदेश से, श्लावरी, विदारीकन्द अध्वगन्धा और वाराही कन्द प्रयोग करने चाहियें।(ख) कुलिंगशब्द प्रन्य-न्तरि निषन्दु में, 'विष्किर'पछियों के लिये और सप्तार्थकों में दूर्वा के लिये आया है।



# कुष्ठेळवाळुक-कट्फल-समुद्रफेन-कदम्ब-निर्यासेज्ज-काण्डेह्वि**श्चरक-**बसुकोशीराणीति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति ॥ (२०)॥ इति चतुष्कः कषायवर्गः ॥ [४]॥

कुष्ट (कुट), एलनालुक, कट्फल (कायफल), समुद्रफेन, कदम्ब निर्यास, इक्तु (गक्षा),काण्डेश्च (मोटा गक्षा), इक्तुरक (तालमलाना); वसुक (बक-पुष्प), और उद्योर (खस की जड़) ये दस 'शुक्रकोवन' अर्थात् नीर्य-बात्त को शुद्ध करने वाले हैं॥ यह चार का बना हुआ क्याय वर्ग है।

सृद्धीका-मधुक-मधुपर्णा-मेदा-विदारी-काकोळी-क्षीरकाकोळी-जीवक-जीवन्ती-झाळपर्ण्य इति दशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति ॥ ( २१ )॥

मृद्धीका ( बड़ी दाख ), मधुक ( मुलैहरी ), मधुवर्णी ( गिलांब ), भेदा, विदारी (विदारी कन्द), काकोली, श्लीरकाकोली, जावक, जीवन्ती, शालवर्णी ये दस 'स्नेहोपग'अर्थात् दारीर में कोमलता ओर चिकनाई उत्पन्न करनेमें सहायक हैं।।

शोभाञ्जनकेरण्डार्क-वृक्षीर-पुनर्नवा-यन-तिळ कुलस्थ-माष-वदरा-णीति दशेमानि स्वेदोपगानि भवन्ति ॥ ( २२ )॥

शोभांजन (सहजन), एरण्ड, अर्क (आक), दृश्चीर (देवेत पुनर्नवा), पुनर्नवा (रक्त पुनर्नवा), यव (जो), तिल, कुलस्य (कुलस्यी), माप (जब्द), बदर (श्राड़ी के बेर) ये दक्ष ओपियमं 'स्वेदोपग' अर्थात् शरीर में पक्षीना लाने में सहायक हैं।।

मधु-मधुक-कोनिदार-कर्बुदार-नीप-निदुल - विभ्यी-शणपुष्पी-सदा-पुष्पी-प्रत्यक्पुष्प्य इति दशेमानि वमनोपमानि भवन्ति ॥ (२३)॥

मधु ( शहर ), मधुक ( मुलहरी ), कांबिदार ( लाल कचनार ), कर्बुदार ( द्वेत कचनार ), नीप ( कदम्ब ); बिदुल ( जल गेतम ). विम्बी ( कन्दरी), शणपुष्पी ( क्षत्रक्षत्रिया ), सदापुष्पी ( आक ), प्रत्यक् पुष्पी ( अपामार्ग, चिर-चिटा ) ये दस्व 'वमनोपग' अर्थात् वमन में मदद देती हैं॥

द्राक्षा-कारुक्षर्य-परूषकाभयामलक-विभीतक-कुवल-बदर-कर्कन्धू-पी-ल्नोति दशेमानि विरेचनोपगानि भवन्ति ॥ ( २४ ) ॥

द्राक्षा (किशमिश), काश्मर्य (गम्मारी), पुरूषक (फालसा), अभवा (जंगी हरह), आमलक (आंवला), विभीतक (बहेड़ा), कुवल (बड़ा वेर), बदर (बृक्ष का वेर), कर्कन्धू (क्षाडी का बेर), पीलू वे दस 'विरेचनोपग' अर्थात विरेचन में रहायक हैं॥ त्रिवृद्-विल्व-पिरपळी-कुष्ठ-सर्वेप-वचा- वस्सकफळ-शतपुष्पा-मधुक-मदनफळानीति दशेमान्यास्थापनोपगानि भवन्ति ॥ ( २४ ) ॥

त्रिश्चत् (निशोध), बिल्व (बेलिगरी), पिप्पली, कुष्ठ (क्ठ), वर्षप (सरसी), वन, वरसक फल (इन्द्र जी), शतपुष्पा (सींफ), मधुक (मुले-इटी) मदनफल (मैनफल) ये दस 'आस्थापनीनम' अर्थात् रूख बस्ति के लिये उपयोगी हैं।

रास्ता-सुरदारु विल्व-मदन-शतपुष्पा-वृश्वीर-पुनर्नवा-दवर्दष्ट्राग्नि-मन्य-स्योनाका इति दशेमान्यनुवासनोपगानि भवन्ति ॥ ( २६ )॥

रास्ता, सुरदार (देवदार), विस्त (वेलगिरी), मदन (मैनफळ), शतपुष्पा (सींफ), हक्कीर (श्वेत पुनर्नवा), पुनर्नवा (रक्त पुनर्नवा), श्वदंष्ट्रा (गोलक), अग्निमन्य (अरणी की छाठ), श्योनाक (टेट्स् की छाठ) ये दस 'अनुवासनोपमा' अर्थात् स्नेहबस्ति के लिये उपयोगी हैं॥

ज्योतिष्मती-श्रवक-मरिच-पिष्पर्ळा-विडङ्ग-शिम्रु-सर्षपापामार्गतण्डुळ-श्वेता-महाश्वेता इति दशेमानि शिरोविरेचनापगानि भवन्ति ॥ (२०) ॥

# इति सप्तकः कषायवर्गः ॥ [ १ ] ॥

इनोतिष्मती (माल कंगनी ), ध्वक (नकछिकनी ),मरिच, पिप्पर्ला, विडंग (वायविडंग ), शिम्रु (सहजन ), सर्पेप (सरसों), अपामार्गतण्डुल (चिरचिटे के चात्रल ), दवेता (अपराजिता दवेत कोयला ), और महादवेता (दवेता का मेद ) ये दस 'शिरो-विरेचनोपग' अर्थात् शिरोधिरेचन के लिये उपयोगी हैं॥ यह सात का एक 'कन्नायवर्ग' हुआ।

जस्वाम्रपञ्जव - मातुल्ङ्गाम्लवदर - दाडिम-यव-यष्टिकोझीर-मृङ्गाजा इति दशेमानि छर्दिनिम्रहणानि भवन्ति ॥ ( २= ) ॥

जम्बु (जामुन); और आम्न (आम), इनके पक्कव (पत्ते); मातुकुंग (विजोरिया-नींवू), अम्ल बदर (खहे बेर,), दाडिम (अनार), यव (जौ), यष्टिका (मुलैहर्टी), उद्योर (खस), मृत् (सौराष्ट्र देश की मिट्टी), और लाजा (खीटें) ये दस 'अर्दिनियहण' वमन को रोकती हैं॥

नागर-घम्बयासक-मुस्त-पर्यटक-चन्दन-किरातविक्तक-गुद्धची-द्वीवे-र-घान्यक-पटोछातीति दरोमानि-चृष्णानित्रहणानि भवन्ति ॥ ( २९ ) ॥

नागर ( शेंठ ), घन्यवासक ( घमासा ), सुरत ( नागरमोषा ), पर्यटक ( चित्तपापका ), चन्दन ( काल चन्दन ), किरातशिकक ( चिरायता ), गुड्ची ( गिलोय ), होबेर ( नेत्रबाला ), धान्यक ( धनिया ), पटोल ( परबल ) वे दस औषधियां 'तृष्णानिम्रहण' अर्थात् प्यास को रोकने वाली हैं ॥

शटी-पुष्करम्ल-बदरबीज-कण्टकारिका-बृहती-रक्षरहाभया-पिप्पली-दुरालमा-कुळीरशृङ्कच इति दशेमानि हिकानिमहणानि मवन्ति ॥(३०)॥ इति त्रिकः कषायवर्गः॥ [६ ]॥

शटी (कच्र), पुष्करमूल (पोहकरमूल), बदरबीज (वेर के बीज, गुटको), कण्टकारिका (छोटी कंटेरी), बृहती (बड़ी कंटेरी), बृहति (बड़ी कंटेरी), बृहति (बड़ा कंटेरी), अभया (जंगी हरड़), पिप्पली, दुरालमा (धमाखा), जुलीरग्रंगी (काकड़ा सींगी) ये दस 'हिक्का-निग्रहण' अर्थात् हिचकी को शमन करती हैं ॥ यह तीन से बना हुआ कथाय वर्ग है।

प्रियङ्ख्तनन्ताम्रास्थि-कट्बङ्ग-लोध्र-मोचरस-समङ्गा-धातकीपुष्प-पद्मा-पद्मकेशराणीति दशेमानि पुर्रापसंग्रहणीयानि भवन्ति ॥ (३१)॥

प्रियंगु ( पूळ प्रियंगु ), अनन्ता ( अनन्तामूळ ), आफ्नास्थि ( आम की गुटली ), कट्यंग ( स्थोनाक की छाल ), लीभ (पटानी लोभ), मोचरस ( सिम्बर का गोर ), समंगा ( मंजीट ), धातकी पुष्प ( धाय के पूळ ), पद्मा ( भागीं ), पद्मकेशर (कमळ का केशर),यह रह 'पुरीषसंग्रहण' अर्थात् मळ को राकनेवाळ हैं।।

जम्बु-शल्लकीत्वकच्छुरा-मधुक-शाल्मली-श्रीवेष्टक-२ष्टमृत्पयस्योत्पछ-तिरुकणा इति दशेमानि पुरीषविरजनीयानि भवन्ति ॥ ( ३२ )॥

जम्बु (जामुन), शक्षकीत्वक् (कुन्दुरु की छाठ), कन्दुरा (कींच या धमासा), मधुक (मुलेइटी), शास्मकी (खिम्बल का गींद), औषेष्ठक (बिरौजा) भृष्टमृत् (अग्नि के जलाने से जली हुई मिडी, चूर्ल्ड की मिडी), प्यस्या (बिदारी कन्द), उत्पल (नील कमल), तिल कण ये दस 'पुरीषविरजनीय' अर्थात मल के दृषित रंग को बदलने वाले हैं॥

जम्ब्वाम्न-प्रुक्ष-वट-कपीतनोदुम्बराश्वत्थ-भन्नातकाश्मन्तकः सोम-वल्का इति दशेमानि मूत्रसंग्रहणीयानि भवन्ति ॥ ( ३३ )॥

जम्बु ( जामुन ), आम्न (आम), प्रक्ष ( पिललन ), वट ( बह ), कपीतन (पारस पीपल), उद्युम्बर (गूलर), अश्वरय (पीपल), अझातक (भिलावा), अश्चन-न्तक, सोमबल्क (खैर सफेद) वे दस 'मूत्र-संग्रहण' अर्थात् मूत्र कोकम करते हैं।।

पद्मोत्पल-निलन-कुमुद-सौगन्धिक-पुण्डरीक-शतपत्र-मधुक-प्रियङ्ग-घातकीपुष्पाणीति दशेमानि मूत्रविरजनीयानि भवन्ति ॥ (३४)॥ पद्म (कमल ), उत्पल (नीटा कमल ), निलन, कुमुद, सीगन्थिक (कमल का एक मेद), पुण्डरीक (दवेत कमल ), शतन्त्र, मधुक ( मुलैहटी ), प्रियंगु ( फूल प्रियंगु ) धातकी पुष्प ( धाय के फूल ) ये दस 'मूत्र-विरजनीय' अर्थात् मूत्र में रंग लाते हैं. और टूपित रंग का प्राकृत रूप में लाते हैं !!

वृक्षादनी-स्वदंष्ट्रा-वसक विशर-पापाणभेद-दर्भ-कुश-काश-गुन्द्रेकट-मूलानीति दशेमानि मूर्जावरेचनीयानि भवन्ति ॥ ( ३५ )॥

#### इति पञ्चकः कपायवर्गः॥ [७]॥

बृष्टादनी (बन्दार्क), स्वदंष्टा (गोलरू), ससुक (पुनर्नवा), बिश्चर (चिरचिटा), पापाणभेद, दर्भमूलानि (दाभ), कुश्च (कुश्चा), काश (सरकन्डा), गुन्द्रा (होगला), इत्कट (ईकड़ी), इत्कट का मूल 'मृत्र-विरेचनीय' अथात् मूत्र बढ़ाने वाले हैं। यह पांच से बना कपाय वर्ग है।

द्राक्षाभयामलक-पिप्पली-दुरालभा-शृङ्गी-कण्टकारिका-वृञ्चीर-पुनर्न-वा-तामलक्य इति दरोमानि कासहराणि भवन्ति ॥ (३६)॥

हासा ( किश्चमिश्र ), अनया ( जंगी हरहा, आनलक (आंबला), पिपली, दुरालमा ( घमासा ), अुझी ( काकहासिंगी ), कण्डकारिका ( छंटी कंटेरी ), इश्चीर ( क्वेट पुनर्नवा ), पुनर्नवा (रक्ष पुनर्नवा), वामलकी, ( भूदे उनंबता ) ये दस 'कासहर' अर्थात् लांकी को शास्त करते हैं ॥

शटी-पुष्करमूळाग्तवेतसेळा-हिङ्ग्वगुरु सुरसा-तामळकी-जीवन्ती-चण्डा इति दशेमानि स्वासहराणि भवन्ति ॥ (३७)

शटी ( कचूर ), पुष्करमृत ( पोहकरमृत ), अम्लवेतस, एला (छोटी इला-यची ), हिंगु ( हींग ), अगुर ( अगर ), सुरक्षा ( तुलक्षी ), तामलकी ( भूम्यामलकी ), जीवनती, चण्डा ( चोख ) ये दक्ष 'स्वासहर' अर्थात् स्वास रोग के नाशक हैं ॥

पाटलाग्निमन्थ-विल्व-स्योनाक-काश्मर्थ-कण्टकारिका-बृहती-शालप-र्णी-पृश्चिमपर्णी-गोलुरका इतिदरोमानि शोथहराणि भवन्ति ॥ (३=)॥

पाटला (पाहल), अग्निमन्थ (अरणी), विल्व (बेळियिरी), श्योनाक (टेंटु), काश्मर्थ (गम्भारी), कण्टकारिका (छोटी कडेटी), बृहती (बढ़ी कटेरी), शालपर्था, प्रक्तिपर्था, गोन्हुरक (गोलक), ये दस 'शोधहर' अर्थात् सुजन कम करते हैं ॥



सारिवा-शर्करा-पाठा-मञ्जिष्ठा-द्राक्षा-पीळु-परूपकाभयामळक-विभी-तकानीति दशेमानि व्वरहराणि भवन्ति ॥ (३१)॥

सारिवा ( अनन्तमूल ), शर्करा ( मिश्री ), पाठा ( पाइल ), मंजिष्ठा ( मजीठ ), द्राक्षा ( क्रिशमिश ), पीलु , परूपक ( फालला ), स्रमा ( बड़ी हरड़ ), आमलकी ( आंचला ), विमातक ( बहेड़ा ), ये दस 'ज्वरहरं अर्थात् ज्वर नाशक हैं।

द्राक्षा-सर्जूर-पियाळ-बदर-दाङिम-फल्गु-परूपकेश्च-यव-यष्टिका इति दशेमानि अमहराणि भवन्ति ॥ (४०)॥

#### इति पञ्चकः कषायवर्नः ।। [ = ] ।।

द्वाक्षा (किशमिश), खर्जूर (विण्डलजुर), वियाल (प्याल निरींजी फल), बदर ( नेर ), दाडिम ( अनार ), फल्मु ( अंजीर ), पन्छक ( फालका ), इन्हु ( ईख ), यब ( जी ), पष्टिक ( क्षाटां चायल ) ये दम 'अमहरु अर्थात् थका-बट को मिटाते हैं॥ यह पांच मे बना 'कपायवर्ग' है ।

छाजा-चन्द्रन-काश्मर्थेफछ-मधुक-शर्करा-नीळोत्पछोशीर-सारिवा-गु-डूची-द्वीवेराणीति दशेमानि दाहप्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४१ )॥

लाका ( खील ), चन्दन ( दवेत चन्दन ), कादमर्थ-फल ( गम्मारी फल ) मधुक ( मुलहटी ), दार्करा ( मिश्री ), नीलोत्पल (नीला कमल), उद्योर (खस) सारिवा ( अनन्तमूल ), गुड्ची ( गिलोय ), हीबेर ( नेववाला ), ये दस 'दाह-प्रशमन' अर्थात् जलन कम करते हैं ॥

तगरागुरु-धान्यक-शृङ्गवेर-भूतीक-वचा-कण्टकारिकारिनमन्थ-श्यो-नाक-पिष्पल्य इति दशेमानि शीतप्रशमनानि भवन्ति । (४२) ॥

तगर, अगुरू ( अगर ), धान्यक ( धनिया ), श्रङ्गवेग ( बींट ), भूतीक ( अजवायन ), वचा, कण्टकारिका (छोटी कटेरी) अग्निमन्थ (अरणी), खोनाक ( टेंटु ), और, पिप्पळी, ये दल 'बीत श्रप्रवामन' अर्थात् श्रीतनाशक हैं।।

तिन्दुक-वियाल-बदर-स्वदिर-कदर-सप्तपर्णाश्वकर्णार्जुनासनारिसेदा इति दशेमान्युदर्दभशमनानि भवन्ति ॥ (४३) ॥

तिन्दुक ( तेंदू ), पियाछ ( चिरौंजी का फछ ), बदर (बेर), खदिर (खेर), कदर ( सफेद खेर<sup>9</sup> ), सतपर्ण ( सातवन ) अश्वकर्ण ( साछ ), अर्जुन, असन

कदर—'सोमवल्कस्तु रीठायांकदरे कृष्णगर्भके'। घ० निचण्डु ।

( पीतसाल ), अरिमेद ( 'बिट्खदिर इरिमेद), ये दस 'उदर्द' अर्थात् शीतिपत्त रोग को शान्त करते हैं ॥

विदारीगन्धा-पृश्निपर्णा-बृहती-कण्टकारिकैरण्ड-काकोळी-चन्दनी-शीरैला-मधुकानीति दशेमान्यङ्गमर्दप्रशमनानि भवन्ति ॥ (४४) ॥

विदारीमन्या (शाल्पणां ), पृक्ष्तिपणां (पिठवन ), बृहती (बड़ी कंटेरी ) कण्टकारिका (छोटी कंटेरी ) एरण्ड, काकाली, चन्दन (लाल चन्दन ), उशीर (लत ), एला, (छोटी इलायची ), मधुक (मुलहटी ), ये दस 'अंगमद-प्रशन्मन' अर्थात अंगों के ट्रटने की बेचैनी को मिटाते हैं।

पिष्यत्ती-पिष्यलीमून्ट-चव्य-चित्रक-शृङ्कवेर-मरिचाजमोदाजगन्याजा-जी-गण्डीराणीति दशेमानि शृत्यश्ममानि भवन्ति ॥ (४४) ॥ इति पञ्चकः कपार्थगः ॥ [ ६ ] ॥

पिप्पली, पिप्पली-मूल, जब्य ( चिविका ), चित्रक ( चातामूल ), श्टें इकेर (सीट), मरिच, अत्रमोदा (अत्रवायन), अत्रमन्वा (इक्), अत्राजी ( जीरा ), श्टेंडोर ये दस 'शूलप्रशमन' अर्थात् तीत्र पोड़ा के नाशक हैं। यह पांच का एक 'कपाय वर्ग' होता है।

मधु-मधुक-रुधिर-मोचरस-मृत्कपाल-लोध-गैरिक-प्रियङ्ग-शर्करा-लाजा इति दशेमानि शोणित-स्थापनानि भवन्ति ॥ (४६) ॥

मधु ( शहद ), मधुक ( मुलेहरो ), रुधिर ( केशर ), मोचरस ( सिम्बल का गोद ), पृत्कपाल ( मिट्टी का टीकरा ), लोझ ( पठानी लोघ) गेरिक (गेरू), प्रियंगु (फूल प्रियंगु), शर्करा (मिश्री), लाजा ( खीलें ) ये दश 'शोणित-स्थापन' अर्थात् रक्तरोधक वा बहते खून हो रोकने वाले हैं ॥

शाल-कट्फल-कदम्ब -पद्मक-तुङ्ग-मोचरस-शिरीष-वञ्जुलैळवालुका-शोका इति दशेमानि वेदनास्थापनानि भवन्ति ॥ (४७) ॥

शाल ( संख् ), कट्फल (कायफल), कदम्ब, पद्मक (पद्माख), तुंग<sup>२</sup> (नाग केशर ) मोचरस ( सिम्बल का गोंद ), शिर.प ( सिरस ), बंजुल ( जलबेतस ), एलबालुक, अशोक ये दस 'बेदनास्थापन' अर्थात् तीव बेदना को कम करते हैं ॥

हिङ्गु कैडयोरिमेद-बचा-चोरक-बयःस्था-गोलोमी-जटिला-पलङ्कषाशो-करोहिण्य इति दरोमानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति ॥ (४८)॥

हिंगु ( हींग ), कैडर्य ( नीम ). अरिमेद ( रेवां ), वच, चोरक, वयस्था

१. विट्लिंदर—इस सैर से बदबू आती है ।
 २ तुङ्ग के स्थान पर तुम्ब पाठ होने पर तेजवल लेना चाहिए !

( ब्राह्मी ), गोलोमी ( वच या दूर्वा ), जटिला (जटामांछी), पलंकपा (गुग्गुलु), अशोकरोहिणी (जुटकी) ये दस 'संज्ञा-स्थापन' अर्थात् संज्ञा उत्पन्न करते हैं॥

ऐन्द्री-ब्राह्मी-शतवीर्या-सहस्रवीर्यामोघाज्यथा-शिवारिष्टा-बाट्यपुरुपी-विष्वक्सेनकान्ता इति दुरोमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति ॥(४६)॥

ऐन्द्री, व्राझी, शतवीर्या (शतावरी), सहस्रवीर्या (महाशतावरी),अमोघा (आंबळा), अध्यथा (गिलंघ), शिवा (हरीतकी), अपिष्टा (कुटकी), वाट्यपुष्पी (खरेटो), विष्वक्सेनकान्ता (प्रियंगु) ये दस 'प्रजास्थापन' अर्थात् संतित जनक हैं॥

अमृताभया-धात्री-मुक्ता-२वेता-जीवन्त्यतिरसा-मण्डूकपर्णी-स्थिरा-पुनर्नना इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति ॥ (१०) ॥

### इति पञ्जकः कषायवर्गः ॥ [१०]॥

अमृता ( गिलोय ), अभया ( हरह ), घात्री ( आंवला ), सुक्ता ( रास्ता ), इवेता ( अपराजिता ), जीवन्ती, अतिरसा ( शतावरी ), मण्डूकपणी स्थिरा ( शालपणी ), और पुनर्नवा ये दस औपधि 'वयः स्थापन' अर्थात् वय की टिकाती है ॥ यह पाँच से बना हुआ कथाय वर्ग है ।

इति पञ्चकपायशतान्यभिसमस्य पञ्चाशन्महाकषायाः, महतां च कषायाणां रुक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति ॥१४॥

इस प्रकार से ( प्रत्येक द्रव्य के गिनने से ) पान माँ (५०० ) कमाय पूर्ण हो जाते हैं, एवं पचास (५० ) 'महाक्षपाय' भी हो जाने हैं। इन कपायों के स्वरूप पी कह दिये गये हैं।।१४।।

न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति, न चाप्यतिसंक्षेपेऽल्यबुद्धीनां साम-र्थ्यायोपकल्यते,तस्मादनितसंक्षेपेणानतिविस्तरेणचोपदिष्टाः । एतावन्तो इस्डमल्पबुद्धीनां व्यवहाराय बुद्धिमतां च स्वास्क्षण्य।नुमानयुक्तिकुश-स्नानामनुक्तार्थक्षानायेति ॥ १४॥

फैलाव की सीमा नहीं है और बहुत योड़े में कहे हुए अर्थ को योड़ी बुद्धि बाले नहीं समझ सकते। इसलिये न तो बहुत संक्षेप में और न बहुत विस्तार से यहाँ कहा है। यहां पर जितना भी कहा है वह योड़ी बुद्धिवालों के व्यवहार चलाने के लिये है ओर जो लक्षण अनुमान, युक्ति में निपुण हैं, उन बुद्धिमानों के लिये न कहे हुए अर्थ को जानने के लिये सहायक होगा।।१५॥।

एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच-नैतानि भगवन् !

पञ्चकषायशतानि पूर्वन्ते, तानि तानि द्येबाङ्गानि संअवन्ते तेषु तेषु सद्दाकपायेष्टिति ॥ १६॥

इस प्रकार से कहते हुए 'भगवान् आत्रेय' के प्रति अग्निवेश बंहि—हे भगवन् ! ये पांच सौ कपाय पूरे नहीं होते । क्योंकि वे ही द्रव्य उन उन महा कषायों में बार-वार आते हैं । अर्थात् एक द्रव्य भिन्न २ कषायों में बार-वार आता है। इस प्रकार से ५०० कपाय पूरे नहीं हो सकते ॥ १६ ॥

तसुवाच भगवानात्रेयः—नैतदेवं बुद्धिमता द्रष्टव्यमग्निवेशः ! एकोऽपि क्षनेकां संझां लभते कार्यान्तराणि कुर्वन् । तद्यथा—पुरुषो बहूनां कर्मणां करणे समर्थां भवति । स यद्यत्कर्म करोति तस्य तस्य कर्मणः कर्त्वकरणकार्यसंप्रयुक्तं तत्तद्गोणं नामविशेषं प्राप्नोति तद्व-दोषधद्रव्यमपि द्रष्टव्यम् । यदि त्वेकमेव किंचिद् द्रव्यमासादयामस्तया-गुणयुक्तं यत्सर्वकर्मणां करणे समर्थं स्यात् कस्ततोऽन्यदिच्छेदुपधारयि-तुमुपदेष्टुं वा शिष्येभ्य इति ॥ १७ ॥

आंगनेश के प्रति भगवान् आत्रेय बांछे हे अग्निवेश! बुद्धिमान् व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिये। एक द्रव्य भी दूसरे २ काम करता हुआ भिन्न २ संशा वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक पुरुप यहुत से काम करने में समर्थ हांता है। वह जो जो भी काम करता है, वह उत्त कर्म के वह कर्चा, करण (साधन) और कार्य के अनुसार वह गुणवाले नाम विशेष को प्राप्त हांता है। इस प्रकार से औपघ द्रव्य को भी कार्य साधन और कर्चा आदि दृष्टि से देखना चाहिये। और वदि किसी ऐसे एक हो द्रव्य को प्राप्त करलें, जो द्रव्य सब काम करने में समर्थ हो,तो फिर कीन दूसरी औषघ को पास में रखने अथवा शिष्टों को उपदेश करने के लिये शंकट करे, इसलिये काम करने में समर्थ शक्ति वाला ऐसा कोई एक द्रव्य नहीं है।।१७॥

#### तत्र ऋोकाः।

यतो यावन्ति येट्रैज्येविरेचनसतानि षट् । उक्तानि संब्रहेणेह् तथंवेषा षडाश्रयाः ॥ १८ ॥ रसा खवणवर्ग्याश्च कषाय इति संक्षिताः । तस्मात्पञ्चविधा योनिः कषायाणामुदाहृता ॥ १९ ॥ तथा कल्पनमप्येषामुक्तं पञ्चविधं पुनः । महतां च कषायाणां पञ्चात्रापरिकीर्तिताः ॥ २० ॥ पञ्च चापि कषायाणां शतान्युक्तानि भागशः । लक्षणार्थं, प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते ॥ २१ ॥
न चालमतिसंक्षेपः सामध्यायोपकल्पते ।
काल्पनुद्धेरयं तस्मान्नातिसंक्षेपविस्तरः ॥ २२ ॥
मन्दानां ज्यवहाराय बुधानां नुद्धिष्टद्धये ।
पञ्चाशत्को ह्ययं वर्गः कषायाणामुदाहृतः ॥ २३ ॥
तेषां कर्ममु बाह्येषु योगमाभ्यन्तरेषु च ।
संयोगं च प्रयोगं च यो वेद स भिपग्वरः ॥ २४ ॥
इस विषय में इलोक हैं—

जिन द्रव्यों में से (छः सी) विरेचन योग होते हैं वे एवं विरेचन योगों के छः आश्रय भी संक्षेप से कह दिये हैं।

ख्वण ( नमक ) को छोड़कर शेप पांच रसीकी 'क्याय' संज्ञा है। इसिख्ये कथायों की पांच प्रकार की योनि कही है। एवं इन पांच कपायों की पांच प्रकार की कल्पना ( बनावट ) भी कह दी है और पचास प्रकार के 'महाकपाय' कहें हैं। कथायों के पांच सी प्रकार भी दिग्दर्शन के लिये, न तो बहुत विस्तार से और न बहुत संक्षेप में कहें हैं। वे योड़ी बुद्धि वालों को काम देने के लिये पर्याप्त हैं। इसिल्ये न विस्तार किया है और न बहुत संक्षेप। मन्द बुद्धिवाले व्यवहार का चला सकें, और बुद्धिमान् की प्रतिभा दढ़ाने के लिये पांच सी कथायों का वर्ग कह दिया। इन कपायों का बाह्य कमी उथा आन्यन्तर प्रयोगोंमें संदोग, और प्रयोग (योजना) को जो जानता है यह उत्तम यंद्य हैं '१९०-२४।

इत्यग्निकेशकृतं तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतं सूत्रस्थानं भेषजचतुष्कं षड्षिरंचनशताश्रितीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ इति भेषजचतुष्कः ॥ १ ॥

## अथ पश्चमोऽध्यायः।

अथातो मात्राज्ञितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

१-बाह्य प्रयोग प्रलेप आदि में, अन्तः प्रयोग वमन आदि कार्यों में स्वस्थ एवं आतुर दोनों व्यक्तियों के लिये करने में समर्थ एवं संयोग मिश्रण अयोगिक, हानिकारक अनुवित औपिथयों को योग में से निकाल देना एवं उचित को न कहने पर भी मिश्रण करना, प्रयोग देश, काल, प्रकृति, व्यापि, रोगी, बल आदि को देख कर योजना करना जो बानसा है, बही उत्तम नैय है! भेपज चतुष्क कहने के अनन्तर 'मात्राऽशितीय' अध्याय की व्याख्या करेंगे। इस प्रकार भगवानात्रेय ने कहा है। १२-२।।

मात्राशी स्थात् । आहारमात्रा पुनर्गिनवलापेक्षिणी । यावद्धश्यस्था-शनमशितमनुषहत्य प्रकृति यथाकालं जरां गच्छति तावदस्य मात्रा-प्रमाणं वेदित्तव्यं भवति ॥ ३ ॥

मात्रा में आहार करने वाला होता चाहिये। आहार की मात्रा जाठर अग्नि के बल की अपेखा करती है। जितना ग्याया हुआ भोजन मनुष्य की प्रकृति, स्वास्थ्य को नुक्यान न पहुंचा कर ठीक समय में जीर्ण हो जाता है भोजन की उतनी मात्रा जाननी चाहिये ।। ३॥

तत्र शाक्षि-पष्टिक-सुद्ग-छावक-विश्वलेण-शश-शरभ शस्वरादीन्या-हार-द्रव्याण प्रकृतिल्यू-याप मात्रापेक्षीण भवन्ति, तथा विष्टेश्च-श्वीर-विकृति-तिल्-मापानूपीदकपिशितादीन्याहारद्रव्याणि प्रकृतिगुरूण्यशि मात्रामेवापेक्षन्ते ॥ ४ ॥

क्योंकि ( शांख ), हैमन्तिक धान्य, (पिटक) माटी चावछ. (पुर्ग), मूंग, ( खाव ) बटेर, ( कपिक्कल ) तीतर, ( एण ) काळा मृग, ( श्रश ) खरगांश,

१. आहार चार प्रकार का है। यथा—भध्य, चीष्य, लेखा और पेय। भक्ष्य रोटी आदि, चीष्य चूसने योग्य, लेखा चाटने योग्य, और पेयपानी आदि द्वय।

एक ही मनुष्य की शांत नदा एक समान नहीं रहती। योवनावस्था में जितनी जाटराग्नि समर्थ होती है, उतनी वाल्यावस्था या बृद्धावस्था में नहीं होती। इसी प्रकार हेमन्त ऋनु में जितना अग्नि प्रवल रहती है उतनी वर्षा में नहीं रहती। इस लिये प्रत्येक समय के लिये एक माना एक व्यक्ति के लिये भी निश्चित करना असम्भव है, फिर सब के लिये सामान्य रूप से माना निश्चित करना तो और भी असम्भव है। इसिंटिये 'माना' का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति के जगर ही लेक हिया है!

२ (क)-'ययाकालं:—प्रातःकाल का भोजन सायंकाल तक और सायंकाल का भोजन प्रातः कालतक जीर्ण हो जाये। क्योंकि इमारे यहां दो ही समय भोजन का विधान है। यथा—

> ''सार्य प्रातर्मनुष्याणां मोजनं विधिनिर्मितम् । नान्तरे भोजनं कृरयोद् अग्निहोत्रसमो विधिः ॥" सर्वोगसुन्दरी टीका ॥

(शरभ) वहे सींगों वाला पादा हरिण, (शम्बर) हरिण साबर आदि आहार द्वव्य स्वभाव से लघु होने पर भी मात्रा की अपेश्वा करते हैं । इसी प्रकार (पिस्ट) पिटी से बनी हुई वस्तुएं; (इस्तु) गुड़ खांड आदिसे बनी; (श्रीर-विश्वति) दूध, मावे आदि से बनी; तिल, (माष) उड़द, (आन्यौदक पिशित) अर्थात् जल प्रदेश में या जल के अन्दर रहने वाले प्राणियों का मांस आदि आहार द्रव्य स्वभाव से ही भारी हैं। ये सब भी मात्रा की हो अपेश्वा करते हैं। ४।

न चेवमुक्ते द्रव्ये गुरुछाघवमकारणं मन्येत । छघूनि हि द्रव्याणि वाय्वनिन-गुण-बहुछानि भवन्ति, पृथिवी-सोम-गुण-बहुछानीतराणिः तस्मात्त्वगुणाद्षि छघू-यग्नि-संघुक्षण-स्वभावान्यरुप-दोषाणि चोच्य-नेऽपि सोहित्योपगुक्तानि, गुरूणि पुनर्नागिन-संघुक्षण-स्वभावान्यसामान्यात्, अनुश्चातिमात्रं दोषचन्ति सोहित्योपगुक्तान्यन्यत्र व्यायामाग्नि-बछात्रः सेषा भवत्यग्निवछापेक्षिणां मात्रा ॥ ४ ॥

द्यालि, सांठी आदि पदार्थ बिना मात्रा में खाने से अहितकर हैं और पीड़ा गुड़ आदि से बने पदार्थ मात्रा में खाने से हितकर होते हैं. यदि मात्रा की ही अपेक्षा से ये हितकर या अहितकर होते हों, तो द्रव्यों का गुठ एवं लघुगुण-

- (ख)-मनुष्य की प्रकृति क ऊपर मात्रा का निर्णय स्थते से, विषम आंर तीक्ष्ण अग्निवाले व्यक्ति भी अपनी भीजन को मात्रा भ्यर्थ निक्चय कर सकते हैं। तीक्ष्ण अग्नि वाले की इतना भीजन करना चाहिय, जी कि ठीक समय भे जीण हो जाये, इसी प्रकार विषम अग्नि वाले भी टीक नगय में जीर्ण हो सके ऐसा भीजन करें, यही उनकी मात्रा है।
- (ग)-'प्रकृतिमनुषहत्य'--भांजन से कुखि का पांडन न होना, हृदय का न ककना, पारवों का न फूलना, पेट का न तनना या भारी न होना, श्वास में कठिनाई का न होना. भूल, प्यास की शान्ति, उठने बेटने, चलने पिरने, लेटने या वात-चीत में हल्कापन अथवा सुख की प्रवीति होना ही प्रकृति है। देखिये विभानत्थान अथ्याय २।
- एक पदार्थ छप्त होता हुआ भी अधिक मात्रा में लाने से 'गुइ' हो जाता
   इसी प्रकार गुरु पदार्थ योझा लाने से 'छप्तु' हो जाता है।
- २. मात्रा के साथ 'संस्कार' रांधने की विधि से भी लघु पदार्थ गुरु और गुरु पदार्थ लघु बन जाते हैं।

सम्बन्धी हान करना व्यर्थ है ? ऐसा नहीं, क्योंकि द्रव्यों का गुर या छछु होना भी अकारण या निष्ययोजन नहीं है।

वायु और अग्नि के गुणों की अधिकता वाने पदार्थ लघुगुण वाले होते हैं [आकाश गुण वाले बहुतसे द्रव्य लघु होते हुए भी अग्नि का बदाने वाले नहीं होते, इसलिए इनका प्रश्ण नहीं किया ] । पृथ्वी, साम (जल) गुणों की अधिकता वाले पदार्थ गुरु होते हैं।

इसलिये लघु पदार्थ वायु एवं अग्नि से बने होने के कारण; और अपने गुणों के कारण से—जैसे वायु रूस लघु, स्ट्रम, चल, विश्वद, खर गुण वाला है, इससे मी लघु पदार्थ जाटराग्नि को संदीपन करने वाले एवं तृक्षि पूर्वक मात्रा का व्यक्तिम करके खाने पर भी थोड़े दाघ वाले होते हैं; ये अधिक दोग नहीं करते ।

गुरु द्रव्य अग्नि को संदीपन करने वाले नहीं होते । क्योंकि असमान होने से आग्न से विपरीत गुण वाले हैं अथात् पृथ्वी आर जल के गुण वाले होते हैं। अतः तृतिपूर्वक पेट भर के खाने से बहुत अधिक दोष कारक होते हैं। व्यायाम अग्निवल और हेमन्त ऋतु आदि में स्वभावतः अग्नि हाद्धि होने के कारण ये विकार नहीं करत; अन्य अवस्थाओं में विकार उत्पन्न करते हैं रे।

इसिल्ये 'मात्रा' अग्नि वल की अपेक्षा करती है गुरू लघु द्रव्य की अपेक्षा नहीं करती ॥५॥

न च नापेक्षते द्रव्यम् । द्रव्यापेक्षया च त्रिभागसौद्दित्यमर्धसौद्दित्यं वा गुरूणामुपद्दिश्यते; रुवूनामपि च नातिसौद्दित्यमग्नेर्युक्त्यथम् ।

मात्रा द्रव्य की अपेक्षा नहीं करतो, ऐता भी नहीं क्योंकि मात्रा की अपेक्षा से गुरु द्रव्यों का तीन हिस्सा या आधे पेट, जिन्नसे कि कुक्षि मे प्रपीडन, भारी-पन प्रतीत न हो, इतना खाना बताया है। परिमाण या मात्रा से नहीं बताया। इसी प्रकार लघु गुण वाले पदायों का भी पेट मर के खाने का आदेश नहीं

१. अग्नि भी रूक्ष, लघु, सुक्षा चल, विश्वद, लर है, इसिंक्षये इस गुणवाले पदार्थ अग्नि को बढ़ायेंगे। समान गुण वाले समान गुणों को बढ़ाते हैं। अतः अधिक मात्रा में लाने पर भी लघु पदार्थ अग्नि को बढायेंगे ही।

२. व्यायाम करने वाले मनुष्य को विरुद्ध वा अविरुद्ध खब प्रकार का भोजन पच जाता है। क्योंकि व्यायाम से अग्नि बढ़ती है। हेमन्त में अग्नि स्वमावतः प्रबळ होती है, अतः गुरु पदार्थ खाने का आदेश दिया है।

दिया। इतना खाना चाहिये जिससे कि अग्नि समान रूप से स्थिर रह सके। जीवन के खिये खाना, खाने के लिये जीना नहीं।

मात्रा में खाने के फल---

मात्रावद्भयशनमञ्ज्ञतमनुपद्दय प्रकृति बल्टनर्ण-बुखायुषा योजयस्मुप-योक्तारमवस्यमिति ॥ ६ ॥

क्योंकि मात्रा में खाया हुआ आहार प्रकृति और स्वास्थ्य को न विगाइ कर उपयोग करने वाले मनुष्य को वल, वर्ण (कान्ति), सुख, आयु से शुक्त करता है, इसल्यि मात्रानुसार भोजन करना चाहिये॥ ६॥

भवन्ति चात्र--

गुरू पिष्टमयं तस्मात्तण्डुलान् पृथुकानपि । न जातु भुक्तवान् खादेन्मात्रां खादेद् बुभुक्षितः ॥ ७ ॥ बल्ल्र्यं शुष्कशाकानि शाल्कानि बसानि च । नाभ्यसेद् गौरवान्मांसं छशं नेवोषयोजयेत् ॥ = ॥ कृषिकाश्च किलाटाञ्च शौकरं गल्यमाहिषे । सस्यान्दिध च माषाञ्च यवकाञ्च न शील्येत् ॥ ६ ॥

इसिंख्ये भोजन कर जुकने पर भारी पिटी से बने चावल, चिवका इनकी कभी भी नहीं खाये। सात्रा में भी भोजन करने के बाद इनकी नहीं खाना चाहिये। भूखे होनेपर इन पदार्थों की मात्रा में ही खाना चाहिये अधिक नहीं।

बल्ह्य ( स्ला हुआ मांस ); स्लो हुए शाक कचरो आदि शाल्क (कमल का कन्द ) और बिस मृणाल इनका निरन्तर उपयोग नहीं करना चाहिये। क्योंकि ये पदार्थ गुरु हैं। इसी प्रकार दुवंल, रूण्य पशुका मांस भी नहीं खाना चाहिये। (कृष्विक) छाछ के साथ पकाया हुआ दूप, (किलाट) छाछ के साथ पकायो हुए दूप का घन ठींस भाग, सुक्षर का मांस, गाय और भैंस का मांस, मच्छिलयों का मांस, दही, उद्भद और श्रुक घान्य, जई इनको निरन्तर स्मातार नहीं खाना चाहिये॥ ७–६॥

षष्टिकाव्छालिसुद्गाञ्च सैन्धवामलके यवान् । आन्तरीक्षं पथः सर्पिजीङ्गलं मधु चाभ्यसेत् ॥ १०॥

१. छष्ट भोजन अधिक मात्रा में खाने से अग्नि को सन्दीपन करने का गुण रखते हुये भी शरीर के स्थि हानिकारक होंगे, न्योंकि शक्य पस्थर पर ही तेज होता है, और पस्थर पर अधिक पैनाने से वह खुन्डा भी बन जाता है। आंख तेजोमय है, वही आंख तेज की अधिकता से बिगक भी जाती है।

षष्टिक ( साठी चावल ), शालि ( हेमन्त श्रृतु में पकने वाले धान्य ), मुद्ग ( भूंग ), सैन्यब ( सैंधा नमक ), आमलक ( आंवले ), यव ( जौ ), आन्तरिक्ष अर्थात् वरसात का जल, दृध, ची, जंगल में होने वाले मृग आदि का मांख और शहद इनका निरन्तर ( अन्नि बल को देखते हुए उचित मात्रा में ) उपयोग करना चाहिये ॥ १०॥

तम्र नित्यं प्रयुक्तीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते । अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत् ॥ ११ ॥

जो विशुद्ध क्षीण होते हुए शरीर को पोपण दे और जो न उत्पन्न हुए, विकारों वा रोगों को न उत्पन्न करे ऐसा आहार का स्वास्थ्य के लिये नित्यप्रति उपयोग करे।

रोगों की उत्पत्ति में 'प्रज्ञापराध' 'परिणाम' और 'असास्थेन्द्रियार्थ' संयोग ये तीन ही कारण हैं। अतः इनकां छोड़कर और सब करना चाहिये, इनका सेवन नहीं करना चाहिये, इनसे बचना चाहिये। ऐसा करने से भावी में रोग उत्पन्न नहीं होंगे॥ ११॥

स्बस्थनृत्त---

अत ऊर्ध्वं शरीरस्य कार्यमध्यञ्जनादिकम् । स्वस्थवृत्तमभित्रत्य गुणतः संप्रवस्यते ॥ १२ ॥

स्वास्थ्य के लिये आहार विधि को कह कर इस के आगे शारीरिक काय्यों का उपदेश करते हैं।

स्वस्थवृत्त अर्थात् स्वास्थ्य की दृष्टि से अञ्जन आदि एवं शारीरिक कार्य उनके गुणों सहित कहते हैं ॥ १२॥

सौवीरमञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेत्।

पक्करात्रेऽष्टरात्रे वा स्नावणार्थे रसाञ्चनम् ॥ १३ ॥

आँख ते जोमय ( अग्नि रूप है ) इसिक्ये आँख को शरीर के दोष वात, पित्त और कफ इनसे भय बना रहता है। इनमें भी विशेष कर कफ से। इसिक्ये स्टेफ्या के जय के लिये पांचवें, छटे दिन तीक्ष्ण अंजन ( रसांजन ) रात्रि में ख्याना चाहिये।

धौषीराञ्चन को प्रतिदिन आँखों में लगाना चाहिये, क्योंकि यह आँखों के लिये हितकारी है। इससे आँखों के तेज की रक्षा होती है, इससे आँखों के दोष दूर नहीं होते। आँखों के दोष दूर करने और आँखों से पानी का दोष निकालने के लिये पांचनें या आठवें दिन दोष के बलावल की अपेखा से रसा-अन को रात्रि में प्रयोग करना चाहिए ॥ १३ ॥

बद्धस्तेजोमयं तस्य विशेषाच्छ्छेष्मतो भयम् ।
दिवा तश्र प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनम् ॥ १४ ॥
विरेकदुर्बेछा दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति ।
तस्मात्काव्यं निशायां तु धवमञ्जनमिष्यते ॥ १४ ॥
ततः ऋष्महरं कर्म हितं दृष्टः प्रसादनम् ।
यथा हि कनकादीनां मणीनां विविधात्मनाम् ॥ १६ ॥
घौतानां निर्मेछा शुद्धिस्तं छ-चेछ-कचादिभिः ॥
एवं नेत्रेषु मर्त्यानामञ्जनाश्च्योतनादिभिः ॥ १७ ॥
दृष्टिर्निराकुछा भाति निर्मेछ नभसीन्द्रवत ।

आँख तेजामय है, उसे खास करके कफ से मय है। इसल्ये विशेषतः दिन में तीक्ष्ण अंजन आँखों में नहीं करना चाहिये। क्योंकि दृष्टि तीक्ष्णांजन के लगाने से एवं दोप के कारण निर्वल होती है, इसल्यिये सूर्य को नहीं सहती, और यदि सूर्य के सामने अञ्चन दिन में लगाया जाय तो आँख पीड़ित होती है। इसल्प्टि खावण अञ्चन को रात्रि में ही लगाना चाहिये?।

रुप्मा के निकलने के बाद रुप्पमा को घटाने वाला और आंख को स्वच्छ करने वाला प्रयोग करना चाहिये। जिस प्रकार की घृल आदि से मेले हुए नाना प्रकार के स्वणांद की तेल, ( वस्त्र ), बाल आदि से घिराने पर स्वच्छता होता है हसी प्रकार मनुष्यों की आँख स्रोताञ्जन, निर्माल, ( वातादि दोपों से रहित ) होकर स्वच्छ आकाश में चन्द्रमा के समान चमकता है। १४-१७॥

अञ्जन के पीछे दृष्टि के प्रसादन के लिये स्टेप्महर कर्म करने का विधान हैं। इसलिये अञ्जन के पीछे धूमपान कहते हैं।

धूम्रप्रयोग की विधि---

हरेणुकां प्रियङ्कुं च पृथ्वीकां वेदारं नखम् ॥ १८ ॥ ह्वांबेरं चन्दनं पत्रं त्वगेलोझीरपद्मकम् । ध्यामकं मधुकं मांसी गुग्गुल्वगुरुशकरम् ॥ १८॥

१. कुछ विद्वान् 'छीदति' का अर्थ 'अवजयित' करते हैं। इस प्रकार अर्थ करने से दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिये। क्योंकि आँख तेजोमय हैं, इसिंग्ये विरेचन (रात्रि में सावण अंजन लगाने) से निर्वेष्ठ हुआ व कफ के निकलने से कमजोर पड़ा हुआ दोष 'छेष्मा, प्रातः स्वृं की किरणों में बाकी बचा निकल जाता है। इसिंग्ये वमन की भांति प्याह्र में सूर्य की किरणों में आँखों का सावण करना चाहिये और अंजन रात्रि में ही।

न्यमोधोदुम्बराहबत्थ-सम्बन्धोध-त्वचः शुभाः । बन्यं सर्जरसं मुस्तं शैलेयं कमलोत्पले ॥ २० ॥ श्रीवेष्टकं शक्षकीं च शुक्रवर्हमयापि च । पिष्ट्वा लिप्पेच्छरेपीकां तां वर्ति यवसन्निमाम् ॥ २१ ॥ अङ्गुष्टसंमितां कुर्यादष्टाङ्गुलसमां भिषक् । शुक्कां निगर्भां तां वर्ति धूमनेत्रापितां नरः ॥ २२ ॥ स्नेहाकामिनसंस्कृष्टां पिवेत्प्रायोगिकीं सुखाम् ।

हरेणुका (मेहन्दी के बीज), प्रियंगु, (फूल प्रियंगु), पृथ्वीका (काला जीग ), केशर ( नाग केशर ), नल ( नली, एक सुगन्धित द्रव्य है ), 'ह्रांबेर' ( नेत्रबाला ), चन्दन ( स्वेतचन्दन ), पत्र ( तेत्र पात ), त्वम् ( दालचीनी ), एला ( छोटो इलायची ), उशीर (खस ), पद्माक ( पद्माख ), ध्यामक ( गन्ध तृण, सुगन्धित तृण), मधुक ( मुलैहटी ), मांसी ( जटामांसी ), गुग्गुलु ( गूगल ), अगुरु ( अगर ), शर्करा ( शर्करा ), न्यब्रोध ( बड़ की छाल ), उदु-म्बर ( गुलर की उत्तम छाल ), अस्वत्थ ( पोपल की उत्तम छाल ), प्लक्ष ( पिलखन की छाल ) और लोध ( लोध वृक्ष की उत्तम छाल ), बन्य ( कैवर्त्त मुस्तक, जल मुस्त ), सर्ज रस ( राल ), मुस्त (नागर माथा), शैलेय (शिलाह्वा) कमल-उत्पल (कमल और नील कमल इनका फेशर ), श्रीवे क ( ध्रुविश्रोप ), शक्ककी ( कुन्दरू घुए विशेष, अथव शिलारस ); और शुक्रवर्ह (स्थाणेयक ) इन सब को जल के साथ पीसकर 'शर्रापका' (सरकण्डा) के ऊपर, जी के समान बीच में से मोटी और पासों पर पतली एवं अंगुठे के बराबर मोटी, आठ अंगुल लम्बी बत्ती बना लेनी चाहिये, उसे सूम्ब जाने पर सरकण्डे पर से बीच से लोखळी खींच कर उतारनी चाहिये, बत्ती को घी से स्निग्ध करके सुख पूर्वक नित्य प्रति पान करे । यह प्रायोगिक नित्य पाने योग्य धुम्र है ॥१८-२२॥

स्नैहिक धूम---

बसा-घृत-मधूच्छिष्टैर्युक्ति-युक्तेवरीषधैः ॥ २३ ॥ वर्ति मधुरकैः कृत्वा स्तेहिकी धूममावरेत् ।

वसा ( चर्ची ), धृत ( घी ), मधून्छिष्ठ ( मोम ), इनको जीवनीय गण के साथ वर्ची बनने योग्य मात्रा में मिलाकर वर्ची बना छे। रूक्ष व्यक्ति स्नेहन करने वाले इस स्नैहिक धूम का पान करे; इस धूम का नित्य व्यवहार नहीं करना चाहिये॥ २३॥

शिर में अवरद्ध कफ को निकालने के लिये त्वस्थ पुरुष के लिये वैरेच-निक धूम---

रवेता ज्योतिष्मती चैव हरितालं मनःशिला ॥ २४ ॥ गन्धाश्चागुरुपत्राचा धूमः शीर्षविरेचनम् ।

दवेता ( अपराजिता ), ज्योतिच्मती ( माल कंगनी ), हरिताल ( हरताल ), मनःश्विला ( मैनिसल ), 'गन्थ अगुरु पत्रादिंग ( ज्वर चिकित्सा में 'अगरुआदि तेला में कहे हुए अगरु, कुछ, तगर, पत्रज आदि [ इनमें कुछ और तगर को छोड़कर अन्य] द्रव्य लेकर पीसकर पूर्व को मांति बत्ती बना कर पीना चारिये । यह धूम शिरोविरेचन के लिये वैरेचनिक धूम है ॥ २४॥

धूमपान के गुण-

गौरवं शिरसः शृष्ठं पीनसार्धावभेदकौ ॥ २४ ॥
कर्णाक्षिशृष्ठं कासश्च हिकाश्वासौ गलमहः ।
दन्तदौर्वल्यमासावः भोत्रघाणाक्षिदोषजः ॥ २६ ॥
पूर्तिर्घाणास्यगन्धश्च दन्तशृष्ठमरोचकः ॥ २६ ॥
पूर्तिर्घाणास्यगन्धश्च दन्तशृष्ठमरोचकः ॥ २५ ॥
स्तुमन्याग्रहः कण्डः क्रिमयः पाण्डुता भुसे ॥ २० ॥
भूभ्रमसेको वैस्वर्यं गलशुण्ड युपजिह्निका ।
स्वालस्यं पिखरत्वं च केशानां पतनं तथा ॥ २० ॥
स्वसुश्चातितन्द्रा च बुद्धेमोहोऽतिनिद्रता ।
भूमपानात्प्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकम् ॥ २६ ॥
शिरोकहकपालानामिन्द्रियाणां स्वरस्य च ।
च च वातकफात्मानो बलिनोऽप्यूर्ध्वजन्नुजाः ॥ ३० ॥
भूमवक्त्रकपानस्य न्याधयः स्युः शिरोगताः ।

(गौरव ) शिर का भारीपन, शिर का दुखना, शिरोबेदना (पीनव ) नाक की दलैष्मिक कला का सूजन, (अर्दावमेदक ) आधा-दांशी, (कर्णवृल ) कान की पोड़ा, (अश्विश्ल ) आंख का दुःखना, (काष ) लांशी, (हिका) हिचकी, (बास ) दमा, (गलप्रह ) स्वर मंग, (दन्तदौर्वल्य ) दान्तों की निर्वलता, (आश्वाव ) कान नाक और आंख के रोग खाव का आना, (पृतिप्राण ) नाक से दुर्गन्य आना, (आस्यगन्य ) मुख को बदवू, (दन्तश्ल ) दाँत की पीड़ा, (अरोचक ) भोजन में अश्वि, अनिच्छा, (हतुम्रह) खवाड़ी भिचना, (मन्या-प्रह ) गर्दन का जकड़ जाना, हथर-उधर न हिस्ना, (कण्डू) खाड़, कृमि, (मुखपाण्डुता) चेहरे का पीळापन, (इल्प्यम्बक) मुख से पानी का बहना

अर्थात् लाला खान, ( वेस्वर्ध्य ) स्वर का साफ न होना गलहाण्डी, उपजिहिका ( खालित्य ) बालों का गिरना, ( पंजरत्व ) बालों का धूसर रंग होना, (केउपन्तन) बालों का झड़ जाना, ( खवयु ) छांक आना, ( अतितन्द्रा ) आलस्य की अधिकता, (बुदिमोह) बुद्धिका जड बनना मून्कां, (अतिनिद्रता) नींदका अधिक आना ये रोग धूम्र पीने से अन्छे होते हैं और बाल, शिर की अस्थि, ऑल कान अदि इन्द्रियों का, स्वर, और गले का बल अधिक होता है।

बलवान् कारण से भी बात कफ से उत्पन्न गर्छ से ऊपर होने वाळे ऑख, कान, नाक, मुख, गर्छ के रांग खास कर शिर सम्बन्धी रोग मुख से धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को नहीं होते। मुख से धुंआ छैकर नाक से निकाल देना चाहिये।। २५-३०॥

धूम्रपान के आठ काल-

प्रयोगपाने तस्याष्ट्रों कालाः संपरिकीर्तिताः ॥ ३१ ॥ वात-२लेष्म-समुत्वलेशः कालेष्वेषु हि लक्ष्यते । स्नात्वा मुक्त्वा समुङ्खिल्य छत्त्वा दन्तान्निष्ट्वय च ॥ ३२ ॥ नावनाञ्जननिद्रान्ते चात्मवान् धूमपो भवेत् । तथा वातकफात्मानो न भवन्त्यूर्ध्वज्ञुजाः ॥ ३३ ॥ रोगास्तस्य तु पेयाः स्युरापानाञ्जिख्यक्षयः ।

प्रायोगिक धूम्र के गुल से पीने के आठ समय ब्रह्मा आदि ने कहे हैं, क्योंकि इन आठ समयों में बात और कफ का प्रकोप देखा जाता है अन्य समयों में इतना कोप नहीं दिखाई देता।

स्तान करके, भोजन करके, वसन करके, छीकें छेकर दांत जीभ साफ करके नाक से नस्य लेकर, आंख में अंजन करके, सो के उठकर, प्रस्त मन हो तब धूम्र को पीना चाहिये। इसी प्रकार से बातजन्य और कफजन्य, भीवा से ऊपर के रोग नहीं होते हैं।

श्रीत गुण के कारण यदि वायु प्रकुपित हुई है, तो बात जन्य रोग होते हैं। ऐसी अवस्था में स्तैहिक धूम छेना चाहिये! जब पुरुष रूख हो, रूख हर 'स्तैहिक धूम पीना चाहिये! कफ जन्य रोग तब होते हैं, जब कि पुरुष में किनचता ( रूखता का अमान ) होता है। इसकिये कफ के नाश के खिये 'वैरेचनिक धूम' छेना चाहिये! तीन प्रकार के धूम्रपान की धूंदों की सीमा ह (मी) है। अर्थात् धूम पीने के समय में किसी भी प्रकार का धूम ह धूंट से अधिक नहीं पीना चाहिये!। ३१-३३॥

परं द्विकालपायी स्थादहः कालेषु बुद्धिमान् ॥ २४ ॥ प्रयोगे, स्नैहिके खेकं, बैरेच्यं त्रिखतुः पिबेत् ।

यद्यपि घूम्रपान के आठ समय बताये हैं, तथापि बुद्धिमान को अपने शरीर के दोष बुद्धि, क्षय आदि का विचार करके दिन में आठ समयों में दो समय 'प्रायोगिक धूम' का पान करना चाहिये। स्नैहिक धूम का दिनभर में एक बार, और 'वैरेचनिक' धूम तीन चार बार पीना चाहिये, इससे अधिक नहीं ॥३४॥

ठीक प्रकार से पीये हुए धूमपान के लक्षण-

हत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिरुंघुत्वं शिरसः शमः ॥ ३५ ॥ यथेरितानां दोषाणां सम्यक् पीतस्य लक्षणम् ।

हृदय ( छाती, उरःस्थल ), गला, उरःस्थल का ऊर्ध्वमागः इन्द्रियाँ — आँख कान नासिका आदि, इनकी स्वच्छता का प्रतीत होना, शिर का इल्कापन दोप—नात, पित्त. कफ, दोषों की शान्ति ये सम्यक् प्रकार से पीये हुए धूम्र के छक्षण हैं ॥ ३५ ॥

अधिक धूम्रपान के लक्षण— वाधिर्व्यमान्ध्यं मुकत्वं रक्तपित्तं शिरोश्रमम् ॥ ३६ ॥ अकाळे चातिपीतश्च धूमः कुर्यादुपद्रवान् ।

(बाधिर्य), बहरापन, (आन्ध्य), आँखों से कम या सर्वया न दीखना, (मूकत्व), गूँगापन, खीम से बोळा न जाना (रक्तपित्त) पित्त प्रकोप से रक्त विकार होना (शिरोग्नम) खिर में चक्कर आना, ये रोग अकाळ अर्थात् टीक समय पर धूम न पीने से अथवा अधिक पीने से होते हैं ॥ ३६॥

अधिक धूझपान से उत्पन्न उपद्ववों की चिकित्सा— तत्रष्टं सपिषः पानं नावनाञ्जनतर्पणम् ॥ ३७ ॥ स्नैहिकं घूमजे दोषे वायुः पित्तानुगो यदि । शीतं तु रक्तपित्ते स्याच्छ्लेष्मपित्ते विरूक्षणम् ॥ ३८ ॥

अधिक धूम्रपान करने पर घी का पिळाना अच्छा है। नस्य, ऑस्टों में अंजन करना और संतर्पण करने वाळे स्निग्ध कर्म करने चाहियें।

पित्त के कारण जहाँ रक्त दृषित हो वहाँ पर शीतळ चिकित्सा, शीतस्पर्श शीत बीर्य वाले द्रव्यों से बनी औषांघ नस्य, अंजन आदि कार्य में बरतनी चाहिये, स्टैप्पप्रधान पित्त की अवस्था में 'विरुक्षण' अर्थात् रूख गुण बाले द्रव्यों से नावन अञ्चन कर्म करने चाहिये ॥ २७-३८ ॥

> परं त्वतः प्रवद्वयामि धूमो येषां विगर्हितः। न विरिक्तः पिवेद् धूमं न कृते वस्तिकर्मणि॥ ३९॥

न रक्ती न विषेणातों न शोवन्त च गर्भिणी! न अमे न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरे!! ४०॥ न मूच्छीभ्रमतृष्णासु न क्षीणे नापि च क्षते! न मचदुग्वे पीत्वा च न स्तेहं न च माक्षिकम्!! ४१॥ धूमं न मुक्ता दम्ना च न रूक्षः कृद्ध एव च । न तालुशोपे तिमिरे शिरस्यिभहते न च ॥ ४८॥ न शङ्कके न रोहिण्यां न महे न मदात्यये! एषु धूममकालेषु मोहात्पिबत्ति यो नरः॥ ४३॥ रोगास्तस्य प्रवर्धन्ते दारुणा धूमविश्रमात्।

इसके अभो कहेंगे कि किन २ पुरुषा के लिये धूम्र पान निन्दित है। 'विरिक्त' बिरेचन जिसने लिया हो, वस्ति कर्म (रूक्ष या स्नेहन वस्ति जिसने ली हो ), रक्ती ( रक्त दोष वाला ), विषार्त्त ( विष से पीड़ित ), शोचन् (शोकातुर मनुष्य ), र्गार्भणी ( गर्भवर्ता ), अम ( थकान चढा होने पर ), मद ( नशा किया हुआ होनेसे पर ) आम ( अजीणांवस्या में ), प्रजागर ( रात्रि में जागने पर ), मुर्च्छा (बेहोशी ), भ्रम (चक्कर आना ), तृष्णा (प्यास लगी होने पर ), श्लीण ( धातु श्वय होने पर ), श्वत ( उरः श्वत रांग में ), मदा ( श्वराव पीकर ), दुग्ध ( दूध पीकर ), स्नेह ( धी तैल आदि पीकर ), माश्वक ( शहर खाकर), दही के साथ चावल आदि खाकर रूक्ष ( रूक्ष शरीर में रूखापन होने पर स्नैहिक धूम के अतिरिक्त धूम ), कुद्ध (कीप की अवस्था में ), तालु शोष ( गला सूख जाने पर ), विमिर ( तिमिर नामक अश्वि रोग में ), शिर पर चोट छगने पर; शंखक ( शंखक नामक शिरो रोग में ), रोहणी रोग डिप्यीरिया, गलरोग में, मेइ ( प्रमेह रोग में ), मदात्यय ( मद्यपान करने पर शराब का नशा चढ़ा होने पर ) इन अवस्थाओं में धूम्र पान नहीं करना चाहिये ! इन कुसमयों में जो मनुष्य अज्ञान से धूम्र पान करता है, उसके धूम पान से कुपित वातादि दोप और रोग बढ़ाते हैं। जो ऊपर गिनाये जिन २ रोगों में मनुष्य धूम पीता है, उसके वे वे रोग बढ़ जाते हैं और नीरोगी व्यक्ति के अकाल में पीने से कठिन रोग हो जाते हैं ॥ ३६-४३ ॥

कारू में पान से काठन राग हा जात है ॥ ३६— भ्रम किस प्रकार पीना चाहिये—

धूमयोग्यः पिबेहोपे शिरो-घाणाक्षि-संश्रये ॥ ४४ ॥ घाणेनाऽऽस्येन कण्ठस्थे, मुखेन घाणपो वमेत् । आस्येन धूमकवळान् पिबन् घाणेन नोद्वमेत्॥ ४५ ॥ प्रतिकोमं गतो झाञ्च धूमो हिंस्याद्धि चच्चपी । विरक्तादि से भिन्न, बारह वर्ष से ऊपर, रनानादि काल में धूम पीनेके योग्य मनुष्य दोव के नाशिका, ऑख में आश्रित होने पर नाक से धूम पान करे और कण्ड (गर्छ या छाती में ) दोष स्थित होने पर मुख से धूम पान करना चाहिये। जो धूम नासिका से पिया है, उसको मुख मार्ग से निकालना चाहिये। अर्थात् धूम्र नासिका से पीकर मुख से निकालना चाहिये, नासिका से नहीं।

परन्तुं मुख से घूम्र पान करते हुए नासिका से धुँआ नहीं निकालना चाहिये, बल्कि मुख से पीकर मुख से ही वाहर करना चाहिये, क्योंकि धुँआ विपरीत मार्ग से निकाल कर जल्दी ही आंखां को हानि पहुँचाता है ॥४४५४॥।

धुम्र पान के आसन--

ऋज्वङ्गचश्चस्तन्त्र्चेताः सूर्पावष्टश्चिपर्ययम् ॥ ४६ ॥ पिबेच्छिद्रं पिद्यायँकं नासया धूममात्मवान् ।

अकुटिल, शरीर, चलु, हाथ, पान, शिर, पीट, भीवा को सीचे रख कर धूमपान में मनोयोग करके, अच्छी प्रकार शान्ति से बैटे हुए तीन-तीन दम एक साथ, कुल नौ बार पीना चाहिये और पीते समय नासिका का एक छेद बन्द कर लेना चाहिये। इसी प्रकार कम से दोनों नासिकाओं से पीना चाहिये।।

चतुर्विशतिकं नेत्रं स्वाङ्गुलीभिर्विरेचने ॥ ४० ॥ द्वात्रिशदङ्गुळं स्नेष्टे प्रयोगेऽध्यर्धमिष्यते । ऋजुत्रिकाषाफिळितं कोळास्थ्यप्रप्रमाणितम् ॥ ४८ ॥ बस्तिनेत्रसमद्रज्यं घूमनेत्रं प्रशस्यते ।

वैरेचिनक धूम्र में पीने वाले की अपनी अंगुलियों से २४ अंगुल नेत्र निकका होनी चाहिये, स्नैहिक धूम्र प्रयोग में बचील अंगुल परिमित हो। प्रायोगिक धूम प्रयोग में ३६ छत्तील अंगुल होनी चाहिये।

नालिका की बनावट—पर्व गांठ गिरह सीवे तीन सीपी गिरह वाली गिरहां पर टीक प्रकार से मिली हुई, एवं आगे से मुख पर बेर के समान नलिका होनी चाहिये। नलिका को बनाने के द्रव्य पदार्थ बस्ति की नलिका के समान होने चाहिये।

दूराद्विनिर्गतः पर्वच्छिको नाडीतन्कृतः ॥ ४९ ॥ नेन्द्रियं बाधते धूमो मात्राकाछनिषेवितः । यदा चोरश्च कण्ठश्च शिरश्च छघुतां क्रजेत् ॥ ५० ॥ कफश्च ततुतां प्राप्तः सुपीतं धूममादिशेत् ।

चौबीस या छत्तीस अंगुळी छम्बी निक्ष्मा में दूर से आने के कारण तीन नगह गाठों के होने से तीहणता का घट जाना, बेर के समान छेद होने से एक दम जोर से नहीं आ सकना, और मात्रा तथा उचित समय में सेवन किया हुआ धूम इन्द्रियों को पीड़ा नहीं पहुंचाता ।

उत्तम प्रकार से किये हुए धूम्रपान के लक्षण-

जब उर: ( बश्च:स्थळ ), कण्ठ ( गळा ), शिर का हरूके होना और कफ पतळा हो जाये या घट जाये तब धूम अच्छी प्रकार से पीया हुआ समझना चाहिये । अयोग्य रूप में पिये हुए धूम के ळक्षण---

अविशुद्धः स्वरो यस्य कण्ठश्च सकको भवेत् ॥ १९ ॥ स्तिमितो मस्तकश्चैवमपीतं धूममादिशेत् ।

जिस पुरुष का स्वर, अविश्व स्वष्ट साफ न हुआ हो कफयुक्त हो प्रवं जिसका गला कफयुक्त हो, ओर मस्तिष्क स्तिमित अथोत् जकड़ा हुआ भारी प्रतीत होता है उसने ठीक प्रकार से भूम नहीं विया ऐसा समझना चाहिये॥ ५१॥

अतियोग के रूप में धृम्रपान के लक्षण—

तालुर्मूर्घा च कण्ठेश्च शुष्यते परितप्यते ॥ ५२ ॥ तृप्यते मुद्यते जन्तू रक्तं च स्नवतेऽधिकम् । शिरश्च श्रमतेऽत्यर्थं मूर्च्छा चास्योपजायते ॥ ५३ ॥ इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते धूमेऽत्यर्थं निषेविते ।

तालु, मूर्का (शिर) और कण्ठ (गला) खुदक हो जाते हैं और जलते हें, इनमें जलन होती है। जन्तु (पुरुप) को प्यास लगती है, मूर्ज आ जाती है, विशेष रूप से रक्तसाव होता है, शिर धूमता है, मूर्ज बेहोशी आ जाती है, और इन्द्रियों में दाह, जलन होती है, ये अति धूम्रपान के लक्षण हैं।।५२-५३।। नस्य प्रयोग--

वर्षे वर्षेऽणुतेलं च कालेषु त्रिषु नाऽऽचरेत् ॥ ४४ ॥
प्रावृद्शरद्वसन्तेषु गतमेघे नभस्तले ।
नस्यकर्म यथाकालं यो यथोक्तं निषेवते ॥ ४४ ॥
न तस्य चर्छानं प्राणे न श्रोत्रमुपहृत्यते ।
न स्युः श्वेता न कपिलाः केशाः शमभूणि वा पुनः ॥ ४६ ॥
न च केशाः प्रलुप्यन्ते वर्धन्ते च विश्लेषतः ।
मन्यास्तरुमः श्लिराश्चलमहितं हतुसंग्रहः ॥ ४० ॥
पीनसार्धावभेदौ च शिरःकम्पन्न शास्यति ।
शिराः शिरःकपाळानां सन्धयः स्नायुकण्डराः ॥ ४८ ॥
नावनग्रीणिताज्ञास्य समन्तेऽश्विषकं वर्लम् ।

मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान् ॥ ५० ॥ सर्वे न्त्रियाणां वैमल्यं बर्ल भवति चाधिकम् । न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्त्यूर्ध्वजुजाः ॥ ६० ॥ जीर्यतस्रोत्तमाङ्गे च जरा न लमते बलम् ।

आंख अथवा ग्रोवा से ऊपर के अंग कान, नाक, आंख, शिर के खावण यांत घोने के लिये और अणु संतत्त् इनके लिए हितकारी अणु तेल को पुरुप वर्षों ऋतु ( आवण भाद्रपद ), अथवा वर्षा का पूर्व भाग ( आषाद आवण ), शरद् (आश्विन और कार्तिक), वसन्त (माघ फाल्गुन), इन तीनों कालों-में जब आकाश बादलों से रहित एक दम निर्मल हो उस समय नस्य कर्म करे। जो पुरुष नस्य कर्मको टीक प्रकारसे उचित समय पर करता है उसके न तो आंख, न कान और न नासिका पीड़ित होती हैं। उसके शिर के बाल न तो दवेत होते हैं न भूरे ( धूसर रंग के ) होते हैं और न दाही मूंछ हो श्वेत होती हैं। बाल भा गिरते-झडते नहीं; अपिनु विशेष क्यांस बदते हैं। नस्य लेने से ( मन्यास्तम्म ) प्रीवा का अकडना, ( शिरःश्वम्म ) शिरावेदना ( अर्दित ) मुख का लकवा, ( हनुसंग्रह ) जवाड़ों का जकड़ जाना, ( पीनस ) नासा रंग, ( अद्यंवमेदक ) आधा सीसी और ( शिरःकरम ) शिर का हिलना ये रोग शान्त हो जाते हैं।

घमनियां, रक्तवाहिनी नाड़ियां और शिर की अिश्यां, शिर की सन्धियां (स्नायु) सुक्ष्म शिरायं, अथवा बन्धन-कृण्डरा हृद रन्धन रज्जु कर शिर के बन्धन, नस्य प्रयोग से अधिक बल्बान् हो जाते हैं। सुल प्रसन्न और तेजस्वी हो जाता है, स्वर (आवाज़ ) स्निन्ध, स्थिर, महान् . गर्मार मीठी हो जाती है और सब इंद्रियां (आंख, कान, नाक आदि ) निर्मल स्वन्छ एवं अधिक बल्बान् बन जाती हैं। नस्य कर्म करने वाले मनुष्य को गले से ऊपर के रोग अचानक उत्पन्न नहीं होते। श्रीण होते हुए उत्तरांग में नाक, आंख, शिर, गले के ऊपर के अंगों में बुद्धांये को झ्रीयां आदि नहीं होते। ॥ ५४-६०॥

अणु तैल की विधि--

चन्दनागुरुणी पत्रं दार्वीत्त्रहः मधुकं बळाम् ॥ ६१ ॥ प्रपोण्डरीकं सूक्ष्मेळां विटङ्गं विल्वमुत्यळम् । ह्रीवेरमभयं वन्यं त्वरूगुस्तं सारिवां स्थिराम् ॥ ६२ ॥ सुराह्नं पृश्तिपणीं च जीवन्तीं च शतावरीम् । हरेणुं वृहतीं व्याघीं सुरभीं पद्मकेशसम् ॥ ६२ ॥ विषाचयेच्छतगुणे साह्नेन्द्रं विसळेऽम्मसि । तैळाइशगुणं शेषं कषायमवतारयेत् ॥ ६४ ॥ तेन तेळं कषायेण दशकुत्वो विपाचयेत् । अधास्य दशमे पाकं समाशं छागळं पयः ॥ ६४ ॥ दशादेषेऽणतंळस्य नावनीयस्य संविधिः ।

चन्दन, अगर, तेजपत्र, वायिवडंग, बेल वृक्ष की जड़, बील कमल पुण्डरीक, इबेत कमल, छोटी इलायची, दारुइस्टी की छाल, मुलेहटी, बला खरेटी, नेत्रवाला, जंगी, हरड़, वन्य (कैवरांमुस्ता या मुद्गपणीं), त्वक् (दाल चीनो ), नागर मोथा, अनन्तमूल, वालपणीं, जीवन्ती, पीटवन, देवदाब, शतावर, रेणुकावीज, वड़ी कटेरो, छोटी कटेरो, एक्सकी, पद्म केशर, (कमल का केशर), इन को निर्मल, आकाश में बरसे मी गुने वृष्टि केजल में पकाना चाहिये और तेल से दस गुना (दशांश भाग) रहने पर कपाय को उतार कर छान ले। इस कपाय के दस भाग करके प्रत्येक में उस तेल को पकाये, अयांत् प्रथम एक भाग के साथ तेल खिद्ध करे, फिर उसी तेल का दूसरे भाग के साथ, इसी प्रकार दसों भागों के साथ तेल खिद्ध कर लेने पर दसवें भाग में समाश तैल के करावर बकरी का दूध कमाय में मिला दे। यह नस्य कम के योग्य अणु तंल बनाने की विधि है । ११०६५० ६५ ॥

अस्य मात्रा प्रयुक्षांत तंत्रस्यार्थपत्नोत्मताम् ॥ ६६ ॥ रितग्धस्वित्रोत्तमाङ्गस्य पिचुना नावनिद्धान्तः । त्र्यहात्र्यहाच मप्ताहमेतस्कर्म समाचरेत् ॥ ६५ ॥ निवातोष्णसमाचारी हिताशी नियतेन्द्रयः । तैत्रमेतत्त्रिदोषष्टनमिन्द्रियाणां बलप्रदम् ॥ ६८ ॥ प्रयुक्षानो यथाकालं यथोकानस्तुते गुणान् ।

इस तेल की अर्थपल अर्थात् (दो तोला) मात्रा को ले शिर के तेल लगा कर, चिकना कर के एवं पंसीना लेकर तब रुई के फांथे से तीन बार नस्य देना चाहिये।

१. "अकल्कांडाप मवंस्तेहा यः साध्यः कवल द्वे" इस परिभाषा के अनुसार जन्दन आदि पदार्थों कां ऊखल में कूट कर ५० तोले परिमित लेकर ४०० तोले पानी में काथ करना चाहिये। ४० ताले रहने पर छान कर दस भाग कर लेने चाहिये। ओर एक भाग के बराबर अथात् ४ तोले तिल तिल मिला कर पाक पूर्व विधि से करना चाहिये। इस प्रकार ६ बार करके दसवीं बार करती का दूध ४ तोले मिला कर तिल पाक कर लेना चाहिये। यह अणु तैल विधि है। अणु तैल का नस्य सप्ताह में लगभग दो बार लेना चाहिये।

यह (दो तोला तैल ) तीन तीन दिन के पीछे नस्य करे। अर्थात् यदि आज नस्य लिया है, तो तीन दिन छोड़ कर पांचवें दिन नस्य ले। इस प्रकार से प्रत्येक ऋतु में कुल सात दिन तक लेना चाहिये। सप्ताह में लगमग दो वार नस्य ले।

इस तैल का नस्य लेने वाला व्यक्ति वायु के झोंके में, खुली वायु में न रहे, शरीर को गरम बनाये रक्खे, पश्माशी, जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी, संयमी रहे। यह तैल वात, पित्त कफ तीनों दोगों का नाश करने वाला और आंख, कान, नाक आदि इन्द्रियों को बल देने वाला है। जो व्यक्ति इस अणु तैल को समय अपर विचिष्चर्वक प्रयोग करता है उसे ऊपर लिखे हुए गुण मिलते हैं।। ६६−६ ।।

दन्त धावन की विधि-

आपोथिताग्रं द्वौ काजौ कषायकदुतिक्तकम् ॥ ६९ ॥ अक्षयेदन्तपवनं दन्तमांसान्यवाध्यम् ।

कसैले, कटु (कटुवे) नीम आदि, तिक्त (तीखे) तेजबल, जीयापोता आदि, रसयुक्त दातुन को आगे से चवाकर कृट कर अर्थात् नरम बनाकर, मसुडों को नुक्सान न पहुँचाते हुए, प्रातःकाल विस्तर से उठकर और सार्थकाल सोने के समय दांत साफ करें ॥ ६६ ॥

दातुन करने से लाभ--

निहन्ति गन्धवेरस्यं जिह्नादन्तास्यजं मलम् ॥ ७० ॥ निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनम् ।

दातुन दुर्गन्य को, बुरे स्वाद को, जीम दांत और मुख के मल, और मुख के तुर्गन्य को नष्ट करती है। दांतों को साफ करने से मुख में रुचि प्रसन्नता अथवा मोजन में रुचि उत्पन्न होती है॥ ७०॥

जीभ को साफ करने की विधि-

मुवर्णरूप्यताम्राणि त्रपुरीतिमयानि च ॥ ०१ ॥ जिह्वा-निर्छेखनानि स्युरतीक्ष्णान्यनुजूनि च । जिह्वा-मूळ-गतं यद्य मलमुच्छ्वासरीघि च ॥ ७२ ॥ दौर्गन्थ्यं भजते तेन तस्माजिह्वां विनिर्छिखेत् ।

जीम को निर्लेखन अर्थात् खुरेच करके साफ करनेके लिए सोना, चाँदी, ताम्बा, राँगा, जस्ता, पीतल और लोह इनकी बनी जीमी अतिक्ष्ण, जो तेज धारबाली न हो, टेढ्डी मुझी हुई होनी चाहिये। जो मल जिड्डा के पिछले माग में लगा हुआ हो और जो मल क्वास को रोकता हो या दूषित करता हो उसकी इससे खुरेचकर निकाल देना चाहिये।। ७१-७२।।

दातुन के लिये उत्तम वृक्ष—

करख-करवीरार्क-मालती-ककुभासनाः ॥ ७३ ॥ शस्यन्ते दन्तपवने य चाप्यवंविधा द्रमाः । धार्याण्यास्येन वेशच-रुचि-सौगन्ध्यमिच्छता ॥ ७४ ॥ जाती-कटुक-पृगानां लबङ्गस्य फलानि च । कङ्कोलकफलं पत्रं ताम्यूलस्य शुभं तथा ॥ ७५ ॥ तथा कप्रेर-निर्यासः सुक्ष्मेलायाः फलानि च ।

करज़ ( नाटा करज़ ), करवीर (कनेर), अर्क ( आक ), मालती (जुही), ककुम ( अर्जुन ), असन ( आगन ), ये इक्ष अथवा इनके तमान इस गुण वाले कुक्ष दातुन के लिये उत्तम हैं।

मुख की निर्मलता, भोजन में जीन एवं मुख की सुर्वान्य चाहने वाले पुरुष को चाहिये कि जातिफल (जायफल), कट्कफल (लता कस्त्री), पूरा (सुपारी), लवक्क (लाक्क), कक्कोल (शीतल चीजी), उत्तम पान, कपूर (कपूर वृक्ष का गोंद) और छोटो इलायची इन वस्तुओं को मुख में धारण करे ॥७५॥ स्नेह-गण्ड्रष के गुण—

> हन्बोबेलं स्वरवलं बदनोपचयः परः ॥ ७६ ॥ स्यात्परं च रसज्ञानमन्ने च रुचिरुत्तमा । न चाऽऽस्य-कण्ट-शोषः स्वात्रोष्टयोः स्कुटनाद्भयम् ॥ ७७ ॥ न च दन्ताः क्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च । न शृल्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च ॥ ७८ ॥ परानिष खरान् सक्ष्यान् तैल-गण्हुष-खेवनात् ।

जबाड़ों को बल मिलता है, बाणी, स्वर, आवाज को बल मात होता है, मुख, गाल आदि की दृद्धि, उन्नति, रसों का ज्ञान भली मकार से होता है और अब में भली प्रकार से भोजन के लिये रुचि होती है।

स्तेह-गण्डूच अर्थात् तेल के गरारे करने वाले को गले में खुश्की, रूखता नहीं होती और न ओटों के फटने की आश्वाह्या होती है। दाँत जल्दी गिरते भी नहीं, अपित और मी अधिक जर्ने मजबूत बन जाती हैं और न दाँतों में दर्द होती है, और न खटाई से लड़े होते हैं, कटोर खाने की वस्तु को भी खा सकते हैं।। ७६-७८॥

शिर पर तैरू लगाने से लाम---नित्यं स्नेहाद्रीशिरसः शिरःश्खं न जायते ॥ ७६ ॥ न स्नाजित्यं न पाकित्यं न केशाः प्रपतन्ति च । बलं झिरः कपालानां विशेषेणाभिवर्धते ॥ =० ॥ दृढमूलाञ्च दीर्घाञ्च कृष्णाः केशा भवन्ति च । इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चामला ॥ =१ ॥ निद्रालाभः सुखं च स्यान्मुर्धित तैलःनिषेवणात्।

नित्य प्रति शिर पर तेल की मालिश करने से शिरःशूल (शिर का दुखना) नहीं होता, न बाल उड़ते हैं न गंजापन आता, न पालित्य अथोत् बाल जल्दी होते और बाल नहीं गिरते । शेर की अध्धियों का बल बिशेष रूप से बहुता है और बालों की जड़ें मजबून होती हैं, बाल लम्बे और काले हो जाते हैं। आँख कान आदि इन्द्रियाँ स्वच्छ, प्रसन्न हो जाती हैं, त्वचा स्वच्छ, निर्मल हो जाती हैं और सुख पूर्वक नींद आतो हैं। शिर पर तेल लगाने से ये लाभ हैं॥ ७६—८१॥

कान में तैल डालने से लाम-

न कर्णरामा वातोत्था न मन्या-हतु-संग्रहः ॥ =२॥ नोबैः श्रुतिने वाधिर्यं स्यान्नित्यं कर्णतपैणात् ।

नित्य प्रति कोन में तेल डालने से वात जन्य कान के रोग, एवं 'मन्याप्रह' ( ग्रीवा का जकड़ना ) और 'हनुप्रह' ( जवाड़ों का भिचना ), उद्देः श्रुति ( ऊँचा सुनना ), बाधिर्य ( बधिरता, बहरापन ) नहीं होता ॥ ८२ ॥

शरीर पर तैल लगाने की विधि--

स्तेहाभ्यङ्गाचथा कुम्भरचर्म स्तेह-विमर्दनात् ॥ ८३ ॥
भवत्युपाङ्गादक्षश्च दृढः क्लेशसहो यथा ।
तथा शर्रारमभ्यङ्गाद् दृढं सुत्वक्प्रजायते ॥ ८४ ॥
प्रशान्त-मारुतावाधं क्लेश-व्यायाम-संसहम् ।
स्पर्शतं चाधिको वायुः स्पर्शतं च त्वगाश्चितम् ॥ ८५ ॥
त्वच्यश्च परमोऽभ्यङ्गस्तस्मात्तं शील्येष्ठरः ।
न चामिघाताभिहृतं गात्रमभ्यङ्गसेविनः ॥ ८६ ॥
विकारं भजतेऽत्यर्थं बलकर्माण वा कवित् ।
सुस्पर्शोपचिताङ्गश्च बलवान् प्रियदर्शनः ॥ ८० ॥
भवत्यभ्यङ्ग-नित्यत्वाष्ठरोऽल्पजर एव च ।

जिस प्रकार स्तेह, चिकताई की माल्यि से घड़ा और जिस प्रकार स्तेह के मर्दन से चमड़ा, और जिस प्रकार स्तेह के चुपड़ने से गाड़ी का धुरा, हद ( गजबूत ) और क्रेयसह अर्थात् ( दुःख कष्ट सहने योग्य हो जाता है ) उसी अकार शरीर पर तेल गलने से शरीर भी हद, मजबूत हो जाता है, खक

Ę

(लचा, चमड़ी) अच्छी कोमल हो जाती है। वायु के रोग शान्त हो जाते हैं, और शरीर क्लेश कष्ट दुःख आदि, व्यायाम-परिश्रम सहन करने योग्य बन जाता है।

अन्य भोत्रादि इन्द्रियों की अपेक्षा त्वचा में वाय का आधिक्य रहता है और स्पर्ध ज्ञान भी त्वचा में ही आश्रित है. इसलिये अभ्यंग ( तैलका मलना ) त्वचा के लिये अति उपकारा है। इस लिये मनुष्य को चाहिए कि उसे करता रहे।

तैल मर्दन करने वाले व्यक्ति के शरीर पर अभिघात ( चोट ) लगने पर भी विशेष कोई हानि नहीं आती; क्योंकि वायु शान्त हुई होती है, आधात जो कि बायु को कुपित करने वाला है वह भी बायु को कुपित नहीं कर सकता। इसी प्रकार कभी अजानक अस या मेहना का काम करने से भी शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होता ।

नित्य प्रति अभ्यंग ( शरीर पर तैल मर्दन करने से ) मनुष्य की स्वचा कोमल, उत्तम स्पर्शशान वाली, तथा पुरुप भरे हुए सुघटित अंगी वाला बलवान एवं सुन्दर शरीर वाला हो जाता है। ऐसे मनुष्य को बढापा भी बन्दी नहीं आता ॥ ८३-८७ ॥

पाँव में तैलमदन के गुण--

खरत्वं शुरुवता रोक्ष्यं श्रमः सप्तिश्च पादयोः ।। 🖛 ।। सच एवापशाम्यान्त पादाभ्यङ्ग-निषेत्रणात् । जायते साक्रमार्यं च बलं स्थेयं च पादयो: ॥ ८८ ॥ हाष्ट्रः प्रसादं छभतं माठतश्चापशाम्यति । न च स्यग्रेंध्रसी-वाताः पादयोः स्फुटनं न च ॥ ६० ॥ न शिरा-स्नायु-संकाचः पादाभ्यङ्गन पादयोः।

पाँव में (खासकर पाँव के वन्तुओं पर तैल लगाने से खरस्य (खुर्ख्स पन ), शुक्कता ( युवापन, फटना ), रोक्ष्य ( रूक्षता, दवाई ), अम ( यकान ) और पांव की सुप्ति ( सा जाना, स्तब्ध, जड़ सा हा जाना ), शोध ही अच्छे हो जाते हैं। पाँच में तेल मर्दन करने से पांच में कामलता, सुकुमारता आ जाती है, पांद बलवान् , स्थिर ( न कांपने वाले ) हा जाते हैं । इसके सिवाय आंख स्वच्छ, निर्मल हो जाती है, और वायु भी पांव की शान्त हो जाती है। पांच में तेल मालिश करने वाले व्यक्ति को न तो ग्रंग्सी रोग न पांच कर फटना ( पाददारी, विवार आदि रोग ), और न शिरा या स्नायुओं का संक्रवित 🗺 ना ( पाँव के ज्ञान तन्त्रओं या मांस पेशियों का संकुचित होना ) होते हैं।

उव्टन लगाना---

दौर्यन्ध्यं गौरवं तन्द्रां कण्डूं मलमरोचकम् ॥ ६१ ॥ स्वेदं बीभत्सतां हन्ति शरीर-परिमार्जनम् ।

श्रांत पर उत्तरन ( वेसन आदि ) मरूने से शरीर की दुर्गन्म, भारीपन, तन्द्रा ( काम में आरूस्य ), खाज, मरू, अरुचि ( मोजन में अनिच्छा ), स्वेद, बीभाखता ( पर्धाने की बदबू ) नष्ट हो जाते हैं ॥ ६१ ॥

स्तान का फल---

पवित्रं वृत्यमायुष्यं श्रम-स्वेद-मलापहम् ॥ ६२ ॥ शरीर-बल-संधानं स्नानमोजस्करं परम् ।

नित्य प्रति स्नान करने से मतुष्य को पहिष्यता, कृष्यता (पुरुपत्य), दीषायु फिल्ती है। स्नान ने यकावट, पर्धाना ऑर मह की टुर्नन्य दूर हो जाती है। स्नान करने से शरीर का बल और ओज (तेज, कान्ति, दीमि) विशेष रूप में बढ़ता है। ६२॥

('अंजि' आडवीं पात है। 'मजा' के सूक्ष्म मान का शुक्राप्ति से पाक है ने पर जो सुक्ष्मतम मान बनता है, वहीं 'ओज' है। हणों का अन्तास्ताव (Internal scentain) का नाम 'आज' है, जिसके कम होने से मनुष्त का तेज कम हो जाता है और जिसके नाश होने पर मनुष्य भी मर जाता है।)

स्वच्छ वस्त्र पहिनने के गुण-

कारचं यशस्यमायुष्यमस्यसीध्नं प्रहर्पणम् ॥ ६३ ॥ श्रीमत्पारिपदं शस्तं निर्मसम्बद्धनारणम् ।

निर्मल, स्वच्छ माफ यस्त्र पहिनने से मनुष्य दो कमनीयता, सुन्दरता, यश, कीर्ति, दीघांयु मिलती है। स्वच्छ यस्त्र अल्दमीय्न अथात् दिरद्वता को दूर करता है और प्रहर्षण अर्थात् (चित्त को खुश करता है)। स्वच्छ यस्त्र राजाओं की सभा में भी प्रधांसित होता है।। ६३।।

गन्धमाला आदि के धारण करने के गुण-

वृद्यं सौगन्ध्यमायुद्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदम् ॥ ६४ ॥ सौमनस्यमलक्ष्मीघ्नं गम्ध-माल्य-निषेवणम् ।

सुगन्धित पदार्थ, इत्र आदि और पुष्प माळा आदि को घारण करने से मनुष्य को पुष्पत्य, सुगन्धि, दीघोषु मिळती है। इनके घारण करने से धारीर में कमनीयता, पृष्टि और बळ आता है। माळा के घारण करने से मन प्रस्क रहता है और दरिद्रता का नाश होता है। १४॥ रल आभूषण आदि धारण करने से लाम--
धन्यं मङ्गळमायुष्यं शीमद्रयसन-सूदनम् ॥ ६५ ॥

हुषेणं काम्यमोजस्यं रत्नाऽऽभरणधारणम् ।

रत हीरे आदि, आमरण इनसे या स्वर्ण आदि से बने आभूवण धारण करना घन्य अर्थात् भाग्यवान्, धनी होने का चिह्न है। इनका घारण करना मञ्चलकारी, दीर्घायु देने वाला एवं छोभा बहाता है। इनके धारण करने से मब व्यलन, सर्प इंटादि की विपत्ति नष्ट हो जाता है। आभूवण इस्यादि को धारण करने से मन प्रसन्न होता है, कुन्दरता आती है और ओज, तेज, कांति बहुती है। ६५।।

दीघांयु के लिये आवश्यक शुचि कर्म-

मेध्यं पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीक-विनाशनम् ॥ ६६ ॥ पादयोर्मेळवागीणां शौचाधानमभीक्ष्णशः ।

बार-बार मल त्याग आदि के पीठे शुद्धि करने से अर्थात् पिवन रहने से मंघा बुद्धि बदती है, पिवनता, दीवांबु मिलती है और दरिद्रता एवं किल (पाप या दुःख) का नाझ होता है। इसिलए पान और मल मार्ग गुद और उत्स्थ, और शिर के सात लिंद्र—दो नाक, दो कान, दो आंख और एक मुख इन सातों लेदों को वार-बार साफ करना चाहिये ॥ इस ॥

पौद्रिकं बृष्यमायुष्यं शुचि रूप-विराजनम् ॥ ६७ ॥

केश-इमश्रु-नखादीनां कल्पनं संप्रसायनम् ।

केश (शिर के बाल), स्मश्रु (दाहों मूंछ) ओर नख आदि का काटना और इनका प्रवाद, श्रृंगार करने से पुष्टि, पुरुषत्व, दीर्घायु मिलती है एटं रूप भी युन्दर, पवित्र बन जाता है ॥ ६०॥

जुता पहिनने का गुण-

चक्षुज्यं स्पर्शनहितं पादयोर्ज्यसनापहम् ॥ ६० ॥ बल्यं पराक्रमसुखं वृष्यं पादश्रधारणम् ।

ज्ता पहिनमा आँखों के लिये हितकारी, रवचा के लिये लामकारी, एवं कीके आदि से बचाता है और बळपराक्रम, मुख और पुरुषत्व को देता है।।हस।। छत्र भारण का गुण---

ईतेः प्रशमनं बल्यं गुप्त्यावरणसंकरम् ॥ १९॥ धर्मानिलरजोऽम्बुघ्नं छत्रधारणमुच्यते । छत्र घारण करना भागी दुःख को शान्त करने वासा, बस्टकारक, बुरे प्रभावों से मछी प्रकार रक्षा करता है। छाता धारण करने से घूप, वासु, धूछ वरसात से वचता है।।। ६६॥

दण्ड धारण के गुण-

स्बलतः संप्रतिष्ठानं शत्रृणां च निष्द्रनम् ॥ १०० ॥ अवष्टम्मनमायुष्यं भयव्नं दण्डधारणम् ।

दण्ड गिरते हुए को भली प्रकार से रोकता है, शत्रुओं का नाश करता है, बल में सहायता देता है, दीर्घायुष्य कारक और सांप आदि के भय को मिदाता है ॥ १००॥

**६ंक्षे**प से स्वस्थनृत्त---

नगरी नगरस्येच रथस्येच रथी सदा ॥ १०१ ॥ स्वग्नरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत् ।

जिस प्रकार नगराधियति राजा नगर की और रथी अपने रथ की रखा करता है उसी प्रकार मेघाबी, (बुद्धिमान् मनुष्य) अपने शरीर के कर्त्तंक्यों में सावधान रहे ॥ १०१॥

भवति चात्र — वृत्त्युपायान्निषवेत ये स्युर्धर्माविरोधिनः । शममध्ययनं चैव सुखमेव समञ्जूते ॥ १०२ ॥

जो धर्म के अविरोधी कार्य हो उन उपायों का ( जीविका के साधनों का ) पालन करना चाहिये। शम (शान्त इति) और अध्ययन ( वेदादि सद्मन्यों का पठन ), करने से मनुष्य को सुख मिलता है ॥ १०२ ॥

तत्र रहाकाः-मात्रा द्रव्याणि मात्रां च संश्रित्य गुरुहाघवम् ।

द्रव्याणां गर्हितोऽभ्यासी येषां येषां च शस्यते ॥ १०३ ॥

इस अध्याय में मात्रा को रुक्ष्य करके द्रव्य, मात्रा, गुक छड़ुका ज्ञान, निन्दित द्रव्य पदार्थ, और जिन जिन पदार्थों का अध्यास करना चाहिये वे कह दिये हैं॥ १०३॥

अञ्जनं धूम-वितिश्च त्रिविधा वर्ति-कल्पना ।
धूमपान-गुणाः कालाः पानमानं च यस्य यत् ॥ १०४ ॥
व्यापत्ति-चिह्नं भेषज्यं धूमो येषां विगर्हितः ।
पेयो यथा यनमयं च नेत्रं यस्य च यद्विधम् ॥ १०४ ॥
नस्य-कर्म-गुणा नस्तः कार्यं यच यथा यद् ।
सक्षयेहन्त-पवनं यथा यद्युगुणं च यत् ॥ १०६ ॥
यद्र्थं यानि चाऽऽस्येन धार्याणि कत्रलप्रहे ।

तैक्ष्स्य ये गुणा दृष्टाः शिरस्तैक्गुणाश्च ये ॥ १००॥ कर्णतेके तथाऽभ्यङ्गे पादाभ्यङ्गे च मार्जने। स्नाने बाससि शृद्धे च सौगन्ध्ये रक्षधारणे॥ १००॥ श्रोचे संदरणे होस्ना पादत्र-च्छत्र-धारणे।

गुणा मात्राशितीयेऽस्मिन् तथोक्ता दण्डधारणे ॥ १०६॥

अझन, घूम वर्षि के तीन प्रकार, प्रायोगिक, वैरेन्कि और स्नैहिक धूम की करूपना, घूमपान के गुण, धूमरान के समय, धूमपान का परिणाम, घूप पान से होनेवाली हानियों और इन हानियों की 'मैपच्य' ( औषघ ), जिन पुरुषों के लिये घूम निन्दत है, वह जिस प्रकार से पीना चाहिये, नलिका जिस बस्तु और जिस प्रकार की बनी होनी चाहिये वह भी कह दिया है। नस्य सम्में के लाम, उसके बनाने की विधि, नस्य लेने का समय एवं विधि, दन्त धावन के गुण, मुख में धारण करने योग्य वस्तुएँ, तेल-गण्डूष के गुण, शिर पर तेल लगाने के लाम, अबद में धारण करने योग्य वस्तुएँ, तेल-गण्डूष के गुण, शिर पर तेल लगाने के लाम, अबदन, स्नान करने के लाम, शुद्ध वस्त्र माला आदि सुगन्धि द्रस्य, रत्न धारण करने के गुण, शुन्ति कर्म के, बालों को काटने, जूता छाता और दण्ड को धारण करने के गुण, लाम यह सब इस 'मात्राशितीय' अध्याय में कह दिये हैं॥ १०४-१०६॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थवृत्ते मात्राशितीया नाम पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

#### पष्ठोऽध्यायः ।

अथातस्तस्याशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'तस्याधितीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने कहा है ॥ १-२ ॥

सस्याशिताचादाहाराद् बळं वर्णश्च वर्धते । सस्यर्तसास्यं विदितं चेष्टाऽऽहारज्यपाश्रयम् ॥ ३ ॥

परिभित्त मात्रा में भोजन करने वाले पुरुष के मात्रा में खाने-पीने से बल, वर्ण, कान्त्र, मुख और आयुष्य बढ़ता है। मात्राशी पुरुष का साल्य श्रुद्ध के गुज़ के विपरीत चेष्टा, व्यायाम, अम्यङ्क आदि, आहार खाना-पीना, चाटना के कार्भय पर ही श्रुद्धओं का साल्य मी जाना जाता है !! ह !!

इह खबु संवत्सरं षडङ्गमृतुविभागेन विद्यात् । तत्राऽऽदित्यस्यो-दगयनसादानं च त्रीनृत्च शिशिरादीन् ग्रीष्मान्तान् व्यवस्येत् , वर्षोदीन् पुनर्हेमन्तान्तान् दक्षिणायनं विसर्गं च ॥ ४॥

इस संसार में मंबत्सर (वर्ष) रूपी काल को छः ऋतुओं के विभाग से जानना चाहिये। जब मगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं, तब 'आदान' (ग्रहण) काल होता है। इससे शिक्षिर, वर्षन्त और ग्रीप्म तीन ऋतुएँ बनती हैं और जब सूर्य दक्षिणायन हो तब 'विसर्य' काल होता है। इससे वर्षा, शरद् और हैमन्त ये तीन ऋतुएँ बनती हैं। ४॥

विसर्गे च पुनर्वायवा नातिरूक्षाः प्रवान्तीतरे पुनरादाने, सोम-श्राच्यादतवळः शिशिराभिर्माभिरापृरवञ्जगदाष्याययति शश्चत्, अतो विसर्गः सौम्यः । आदानं पुनराग्नयं, तावेतावर्कवाय् सोमश्च काल-स्वभाव-मार्ग-परिगृहाताः । काळर्नु-रस-दोप-देह-वळ-निवृत्ति-प्रत्यय-भूताः समुपदिश्यन्ते । १॥

'विमर्ग' काल में बागु बहुत अविक रूखी नहीं बहती और आदान काल में बागु बहुत रूख खुदर बहता है। क्योंकि विसर्गकाल में अन्द्रमा का बल परिपूर्ण होता है। इसलिये चन्द्रमा शीतल किरणों से जगन् का पोषण करता है, जगत् को तित्य बण्कान् करता है। इसलिये विसर्गकाल संस्य है।

'आदान' काल आग्नेय ( अग्नि तत्त्व प्रधान ) है। इसलिये सूर्य, बायु और चन्द्रमा चे समय स्वाभाविक मार्ग से चलते हुए काल, ऋतु, रस, दोष, और शारीरिक बल के बनाने में कारण होते हैं॥ प्रा।

तत्र रिवर्भाभिराइदानी जगतः स्नेहं वायवस्तात्ररुक्षाश्चोपशोष-यन्तः शिशिर-वसन्त-प्राप्मेष्यतुषु यथाकर्म रीह्ययुत्पादयन्तो रूक्षान् रसान् तिकःकषाय-बदुकाश्चाभिवर्धयन्तो नृणां दीवेल्यमावहन्ति ॥६॥

आदान काल में सूर्व अपनी किरणों से संवार की स्निग्वता को ले लेता है, इसिल्ये वायु तीव्र, तीक्ष्ण, रूखी, मुखाती हुई बहती है। इससे शिक्षिर, वसन्त और ग्रीष्म में क्रमशः (शिश्वर से अधिक वसन्त में, और वसन्त से अधिक ग्रीष्म में ) रुखता उत्पन्न हो जाती है। इस रुखता के उत्पन्न हांने से रुख रस, यथा—तिक्त (तीखा), कपाय (कसैला) और कहु (कहुवा) रस बहु जाते हैं। इन रसों की हृद्धि से मनुष्यों के शरीर में निर्वष्टता आ जाती है।।।।।

वर्षा-शरद्धेमन्तेष्यृतुपु तु दक्षिणाभिमुखेऽकें काल-मार्ग-मेघ-वात-वर्षाभिद्दत-प्रतापे, शोशिति चान्यादतवले, माहेन्द्र-सिल्लिक-प्रशानक सन्तापे जगति, अरुक्षारसाः प्रवर्धन्तेऽम्ल-स्वण-मधुराः, यथाक्रमं तत्र बस्रमुपचीयते नृणामिति ॥ ७॥

वर्षा बारद् ओर हेमन्त श्रृनु में जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, काल के स्वामाविक मार्ग के कारण, बादज, वायु, वर्षा के कारण सूर्य का तेज घट जाने से और सोम का बल कम न हाने से, चपा जल के कारण गरमी के शान्त हो जाने से संसार में अहल, स्निष्य रच बढ़ते हैं। इससे अम्ब, लगण और मधुर कमशः चपा, शरद् आर अमन्त में बढ़ते हैं। इस रसी के बढ़ने से मनुष्यों का बल भी बढ़ जाता है। अप श

भवन्ति चात्र - आदावन्तं च दोवल्यं विभगोदातयोद्देशाम् । सध्ये सध्यवल त्यन्ते श्रेष्टसम् च निद्देशत् ॥ = ॥ द्वीते शोतानिल-स्दर्श-संदृत्तं बलिना वर्ला ।

विद्यमें और आदान काल के आदि आर अन्त में पुरुषों के दारीर में हुवै-लता आती है। यथा-विसर्ग के आदि काल वर्षों में और आदान के अन्त समय मीष्म ऋतु में मनुष्यों में निर्वलता रहता है। दोनों कालों के मध्य में (अथात् शर्र्य और वतन्त ने) मध्यम वज रहता है। विसर्ग के अन्त समय (हैमन्त में) और आदान वाल के पहिले (शिशिर में) काल में मनुष्यों का बल श्रेष्ठ अर्थात् बढ़ा रहता है॥ मा

पक्ता भवति हेमन्ते नजा कृत्या-गुरु-छनः ॥ ६॥ स यदा गेन्धनं युक्तं छमते देहजं तदा ।
रसं हिनस्यता वायुः शीतः शीते प्रकुष्यति ॥ १०॥ तस्मान्तपार-समये हिनग्यान्छ-छवणान् रसान् ।
ओक्कानूप-मांसानां मेध्यानामुपयो जयेन् ॥ ११॥ विछेशयानां मांसावि प्रसहानां मृतानि च ।
भक्षयेन्मदिरां सीधुं मधु चानुपियेन्नरः ॥ १२॥ गोरसानिछविकृतीवसा तेळं नवीदनम् ।
हेमन्वेऽभ्यस्यतत्वीयमुष्यं चाऽऽयुनं हीयते ॥ १३॥ अभ्यक्कोत्सादनं मूष्टिन तेळं जेन्ताकमातपम् ।
भजेद् भूमिगृहं चोष्णमुष्यं गभंगृहं तथा ॥ १४॥ शीतेषु संवृतं सेन्यं यानं शयनमासनम् ।

हेमन्त काळ की परिचर्या—हेमन्त रूपी शीत काळ में उण्डी बायु के भूष्ट से जठरानिन, शरीर से बाहर न निकल कर अन्दर ही रुक्त कर (जिस प्रकार कि कुरहार बर्चन पकाते समय या ईटों के भट्टे में आग को अन्दर ही बन्द कर देते हैं, और वहाँ पर अग्नि तीव हो जाती है, उसी प्रकार ) प्रवल हो उटती है। इसलिये मनुष्यों की जठराग्नि काल स्वमाव से ही हेमन्त में प्रवल और अधिक मात्रा में भोजन को पचाने में समर्थ होती है। इस समय यदि जाठराग्नि को अग्नि बल के अनुसार अग्नि क्पी आहार न मिले, तो शरीर के सौम्य (इस्प ) भाग को नष्ट करने लगती है। इसलिये शीत काल में शीत गुण के बढ़ने से वागु भी बहुती है।

इस बायु की वृद्धि को राकने के लिये दिनम्प ( मधुर ), अम्ल और नम-कीन पदार्थ खाने चाहिये। चर्बी बाले जलचर प्राणियों का मांच रस, बिल में रहने बाले ( नकुल आदि ) पशुओं का मांच, प्रसह ( कुक्कुट आदि ) पिक्षयों का मांच खान चाहिये, मांच खाकर ऊपर से मांदरा धींधु ( गुड़ की शराब ) और मधु पीना चाहिये। दूध, दही, मावा आदि एवं गन्ने के रस से बनी खीर, राब, शर्करा आदि से बनी बस्तुएँ, बचा, तैल और नये चावल खाने चाहिये। हेमन्त काल में स्नान आदि में गरम पानी का व्यवहार करने बाले की आयु कम नहीं होती। तैलमर्दन, उबटन, शिर पर तैल लगाना, जेन्ताक (स्वेद,) धूप का सेवन, भूमि के नीचे बने तहखानों में रहना, घर के अन्दर घर बना उसे गरम करके रहना चाहिये, मली प्रकार धिरा हुआ घर हो, आधन या खबारी आदि करते समय खूव लियटकर बैठे जिससे शीत न लगे।। ह-१४॥

प्रावाराजिन-कौशेय-प्रवेणी-कुथकास्तृतम् ॥ १५ ॥
गुरूष्णवासा दिग्धाङ्गो गुरुणाऽगुरुणा सदा ।
शयने प्रमदो पीनां विशालोपिवतस्तनीम् ॥ १६ ॥
आलिङ्गयाऽगुरुदिग्धाङ्गी सुष्यात्समदमनमथः ।
प्रकामं च निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे ॥ १७ ॥
वर्षयेदन्नपानानि लघूनि वातलानि च ।
प्रवातं प्रमिताहारसुदमन्यं हिसागमे ॥ १८ ॥

मारी कम्बल, मृग छाल (कोशेय) रेशम, (प्रवेणी) कम्बल, गई इनका फैलाकर भारी और गरम कपड़ों को पहिनकर मनुष्य अङ्घों पर अगर का गाहा लेप सदा करे। भरे शरीर वाली ( दुवली-पतली नहीं), कामवती एवं उज्जत स्तानों वाली, अङ्घों पर अगर का लेप की हुई जी का आल्डिन करके हुई और कामेन्छा के साथ सोये। शिशर ऋतु में मैशुन यथेन्छ सेवन करें

हैमन्त ऋतु में त्याज्य — लघु गुण बाले एवं वायुपकीपक आहार विहार हैमन्त ऋतु में छोड़ देने चाहियें। एवं सामने की वायु, योजा खाना और पानी मैं घोलकर सत्तु खाना छोड़ देना चाहिये॥ १५–१८॥

हैमन्तिः शिरे तुल्ये शिशिरेऽल्पं विशेषणम् । रौक्ष्यमादानजं शीतं मेघ-मारुत-वर्षजम् ॥ १६ ॥ तस्माद्धेमन्तिकः सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते । तिवातमुष्णमधिकं शिशिरे गृहमाअयेत् ॥ २० ॥ कडु-तिक्त-कषायाणि वातळानि ळघूनि च ॥ २१ ॥ वजेयेदन्न-पानानि शिशिरे शीतलानि च ॥ २१ ॥

हैमन्त और शिशिर ऋतुएँ प्रायः शीत थी दृष्टि से समान हैं। परन्तु शिशिर काल में हेमन्त से इतना भेर हैं कि शिशिर का आदान काल होने से बाजु रूख होती है एवं वादल, बाजु और बरमात शिशिर में अधिक होने से इस ऋतु में श्रीत अधिक होता है। इनलिये शिशिर ऋतु में हेमन्त की संपूर्ण विधि पालन करनी चाहिये। परन्तु शिशिर में हेमन्त से अधिक गरम और बाजु रहित घरों में (खुली बाजु जहाँ न आये) रहे। शिशिर काल में कडुवे, तिक, करैले, बाजुकारक और लबु तथा ठण्डे खान-पानकां छोड़ दे।।१६-११॥ बसन्त की ऋतव बर्यां—

हैमन्ते निवितः श्लेष्मा दिनकृद्धाभिरीरितः ।
कायाग्नि बाधते रोगास्ततः प्रकुरुते बहून् ॥ २२ ॥
तस्माद्धसन्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत् ।
गुर्वम्ल-स्तिग्ध-मधुरं दिवास्वप्नं च वर्जयेत् ॥ २३ ॥
व्यायामोद्गर्तनं धूमं कवल-मह-मञ्जनम् ।
सुखाम्बुना शौचविधि शील्येरकुषुमागमे ॥ २४ ॥
चन्दनागुरु-दिग्धाङ्गो यव-गोधूम-भोजनः ।
शारमं शाशमेणेयं मांसं लावक-पिञ्जलम् ॥ २४ ॥
भक्षयेन्निगदं सीधुं पिवेन्माध्वीकमेन वा ।
वसन्तेऽनुभवेरकीणां काननानां च योवनम् ॥ २३ ॥

हैमन्त काल में सिवत हुआ कफ सूर्य की किरणों से (वी के समान)
पिषल कर—द्रव बनकर शरीर की अग्नि को (धातुओं की अग्नि को नहीं)
क्रम करके कफजन्य बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिये कफ को
क्रिकालने के लिये बसन्त ऋतु में बमन, शिरोबिरेचन कार्य करने चाहिये।

व्यायाम उदटन, धूमपान, कवल (गरारे करना) और अञ्चन लगाना चाहिये। स्नान एवं शौच कार्य में गरम पानी का व्यवक्षर करना चाहिये (पीनेमें नहीं)। शरीर पाचन्दन और अगर का लेप करना चाहिये, जी और गेहूँ, शरम बारहसींगे, खरगांश, हरिण, वटेर, कपिझल (कट फोड़ा) इनका मांछ खाना चाहिये। कफ दांप नाशक सीशु या अंग्रां का बना शराव पीना चाहिये। वसन्त काल में युवतीं खियों आर जङ्गलों में मनोरंजन करें॥ २२-२६॥

श्राष्मचय्यां—

मयूर्खर्जगतः सारं प्राप्ते पेपीयते रिवः ।
स्वाद् शीतं द्रयं स्निग्धमस्त्रपानं नदा हितम् ॥ २० ॥
शीतं सर्वार्करं 'मन्यं जाङ्गलानस्त्रपास्त्रणः ।
श्वतं पयः सशाल्यत्रं भजन बीष्म न सीद्रति ॥ २० ॥
सद्यमलपं न वा पेयमथया सुबहृद्दस् ।
ख्वणास्त्व-कहूणानि व्यायामं चात्र वर्जयेत् ॥ २० ॥
दिवा शीतगृह निद्रां निश्चि चन्द्रांगुशीतले ।
भजेश्वन्दन-दिग्याङ्गः प्रचाते हम्ये-स्तके ॥ ३० ॥
व्यजनैः पाणिसंस्यर्भेधन्दनीद् क-शीतलेः ।
सेव्यमानी भजेदास्यां सुकाभणि-विभूषितः ॥ ३१ ॥
काननानि च शीतानि जलानि कुनुमानि च ।
श्रीप्मकाले निपेवेत मेथुनाहिरतो नरः ॥ ३२ ॥

प्रीक्ष्म ऋतु मं सूर्य अपना किरणो द्वारा संसार का सार लीचता रहता है। इसलिये इस समन मांटा, टण्डा द्वव पदार्थ पीना, निकन (वा आदि) खान पान हितकारी हैं। टण्ड और राकरा मिश्रित सन् खान सं, जंगली पशु-पश्चिमों का मांस खाने सं, या और दून के साय चावल खाने से प्रोक्ष ऋतु में कप्ट नहीं होता। इस ऋतु में मय नहीं पीना चाहिये आर यदि पीना ही हो तो बहुत पानी मिलाकर पीना चाहिये। नमकीन, खहे, कहुने और गरम रस पदार्थ तथा व्यायाम इस ऋतु में छोड़ देना चाहिये। दिन के समय टण्डे मकानों में सोना चाहिये और रात में चन्द्रमा की किरणों से टण्डी की हुई मकान की छत पर खुली वादु में शरीर पर चन्दन मलकर सोना चाहिये। चन्दन और पानी से टण्डे किये हुए पक्कों से या हाथ के स्पर्ध से, मोती और

मन्य—सक्तवः सर्पिषा युक्ताः श्रीत-बारि-गरिप्लुताः ।
 नात्यच्छा नातिसान्द्राश्च मन्य इत्यमिधीयते ॥

मिणयों से शोभित होकर पर्छंग पर संयं। जङ्गलों को, ठण्डे पानी ( झरने आदि ) को और फूलों को श्रीष्म काल में सेवन करे। श्रीष्म श्रृतु में मैथुन से अलग रहे॥ २७-३२॥

वर्षा काल की ऋतुचय्यां—

आदान-दुर्वले दंहे पक्ता भवति दुर्वलः । स वर्षास्वनिलादीनां दूर्पाबीध्यत पुनः ॥ ३३ ॥ भू-बाष्पान्सेघ-निस्यनदात्पाकादस्ळाज्ञस्य च । वर्षास्विम्बवले शांके कृष्यन्ति पद्यसदयः ॥ ३४॥ तम्मात्वाबारणः सर्वे विधिर्वधीय बस्यते । **इड्मन्थं** हिवास्क्रतस्यह्याचं न*्वतम्* ॥ ३५ ॥ व्यायामनातर्भ भेष व्यवार्थ चात्र बर्धयेत्। पान-भोजन-संस्काराम् प्रायः खीद्रान्यि गय् भजेन् ॥ ३३ ॥ व्यक्ताम्ल-लवण-स्नेहं बाल-वर्षाक्रलेऽहानि । बिशेपजीते भोक्तव्यं वर्षास्विनल-ज्ञान्त्ये ॥ ३७॥ अग्नि संरक्षणवता यव-गोधम-शालयः। पुराणा जाङ्गळेमाँसेमेंडिया यूपेश्च संस्कृतैः ॥ ३०॥ पिवेत्सोद्रान्वितं चाल्पं मार्ध्वाकारिष्टमस्य दा । माहेन्द्रं तहहादिं वा चौषं सारसंभव वा । प्रवर्षेत्रर्तन-स्तान-गन्ध-माल्य-परो भवेत । छघ्युद्धाम्बरः स्थानं भजेदक्लेदि वार्षिकम् ॥ ४० ॥

आदान काल में घरीर के निर्वल होने से अग्नि गा निर्वल हो जाती है। यह अग्नि वपां ऋतु में वायु, पित्त, कफ तीनों क दूपगों से दूपित हो जाती है। ग्रीध्म ऋतु में प्रचण्ड सूर्य की गरमा से भूमि के तप जाने से, बचा में बरसात पड़ने से, पानी के स्पर्ध से, भूमि में से गरम भाप के निकलने से तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, इसी प्रकार बादलों के बरसने से बात, कफ कुपित होते हैं, जल के अम्लपाक होने से पित्त कुपित होता है। वर्षा ऋतु में अग्नि-बल के खांण होने से बात, पित्त कफ तीनों कुपित हो जाते हैं। इसल्ये वर्षा में साधा- विधि का पालन करना चाहिये। पानी में खुला सत् , दिन में सोना, ओस,

चाहियें । वर्षा काल में खान पान के अन्दर प्रायः करके शहद का उपयोग करना चाहिये । वरसात के दिनों में जिस दिन वायु और वरसात जोर का पह रहा हो और सरी बहुत हो, उस दिन वायु को शान्त करने के लिये अम्ल, ख्वण रस तथा स्नेह थी जिस अन्न में स्पष्ट दीखता हो, उसे विशेष करके खाना चाहिये । अग्न की रक्षा करने के लिये जो, गेहूँ, चायल (पुराने), जंगली-वन के पशुओं का मांस एवं थी आदि से संस्कृत यूप खाने चाहिये । पिच को शान्त करने के लिये योड़ा शहद मिला माध्वीकािष्ट (द्वाकासव), अथवा पानी में शहद (थोड़ा) मिलाकर पीना चाहिये । वर्षा ऋतु में या तो आकाश से पिरा स्वच्छ पानी पीना चाहिये अथवा कुएं या तालाव के पानी को गरम करके ठण्डा करके पीना चाहिये । तैल का मर्दन, उवटन लगाना, स्नान करना सुगन्ध घारण करना, माला पहिनना, हलका और साफ बख्न पहिनना, तथा सुसे स्थान पर रहना चलना आदि कार्य वर्षा ऋतु में करना चाहिये । १३३-४०।।

शरद् ऋत की परिचर्या-

वर्ष-शीतोचिताङ्गानां सहसैवार्करिश्मिमः ।
तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरि दुष्यति ॥ ५१ ॥
तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरि दुष्यति ॥ ५१ ॥
तप्तानमाचेतं मधुरं छघु शीतं सितक्तकम् ।
पित्त-प्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाङ्क्रितैः ॥ ५२ ॥
छावान् कपिञ्चलान् हरिणानुरभाष्ट्यरमाष्ट्रश्रान् ।
शालीन् सयवगोधूमान् सेव्यानाहुर्घनात्यये ॥ ५३ ॥
विकस्य सर्पिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम् ।
धाराधरात्यये कार्यमातपस्य च वर्जनम् ॥ ५४ ॥
वसां तैल्यवश्यायमोदकानूपमामिषम् ।
सारं दिघ दिवास्यप्नं प्राग्वातं चात्र वर्जयेत् ॥ ५४ ॥

वर्षा श्रृष्ठ में काल स्वभाव से संचित हुआ पित्त शरद काल में बादलों के हर जाने से, सूर्य के किरणों के ताप से सहसा कुपित होता है। इसिलवें इस ऋड़ में मधुर, लघु, शीत और तिक, पित्तशामक खान पान परिमाण में खाना चाहिये। बटेर, कटफोड़ा, हरिण, मेहा, वारहसींगा और खरगोश इनका मांध, चावल, जौ, गेहूँ इनको शरद काल में खाना चाहिये। तिक औषधियों से संस्कृत घृत ( पंचतिक घृत ), विरेचन, रक्तमोक्षण, शिरावेष, जोंक आदि से कक का निकल्वाना और धृप का सेवन न करना ये काम बादलों के चल्ले जारे पर शरद श्रृद्ध में करने चाहिये। इस श्रृह्म में चर्बी, तेल, ओस, जलवर मार्किं

का मांग, खार, दही दिन में साना मामने ने आती हुई वा पुरवा बायु का त्याग करना चाहिये।। ४१-४५ ॥

#### हंसोदक का लक्षण---

दिवा सूर्यांशु-सन्तमं निशि चन्द्रांशु-शीतलम् । कालेन पर्क निर्दोषमगस्येनाविषाकृतम् ॥ ४६ ॥ इसोदकमिति ख्यान शान्दं विमलं शुचि । स्तानपानावगाहपु हितमभ्यु यथाऽसृतम् ॥ ४० ॥ शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च । शारदाले प्रशस्यन्ते प्रवापे चेन्द्रस्थयः ॥ ४=॥

दिन में सूर्य की किरणा से गरम और राति म चन्द्रमा की शोतल किरणों से ठण्डा होने वाला कालस्वभाव से पका हुआ अयोत् वया का जल जिसमें न रहा हो; इससे दाप रहित; अगस्त्य नखन क उदय हाने क प्रभाव से निर्मल, (बिय रहित) पाना का हसादक (चन्द्रार्क) कहत है। यह हसोदक शरद् ऋतु में निर्मल और पविन है। इसिवये स्नान काय मे, पीने मे, अवगाहन, पानी मे बैठने आदि कायो मे उत्तम और अमृत के समान है। शरकाल मे रात्रि के प्रथम पहर में चन्द्रमा का किरणों का सेवन करना तथा शर्त् कालीन मालायें, और निर्मल बख प्रशस्त है। धर-दन्द ॥

द्दरपुक्तमृतुसात्स्यं यचेष्टाऽऽदार-स्यपाश्रयम् । उपभेते यदावित्यादाकःसात्स्यं तदुच्यते ॥ ४६ ॥ देशनामामयाना च विपरीतगुणं गुणः । सात्स्यमिच्छन्ति सात्स्यद्वाश्चेष्टितं चाद्यमेव च ॥ ५० ॥

(बेष्टा) किया आर आहार, खान निहार क आश्रित अयात् ऋतुओं के अनुकूछ जो कर्म है, वे कह दिये । पुरुष को प्रकृति के अनुसार जो उचित अनुकूछ पढ़ता है, उसे 'आकः-साल्य' कहते हे ।

जो आहार या निहार देश (जागळ आनूर और साधारण) एवं रोग इनके गुणों से निपरीत, गुण बाले होते हैं उन आहार निहार को 'साल्य' को जानने बाले विद्वान् 'साल्य' कहते हैं ॥ ४६-५०॥

#### तत्र श्लोकाः---

ष्धताष्ट्रती नृभिः सेन्यमसेन्यं यक्ष किञ्चन । तस्याशितीये निर्दिष्टं हेतुमत्सारूयमेव च ॥ ४१ ॥ ऋषुप्रत्येक ष्यद्व में मनुष्यों को क्या २ सेवन करना चाहिये और क्या २ नहीं सेवन करना चाहिये; तथा कारण रूपसाल्य को भी इस 'तस्याशितीय' अध्याय में कह दिया ॥ ५१॥

इत्यक्षिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते स्त्रस्थाने स्वस्थवृत्तचतुष्के तस्याशितीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## अथ सप्तमोऽध्यायः ।

अथातो न वेगान्वारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥

मल मृत्रादि के उपस्थित वेगों को रांकने का प्रतिपेत्र करने के लिये 'न वेगान् धारणीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं । जैसा भगवानात्रेय ने कहा था।। १२२॥

> न वेगान् धारयद्धीमाञ्चातान्मृत्युर्गपयाः । न रेतसो न वातस्य न वम्याः क्षवधानं च ॥ ३ ॥ नोद्गारस्य न जुम्भाया न वेगान् जुन्पिपासयोः । न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य अमेण च ॥ ४ ॥ एतान् धारयतो जातान् वेगान् रोगा भवन्ति थे । पृथक्षप्रयक् चिकित्सार्थं तन्मे निगदतः शृण्॥ १ ॥

बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि उपस्थित हुए नूत्र मर्ज के वेगों को नहीं रोके। इसी प्रकार शुक्त, अपान आदि वायु, वमन, छांक, डकार, जम्माई, भूख और प्यास, हुई या शोक के कारण उत्पन्न आंधु; नींद और अमजनित तीब्र प्रकास के वेगों को मी नहीं रोकना चाहिये। इन उपस्थित वेगों को रोकने से जो जो रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा के लिये पृथक् पृथक् उपदेश करते हैं, सुनो।

बस्ति-मेहनयोः शूर्वं मूत्रक्रच्छं्र शिरोरुजा । विनामो बङ्खणानाहुः स्याज्ञिङ्गं मूत्रनियहे ॥ ६ ॥

मूत्र के उपस्थित नेगको रोकने से 'बस्ति' (मूत्रायय) और लिंग में दर्द होती है, मूत्र त्याग में कष्ट होता है, धिर में दर्द, मूत्र नेग के कारण खींच होने से घरीर शुक्र जाता है वंखण प्रदेश (पेड्र) जकका हुआ प्रतीत होता है, अथवा उस प्रदेश में पुरुष्त प्रतीत होता है ये स्थण मूत्र के उपस्थित हेता है। रोकने से होते हैं॥ ६॥ इस को चिकित्सा-

स्वेदावगाहनाभ्यङ्गान् सर्पिषश्चावपीडकम् । मृत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधं वस्तिकर्म च ॥ ७ ॥

(स्वेद) पसीना देना, (अवगाइन) गरम पानी की नाद में थेटना, (अभ्यंग) तैल आदि मर्दन और घी का नस्य देना, तीन प्रकार का बस्ति कर्म (निरुद्दण, अनुवासन और उत्तर बस्ति) मूत्र के उपस्थित वेग को इकने के प्रतीकार हैं।। ७॥

> पकाशय-शिरःशृढं वात-वर्ची-निरोधनम् । पिण्डिकोद्रेष्टनाथ्मानं पुरापे स्थादिधारिते ॥ = ॥

मरू के उपस्थित बेग को रोकने में पक्षावाय अधान नाधि के नीचे के भाग में और शिर में बेदना होती है, अपन बातु और मरू वन्द्र हो जाते हैं, पिण्ड-क्यों में एंडन होने रूमती है, पेट में अपता चढ़ जाता है। मा। चिक्रसा—

<sub>पक्ता</sub>— स्वेदाभ्यङ्गात्रगाहाश्च वर्तये दस्तिकमे च ।

हिहं प्रतिहते वर्चस्यन्नपानं प्रमाथि च ॥ ६॥

स्वेद पर्ताना देना, अभ्यंग, अवगाहन (नांद या टब आदि में स्तान), फलवर्ति, और बस्तिकर्म फरे। विरेचन द्रव्यों का घी और तैल आदि द्वारा चूर्ण, काथ, कलकादि के रूप में बनाकर देना और वात को अनुलोमन करने याळी औषघ मल के रोकने में हितकारी है।। हु।।

मेढे वृपणयाः शृष्टमङ्गमदी दृदि व्यथा । मवेत्प्रतिहते शृक्ष विदद्धं मूत्रमेव च ॥ १०॥

वीर्य के उपस्थित वेर्ग को रोकने से लिंग और अण्डकोगों में वेदना होती है, अंग ट्रटते हुए प्रतीत होते हैं, चेतना के स्थान हृदय में वेदना अनुमृत होती है और मूत्र भी बन्द हो जाता है ॥ १०॥ चिकित्सा—

तत्राभ्यङ्गावगाहश्च मदिरा चरणायुषाः।

हालिः पथा निरूहाश्च हास्तं मेथुनमेव च ॥ ११ ॥ वैक्षमर्दन, अवगाहन स्नान ( द्राणीस्नान ), मद्य, कुकुट का मांस, हैम-न्तिक धान्य, दूध, बस्तिकर्म और गेथुन कर्म य शुक्र वेग के निरोध से उत्पन्न

रोगों की चिकित्सा है ॥ ११ ॥ वात-मूत्र-पुरीषाणां सङ्गो ध्यानं वस्त्रमो रुजा। जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिष्रहात्॥ १२॥

्री अपान वायु के रोकने से, अपान बायु, मूत्र और पुरीष कक्क जाते हैं।

अफरा हो जाता है थकान की अंगों में प्रतीति होना, पेट में पीड़ा और अन्य वातजन्य रोग भी हो जाते हैं ॥ २२ ॥ चिकित्सा—

स्तेह-स्वेद-विधिस्तत्र वर्तयो भोजनाति च।

पानानि बस्तयश्चेव शस्तं वातानुलोमनम् ॥१३ ॥

स्नेह (तैल ) एवं स्वेद देना चाहिये, फलवर्तियाँ, वातनाशक खान-पान और वातनाशक बस्तिकर्म उत्तम हैं॥ १३ ॥

कण्डू-कोठ-रुचि-व्यङ्ग-शोथ-पाण्ड्वामय-ज्वराः । कुठ-हृङ्कास-बीसपीर्व्छर्दि-निम्नहृजा गदाः ॥ १४ ॥

कु उन्हुआ सन्य स्पार्शाद्म नाभइ जा गदाः ॥ रह ॥ वमन के रोकने से खाज, कांट, भोजन में अनिच्छा, झांई, मुखपर कार्छे काले दाग आना, सूजन, पाण्डु रोग, ज्वर, कोढ़, ह्रस्लाध (वमन की दिव ), जी मिचलाना, वीसर्प ये रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ चिकित्सा—

सुक्त्वा प्रच्छर्दनं धूमो लङ्कनं रक्तमोक्षणम् । रूखान्नपानं व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते ॥ १५ ॥

भोजन खिलाकर वमन कराना चाहिये, धूमपान, उपवास, शिराज्यधन करके रक्त का निकालना, रूखे अल और पान, व्यायाम और विरेचन ये उपाय उत्तम हैं॥ १५॥

मन्यास्तम्भः शिरः-शूलमदिनाधीवभेदकी ।

इन्द्रियाणां च दीर्बल्ये क्षवथाः स्याद्विधारणात् ॥ १६ ॥ श्रींक के रोकने से प्रीवा का जकड जाना, शिरोवेदना, चेहरे का लक्बा,

आधा सीसी, ऑल आदि इन्द्रियों की निर्वलता हो जाती है ॥ १६॥

तत्रोध्वं जत्रुकेऽभ्यङ्गः स्वेदा धूमः स्नावनः ।

हितं वातब्नमाद्यं च घृतं चोत्तरभक्तिकम् ॥ १०॥

चिकित्या-मोवा सं ऊपर के भागों में माल्यि, पसीना देना, धूम्रपान नस्य, बातनाशक भोजन और खाना खानेके पीछे वृतपान करना हितकारी है ॥

हिका श्वासाऽहिनः कम्पो विवन्धो हृद्योरसोः। उदुगार-निम्रहात्तत्र हिकायास्तुल्यमाषधम्॥ १८॥

डकार को रोकने पर हिचकी का आना, रवास, भोजन में अनिच्छा, सिर-छाती का काँपना, छाती और हृदय का कक जाना ये रोग हो जाते हैं। चिकित्सा—डकार के रोकने से उत्पन्न विकार की शान्ति के लिये हिचकी के समान औषध करनी चाहिये॥ १८॥

विनामाक्षेपसङ्कोचाः सुप्तिः कम्पः प्रवेपनम् । जुम्भाया निप्रहात्तत्र सर्वे वातव्नमोषधम् ॥ १९ ॥

जम्माई के रोकने से शरीर का शुक्रना, आक्षेप अर्थात् हाथ पाँव का जोर से कम्पन, पर्वसन्थियों का आकुद्धन, अङ्गा का सी जाना, (स्पर्ध जान का अभाव ), कॉपना-हिल्ना आदि होता है । चिकित्सा के लिये वातनाशक उन-चार करना चाहिये ॥ १६ ॥

> कार्र्य-दोद्देल्य-यदण्यंमज्ञमद्धिति बिर्धमः। श्चद्वेग-निष्ठहात्तत्र स्तिग्याच्यं छत्र भोजनम् ॥ २०॥

भूख रोकने से कुशता, दुवंदता, रंग का वद र जाना, अङ्ग-अत्यङ्कों में वेदना, उनका टूटते हुए प्रवास कामा, भोजन के अविन्छा, चकर आना थे लक्षण होत हैं। चिकिस्ता—स्विप्य ्विक्ता त्र यस्य और हल्का भोजन देना चाहिये॥ २०॥

> कण्ठास्य-शोषां वाध्यिय अनः स्वाता हृद्धि व्यथा । पिपासा-निमहात्तव शातं तपणानव्यते । २१॥

प्यास के रोकने से गले आर मुख का खुरक हा जाना, बहरापन, धकान, श्वास, दम का चढना, हृदय प्रदेश में इर्द ये लक्षण होते हैं। चिकित्सा-शीतल. तृप्ति करनेवाले खान-पान देने चाहिय ॥ २१ ॥

> प्रतिश्वायोऽक्षिरागश्च हृद्रोगश्चारुचिश्रमः। बाष्य-निमहणात्तत्र स्वप्ना नद्यं प्रियाः कथाः॥ २२॥

ऑसओं के रांकने से नाक से पानी शरना, कर का खाव होना. ऑखों के रोग. हृदय रोग. अनिच्छा और ग्रम, (विरम चक्कर) आदि होते हैं। चिकित्ला-नींद, मदिरा का पान, आनन्ददावक भिय बातचात करना चाहिये ॥ २२ ॥

जम्भाऽङ्गमदेस्तन्द्रा च शिरो-रागाक्षि-गौरवम् । निद्रा-विधारणात्तत्र स्वप्तः संवाहनानि च ॥ २३ ॥

नींद रोकने से जम्भाई, अङ्गां का दूटना ( शरार में भारीपन ), शिर की वेदना और ऑर्ले भारी हो जाती है। चिकित्सा-नींद लाना, अङ्गों का संबा-हन अर्थात् हाथों से अङ्गी की दवाना कल्याणकारी है ॥ २३ ॥

गुल्म-हृद्रोग-संमोहाः श्रम-निश्वास-धारणात्। जायन्ते. तत्र विश्रामो वातध्नारूच क्रिया हिताः॥ २४॥ यकान से उत्पन्न निःश्वास को रोकने से गुल्म रोग, हृद-रोग. ष मुच्छा ) उत्पन्न होती है। इस के छिये विश्राम, (आराम) एवं िंपक उपचार करने चाहियें।।२४॥

वेश-निम्महजा रोगा य एते परिकीर्तिताः।
इच्छंत्तेषामञुत्पत्तिं वेगानेताझ धारवेत् ॥ २५ ॥
उपस्थित वेगों को रोकने से उत्पन्न होने वाले जो ये रोग कहें हैं,
रोगों की उत्पन्ति को न चाहने वाले ज्यक्ति को चाहिये कि वह इन वेगों
को न रोका करे ॥ २५ ॥

इमास्तु घारयेद्वेगान् हितैषी प्रत्य चेह च।
साहसानामशस्तानां मनो-वाकाय-कर्मणाम् ॥ २६ ॥
छोभ-शोक-मय-क्रोध-मान-वेगान् विधारयेत् ।
नैर्लेड्येर्घ्यातिरागाणामभिष्यायाश्च बुद्धिमान् ॥ २० ॥
परुषस्यातिमात्रस्य सृषकस्यानृतस्य च।
वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेद्वेगमुत्थितम् ॥ २० ॥
देहप्रवृत्तियां काचिद्रतंते परपीडया।
क्षीभोगस्येय-हिंसाचा तस्या वेगान्विधारयेन् ॥ २० ॥
पुण्यसन्ते विपापत्वान्मनो-वाकाय-कर्मणाम् ॥
धर्मार्थकामान् पुरुषः सुस्ती अङ्के चिनोति च ॥ ३० ॥

इहलोक और परलोक की हित कामना करने वाले मनुष्य को चाहिये कि इन आगे कहे वेगों को धारण करे, जैसे—अयोग्य अनुचित साहस और मन वाणी और शरीर के निन्दित कमों के उपस्थित वेगों का रांके।

मन के निन्दित कार्य जैसे—लोभ, अनुचित विषय में मन की प्रशृति, (श्रोक) घन बान्धव आदि के कारण दुःख में मन की प्रशृति, भय, कोष जिसके कारण मनुष्य अपने को जलता हुआ प्रतीत करता है, (देष) वैर, दूसरे के अपकार करने में मन की प्रशृत्ति, (मान) महत्व, अभिमान में मन की प्रशृत्ति, (जुगुत्तित) दूसरे की निन्दा, (निर्लग्जा) ख्ला का अभाव, (ईच्यां) कुढ़ना, (अभिष्या) दूसरे के द्रन्य को लेने की लालसा-बुद्धि, इन मन के निन्दित कार्यों को रोकना चाहिये।

बाणी के निन्दित कर्म-कर्कश, कठोर विशेषतः दूसरे की निन्दा या अतिष्ट करने की इच्छा से शूठी और अप्रार्शिगक वाणी को रोकना चाहिये।

श्रारा के निन्दित कर्म-दूसरे को दुःल देने की जो कोई श्रारा की चेष्टा हो, उसे की-मोग (पर-स्त्रीसम्माग), स्तेय (चारा), हिंशा (दुःल कष्ट देनाः, मारना ) आदि श्रारा कार्यों के उपस्थित वेगों का रोकना चाहिये।

अपनी आत्मा के प्रतिकृत को कार्य हों वे कार्य दूसरे के क्रिये ह

करने चाहिये। मनुष्य मन बचन और शरीर से पापरहित होकर ही 'पुण्य' शब्द का मागी होता है। उसमें 'पुण्य' शब्द तभी सार्यक होता है और तभी वह धर्म, अर्थ और काम इनको प्राप्त करता है, और सुख का भी भोग कर सकता है।। २६-३०॥

जो शारीरिक चेष्टार्ये शरीर की स्थिरता, टहता के लिये शरीर के बळ को बढ़ाने की इच्छा से की जाती हैं, उनको 'व्यायाम' कहते हैं । इस व्यायाम को 'मात्रा' में सेवन करना चाहिये । व्यायाम के ग्रण-

व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन, काम करने की शक्ति, शरीर एवं यौवन का टिकाऊपन, दुःख को खहन करने की शक्ति, वात आदि दोषों का श्वमन, जठराग्नि की प्रदीप्ति होती हैं। ॥३१-३२॥

अधिक व्यायाम से हानियां-

श्रमः क्रमः क्षयस्तृष्णा रक्तिपत्तं प्रतामकः । अतिन्यायामतः कासो ज्वररछर्दिश्च जायते ॥ ३३ ॥

श्चरीर का थकान, मन और इन्द्रियों का थकान घातुओं का क्षय, रक्तियों रोग, प्रतमक संज्ञक ब्वास, खांसी, ज्वर और वमन अधिक व्यायाम से उत्पन्न होते हैं॥ ३३॥

> व्यायाम-हास्य-भाष्याध्व-माम्यधर्म-प्रजागरान् । नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया ॥ ३४ ॥ एतानेवंबिघांश्चान्यान् योऽतिमात्रं निषेवते । गजः सिंहमिबाऽऽकर्षन् सहसा स बिनश्यति ॥ ३४ ॥ उचितादहिताद्वोमान् क्रमशो विरमेन्नरः ।

शरीर का परिश्रम, हँसना, ऊँचा या अधिक बोलना, ( मार्ग चलना सफर करना ), प्राम्यधर्म, ( मैथुन ), प्रजागर ( रात को जागना ), इन उचित कार्यों को भी बुद्धिमान् मनुष्य अधिक मात्रा में सेवन न करे।

्रुहन ऊपर लिखे हुए या अन्य हरी प्रकार के कार्यों को जो अनुष्य अधिक के सेवन करता है, जिस प्रकार कि हाथी सिंह, को खींचता हुआ स्मान्याह है, उसी प्रकार वह मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। इस्लिये बुद्धि- 800

मान् मनुष्य को चाहिये कि छोड़ने योग्य उन दुःखदायी कर्मों से कमधः इट जावे॥ ३४-३५॥

हितं क्रमेण सेवेत, क्रमञ्चात्रोपदिश्यते ॥ ३६ ॥ प्रक्षेपापचये नाभ्यां क्रमः पादांशिको भवेत् । एकान्तरं तत्रञ्चोध्वं ज्यान्तरं ज्यन्तरं तथा ॥ ३० ॥ क्रमेणारचिता दाषाः क्रमेणोपचिता गुणाः । सन्तो यान्त्यपुनभावमप्रकम्पा भवन्ति च ॥ ३० ॥

हितकारी कार्यों को (क्रमशः) सेवन करना चाहिये। यहां अब क्रम का इपदेश करते हैं। छोडने खायक ( सचय करन योग्य ) कार्य की चांथाई भाग करके क्रम से सेवन करना चाहिये। फिर दो और फिर तीन भाग छोड़ कर ब्रहण करना चाहिये ! अथात् छोड़ने यांग्य एइं ब्रहण करने योग्य कार्य दोनों के चार चार भाग करने चाहिये। छोड़ने योग्य कर्म का एक भाग छोडकर ग्रहण करने यांग्य कर्म का एक भाग उसके स्थान पर प्रहण करना चाहिये ! फिर दो भाग छोड़ कर दो भाग प्रहण करने चाहिये और फिर तीन भाग छंड कर तीन भाग ग्रहण करने चाहिये और पनः सारा कोहकर सारा ब्रहण कर लेना चाहिये। ग्रहण करते समय एक दो तीन चार दिन का अन्तर कम से देना चाहिये। छोड़ने दीम्य कमी की चतुर्थीश कोड कर ग्रहण करने येण्य कर्म का चतुर्थास प्रहण करे। इस विधान की एक दिन बरते । तीसरे दिन छोड़ने योग्य कर्म के दो भाग छोड़ कर ग्रहण करने थोख कर्म के दो माग ग्रहण करे-इस प्रकार दो दिन करें। फिर तीन भाग कोडकर प्रहण करने योग्य कर्म के तीन भाग अहल करे-इस प्रकार तीन दिन करे और फिर सारा कर्म छाड़कर सम्प्रण का प्रहण कर छेवे। ऊपर बताये हुए क्रम पूर्वक छोड़े हुए दोव फिर पैदा नहीं होते और क्रम से ब्रहण किये हुए गुण नष्ट नहीं होते. चिरकाल तक स्थिर रहते हैं । हितकारी पदार्थ भी सहसा उपयोग करने से अग्निनाश, अर्काच आदि करते हैं, इसलिये इनको भी कम से ही ग्रहण करना चाहिये। इन सब कायों में मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान अपेक्षित है. क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि एक के लिये अहितकारी हों. परन्त दसरे के छिये हितकारी || ३६-३८ ||

> सम-पित्तानिल-कफाः केचिद् गर्भादि-मानवाः । इश्यन्ते वातलाः केचित्पित्तलाः ऋेमलास्तथा ॥ ३६ ॥ तेषामनातुराः पूर्वे, वातलाखाः सदाऽऽतुराः । दोषानुरायिता शेषां देहमकृतिरुच्यते ॥ ४० ॥

विपरीत-गुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेविधिहितः। सम-सर्व-रसं सात्र्यं समधातोः प्रशस्यते॥ ४१॥

कुछ मनुष्य जन्म या गर्भकाल से ही पित्त, वायु, कफ की असमानावस्था बाले होते हैं और कछ मनष्य गर्भाधान दाल से ही बात प्रकृति बाले. पित प्रकृति वाले और कफ प्रकृति वाले होते हैं। इन में पित्त वाय और कफ की साम्यावस्था वाले मनुष्य प्रायः नीरोग रहते हैं, और वात प्रकृति या पित्त प्रकृति अथवा कफ प्रकृति के मन्छ नदा गीती रहते हैं। इन में वातादि दोषों का सालय अर्थात् अनकुल हो जाना है। शर्यर की 'प्रकृति' कही जाती है। अर्थात् बात प्रकृति बाले मनुष्य में चात दांप उस के शरार के अनुकृत हो जाता है। इसलिये वही उसकी प्रकृति है, प्रकृति होने से वात उस में दोष नहीं, परन्तु जब स्वस्थावस्था में चान बढेगा नभी दोप होगा। जिस प्रकार कि विषकीट अपने विष से नहीं मराह, उसी प्रकार प्रकृतिस्थ बात से भी बात प्रकृति का मनुष्य पीड़ित नहीं होता। इन बात आदि की अधिकता में बात आदि के विपरात विरुद्ध गुणों का इनके कारणों के विपरीत गुण भी सेवन करना स्वास्थ्य के लिये कल्याणकारी उपाय है। और पित्त, वास और कफ की समानता वाली प्रकृति के मनुष्यों के लिये सब ( मधुर अम्ल, लवण, तिक, कट और कषाय ) रसों का समानावस्था में अन्यास करना उत्तम है। समान घात्रवों वाला आदमी प्रशस्त है ॥ ३६-४१ ॥

द्वे अधः सप्त ज्ञिरसि लानि स्वेदमुखानि च ।
मळायनानि वाध्यन्ते दुष्टेमीत्राधिकेमैळैः ॥ ४२ ॥
मलवृद्धि गुरुत्वेन लाधवान्मळसंक्षयम् ।
मलायनानां वृद्धचेन सङ्गोत्सर्गोदनीव च ॥ ४३ ॥
सान्दोपळिङ्गैराहिइय त्याधीन साध्यानुपाचरेन् ।
व्याधि-हेतु-प्रतिदृत्द्वैमीत्रा-काळी विचारयन् ॥ ४४ ॥
विषय-स्वस्थ-वृत्तानामेते रोगास्तथाऽपरे ।
जायन्तेऽनातुरस्तस्मात्स्वस्थ-वृत्त-परो भवेत् ॥ ४४ ॥

जन मल परिमाण से अधिक हो जाते हैं, तब वे विकृत होकर मल के स्थानों को पीड़ित करते हैं, मल के स्थान नीचे के दो-गुदा और उपस्थ (कियों हैं, मोनि भी); शिर में सात—दो नाक, दो कान, दो आंखें और एक मुख, मिक्किल के सब छिद्र ये मल के स्थान हैं, मल इनको पीड़ित करते हैं।

होने से मळ का स्वय समझना चाहिये। सळ के स्थानों से मळ के न निकळने से मळ का स्वय, मळ स्थानों से मळ का बार-बार अधिक बाहर निकळना हृद्धि को बताता है। मळों की हृद्धि और स्वय तृसरों के कारण हुए हैं, यह समझकर उनके चिन्हों से पहिचानकर उन से उत्पन्न साध्य रोगों को रोग और व्याधि के हेतु हन दोनों के विपरीत गुण, वीर्य, विपाक और प्रमाव से विकद्ध औषघ, आहार और विहार द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। चिकित्सा करते समय बैद्य मात्रा औषघ, आहार और विहार का परिमाण काल, दोष, व्याधि के प्रकोप, श्रष्टा, रात, दिन आदि समयों का विचार कर छे। ये विषम धानु वाले रोगी और नीरोगों हन दोनों के लिये हितकारी हैं, धानु की विषमता से उत्पन्न होने वाले रोग और मानस या आगन्तुज रोग नहीं उत्पन्न होते। इसलिये मनुष्य रोगी नहीं होता, रोगी न हां अतः रोगी। होने से पूर्व ही स्वस्थवृत्त का सेवन करना चाहिये॥ ४२-४५॥

कारण से उत्सन्न होने बाले रोगों से बचने के उपाय—

माधव-प्रथमें मासि नमस्य-प्रथमें पुनः ।

सहस्य-प्रथमें चैव हारयेहोषसंचयम् ॥ ४६ ॥

स्निग्ध-स्विज-रारीराणामूर्ण्यं चाषश्च बुद्धिमात्र ।

बस्तिकर्म ततः कुर्याज्ञस्तः कर्म च बुद्धिमात्र ॥ ४७ ॥

यथाक्रमं यथायोगमत उर्ज्यं प्रयोजयेत् ।

रसायनानि सिद्धानि बृष्ययोगाश्च कालवित् ॥ ४८ ॥

रोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु ।

धातवश्चाभिवर्धन्ते जरा-मान्यमुपैति च ॥ ४८ ॥

विधिरेष विकाराणामनुस्पत्ती निद्शितः ।

निजानामिवरेषां तु पृथगेवोपदिश्यते ॥ ५० ॥

जायें। स्नेहन और स्वेदन के पीछे वमन कार्य और विरेचन कराना चाहिये। इन के पीछे बस्ति कर्म और अन्त में नस्य कर्म अर्थात् शिरोविरेचन देना चाडिये। स्निग्ध और स्विच शरीर वाले पुरुषों के लिये वमन कफ नाशक होने से चैत्र में, अनुवासन, बस्तिकर्म वात हर होने से भावण माल में एवं पिच-नाइक होने से विरेचन मार्गशीर्ष मास में छेना चाहिये। अथवा चैत्र मास में बमन के पीछे विरेचन, मार्गशोर्ष में विरेचन से पूर्व बमन और फिर चैत्र और मार्गशीर्ष दीनों में बस्तिकर्म एवं नस्य कर्म करना चाहिये। चैत्र में यदि वम-नादि कार्य कर लिए हो तो आवण मास में अनुवासन और आस्थापन करना चाहिये। और यदि चैत्र में वमनादि न किये हो तो बमन विरेचन करके फिर भस्तिकर्म और नस्य कर्म करना चाहिये। स्नेह के पीछे स्वेद, स्वेद के पीछे वमन, वमन के पीछे विरेचन, विरेचन के पीछे बस्तिकर्म और बस्तिकर्म के पीछे नस्य देना चाहिये । प्रथम स्वेदन, बमन, विरेचन, बस्ति और नस्य कर्म ये कामशः तथा जिस पुरुष के लिये जो २ कर्म यांग्य हों उन्हें करने के पीछे जरा और रोग को दर करने वाली ओषध का उपयाग करना चाहिये। रसायन सेवन के पीछे सिद्ध एवं वृध्य पीष्टिक प्रयोगों का सेवन समय को जानने वाला वैद्य करावे । रस रक्तादि धातुओं के प्रकृतिस्थ होने से द्यारा में दोषजन्य रोग नहीं होते। कृष्य आदि किया करने से रस रकादि बढते हैं और बढापे का अन्त हो जाता है, बुढापा नहीं आता । यह उपरोक्त विधि श्रारीर-दोषजन्य रोगों कों अनुस्पत्ति के लिये कहा है। आगन्तक रोगों के किये भिन्न विधि कहते हैं।

> ये भूत-विष-वाय्यग्नि-संग्रहारादि-संभवाः । नृणामागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेष्वपराध्यति ॥ ५१ ॥ ईष्या-सोक-भय-कोध-मान-द्वेषादयश्च ये । मनो-विकारास्तेऽष्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजाः ॥ ५२ ॥

जो कि ( मृत ) नाना स्क्ष्म प्राणी ग्रह आदि, ( विष ) स्वावर या जंगम विष, ( वायु ) बंबावात, ( अग्नि ) ज्वालायुखो, दावानळ आदि ( संप्रहार ) चौट आदि से मनुष्यों के 'आगन्तुज' अर्थात् वाहर से होने वाळे रोग होते हैं, क्ष्युजन में बुद्धि का अपराध मिय्या वा अन्यथा कर में प्रयोग हुआ होता है। ' मुख्य ), शोक, भय, कांध, अभिमान, द्रेष आदि मन के विकार अर्थात् भूषात आदि दोषजन्य नहीं मस्युत ये सद बुद्धि के दोष से ही जराब आगन्तुज रोगों के प्रतीकार-

त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपश्तमः स्मृतिः । देश-कालास्म-विज्ञानं सद्गृत्तस्यानुवर्त्तनम् ॥ ५३ ॥ क्षागन्तुनामनुत्पत्तावेष मार्गो निद्गितः । प्राज्ञः प्रागेव तत्कुर्योद्धितं विद्याद्यदात्मनः ॥ ५४ ॥ आप्नोपदेश-प्रज्ञानं प्रतिपत्तित्र्य कारणम् । विकाराणामनुत्पत्तावृत्पश्चानाञ्च शान्तवे ॥ ५ ॥।

श्वागनुज एवं मानसिक रोग इद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं, इस्व लिये इस प्रशापराध को छोड़ना चाहिये। इन्हियों को विषयों से रोकना खुद्धि, स्पृति, भगवान का स्मरण, देश काल और आस्मा दा चिन्तन, (सद् इत्ता) सच्चे, कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करना, यह विधि आगन्तुज रोगों की उत्पत्ति से बचने का मार्ग है। इस प्रकार वरतने से आगन्तुज रोग उत्पन्न नहीं होते! बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि अपने लिये जो हितकारी काम हों उनको रोगोन्सित्ति से पूर्व ही करें!

(आतोषदेश) रजस् और तमस से मुक्त निर्भान्त विद्वानों के उपदेश और (प्रशन) बुद्धि से सिद्ध, प्रमाण द्वारा सिद्ध किये, बुद्धि से स्वीकार किये ये दोनों मानसिक विकारों की अनुत्पत्ति में तथा उत्पन्न विकारों की शान्ति में कारण है ॥ ५३-५४॥

वर्जने योग्य मनुष्य-

पाप-वृत्त-वन्तःसस्वाः सूचकाः कळह-प्रियाः । सर्मोपहासिनो ऌ्व्धाः पर-वृद्धिःद्विषः शठाः ॥ ४६ ॥ परापवाद-रतयश्चपळा रिपु-सेविनः । निर्घणास्यक्तधर्माणः परिवर्ज्यो नरायसाः ॥ ४७ ॥

जिनकी वाणी और मन पापमय हों, जुगलखोर, श्वगहालू, कमजोरी या छिद्र को हुँद्रकर उस पर हंसनेवाले, लालची, जो वृस्पी की उजति में देव माव रखते हैं, दूसरों की निन्दा ही करना जिनका काम है, चंचल प्रकृति, अस्थिर मन, दुश्मन से मिले हुए, या काम कोधादि के वशीभृत, द्यारहित, निर्देशी, वर्षे से न स्रने वाले, ऐसे नीच पुरुषों को छोड़ देना चाहिये। १६६-४७॥

सेवन करने योग्य मनुष्य-

बुद्धि-विद्या-वयः-शील-धैर्य-स्मृति-समाधिभिः। बृद्धोपसेविनो बृद्धाः स्वभावज्ञा गत-न्यथाः॥१८॥ सुमुखाः सर्वभूतानां प्रशान्ताः शंसित-त्रताः । सेव्याः सन्मार्ग-वक्तारः पुण्य-श्रवण-दर्शनाः ॥४२॥

जो बुद्धि, विद्या, आयु, शील, स्वभाय, धैर्य साहस, समण शक्ति, (समाबि) मन का संयम आदि में अपने से बड़े हों, जो बुद्धों की सेवा करते हों, स्वभाव को जानने वाले, अनुनयी, जिनकों कि किसी प्रकार की चिन्ता नहीं, नुमुख-स्व प्राणियों के लिये प्रवन्तपुत्त. (प्रकारत ) इन्द्रियों के विपयों से निद्वत्त, ब्रह्मचारी, सच्चे मार्ग का उपदेश वरने वाले. गुण्य शब्दों को मुनाने वाले एवं पुण्य दर्शनशील, जिनका शब्द अरेर दर्शन पवित्र करता है, इस प्रकार के आम पुरुषों का सेवन करना चाहिये, उनको गुरु मानना चाहिये, ये ज्ञान, विज्ञान धैर्य स्मृति आदि की शिक्षा देकर मानन सांगों को नष्ट कर सकते हैं।

आहाराऽऽचारचेष्टामु सुवार्था प्रेत्य चेह च।
परं प्रयन्नमानिष्टेद् युद्धिमान् हिनसेवने ॥ ६० ॥
न नक्तं दिध सुझान न चाप्यपृत-सर्करम् ।
नामुद्गसूर्य नाक्षोत्रं नीच्यां नाऽऽमळकविना ॥ ६१ ॥
(अळक्षमी-दोष-युक्तस्वात्रकं तु दिध बिजतम् ।
इलेघमलं स्यात्मसार्पयकं दिध मास्त-सुरनम् ॥ ६२ ॥
न च सन्धुक्षयेत्यित्तमाहारं च विषाचयेन् ।
शक्री-संयुनं दद्यान्तव्या-दाह-निवारणम् ॥ ६३ ॥
सुद्गस्पेन संयुक्तं द्वाह्मकानिल्यदम् ।
सुरम् चाल्पदोषं च क्षाद्रयुक्तं भवेद्द्धि ।
ख्यां वित्तास्वकृद्देषान् धात्रीयुक्तं तु निर्देरेत् ॥ ६४ ॥
क्षरास्विपत्त-वीसर्य-कुष्ठ-पाण्ड्वामय-भ्रमान् ।
प्राप्तुवात्कामलां चोषां विधि हित्वा द्धिप्रयः ) ॥ ६४ ॥

इहलोक और परलंक में सुल चाहने वाले बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि हितकारी आहार, खान पान, आचार वर्चन और चेष्टा-कियाओं इन में विशेष रूप से यत्नवान् रहे।

रात्रि में दही नहीं खाना चाहिये, और रात के िववाय अन्य समय में जब खाना हो तब भी धी या झकर के बिना, मूंग की दाल के बिना, शहद के बिना किये बिना, अथवा आंवलें के बिना नहीं खाना चाहिये। जब खाना हो प्राप्त शहद, आंवला इन के साथ या गरम करके खाना चाहिये। रात इकेमा और स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं और क्यरीर के दोष कुपित होते हैं। दही में भी मिलाने से दही कफकारक हो जाता है, परन्तु वासु का नाश करता है। शकरा युक्त दही 'पितः' (जटराग्नि या पित को) नहीं बहाता, परन्तु आहार मोजन को पचा देता है। इस लिये तृष्णा, प्यास और कलेजे की जरून को मिटाता है। मूंग के साथ मिलाकर दही जाने से 'वातरकः' रोग में लाभ होता है। शहद के मिलाने से दही सुस्वाद और थोड़ा दोष वाला हो जाता है। दही को गरम करके जाने से रक्तपित्त जन्य विकार नष्ट होते हैं, आंबले के साथ जाने से भी रक्त पिता रोग शान्त होता है। बहुत दही जाने वाला मानुष्य जो हस उपरोक्त विधि को छोड़ कर दही जाता है, उसको ज्वर, रक्तपित्त, वीसर्प, कुछ, पाण्डुरोग, भ्रम, और तोल कामला रोग हो जाते हैं। ६०-६५॥

### तत्र इस्रोकाः--

वेगा वेगसमुत्याश्च रोगास्तेषां च भेषजम्।
येषां वेगा विधायाश्च यदर्थं यद्धिताहितम्॥ १६॥
उचिते चाहिते वर्ज्यं सेन्ये चातुचिते क्रमः।
यथाप्रकृति चाऽऽहारो मलायनगरौषवम्॥ ६०॥
मिष्ठयतामनुत्यत्तौ रोगाणामौषधं च यत्।
वर्ज्याः सेन्याश्च पुरुषा धीमताऽऽस्म-सुलार्थिना॥ ६०॥
विधिना दिध सेन्यं च येन यस्मात्तद्विजः।
न वेगान्धारणेऽध्याये सर्वमेषाबदन्युनिः॥ ६०॥

मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाषिक वेग, वेगों को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग, इन रोगों की औषध, जिन उपस्थित वेगों को बारण करना चाहिये, जिल के लिये जो लामकारी है, उचित एवं अहितकारी, छोइने योग्य और सेवनीय क्रम मक्तत के अनुसार आहार, मल्खान मल की हृद्धि, खन, औषभ, मविष्य में न होने वाले रोगों की औषभ, सुख चाहने वाले बुद्धिमान् मनुष्य को जिन पुक्यों को छोइना या जिनका सेवन करना उचित है, और दही को खेबम करने की विधि यह सब आनेय मुनि ने 'न वेगान्धारणीय' बामक अध्याय में सम्पूर्ण करने की विधि यह सब आनेय मुनि ने 'न वेगान्धारणीय' बामक अध्याय में सम्पूर्ण करने की विधि यह सब आनेय मुनि ने 'न वेगान्धारणीय' बामक अध्याय में सम्पूर्ण करने की विधि यह सब आनेय मुनि ने 'न वेगान्धारणीय' बामक अध्याय में सम्पूर्ण करने की विधि यह सब आनेय मुनि ने 'न वेगान्धारणीय' बामक अध्याय में सम्पूर्ण

इत्यन्निवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सुत्रस्थाने स्वस्थवृत्तचतुरके 'न वेगान्वारणीयो' नाम सत्तमोऽस्थायः ॥ ७ ॥ व्यक्तिकीर



### अष्टमोऽष्यायः ।

### अधात इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रयः॥ २॥

आहार एवं 'स्वस्थ-चतुष्क' कहने के अनन्तर 'इन्द्रियोपक्रमणीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

इह खलु पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि पञ्चेन्द्रियार्थाः पञ्चेन्द्रियबुद्धयो भवनतीत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे ॥ ३॥

इस आयुर्जेद के प्रकरण में पाँच इन्द्रियों हैं। पाँच ही इन्द्रियों के आधा द्रव्य हैं। पांच ही इन्द्रियों के अधिष्ठान हैं। पांच ही इन्द्रियों के अर्थ, पाँच प्रकार की इन्द्रियों का जान है ऐसा पूर्वाचार्यों ने इन्द्रियों के विषय में कहा है।।

अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसञ्ज्ञकं चेत इत्याहुरेके, तदर्थात्मसंपत्त-दायत्त्रचेष्टं चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम् ॥ ४ ॥

'मन' अतीन्द्रिय अयात् इन्द्रियों में यूक्ष्मतम है वह इर्छ। मन को 'सरवर' कहते हैं। इसी मन को कितने 'चित्त' इस नाम से कहते हैं। वह मन अपने विषय और अत्मा इन की श्रेष्ठता के अधीन व्यापार वाला है और इन्द्रियों की चेष्टाओं का कारण है। एवं इन्द्रियों की चेष्टाओं, व्यापार वा प्रतीति का कारण मन ही है।। ४।।

स्वार्थे न्द्रियार्थ-संकल्प-व्यभिचरणाञ्चानेकमेकस्मिन् पुरुषे सत्त्वम्, रजस्तमः सत्त्व-गुण-योगाञ्च; न चानेकत्वम्, नद्योकं सेककालमनेकेषु प्रवर्तते, तस्मान्नेक-काला सर्वे न्द्रिय-प्रवृत्तिः ॥ १॥

बास्तव में 'मन' एक हो है, परन्तु इन्द्रियों के अपने २ द्रव्य में विषय के चंकरूपों के बदलते रहने से एक पुरुष में अनेक मन एवं मन के चस्त्र गुण होने पर, चल्क, राजस्, तमस् इन गुणों के न्यूनाधिक होने से अनेक मन एकही मनुष्य में प्रतीत होते हैं। बास्तव में मन एक ही है अनेक नहीं है। क्योंकि एक ही चमन में एक मन अनेक इन्द्रियों में प्रकृत नहीं हो सकता इसिक्रिये एक ही चमय में एक मन अनेक इन्द्रियों में प्रकृत नहीं हो सकता इसिक्रिये एक ही चमय में सब इन्द्रियों की प्रकृति नहीं होती॥ ॥ ॥

िक्षान्तराणं चामीक्ष्णं पुरुषमनुक्तेते सरवम् , तत्सस्ववेशोपदिसन्ति ्राम्यान्त्रेस्टुल्वानुस्रयाम् ॥ ६ ॥

ि जिस गुण ( सत्व, रजस् या क्षमक् ) वाला मन कार कार आतु-

सरण करता है, मन को उसी ही गुणवाला मुनि लोग कहते हैं। क्योंकि जिम गुण की अधिकता होगी उसी गुण वाला मन होगा ॥ ६॥

सनः-पुरःसराणीन्द्रियाण्यर्थ-ग्रहण-समर्थानि भवन्ति ॥ ७ ॥ इन्द्रियां मन को साथ में लेकर ही विषय के ग्रहण करने में समर्थ होती हैं । बिना मन के इन्द्रियां विषय को ब्रहण नहीं कर सकतीं ॥ ७ ॥

तत्र चक्कः श्रीत्रं प्राणं रसतं स्परीतमिति पक्चेन्द्रियाणि ॥ ८ ॥ पञ्चेन्द्रपद्रव्याणि—स्वं वायुव्येतिराचे भूषति ॥ ६ ॥ पञ्चेन्द्रयाधिटानानि अक्षिणी कर्णौ नासिके जिल्ला त्वक् चेति ।१०! पञ्चेन्द्रयार्थाः—शब्द स्परी-कप्रस्त गन्ताः॥ १९ ॥

आंख, श्रोत्र, नासिका, जिहा और त्यचा ये पांच इन्द्रियाँ हैं। पांच इन्द्रियाँ के पांच ग्राह्म व्याय हैं, यथा आकाश, वायु अग्नि, जल आर पृथिवी। इन्द्रियों के पांच श्रीष्ट्रशन हैं, तथा चन्नु गोलक टी. दोनों बाह्म कान, जीभं, दोनो नासिकार्यें और त्यचा। इन्द्रियों के पांच विषय हैं:—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। इन्द्रिय रूपन भी पांच प्रकार का है -चन्नुवांन, श्रोत्र-ज्ञान, गन्ध-ज्ञान, रस ज्ञान और स्वर्ध ज्ञान ॥ दन्दर शा

पञ्चेन्द्रियबुद्धयश्चश्चबृद्धयादिकाः, ताः पुनरिन्द्रियेन्द्रियार्थसत्त्वा-स्मसंनिकर्पजाः क्षणिका निरूचयास्मिकाश्च. इत्येतत्रञ्चपञ्चकम् ॥४२॥

ये पांची इन्द्रियों के विषय, मन आंर आत्मा इनका एक साथ संयोग होने से उत्पन्न होते हैं। यह ओर ही धणिक निश्चयात्मक ( त्थायो ज्ञान ) है। इस प्रकार से ये पांच-पांच पदार्थों के मनुह होते हैं॥ १२ ॥

मनो मनोऽथों बुद्धिरात्मा चेत्यथ्यात्म-द्रव्य-गुण नंधदःशुमाञ्चम-प्रशु-चिनिवृत्ति हेतुरुच, द्रव्याश्रितं च कर्म, यदुच्यतं क्रियेति ॥ १३ ॥

मन, मन के अर्थ (बिषय), बुद्धि और आत्मा यह अध्यात्म द्रव्यों का और गुणों का संग्रह है। तथा जो कम द्रव्य में आश्रित है उसे किया कहते हैं। क्या जो कम द्रव्य में आश्रित है उसे किया कहते हैं। क्याणकारी, अशुभ ( छोकों में निन्दित ), प्रकृति, निवृत्ति ये कारण हैं।।१३॥

तत्रानुमानगम्यानां पञ्च-महाभृत-विकार समुदायात्मकानामपि स-तामिन्द्रियाणां तेजस्चक्कषि, सं आत्रे, घाणे क्षितिः, आपोरसने, स्पर्शनेऽ-निटो विरोषेणोपविस्यते ॥ १४ ॥

तत्र यद्यवात्मकमिन्द्रियं विशेषातत्त्वात्मकमेवार्थमनुषावति, तत्स्वभावाद्विभुत्वाच ॥ १४॥

इनमें जो जो इन्द्रियाँ, जिस जिस जुत से बनो हैं वे विशेष रूप से उसी उसी (भूत) से बने अर्थ ( विषय ) के बहुण करती हैं। ये अर्ज समान स्वमान वाली होने से समान जातिवादी विषय को बहुण करने में ममर्थ होने में प्रथम मृतास्मक विषय को ही अहुण करना है। यथा आंख सैजस है, इसिजये वह तेज की आर दोहती है, कान अल्यास्थ जम्म है इशिंख शब्द की ओर दोहती है। इसिजये वार्य है इसिजये वार्य होते ने जातु की ओर, जिहा खाष्य है इसिजये रस को ओर और और बाप पार्थिय होने में पुंचियों को और होहती है। १५॥।

चद्रधीतियोगायोगर्नस्टयायामास्त्रम्मस्कामिन्द्रयं विकृतिमापद्यमानं चयास्यं बुद्धयुप्पानायः संवद्यतं, समयोगारपुनः अकृतिमापद्यमानं चयास्यं बुद्धिमाप्याययति ॥ २०॥

इनमें मन के साथ इंग्ट्रिय को तिपत में अतियोग, अयोग, या मिथ्यायांग इने से 'विकृति' अथात् रोग उत्पन्न हाकर अपने अपने जान के नाश के लिये उद्यत हो जाता हैं। रामयोग ने इन्द्रिय स्वमाय में रहकर अपने अपने जान की इद्रि करती हैं। यमान अयात् उत्यत योग से कुद्धि होतो है॥ १६॥

मनसस्तु चिन्न्यमथः, तत्र धनलो गुद्धेश्च त एव समानाति हीन-मिष्ठवायोगाः प्रकृति-विकृश-हेतवो भदन्ति ॥ १७ त

मन का विषय जिल्ला करना है ( तृत्य, दुःख, प्रयक्त आदि जिल्लानीय होते से मन के विषय हैं )। इसांख्ये मन आर युद्धि का समान योग स्वस्थता कारण है और मन एवं वृद्धिका अतियोग या हीत्योग अथवा मिथ्यायोग विकृति अर्थात् विकारण्या रोग का कारण है ॥ १७ ॥

तत्रेन्द्रियाणां समनश्नानामनुष्तत्रानामनुष्तापाय प्रकृतिभावे प्रय-तितन्यमेनिहेतुभिः। तद्यथा—सात्म्येन्द्रियार्थसयोगेन, बुद्धया सम्यग-वेक्ष्यावेक्ष्य कमणां सम्यक्प्रतिपादनेन, देशकालात्मगुणावेषरीतोपसेव-नेन चेति । तस्मादात्महितं चिकीषेता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिमास्याय सद्वृत्तमनुष्ठेयम् । तद्धयनुष्ठितं युगपत्संपादयत्यर्थेद्वयमारोग्यभिन्द्रि-यविजयं चेति ॥ १८ ॥

इसिलये अपनी प्रकृति में रियत मन सहित इन्द्रियों को स्वस्य तथा अपने स्वेष्ट्रें रखने के लिये, विकृति से बचाने के लिये निम्न कारणों द्वारा प्रयत्न । उचित अनुकूछ रूप से इन्द्रिय और विषय के संयोग न अति, न हीन और न सिध्यासंयोग से, एवं बुढि हारा मर्खा प्रकार देखकर कर्मों को उचित रूप में करने से और देश, काल, आत्मा के गुण के अविपरीत, हितकारी वस्तुओं के सेवन करने से इन्द्रियां उपतप्त न होकर प्रकृति अवस्था में रहती हैं। इविविधे अपना या अपने वारीर का और आत्मा का कल्याण चाहने वाले बन पुरुषों को सदा स्मरण रखकर सद्वृत्त का (पांचों इन्द्रियों को मन के साथ संयुक्त करके ) मन, वचन और कांसे पालन करना चाहिये।

इस सद्वृत्त के पालन करने से आरोग्यता एवं 'इन्द्रियविजय' दोनों कार्य एक साथ ही सिद्ध हो जाते हैं॥ १८ ॥

तत्सद्वृत्तमस्त्रिलेगेपदेक्ष्यामः । तद्यथा—देव-गोः ब्राह्मण-गुरु-वृद्ध-सिद्धाचार्यानर्चयेत्, अग्निमुपाचरेत्, ओषधीः प्रशस्ता धारयेत्, द्वौ कालानुपस्प्रशेत्, मलायनेष्वभीक्ष्णं पादयोश्च वैमल्यमादध्यात् । त्रिः पक्षस्य केश-२मश्र-लोम-नस्तान् संद्वारयेत्, नित्यमनुपद्दवासाः सुमनाः सुगन्धिः स्यात् ॥ १८ ॥

इस स्ट्इंट को सम्पूर्ण रूप में कहते हैं—देवता, गो, ब्राह्मण, गुरु (माता पिता अभ्यागत अतिथि) हुद्ध (विद्याचुढ, धनवुढ, आयुद्ध, शीर्यचुढ, ) तिद्ध (तापस, भिन्नुक), आचार्य (उपनयन संस्कार करने दाण गुरु), हनको पूजा सेवा करनी चाहिये। अभिन्दोन प्रातःसाय होनों समय करना चाहिये, अभिन्दित, ( दांशों को नह करने वाली ओषध्यां) वनस्पतियां, धारण करनी चाहियें। दोनों समय प्रातःसायं स्नान करना चाहिये। मल के स्थानों को बार बार एवं पांव को सदा पवित्र संस्के। बाल, दाई।, मूंछ नाल्चन, कक्ष के एवं गुक्ष स्थानों के बालों को पन्द्रह दिन में तीन बार, पांच पांच दिन के पांछ कटवाना चाहिये। नित्य प्रति शुद्ध वक्ष धारण करे।। १६ ॥

साधुवेशः प्रसाधितकेशो मूर्ध-श्रात्र ब्राण-पार-तैळ-तित्यो धूमपः, पूर्वाभिभाषा, युमुषः, दुर्गेष्वध्युपपत्ता, हाता, यष्टा, दाता, बतुष्प-थानां नमस्कत्तां, बळीनामुपहर्ता, अतिथानां पूत्रकः, पिरुध्यः पिण्डदः, काळे हित-मित मधुरार्थवादी, वश्यात्मा, धर्मात्मा, हेतावीधुः, पळे नेषुः, ति-श्चिन्तः, निर्भाकः, धीमान्, झीमान्, महात्साही, दशः, श्रमावान्, धार्मिकः आस्तिकोः, विनय-बुद्ध-विद्याऽभिजन-वयोवृद्ध-सिद्धाचार्याणामुपासिता, छन्नी, दण्डी, मौळी, सोपानत्कः, युगमात्रहाग्वचरेत् मङ्गळाचार्श्वरः क्रिकेशोर्थ-कण्टकामेष्य-केश-दुषोत्कर-भस्म-कपाळ-त्नान-वित्रः विशेष्ट और परिष्ठक्ती. प्राक्ष श्रमाद ज्यायामद्वर्जी च स्थान् सर्वप्राण्य क्रिकेशोर

स्वात् , कुद्धानामनुनेता, भीतानामाञ्चासयिता, दीनानामभ्युपपत्ता, सत्वसम्बः, सामप्रधानः, पर-पुरुष-बचन-सहिष्णुः, अमर्षेष्नः, प्रशम-गुणदर्शी, राग-द्वेष-देतुनां हन्ता च ॥ २०॥

उत्तमवेश धारण करे, शिर के बाल संवार कर कंघी कर रक्खे. शिर, कान त्वचा पर तैल का मर्दन करे, नित्य प्रति प्रायोगिक भूमगान करे, घर आये हुए का या मिलने पर पहिले कुशल क्षेम पूछे, सुमुख, सुन्दर, प्रसन्न चेहरे वाला कठिन अवसरों पर भी सोचकर काम करने वाला. होम करने वाला. यज्ञ-देवयज्ञ. पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ. वैश्वदेव यज्ञ और तृयज्ञ करने बाला. दान देनेवाला, चौराहों को नमस्कार करने वाला, देवता के लिये उपहार मेंट देने बाला, अस्यागतों को पूजा करने वाला, पिता पितामह आदि को श्रद्धापूर्वक अन्न वस्त्र देने वाला हो. समय पर हित परिमित और मधुर अर्थ से युक्त वाणी बोले। जितेन्द्रिय संयमी, धर्मातमा हो, दसरे की उन्नति को देखकर उन्नति करने में ईपा भाव रखे कि मैं भी ऐसा करूँ जिस से मेरी भी उन्नति हो. परन्त फल में ईर्षान करे। चिन्ता रहित न डरने वाला, साइसी आहार और व्यवहार को छोड़कर अन्यत्र लजाशील, महत्त्वाकांक्षा, उत्साही, कामों में निपुण, प्राणियों पर क्षमा करनेवाला. अपकारी को भी खमा देने वाला धर्म में चित्त रखने बाला, आस्तिक ( वेदादि सत् शास्त्रों को मानने वाला ), विनय बुद्धि, विद्या, अभिजन (पवित्र कुलोलिश से), और आयु में जो बड़े हों, सिद्ध, तप से जो बड़े हों ऐसे तपस्वी, और आचार्य्य ( साबित्री का उपदेश देने वाले गुद्द ) इनकी सेवा करे। छत्र और दण्ड धारण करे, व्यर्थ या अकाल में न बोले. जुता पहिने, अपने चारों ओर कुछ दूर (चार हाथ ) तक देखता हुआ चले। मंगलजनक कियाशील रहे, कुचेले ( मैले वस्त्र ), हाइ-मांत, कांटे युक्त, अमेध्य अपवित्र ( इमशान आदि, ) बाल, धान्यों के तुष, रोड़े-कंकड आदि, राख. घड़े आदि के ठीकरे, नहाने के स्थान, पूजा स्थान, इन स्थानों को छोड़ने नाखा हो। अम से पूर्व हो आधी (शक्ति से) व्यायाम को छोड़ दे, सब प्राणियों में बन्धभाव भातू भाव रखने वाला, कोधी पुरुषों को मनालेने वाला, डरे हुए पुरुषों के लिये आस्वासन (सांत्वना), देने वाला, दीनों गृरीवों के लिये उपकार करने वाला, सत्य प्रतिशा वाला, शान्ति को मुख्य गिनने वाला, भिकेन्द्रे कठोर बचनों को सहन करने वाला. अकोधी, क्रोधियों को शान्त

शान्तिमान् , लड़ाईझगड़े के कारणों को नष्ट करने वाखा हो॥२०॥ स्रात्, नान्यस्वमाद्धात्, नान्यक्षियमभिखवेकान्यश्रियम्, न वैरं रोचयेत् , न कुर्यात्पापम् , न पापेऽपि पापी स्यात् , नान्यदोषान भूयात , नान्यरहस्यमागमयेत् , नाधामिकेने नरेन्द्रहिष्टः सहाऽऽसीत, नोन्मत्तर्ने पतितर्न भ्रृणहन्द्यभिने श्चद्रेने दुष्टैः, न दुष्ट्यानान्यारोहेत्, न जानुसमं कठिनमासनमध्यासीत, नानास्तीणेमनुपहितमविशालमसमं वा शयनं प्रपद्यतः, न गिरि-विपन-मस्तकेष्यतुचरेत् , न दूममारी-हेत् , न जलायवेगमवगाहेत , कृलच्छायां नोपासीत, नाम्न्युत्योतमभि-तश्चरेत्, नाचिर्देसेत्, न शब्दवन्तं साहतं सुञ्चेत्, नासंवृतसुखो जूम्मा क्षवशुं हास्यं वा प्रवर्तयेत्, न नानिकां कुर्णायात्, न दन्नान् वियद्वयेत्, न नखान् वार्यत्, तात्यान्यभिद्दन्यात्, ने भूमि विखित्, न छिन्दाच्णम् ,न लाएं सृद्गीयात्, न विगुणमङ्गेश्चेरेत, ज्योतींच्यरिनममेध्यमशस्त्रञ्च नामियीक्षेत , न हुङ्कर्याच्छवम् , न चेत्य-ध्वज-गुरु-पूर्वाशस्त-च्छायामाक्रामेत् , न क्षपास्वनर-सदन-चेत्य-चत्वर-चतुष्पंथोपवन-रमशानाघात्रनान्यासेवत, नैकः शृन्यगृहं न चाटवीननु-प्रविशेत्, न पापवृत्तान् छी-सित्र-भृत्यान् भजेत, नौत्तमैविरुव्येत, नाव-रानुपासीत, न जिझं रेज्ययेत्, नानार्यनाश्येत्, न भवमुत्वाद्येत्, न साहसातिस्वपन-प्रजागर-स्तान-पानाझनान्यालेकेः कार्व्यजानश्चिरं तिष्टेत्, न व्याकानुपसर्पेन्न दंष्ट्रिया स विशाणियाः, पुरावातःसपायस्या-यातिप्रवातान् जञ्चात्, कृष्टि नाऽऽरमेः, नावुन्युवोऽन्तिमुपासीत, मोच्छिष्टा नाधःकृत्वा प्रतापवेत् , नाविगः करः। नाष्ट्र विदना न नग्न डपरप्रशेत्, न स्नानशाच्या स्ट्रराहुत्तनाङ्गम्, म ंत्रशात्रीण्यनिद्धन्यात्, नोपरपुर्यं त एव बाहसी विश्वयात्, नारपृष्ट्वा रहाध्य-पूष्य-मञ्चल-सुम :-सोऽभिनिष्कामेत्,न पूज्य-मङ्गळान्यपसन्यं गच्छेत्,नेतराण्यनुदक्षिणम्॥

झूठ न योले, दूसरे के पन को न लेवे, दूतरे की श्री को न चाहे, दूसरे की सम्पत्ति की चाहना न करे, वेर न करे, पाप न करे, पाप में मन न लगाये अथवा पापी पुरुप पर भी पाप न करे, दूसरों के दोगों को न कहे, दूसरों की ग्रुप्त बातों को न जाने अथागिंक, एवं राजा ने हेप करने वाले (राजाशुओं) के साथ न वैठे, पागल, पतित, नीच कर्म करने वाले, चाण्डाल आदि, अूण-धाती (गर्भपात करने वाले) जुद्ध, (छोटे पुरुष) दुष्ट (चोर डाक् आदि) के साथ न वैठे। दुष्टयान (अनम्यस्त धोडे आदि) पर न वैठे, घुटने क्र कर (उत्कट आसन से) भी देर तक न वैठे, बिना नीचे विछाये, त्रि और हाने रक्से विना, संकुचित स्थान पर, कंची नीची जगह पर न सेहें, =

्रत्याणिनास्तातो नोपहतवासा नाजपित्वा नाहत्वा देवतास्यो भूतस्यो प्रतस्यो नादत्वा गुरुस्यो नातिथिस्यो नोपात्रितस्यो नापुण्य- गन्धो नामाछी नाम्रष्ठालितपाणिपादवदनो नाम्द्रसुखो नोदङ्मुखो न विमना नामक्ताशिष्टाभृषि-श्विधित-परिचरो नापात्रीष्वमेष्यासु नादेश नाकाले नाकीणें नादस्वाऽप्रमग्नये नाप्रोक्षितं प्रोक्षणोदकैने मन्त्रैरन-सिमन्त्रितं न कुत्सयन् न कुत्सितं न प्रतिकूलोपहितमन्त्रमाददीत्, न पर्युवितमन्यत्र मांस-हरित-शुष्क-शाक-फल्ल सम्बेध्यः। नाशेषभुक्त्याद् न्यत्र दिध-मधु-लवण-सक्तु-सर्पिध्यः। न नक्तं दिध मुख्तित, न सक्तं-कानश्रीयात्, न निश्च न भुक्त्वा न बहून् न द्विनोदकान्तरितान् न क्रिक्वा द्विजीभक्षयेत् ॥ २० ॥

इन अवस्थाओं में भोजन न करे-रत्न को हाथ में लिये बिना, स्नान किये बिना, बख पहिने बिना, गायशी जप किये बिना, इवन किये बिना, देव-ताओं के लिये दिये बिना, पिता माता को खिलाये बिना, आचार्य एवं बढ़ परुषों को, अतिथियों को, आश्रितों को खिलाये बिना, अश्रम गन्धवाला, पष्पमाला धारण किये बिना, हाथ पांव मुख धोये बिना, मिकन मुख से, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, अन्य मन से, विना भक्ति के दिया, ठीक प्रकार से या पवित्रता से न दिया, भूखे के हाथ से परसा, बिना पात्रों के मैंछे पात्रों में, अदेश में, ( मैले वा अनुचित स्थान पर ) कुरमय में, संकुचित स्थान में, अग्नि को दिये बिना ( वैश्वदेव यज्ञ किये बिना ), प्रोक्षणोदक से विधिपूर्वक शोश्चित किये बिना, ( वेदमन्त्रों से अभिमन्त्रित किये बिना ) निन्दा करते हुए, निन्दित और प्रतिकृष्ट अन को अपने मन के विरुद्ध मनुष्यों के पास में भोजन नहीं करना चाहिये। पर्युषित जिसे एक रात बीत गई है ऐसे बासी मोजन का नहीं खाना चाहिये। मांत, इरह, सूखे हुए शाक, फल इनको बासी अयात् एक रात बीतने पर भी खा सकते हैं। सम्पूर्ण न खावे, पात्र में योदा छोड़ देना चाहिये। परन्तु दही, शहद, छवण, सन् और वी इनको सम्पूर्ण खा स्नेना चाहिये, पवित्र होने से इन को झुठा न छोड़े। सत में दही नहीं खाये, अकेले क्युओं को न खाये अर्थात् केवछ स्तून खाये। रात में सत्तून खाये, भोजन खाकर सत् न खाये, बहुत अधिक मात्रा में सत् न खाये, एक दिन में दो बार सत् ने खाये, पानों में भीगे हुए सत् या जी का सत् बनाकर नहीं खाना चाहिये। दाँतों से काटकर न खाये ॥ २२ ॥

नानुजुः श्रयात्राचान्न शयीत। न वेगितोऽन्यकार्यः स्थात्। न बाष्य-निन-सहिल-सोमार्क-द्विज-गुरु-प्रतिमुखं निष्ठीविका-बात-बर्चोन्यः :स्जेत्, न पन्थानमवसूत्रवेत्, न जनवित नामकार्छे। जप-अल्डि-मञ्जल-क्रियासु स्रोक्ससिक्षाणकं सुल्वेत्॥ २३॥ विता शुके खींक न है. न खाये, न सोये । महन्मूण आदि के वेश उपस्थित होने पर दूखरा काम न करे, पहला वेश का निराकरण करे। बायु, अग्नि, जक, जन्दमा, सूथ, बाह्मण, गुक, पिता, माता, इनकी क्षेर सुख करके न थुके, ब अपान बायु और मह, मूत्र का त्याग करे। रास्ते में, मनुष्यों के बैठने के स्थान में, भोजन के समय मूत्र त्याग न करे। जप, हबन, पठन, बाँह, पवित्र क्रियाओं के स्थान पर नाक का मह (सिंघाणक) नहीं पैके॥ २३॥

न ख्रियमवजानीत, नातिविश्रम्भयेश गुंद्धमनुश्रावयेश्वाधिकुर्याम् । न रजस्वलां नाऽऽतुरां नामेध्यां नाशस्तां नातिष्टरूपाचारोपचारां नाव्धां नादक्षिणां नाकामां नान्यकामां नान्यक्षियं नान्ययोनि नायोनी न चेत्य-चत्वर-चतुष्पथोपवन-रमशान-वानन-सलिलोपधि-द्विज-गुरु-सुरालयेषु न सन्ध्ययोनीतिथिषु नाशुचिनां जम्भभेषजां नामणीतसंकल्पो नानुपस्थित-प्रद्वां नाशुक्तवान् नात्यक्षितो न विषमस्यो न मूत्रोच्चारपीडितो न श्रम-व्यायामोपवास-क्लमाभिहतो नारहित व्यवायं गच्छेत् ॥ २४ ॥

स्त्री का तिरस्कार न करें । स्त्री का अधिक विश्वास न करें ! स्त्री को अधिकारी न करें, अधिकार न देवे । रजस्वला, रोगिणी, अपिकार, चण्डाल आदि, कुछ आदि निन्दित रोग से पीड़ित, इन्छित रूप आचार-उपचार से रहित, अचतुर, जो स्वयं नहीं चाहती हो, दूखरे पुरुष को चाहने वाली, परस्त्री, असमानजातीय, कामनारहित इन स्त्रियों के साथ, वा यांनि को छोड़कर अन्यत्र गुदा या गुल में, मैशुन नहीं करना चाहिये । बैत्य (देवता का मन्दिर), चौराहा, आंगन, उपवन, वाग, इमझान, वय्य-भूमि में, पानी, ओविं में, आत अधिक मात्रा में, निषिद्ध तिर्थियों में (पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्देशी, संकानि, साद्ध दिनों में, अमावस्या में, प्रतिपदा में), अपवित्रित अवस्था में, वार्षोकरण औषध साथे बिना, मन में मैशुनेच्छा किये विना, शिक्ष में उरोजना हुए बिना, साथे बिना, साले पेट, अधिक साथे, पेट मर के और विषय स्थान पर स्थित होकर, मूत्र वेग से पीड़ित, खुले अनावृत स्थान में की के साथ मैश्नन न करें | २४ |।

न सतो न गुरूम् परिवदेत् , नाशुचिरमिचार-कर्म-चैत्य-पूर्य-पूजा-श्वयनमभिनिकेरीवेत ॥ २४ ॥

ि असमान या गुस्कानों की निम्दा न करें । अपवित्र अवस्था में अभिचार विश्वा का प्रवेश, स्थेनादि उपकार ) कर्म, बैस्य पृथा, यतं वेस्ता, का, अध्ययन, पठन आदि नहीं करें ॥ २५.॥ न विद्युत्स्वनार्वबीषु नाभ्युदितासु दिश्व नाग्निसंप्क्रवे न भूभिकम्पे न महोत्सवे नोल्कापाते न सहाग्रहोपगमने न नष्टवन्द्रायां तियों न सम्ध्ययोनीमुखाद् गुरोनोवपतिर्वं नातिमात्रं तान्तं न विश्वरं नानवस्थि-तपदं नातिषुतं न विद्यम्बतं नातिक्छीयं नात्युक्वैनीतिनीचैः स्वरे-रभ्ययनमभ्यसेत् ॥ २६ ॥

निम्न अवस्थाओं में अध्ययन-पठन नहीं करना चाहिये—ऋतु के बिना विजली चमकने पर, दिशाओं के जलने पर, प्राम नगर आदि में आग लगने पर, मुकम आने पर, विवाहादि वहें उत्सवों में, विजयादशमी, दीपमालिका होलो आदि में, उल्कापात होने पर, चन्द्रमहण, या सूर्यप्रहण होने पर, कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, अमावस्था और प्रतिपदा को जिन तिथियों में चन्द्रमा नहीं दीखता, धन्या कालों में, गुरुके मुख से विना पढ़ें, अधर का छोड़ते हुए, खाते हुए, अधिक मात्रा में, रुख स्वर से, स्वर के बिना, पदों की व्यवस्था के विना, विराम आदि चिह्नों का ध्यान न रखकर, क्क क्क कर, आति निर्धल (बल्हीन), बहुत ऊँची आवाज से बहुत जार से, बहुत धीमी आवाज से मी नहीं पढ़ना चाहिये॥ २६॥

नातिसमयं जहात्। न निवमं भिन्धात्। न नक्तं नादेशे चरेत।

न सन्ध्यास्वभ्यवहाराध्ययन-स्री-खर्म-सेवी स्यात्। न वाल-बृद्ध-लुब्धमूर्ख-क्रिष्ट-क्रीवैः सह सल्यं क्रुयीत्। न मध्य-वृत-वेश्या-प्रसङ्ग-रुचिः
स्यात्, न गुद्धं विशृण्यात्। न कश्चिदवज्ञानीयात्। नाहंमानी स्यान्नादक्षो
नाद्विणो नास्यकः। न नश्चणान् परिवदेत्। न गवां दण्डसुयच्छेत्,
न शृद्धान् न गुरुन् न गणान् न नृपान् वाऽधिक्रिपेत्। न चातिन्यात्।
न वाध्यवातुरक्षकुच्छद्वितीयगुद्धान् वहिः कुर्यात्॥ २०॥

समय को न खोये ! नियम का उल्लंघन न करे । रात्रि में न घूमे । जंगल आदि बीयावान स्थानों में न घूमे । सन्ध्या समयों में भोजन, अध्ययन, मैशुन, कींद नहीं करनी चाहिये ! बालक, इ.स., लालची, मूर्ज, कुछ रोगी, नपुंचक अनु-त्साही अल्परच्च के साथ मित्रता न करे । मद्य धराब, खुआ, बेश्या इनमें मन नहीं लगाये । गुत रहस्य को न कहे । किसी का भी अपमान न करे । आईकार या घमण्ड न करे । कार्यों में मूद्ध न रहे । गुणों में दोषों को न देखे । निन्दक, जुगळ्लोर न बने । माह्यणों की निन्दा न करे । गाय के प्रति हण्य उठाये । जो अपने अनुकूल हो उनकी निन्दा न करे । गुरु, कीर आचार्य, समा, वयोह्द, जनसपृह, समाज और राजा की किस्तू, जीर

माई बन्धु आदि, अनुरक्त, स्नेहो, मित्र आदि, आपत्ति में सहायक इनको कमी बाहर न निकाले, कष्ट न दे ॥ २७ ॥

नाधीरो नात्युच्छितसत्त्वः स्यात् । नायृतभृत्यो, नाविश्रव्यस्वजनो, नैकः सुखी, न दुःखरीछाचारोपचारो, नसर्वविश्रम्मी, न सर्वाभिरुष्ट्वो, न सर्वकालिवचारी । न कार्यकालमनिपातयेत् । नापरीक्षितमिनिविश्रोत् । नेन्द्रियवश्यः स्यात् । न चक्कलं मनोऽनुभ्रामयेत् । न बुद्धीन्द्रि-याणामतिभारमाद्ध्यात् । न चतिरीर्घस्त्री स्यात् । न कोषद्दर्षविनु-विद्याया। न कोषद्दर्षविनु-विद्याया। न कोषद्वविनु-विद्याया। न कार्यक्षत्री तेन्यम् । प्रकृतिमभीक्ष्णं स्मरेत् । हेतुप्रभावनिश्चितः स्यात् हेत्वारम्भनित्यश्च । न कृतिमत्याश्चसेत्, न वीर्षं जद्यात् । नापवादमनुस्मरेत् ॥ २८ ॥

बहुत अधीर, उतावला जल्दबाज् न हो, बहुत उच्छुङ्कल उद्धत न बने । नौकरों का पांपण अवस्य करे। अपने मन्त्यों में, घर के आदिमयों में अवि-ब्बास न करे। अकेला सुख का अनुभव न करे। अकेला मधर पदार्थ न खाये शील (स्वाभाविक व्यवहार), आचार, (शास्त्रानुकूल व्यवहार), उपचार, ( बख धारण करने और रहन सहन ) में दःखी व्यक्तियों की भाँ ति ( गरीबों को तरह ) न रहे: सम्य बनकर रहे । सब जगह सब का विश्वास न करे । सब स्थानों पर सब का अविश्वास भी न करे. सन्देह भी न करे । सब समय शोचता विचारता भी न रहे। काम के समय का उल्लंबन न करे। अपरीक्षित (अज्ञात) स्थान आदि पर न बैठे न जाये। इन्द्रियों के वश में न हो। चंचल मन की इघर उघर न घुमावे। बुद्धि, और ज्ञानेन्द्रियों का अतियोग न करे, उन पर अधिक बोझ न डाले. अधिक विषय सेवन न करे । दीर्घ-सूत्री अर्थात् विलम्ब से काम करने वाला न बने । जितना कांच आये उतना उम्र कर्म न करे और जितनी खशी हो उतनी अधिक खशी न मनाये। शोक चिन्ता के वश में न हो। कार्य में सफलता मिलने पर बहुत प्रसन्न न हो और कार्य में असफलता मिलने पर दीन. ( उदास चेहरा ) न बनाये मुंह न लटकाये । बार बार प्रकृति अर्थात जन्म मरण के स्वमाद को ध्यान में रखे। क्रम कारण से कार्य का आरम्भ करे । इतना कर लिया बस है, यह समझकर बैठ न जाये। वीर्य (परा-

र) का त्याग न करे। निन्दा का स्मरण न करे॥ २०॥

प्तमाध्याक्षत-तिल-कुश-सर्वपैरन्नि जुडुवादात्मानमाशीर्भिरा-निर्मे नापगच्लेच्छरीराद्, वायुर्ने प्राणानादघातु, विष्णुर्मे हो से वीर्य श्रिवा मा प्रविशन्त्वाप आपोडिक्रेत्यपः

स्प्रोत्, द्विः परिमृज्योष्ठौ पादौ चाध्युक्ष्य मूर्धनि स्वानि चोपस्प्रशेदद्भि-रात्मानं हृदयं शिरखा, ज्ञक्षचर्य-ज्ञान-दान-मैत्री-कारुण्य-हर्षोपेक्षा-प्रशम-परख्य स्याविति ॥ २६ ॥

अपनित्र अवस्था में उत्तम गो का घी, अक्षत, तिल, कुशा और सरसं द्वारा अग्नि में वेदमन्त्रों से इवन न करें और प्रार्थना करें कि अग्नि मेरे शरीर से बाइर न जाये ! वायु मेरे अन्दर प्राणां को घारण करें ! विण्णु मेरे अन्दर बल का संचार करें । इन्द्र मुझ में बल बहावे । कल्याणकारी जल मुझ में प्रविष्ठ हों , 'आपो हिष्टा मयां भुवस्ता न ऊर्जे दघातन०' इस मन्त्र से जल का स्पर्ध स्नान आचमन करना चाहिये । दोनो समय भोजन करने के उपरान्त ओष्ठ और पांव को घंकर शुष्क कर लेना चाहिये विश्वर और आंख, कान, नाक इन्द्रियों को जल से स्पर्ध करे । एर अपने इदय, शिर को जल से स्पर्ध करे । अश्वर को छोड़ना ब्रह्मचर्याश्रम में, ग्रहस्था-अम में भी अपनी पत्नी में ब्रह्मकाल को छोड़कर ) तथा अन्यों को जानन्दान, 'मैत्री' सब प्राणियों में आत्मवत् प्रवृत्ति, सब प्राणियों में दयामाव, इर्प, प्रचलता सब प्राणियों में, उपेक्षा अर्थात् अप्रतिब्रह बुद्धि, प्रचम अर्थात् शान्त इन्द्रिय एवं चित्तवाला वने ॥ २६॥

तत्र श्लोकाः--

पञ्चपञ्चकमुहिष्टं मनो हेतुचतुष्ट्यम् । इन्द्रियोपक्रमेऽध्याथे सद्वृत्तमित्रिलेन च ॥ ३०॥ स्वस्थवृत्तं यथोदिष्टं यः सम्यगतुतिष्ठति । म समाः शतमन्याधिरायुपा न वियुच्यते ॥ ३१॥ नृल्लोकमापूरयते यशसा साधुसंमतः ॥ धर्मार्थावेति भूतानां बन्धुतामुगगच्छाते ॥ ३२॥ परान् मुकृतिनो लोकान् पुण्यकर्मा प्रवचते । तस्माद् वृत्तमनुहेयमिदं सर्वेण सर्वेदा ॥ ३३॥ यचान्यदिष किंचित्स्यादनुक्तमिह पूजितम् । वृत्तं तदिष चाऽऽत्रेयः सदेवाभ्यनुमन्यते ॥ ३४॥

पंचेन्द्रिय और इनके पांच प्रकार, मन एवं चार कारण (समयोग, मिथ्या-योग, हीनयोग, और अतियोग) और सम्पूर्ण सदृक्त को 'इन्द्रियोग्या' अध्याय में कह दिया है। जो मनुष्य कहे द्वर स्वस्थहत्त का रूप से पाठन करता है वह सी वर्षों तक नीरोग रहता और आयु का भंग नहीं होता, वह सो वर्षतक जीता है। साधुओं से पूजित होकर मनुष्यलेक को अपने यद्य से भर देता है, यदास्वी बनता है। धर्म और अप को प्राप्त करता है। सम प्राप्तियों के प्रति बन्धुभाव उत्पन्न कर लेता है। पुण्य कर्मों बाला मनुष्य अति उत्कृष्ट लोकों को प्राप्त करता है। इस्रलिये सब पुक्पों को चाहिये कि सदा हस 'सद्वृत्त' का पालन करे। इस्र 'सद्वृत्त' के अतिरिक्त और जो कुछ उत्तम कर्म हों जो कि यहां पर नहीं भी कहे हैं, उनकोभी स्वीकार करके पालन करना चाहिये ऐसा भगवान् आत्रेय का अभिप्राय है॥ ३०-३४॥

इत्यन्निवेशकृते तन्त्रे अरकप्रतिसंस्कृते स्वस्थाने स्वस्थवृत्तचतुःके इन्द्रियोपक्रमणीयो नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥ = ॥ इति स्वस्थचतुःकः ॥

# नवमोऽष्यायः।

अथातः खुडुाकचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अर्च 'खुड्डाक चतुष्पाद' (चिकित्स के चुद्र चार चरण ) नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा भगवान् आदेय ने कहा था ॥ २ ॥

भिषम् द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् । गुणवरकारणं ज्ञेयं विकारव्युपशान्तये ॥ ३॥

वैद्य, आषव, परिचारक और रोगी ये चार पाद अर्थान् चिकिस्सा के चार अंग हैं। ये चारों ही विकार अर्थात् रोगो की शान्ति में गुणवान् कारण हैं ॥३॥

विकारो धातुवैषम्यं, साम्यं प्रकृतिरुच्यते ।

सुखसंज्ञकमारोग्यं, विकारो दुःखमेब च ॥ ४ ॥

शरीर के बातु वात, विश्व और कफ की विषमता का नाम ही 'विकार' अर्थात् रोग है और घातुओं का 'वाम्य' अर्थात् अनुक्रवत रहने का नाम 'मक्कति' है। आरोग्यता ही सुख है, रोग का हांना दुःख है। वैश्वक शास्त्र में सुख-आरोग्यता है, और दुःख रोग है।।४।।

चिकित्सा का लक्षण---

चतुर्णां भिषगादीनां झस्तानां धातुर्वेक्कते । प्रवृत्तिर्घातुसाम्यार्था चिकित्सेत्यिश्चियते ॥ ४ ॥ ग्युओं के विषम होने पर भिषक्, रोगी, औषभ और परिचारक ये चारों ुग्ये भ्याले भिलकर धातुओं को साम्य अर्थात् अनुकृत्क करने के क्रिये भूकों भूकों, उसी को चिकित्सा कहते हैं ॥ ५ ॥ वेदा के गुण--

श्रुते पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता।

दास्यं शौचितित होयं वैद्ये गुणचतुष्टयम् ॥ ६॥

सद्-गुरु के उपदेश में पूर्ण रूप से शास्त्र का ठीक २ ज्ञान, चिकित्सा-कर्म्म का बहुत बार दर्शन, चिकित्सा कार्य में कुशस्त्रता, चिकित्सा कर्म की सिद्ध-इस्तता, पवित्रता, स्वच्छता ये वैद्य के गुण हैं ॥ ६ ॥

द्रस्य के गुण-

बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविधकल्पना।

संपच्चेति चतुरकोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥ ७ ॥

(बहुता) द्रव्य की प्रचुरता (योग्यता) रोगियों के दिये जाने वाले द्रव्य में रोग को दूर करने का सामर्थ्य और जिसके अनेक प्रकार के कल्प, (स्वरस कल्क, चुर्ण, कवाय आदि) बनाये जा सकें, 'सँपत्' अर्थात् रस, वीर्थ, प्रमाय, गुण सम्पूर्ण हों, ठीक २ ऋतु में एकत्र की गई हो, ये चार गुण ओवव में होने चाहिये॥ ७॥

परिचारक के गुण--

छपचारज्ञता दाङ्यमनुरागश्च भर्तारे।

शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरं जने ॥ = ॥

सेवा कर्म को जानने वाला, कर्मकुशल, रोगी में प्रांति रखने वाला श्रीच, शर्यात् सुद्धि, स्वच्छता ये चार गुण परिचारक के हैं 11 = 11

रोगी के गुण--

स्मृति-निर्देश-कारित्वमभीकृत्वमथापि च।

क्रापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः ॥ ६ ॥

( स्मृति ) स्मरण शक्ति, वैद्य के आदेश के अनुसार करने वाला, डरपोक न हो, रोग या चिकित्सा कर्म से न घवराने वाला, अपनी शिकायतों को भली प्रकार बता सके, ये चार गुण रोगी के हैं॥ ६॥

कारणं घोडरुगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम् । िज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानं भिषणत्र तु ॥ १० ॥ पक्तौ हि कारणं पक्तुर्यथा पात्रेन्धनानछाः । विजेतुर्विजये भूमिश्चम् प्रहरणानि च ॥ ११ ॥ छातुराशास्त्रथा सिद्धौ पादाः कारणसंज्ञिताः । वैधस्यातिश्विकत्सायां प्रधानं कारणं भिषक् ॥ १४ बोलह गुण युक्त चारों पाद मिलकर ही चिकित्सा में कारण हैं। इन सब में प्रधान कारण 'भिषक्' अर्थात् वैच ही है। क्योंकि वही विशेष रूप से जानने वाला, परिचारक आदि को आदेश देने वाला, दवाइयों का प्रयोग करने वाला होता है। तीनों पाद वैच के अथी। हैं और वैद्य स्वतन्त्र है, इचिल्ये प्रधान है। खाना पकाने में जिस प्रकार पाचक कारण है, और पात्र, हैं बन और आग ये उसके अथीन रहते हैं और जिस प्रकार विजेता की विजय में भूमि, स्थान, सेना, प्रहरण, शक्त आदि कारण निमित्त वनते हैं, उसी प्रकार खिंख अर्थात् चिकित्सा की सफलता में रोगी, औषध और परिचारक ये तीन कारण निमित्त होते हैं। चिकित्सा में गुस्य कारण वेच ही होता है। १०-१२॥

सृदण्डचकस्त्राद्याः कुम्भकाराहते यथा । न बहन्ति गुणं वेद्याहते पादत्रयं तथा ॥ १३ ॥ गन्धवंपुरवन्नाशं यद्विकाराः सुदारुणाः । यान्ति यच्चेतरे वृद्धिमाञ्चपायप्रतोक्षिणः ॥ १४ ॥ स्ति पादत्रये हाङ्गा भिष्यज्ञावत्र कारणम् ।

जिस प्रकार कुरहार के बिना मिटी, दण्ड, जक ( जाक ) सूत्र आदि मिल-कर भी घड़े को नहीं बना सकते उमी प्रकार वेद्य के बिना रोगी, द्रव्य और परिचारक मिलकर भी चिकित्सा-कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । रोगी परिचारक और द्रव्य इन तीनों के होनेपर भी अतिशय भयानक जो रोग गम्धर्व पुर की मांति नष्ट हो जाते हैं और दूचरे साधारण राग भी जा थोड़ी चिकित्सा से भी अच्छे हो सकते हैं—वे जो बद्दते हें—इन दोनों में शानवान् और अज्ञानी वैद्य हो कारण होता है। गम्धर्व पुर जादूगर का बनाया मकान अथवा आकाश का महल ॥ १३-१४॥

बरमातमा ह्तोऽह्वेन न चिकित्सा प्रवर्तिता ॥ ११ ॥ पाणिचाराग्र्थाऽचश्चरज्ञानाद्भीतभीतवत् । नौर्माक्तवशेवाह्वो भिषक्चरित कर्मसु ॥ १६ ॥ यहच्छ्या समापन्नभुत्तार्थ नियतायुषम् । भिषक्मानी निहन्त्याद्य शतान्यनियतायुषाम् ॥ १७ ॥ तस्माच्छास्त्रेऽर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मवृशंने । स्माच्छास्त्रेऽर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मवृशंने । स्मिचक् चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर चच्यते ॥ १८ ॥ स्मे भुद् वैद्यह्वाच करे, इतसे अच्छा अपनी हत्या कर बेना है । अन्या स्मृहे केक्त करता हुआ जिस प्रकार हाय से टरोक कर चकता है, वायु

के बच्च में पड़ी हुई नाव जिस प्रकार कहीं की कहीं वह जाती है, उसी प्रकार मृद्ध वैद्या भी चिकित्सा-कर्म में प्रहत्ता होता है। नियस आयु वाले रोगियों के स्वतः अच्छा हो जाने से अपने को वैद्या मानने वाला मनुष्य जिनको आयु अभी शेष है, ऐसे सैकड़ों रोगियों को अपनी चिकित्सा से विना समय के हो श्रीम मार देता है। इसलिये शास्त्र में तस्त्रार्थ के ज्ञान में, क्रिया में, कर्म ओर कुशब्दता में इन चार गुणों से बुक्त वैद्या ही भागाभित्तर अर्थात् रोगों के जात प्राणों को मी लोटा लाने वाला कहलाता है। १५-२६ ॥

हेती तिक्कं प्रशमने रोगाणामपुनर्भव । ज्ञानं चतुर्विधं यस्य स राजाहीं शिवक्तमः ॥ १२ ॥ जिस वैद्यका रोगोत्पत्ति के कारण,स्थलप्रमञ्जन, रोगोंका शान्ति और पुनः आक्रमण न होना इन चार बातां का ज्ञान है, वहां 'राजवैद्य' होने योग्य है ॥

शस्त्रं शास्त्राणि सलिछं गुणदोपप्रवृत्त्ये ।

पात्रापेक्षीण्यतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत् ॥ २० ॥

शक्त, शास्त्र और पानी ये तीनों गुण और दांप कां उत्पन्न करने में पात्र की अपेक्षा करते हैं। जैसे निर्मष्ठ पानी मैंसे पात्र में रखने से मैंसा हो जाता है और स्वच्छ पात्र में साफ दीखता है, तस्वच्छ पात्र में साफ दीखता है, तस्वचार से चहां दुध भीर आदि का वध हो सकता है, वहां सजन का भी गत्स काटा जा उकता है, शास्त्र द्वारा जहाँ रोगी को बचाया जा सकता है, वहाँ मृद्ध वैद्य मार भी सकता है। इसलिये चिकित्सा के लिये वैद्य को अपनी शुद्धि को सदा स्वच्छ स्थान चाहिये॥२०॥

विद्या वितकों विज्ञानं स्पृतिस्तत्परता क्रिया। यस्यैते पङ्गुणास्तस्य न साध्यमतिवर्तते ॥ २१ ॥ विद्या मतिः कर्मदृष्टिदरभ्यासः सिद्धिराश्रयः। वैद्यशब्दाभिनिष्पराावलमेकंकमध्यदः॥ २२ ॥ यस्य त्वेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभाः। स वैद्यशब्दं सद्भृतमर्दन् शाणिसुखप्रदः॥ २३ ॥

(बिद्या ) आयुर्वेद विद्या, (वितर्कः ) शास्त्रार्थ मूकक ऊहापांह, (विज्ञान) बहुत शास्त्र के ज्ञान से विद्यत्स, (तस्परता ) लग्न, (किया ) चिकिस्साकुशस्त्रता जिस वैद्य में ये उपरोक्त कः गुण हैं उसके लिये कोई भी व्याप्ति असाध्य नहीं है। आयुर्वेद विद्या, विश्वद्ध हुद्धि, दृष्ट चिकित्सा, चिकित्सा कार्य में अस्पर्य अनेक रोगियों को आरोग्य युक्त करने में सफलता, सत्त्रपुर का आभय, एक एक भी गुण वैद्य पद प्राप्तकराने में समर्थ है। परन्तु जिस पुरुष में

आदि सब गुण होते हैं, वही सक्चे अथों में 'गेदा' कहला सकता है। वही प्राणियों के लिये सुख देने वाला होता है ॥ २१-२३ ॥

शासं ज्योतिः प्रकाशार्थं दर्शनं वृद्धिरात्मनः। ताक्र्यां भिषक्स्यकाक्र्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ २४ ॥ चिकित्सिते त्रयः पादा यस्माद्वैद्यव्यपाश्रयाः। तस्मात्त्रयत्नमातिष्ठेद्भिषक् स्वगुणसंपदि ॥ २५ ॥ मैत्री कारुण्यमार्त्तेषु, शक्य शीतिरुपेक्षणम् । प्रकृतिस्थेषु भूतेषु, वंद्यवृत्तिश्चतुर्विधेति ॥ २६॥

आयुर्वेद शास्त्र तो प्रकास करने के लिये ज्योति हैं और अपनी बुद्धि आंख है। इन दोनों को मिलाकर ठीक तरह से प्रयोग करके चिकित्सक मुख्य नहीं करता । चिकित्सा के तीन चरण रोगों, परिचारक और द्रव्य वैद्य पर ही आश्रित हैं। इस्रिक्टि अपने गुणों को विशेष रूप ते प्राप्त करने में वैद्य को प्रयस्नवान रहना चाहिये। वैद्य का व्यवहार चार प्रकार का है। रोग से पीडित पुरुष में मित्रता और उन पर दया का भाव: साध्य रोगी में स्नेहमाव, मरणासन्न रोगी में उपेका बुद्धि रखना ॥ २४-२६ ॥

तत्र श्लोकौ— भिषग्जितं चतुष्पादं पादः पाद्श्वतुर्गुणः । भिषक् प्रधानं पादेश्यो यस्माद्वेशस्त यदुगुणः ॥ २०॥ ज्ञानानि बुद्धिर्बाह्यो च भिषजां या चतुर्विधा। सर्वमेतबतुष्यादे खुड्डाके अंप्रकाशितम् ॥ २०॥

चिकित्सा के चार चरण प्रत्येक चरण के चार-चार गुण, सब चरणों में प्रधान भिषक है, क्यों प्रधान है ? वैद्य के गुण, वैद्यों की चार प्रकार की बुद्धि और बाह्मी बुद्धि यह सत्र 'खुड़ाक चतुष्पाद' अध्याय में कह दिया है ॥ इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकपतिसंस्कृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के

खडाकचतप्पादो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥

# दशमोऽध्यायः ।

<sup>१</sup>वे **भ्रथातो महाचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥** ्रै 🐧 इति इ स्माऽऽइ भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के अनन्तर 'महाचतुष्पाद' नामक अध्याद का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

चतुष्पादं बोहराक्टं भेषजमिति भिषजो भाषन्ते, यदुक्तं पूर्वा-ध्याये बोहरागुणभिति, तद्भेषजं युक्तियुक्तमत्तमारोग्यायेति भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः ॥ ३ ॥

चार चरण और सोलह कलागुक चिकित्सा होती है ऐसा गैद्य कहते हैं।
पूर्व के (खुहाक-चतुष्पाद) अध्याय में जो सोलह गुणों से युक्त चिकित्सा का
उपदेश किया है उसी चिकित्सा को युक्ति पूर्वक प्रयोग करने से आरोग्यता
मिळती है ऐसा पुनर्णमु आत्रेय ने कहा है।। ३॥

नेति मैत्रेयः । किं कारणम् , हर्यन्ते द्यातुराः केचिदुपकरणवन्तश्च पिनारकसंपन्नाश्चाऽऽत्मवन्तश्च कुगलेश्च भिषिभरतृष्टिताः समुत्तिष्टमानास्तथायुक्ताश्चापरे ज्ञियमाणास्तरमाद्रोषजमिकंवित्करं भवति । तद्यथा अश्वे सरसि च प्रसिक्तमल्युद्धकं नद्यां वा स्यन्दमानायां पांसुधाने वा पांसुमृष्टिः प्रकीर्णं इति । तथाऽपरे हर्यन्तेऽनुपकरणाश्चापिचारकाश्चानास्तवन्तश्चाकुशलेश्च भिषिभरतृष्ठिताः समुत्तिष्टमानाः, तथायुक्ता ज्ञियमाणाश्चापरे । यतश्च प्रतिकुर्वन् सिद्धपति प्रतिकृर्वन् स्थियते, अप्रतिकुर्वन् स्थियते, अप्रतिकुर्वन् सिथ्यते। अप्रतिकृर्वन् सिथ्यते।

भैन्नय' के विचार में यह ठांक नहीं, क्योंकि कुछ रोगी जिन को सब प्रकार के साधन प्राप्त हैं, जिनके सेवक भी हैं, जो प्रंयमी, जितेन्द्रिय भी हैं, और चतुर बैद्य उनकी चिकित्सा करते हैं. वे अच्छे (स्वस्थ) होते देखे जाते हैं। इस के सिवाय उपरांक सब कुछ होते हुए भी कुछ रोगा मरते हुए भी देखे जाते हैं। इस के सिवाय उपरांक सब कुछ होते हुए भी कुछ रोगा मरते हुए भी देखे जाते हैं। इस खियाय उपरांक सब मारी गढ़े या तालाव में थोड़ा सा पानी डालने पर कुछ लाग नहीं होता और जिस प्रकार बहती हुई नदी में फेंकी हुई धूंकि की मुद्दी निर्यंक होती है, वह पानी में वह जाती है और जिस प्रकार रेत के बहुत बड़े हैर में डाली हुई रेत की एक मुद्दी का कुछ लाम नहीं, इसी प्रकार शुभ कर्मवाछ रोगी में चिकित्सा का कोई लाम नहीं। कुछ रोगी साधनों के विना ही, सेवकों से रिहेत, अजितेन्द्रिय, अपस्यसेवी, और मृद्द वैद्यों से चिकित्सा कराने पर भी स्वस्य होते हुये के लिंकिस अवस्था में) मरते हुए भी देखे जा?

बहुत से चिकित्स करने पर भी मर जाते हैं, बहुत चिकित्सा न करने पर भी स्वस्थ हो जाते हैं, और न करने पर भी मर जाते हैं, अतः सन्देह होता है कि चिकित्सा करना और न करना दोनों बराबर हैं ॥४॥

मैत्रेय! मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः। कि कारणम् ? ये झातुराः षोडश्गुणसमुदितेनानेन भेषजेनोपपद्यमाना न्नियन्त इत्युक्तं तद्युपप् अम्, न हि भेषजसाध्यानां व्यायीनां भेषजमकारणं भवति। ये पुनरात्रुदाः केवळाद्रेषजादते समुन्तिष्ठन्ते न तेषां संपूर्णभेषजोपपादनाय समुत्यानविशेषां नाम्तः। यथा हि पतितं पुरुषं समर्थमुत्थानायोत्थापयन पुरुषां बळमस्योपाद्ध्यान् , स श्चिष्ठतरमः रिक्ळिष्ट एवात्तिष्ठेतद्वुत्संपूर्णभेषजोपळम्भादातुराः! ये चाऽऽतुराः कवळाद्रपजादिष न्नियन्ते, न च सर्व एव ते भेषजाप्यनाः समुत्तिष्ठेरन् , न हि सर्व व्याययो भवन्त्युपायसाध्याः, न चापायसाध्यानां व्यायीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति, न चासाध्यानां व्याथीनां भपजसमुदायोऽयमस्ति। न द्यळं ज्ञानवान् भिषण् सुमूर्पुमातुरमुत्थापितृतु । परीक्ष्यकारिणां हि कुशला भवन्ति। यथा हि योगजाऽभ्यासांतत्य इष्वासां धनुरादायेषुमपास्यन्नातिविष्ठकृष्टे महित काये नापराधवान् भवति सम्पादवित चेष्टकायम्, तथा भिषक् स्वगुणसंपन्न उपकरणवान् वीक्ष्य कर्नाऽररममाणः साध्यरोगमनपराधः सपाद्यत्यवाऽऽतुरमारोग्येण,तस्नान्न भवतम्मपन्निनाविद्यां स्वप्रस्वाविद्याः भवति।।।।

आजेय भगवान् इसका उत्तर देते हैं कि हे सेजेय ! तुम्हारा ऐसा विचार करना ठीक नहीं है । क्योंकि, रांगो सोलह गुणों से युक्त चिक्तरसा करने पर भी स्वस्य नहीं होते, मर जाते हैं, यह कथन ठीक नहीं हं । क्योंकि चिकित्सा से अच्छे होने वाले रोगों में चिकित्सा निष्फल नहीं हाती, और जा रांगी औयध-चिकित्सा के विना भी स्वस्य हो जाते हैं, उनमें चिकित्सा के पूर्ण कारणों के हाने की आवश्यकता भी नहीं होती । जैसे गिरे हुए मनुष्य को जां कि अपने आप उठने में समर्थ है, उठाने के लिये तूचरा पुष्प सहायता देता है, तब वह जल्दी, बिना कष्ट के ही खड़ा हो जाता है । इस मकार सम्पूर्ण (सोलह गुणों से युक्त) चिकित्सा मात होने से रोगी स्वस्य हो जाते हैं । जो रोगी सम्पूर्ण चिकित्सा के मिलने पर भी मर जाते हैं वे सब रोग उपाय से साध्य नहीं हैं "च से रोग असाध्य भी हैं ) और जो रोग उपाय से अच्छे होने वाले हैं वे "व से रोग असाध्य भी हैं ) और जो रोग उपाय से अच्छे होने वाले हैं वे "व से रोग असाध्य भी हैं ) और जो रोग उपाय से अच्छे होने वाले हैं वे "व से रोग असाध्य भी हैं ) और जो रोग उपाय से अच्छे होने वाले हैं वे "व से रोग असाध्य भी हैं ) और जो रोग उपाय से अच्छे होने वाले हैं वे "व से रोग असाध्य भी हैं होते । इसी मकार जो रोगी असाध्य हैं उन को

सार औषध-समुदाय भी ठीक नहीं कर सकता । शानवान् वैद्य भी भरणासल रोगी को स्वस्थ करने में समर्थ नहीं होता । जो वैद्य साध्य-असाध्य का विचार करके चिकित्सा का प्रारम्भ करते हैं वे कुशस्त चिकित्साकार्य में स्मर्थ नहीं होता । जो वैद्य साध्य-असाध्य का विचार करके चिकित्सा का प्रारम्भ करते हैं वे कुशस्त चिकित्साकार्य में स्मर्थ स्वर्धा होते हैं । जिस प्रकार कि प्रयोग विधि को जानने बाला अस्यासी धतुर्धारी धतुर्धा को लेकर बहुत तूर के नहीं, प्रस्पुत समीपवर्ती स्थूल लक्ष्य पर बाण फेंकरा सुस्था नहीं च्रकता लक्ष्य वेध कर ही लेता है, इसी प्रकार वैद्य अपने गुणों ने कुक्त, उपकरणवान् , साधनवान् , साध्य-असाध्य का विचार करके काम आरम्भ करके, रोगी के साध्य रोग को स्वस्थ कर देता है, इसमें भूल नहीं करता, इन लिये कहते हैं कि चिकित्सा करना और न करना दोनों समान नहीं हैं ॥ ५॥

इदं चेदं च नः प्रत्यक्षं यदनातुरेण भेषजेनाऽऽतुरं चिकित्सामः,क्षाम-मक्षामेण, कृशं च दुर्वळमाष्याययामः, स्थृळं मेदस्विनमपतर्पयामः, शीतेनोष्णामिभूतमुपचरामः शीतामिभूतमुष्णेन, न्यूनान् धातून् पूर-यामः, न्यतिरिकान् द्वासयामः,न्याधीन् मृलविपर्ययेणोपचरन्तः सम्यक् प्रकृतौ स्थापयामः, तेषां नस्तथा कुर्वतामयं भेषजसमुदायः कान्ततमो भवति ॥ ६ ॥

और यह हमारा प्रत्यक्ष भी है कि रोगी की हम रोगों की प्रकृति से विपरीत गुण वाकी औषध से चिकित्सा करते हैं, क्षीणधाद वाले व्यक्ति की पौष्टिक औषधियों से चिकित्सा करते हैं, (कृषा) पतले-दुवले को मोटा बनाते हैं, स्पृल चर्बी वाले पुरुष को पतला (कृषा) करते हैं, गरमी से पीड़ित व्यक्ति की शीतल चिकित्सा करते हैं, शीत से पीड़ित व्यक्ति की उप्ण पदार्थों से चिकित्सा करते हैं, कम हुए धादुओं को पूर्ण करते हैं, परिमाण से अधिक बढ़े हुए घादुओं को कम करते हैं, रोगों की कारण के विपरीत विषद चिकित्सा करते हुए दोवों को प्रकृति में मली प्रकार से हियत करते हैं। रोगी पुरुषों के लिये ऐसा करते हुए ये शैविष्य-समुद्रीय अर्थात् सोलह गुणयुक्त चिकित्सा व्याधिनाशक और सुलकारी होती है। इस ।

भवन्ति चात्र— साध्यासाध्यविभागको ज्ञानपूर्वं चिक्तसकः । काले चाऽऽरभते कर्म यत्तत् साध्यति धुवम् ॥ ७॥ अर्थ-विद्या-यहो-हानिगुपकोक्षमसंभद्दम् । भाष्नुयानियतं वैद्यो योऽसाध्यं समुपायरेत् ॥ = ॥ इसमें दक्षेक है—

रोग के साध्य और असाध्य रूप को एकं साध्य असाध्य के निर्दे

जानकर विचारपूर्णक समय पर जो चिकित्सक कार्य का आरम्म करता है वह इस कर्म को अवस्य पूर्ण करता है और जो चिकित्सक असाध्य व्याघि की चिकित्सा करता है, वह धन, विद्या और यश की हानि उठाता है। उस को जिन्दा होती है और लोग उस से चिकित्सा नहीं करवाने, उसका घन्या नहीं चळता ॥ ७—८ ॥

> सुस्रसाध्यं मतं साध्यं कृच्छसाध्यमथापि च । द्विविधं चाप्यसाध्यं स्याद्याप्यं यच्चानुपक्रमम् ॥ ६ साध्यानां त्रिविधश्चाल्पमध्यमारकृष्टतां प्रति । विकल्पा न त्रसाध्यानां नियतानां विकल्पना ॥ १०॥

माध्य व्याधियां दो प्रकार की हैं. एक ( मुखसाध्य ) सरखता से अच्छी होने वाली । असाध्य व्याधियां भी दो प्रकार की हैं, एक ( साध्य ) जो कि चिकिस्सा से कुछ समय के लिये शान्त की जा सकती हैं और चिकित्सा के छोड़ने पर फिर खड़ी हो जाती हैं ! दुसरी ( अनुपक्षम ) सर्वथा असाध्य जो कभी अच्छी नहीं होती ! साध्य व्याधियों के पुनः तीन मेद हैं, ( १ ) अल्पसाध्य, ( २ ) मध्यमसाध्य, और ( ३ ) उत्कृष्टसाध्य और जो निश्चित रूप से 'असाध्य' हैं, उनका कोई नियत मेद नहीं है, याप्य, असाध्य रोगों के तीन मेद हैं ! यथा अल्पयाप्य, मध्यम याप्य और उत्कृष्ट याप्य ॥ ॥ ६-१०॥

मुखसाध्य व्याधि के लक्षण-

हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य च । न च तुल्यगुणो दूष्यो, न दोषः प्रकृतिभवेत् ॥ ११ ॥ न च कालगुणस्तुल्यो, न देशो दुरुपकमः । गतिरेका नवत्वं च रोगस्योपद्रवो न च ॥ १२ ॥ दोषश्चेकः समुत्पत्तौ देहः सर्वोषधक्षमः । चतुष्पादोषपत्तिश्च युखसाध्यस्य छक्षणम् ॥ १३ ॥

रोगोतान्ति के कारण योड़े हों, बहुत अधिक या तीव कारण न हो, (पूर्वरूप) अर्थात् रोग के प्राथमिक रूखण भी हल्के हों, और 'रूप' अर्थात् स्वष्ट रूखण रोग के योड़े और हल्के हों। (यूच्य रक्त, मांखादि धातु) रोग बातादि कारण के समान न हों, पित्त के कारण से रक्त कुपित न हो, रोगोत्पादक दोग बात आदि क्रियों की प्रकृति न हो, बातजन्य ज्याधि में रोगी की प्रकृति 'कार' न हो। क्रमय प्राप्त में क्रम संचय होता है, हस समय क्रम का रोग न बारीर का अवयव या अनुपा अर्थात् जब्बहुळ प्रदेश क्रकांत्र

कष्टवाध्य स्थान पर रोग न हुआ हो, अथवा जहां पर कठिनता से चिकित्सा की जाय ऐसे स्थान पर रोग न हुआ हो, दोष को गति एक मार्ग में हो, हो मार्ग में न हो, रोग नवीन हो, रोग के साथ कोई उपद्रव (पीछे उत्पन्न हुई व्याधिया उपसर्ग (Complication) न हो, और चिकित्सा के चारों चरण प्राप्त हों, रोगोत्पिल्ल में कारण एक दोष हो तथा धरीर सम्पूर्ण प्रकार की औषध का सहन कर सके तो थे मुखसाध्य अर्थात् सुगमता से अच्छे होने वाले रोग के लक्षण हैं 1187-2811

कुच्छ्साध्य रांग के लक्षण--

निभित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे बडे । कालप्रकृतिदृष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च ॥ १४ ॥ गर्भिणी बृद्ध-बालानां नात्युपद्रवपीलितम् । शक्ष-क्षाराग्नि-कृत्यानामनवं कुच्लूदेशजम् ॥ १४ ॥ विद्यादेकप्थं रोगं नातिपूणं बतुष्पदम् ।

द्विपथं नातिकालं वा कुच्छ्माध्यं द्विदोपजम् ॥ १९॥

रोग का कारण, रांग का पूर्वरूप और रांग का रूप, स्पष्ट चिन्ह, माध्यम बळ, संख्या में मध्यम हा अर्थात् जिस रांग को उत्सन्न करने वाले दांव-प्रकार के कारण न तो कम और न अधिक हों, काल प्रकृति और दूष्य इनमें से कोई एक रोगोत्पादक दांप के समान साधारण हो, अधिक उपद्रवों से पीड़ित न हो, तो वह रोग कुक्लुसाध्य है।

गर्मवती, इद और वालक, इनकी तब व्याधियां कष्टमाध्य हैं। शक्क, खार और अगिन इनसे चिकित्सा करते समय जो व्याधि उत्तम हो जाय, नवीन न हो, जो रोग पुराना हो, मर्म स्थान, सिनस्थान आदि में जो रोग हो, एक मार्गगामी हो, चिकित्सा के चारों अंग पूर्ण न हों दीप दो मार्गानुसारी हो, चहुत समय का न हो, और दो दोगों से उत्तम हुआ हो वह रोग भी कष्टसाष्य है।।१४-१६।।

याप्य व्याधि का एक्षण--

शेषत्वादायुषो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया ।

छञ्ज्वाऽल्यसुखमल्पेन हेतुनाऽऽशुप्रवर्तकम् ॥ १७॥

असाध्य व्याधि, पथ्य, आहार विहार के पालन करने से आयु के दोव होने के कारण 'याप्य' होती है। कुछ काल तक आराम मिलता है, परन्तु थोड़े में भी कारण से पुनः शोन उत्पन्न हो जातो है, हस प्रकार की व्याधि कुले असाध्य व्याधि का लक्षण--

गम्भीरं बहुधातुम्यं समस्तिन्धसमाश्रितम् । नित्यातुश्चायिनं रोगं दीर्घकालमबस्थितम् ॥ १८ ॥ विद्याद् द्विरोषजं, तद्वत्यत्याख्येयं त्रिरोपजम् । क्रियापथ्मनिक न्तं सर्वमार्गानुसारिणम् ॥ १६ ॥ औत्सुक्यारनिसंमोहकरिनिन्द्रयनाशनम् । दुर्बस्स्य सुसंबुद्धं न्याधि सारिष्टमेव च ॥ २० ॥

मेद आदि गम्भीर भातु में स्थित, रस रक्तादि बहुत धातुओं में स्थित, मर्म सन्धि में आंश्रित हो लगातार रात दिन रहता हो २४ घन्टे बारह महीने बना रहे, देर तक दो चार साय का हो गया हो, दो दोगों से उत्यव हो ऐसे रोग को यण्य, और इस प्रकार के (गम्भीर बहु धातुस्थ आदि) तीनों दोषों से उत्यव रोग 'असाध्य' समझने चाहियें! जा रोग चिकित्सा से बाहर चला गया हो. बहुत बढ़ गया हो, सब मार्ग (अर्ध्व, अधः और तिर्थम्) तीनों मार्गों में पहुंच गया हो, अत्यन्त प्रकाता, अति वेचैनी, एवं मूच्छी (गम्भीर निद्रा) को उत्यव करे, जिस रोग से इन्द्रिय, आंख का देखना, या कान का सुनना आदि नष्ट हो जाये, निर्वल पुरुप में जो रोग बहुत बढ़ा हुआ हो, जिस रोग के रक्षण निश्चत मृत्यु को बताने वाले स्पष्ट हो बह रोग 'असाध्य' है, ऐसा रोगी भी असाध्य है ।१८८-२०॥

भिषजा प्राक्त परीक्ष्येवं विकाराणां स्वळक्षणम् । पश्चात्कायेसमारम्भः कार्यः साध्येषु धीमता ॥ २१ ॥ साध्यासाध्यविभागज्ञो यः सम्यक् प्रतिपत्तिमान् । न स मेत्रेयतुल्यानां मिथ्याबुद्धि प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

वैद्य को चाहिये कि चिकित्सा करने से पूर्व रांगों की उनके लक्षणों से परीक्षा, जांच कर ले कि यह साध्य है या असाध्य है। पीछे साध्य रोगों में कार्य आरम्भ करना चाहिये असाध्यों में हाथ न लगाये। जो वैद्य साध्य और असाध्य के मेदों को भली प्रकार जानता है, वह ज्ञानी बुद्धिमान् वैद्य, मैत्रेय के समान लोगों की मिथ्या बुद्धि को नहीं बढ़ाता ॥२१-२२॥

 इसमें दो श्लोक हैं-

इस महाचतुष्पाद नामक अध्याय में आँगध, चतुष्पाद, गुण, भेपअ थ आश्रित प्रभाव, आत्रेय एवं मैत्रेय की दो प्रकार की तुद्धि, चार प्रकार के केट से रोग एवं उनके टक्षण कह दिये हैं, और उन कारणों का भी वर्णन कर दियः है जिनसे वैद्य यहारवी होता है ॥२३-२४॥

> इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतं सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के महाचतुष्यादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

# एकादशोऽध्यायः।

----

अथातस्तिस्नैषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'तिसैषणीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा या ॥२॥

इह बळ् पुरुषेणानुपहत-सत्त्व-बुद्धि-पौरुष-पराक्रमेण हितमिह चासु-र्षिमञ्ज ठोके समनुपरयता तिस्र एषणाः पर्येष्टन्या भवन्ति, तदाया प्राणी-पणा, धनेषणा, परळोकैपणेति ॥ ३ ॥

इस जगत् में जिस पुरुष का मन, शान, पौरुष, और पराक्रम मानसिक बस्ठ नष्ट नहीं दुआ, जो इह लोक में और परलेक में हित चाहता है उस को तीन एपणार्थे ( इच्छार्थे ) रखनी चाहियें, ( १ ) प्राणेषणा ( प्राण या जीवन की इच्छा ), ( २ ) घनैषणा ( धन की इच्छा ), (३) परलोकैषणा ॥३॥

आसी तुं खल्वेषणानां प्राणेषणां तावस्यूवेतरमापधेत । कस्मात् ? प्राणपित्त्यागे हि सर्वत्यागः । तम्यानुपाळनं-स्वस्थस्य स्वस्थवृत्तिरातु-रस्य विकारप्रश्नमनेऽप्रमादः, तदुभयमेतदुक्तं वस्थते च; तद्ययोक्तमनु-वर्त्तमानः प्राणानुपाळनादीर्घमायुरवाप्नातीति प्रथमेषणा न्याख्याता भवति ॥ ४॥

हन तीनों एषणाओं में से 'प्राणैषणा' को सब से प्रथम करे, क्योंकि प्राणों के छूट जाने पर सब कुछ छूट जाता है। प्राणैषणा के छिये स्वस्थ प्र चाहिये कि स्वस्थहत का पालन करे, जिससे कि वह रोगी न हो अ झान्त करने में प्रमादी न हो। |स्वस्थहता और रोगशान्ति के बार्ते पूर्व कह दां गई हैं आगे विस्तार से भां गई गे। उनका ठीक २ बकार से पाठन करने से मनुष्य प्राणों की रक्षा कर के दोर्घायु प्राप्त कर्ता है। इस पकार से प्रथमेपणा का उपदेश कर दिया ॥४॥

अथ द्वितीयां घनैषणामापयंत, प्राणेष्ठयो ह्यानन्तरं घनमेव पर्येष्टच्यं भवति, न हातः पापात्पापीयोऽस्ति यदनुपक्रणस्य दीर्घमायुः, तस्मादु-पक्रणानि पर्येष्टुं यतेत । नत्रोपकरणोपायाननुत्र्याख्यास्यामः, तद्यथा कृषि-पाझपाल्य-वाणिज्य-राजोपसेवादीनि,यानि चान्यान्यपि सतामिव-गहितानि कर्माणि द्यांच-पुष्टि-कराणि विद्याचान्यरभेत कर्तुम्, तथा कुर्वन् दीर्भजीविः जीवत्यनवमतः पुरुषे भवतीति द्वितीया धनैषणा ज्याख्याता भवति ॥ ४॥

अब दूसरी 'धनैपणा' का भी करे। प्राणां से उतर कर धन ही आवश्यक होता है। क्योंकि इससे बद्धकर और कांड़े पाप संसार में नहीं है बिना साधनों के दीर्घ जीधन व्यतीत करना, इसिल्ये उपकरणां अर्थात् धन कमाने के साधनों को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिये। धन कमाने के साधनों का भी उपदेश करते हैं, जैसे खेती, पश्चओं का पालन, वाणिज्य-व्यापार, राजा की सेवा आदि। इनके सिवाय अन्य और भी जो २ कार्य सजन पुरुषों से अनिन्दित, जीविका को देने वाले हों, उन को करे इच प्रकार करने से दीर्घायु प्राप्त करता है और तिरस्काररहित जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से दूसरी 'धनैषणा' की भी व्याख्या करदी। ५ ॥

अध तृतीयां परछोत्तेषणामापचेत । संशयश्चात्र—कथं ? अवि-ध्याम इतश्चुता न वेति । कुतः संशयः पुनः इति ? वच्यते-सन्ति होके प्रत्यक्षपराः परोक्षत्वात् पुनर्भवस्य नास्तिक्यमाश्रिताः । सन्ति चापरे ये त्वागमप्रत्ययादेव पुनर्भवमिच्छन्ति । श्रतिभेदाच ।-

'मातरं पितरं चैकं मन्यन्ते जन्मकारणम् । स्वभावं परिनर्माणं यहच्छां चापरे जनाः ॥ इत्यतः संशयः-किं तु खल्बस्ति पुनर्भवो न वेति ॥ ६ ॥

इत्यतः सरायः । क जु कारवास्त चुनभवा न वात ॥ व ॥ अब तीसरी 'परलोकेषणा' को भी प्राप्त करे । इस 'परलोकेषणा' के विषय में सन्देह है कि यहां से मरने के पीछे फिर जन्म होगा वा नहीं । संद्य क्यों है ! कहते हैं — कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जो कि प्रत्यक्ष से जानने योग्य वस्तु को जिले के जीर परीक्ष को नहीं मानते । परीक्ष आंख से दिखाई नहीं देता, के स्वे ये नास्तिक मत को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते । हैं नेपरदेश को प्रमाण मानकर ही पुनर्जन्म को मानते हैं । अति को

भिजता के कारण पुनर्जन्म में सन्देह है। कुछ मनुष्य जनम का कारण माता-पिता को मानते हैं, और कोई स्वभाव को ही जन्म का कारण मानते हैं। तीसरे दूसरे को समस्त जगत् का कारण मानते हैं। चौथे छोग 'यहच्छा' को ही जन्म का कारण मानते हैं, अर्थात् अपने आप बिना कारण के ही जन्म हो गया है। इसिल्ये सन्देह होता है कि पुनर्जन्म है, वा नहीं।। ६॥

तत्र बुद्धिमात्रास्तिक्यबुद्धि जहाद्विचिकत्सां च। कस्मात् १ प्रत्यक्षं हल्पम्,अनल्पमप्रत्यक्षमस्ति यदागमानुमान-युक्तिभि रूपब्ध्यते। येरेव तावदिन्द्रियः प्रत्यक्षमुपब्ध्यते, तान्येव सन्ति चाप्र-त्यक्षाणि॥॥॥

इस अवस्था में वुटिमान् मनुष्य को चाहिये कि 'नास्तक्य वुद्धि' अर्थात् परलोक नहीं है इस विचार को और संशय को छोड़ दे! क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत है जिसको आगम शास्त्र, अनुमान और युक्ति से जाना जाता है। जिन ज्ञानेन्द्रियों से मत्यक्ष ज्ञान किया जाता है वे इन्द्रियां स्वयं अप्रत्यक्ष हों, आंख आंख को नहीं देख सकती, नाक नाक को नहीं सुंच सकती, कान कान को नहीं सुंच सकती। जान

सर्वा च रूपाणामितसंनिकर्षाद्विविश्वकर्षादावरणात्करणदौर्वल्या-न्मनोऽनवस्थानात्समानाभिद्वाराद्रभिभवाद्विसोध्म्याच प्रत्यक्षानुपछ-व्यिस्तस्मादपरीक्षितमेतदुच्यते—प्रत्यक्षमेव।स्ति, नान्यदस्तीति ॥ ८ ॥

और रूप आदि के बहुत समीप होने से (जैंसे पत्रकों में लगा हुआ काजक), असि विप्रकर्ष अर्थात् बहुत दूर होने से (जैंसे पत्रकों में लगा हुआ पक्षी), बीच में व्यवधान आने से (जैंसे दीवार के पीछे रक्षी वस्तु ), इन्द्रिय के निर्वेश होने से, मन स्थिर न होने से, एक साथ दो या अधिक भिन्न विषयों में इच्छा करने से, तिरस्कृत होने से यथा—मध्यान्ह में सूर्य की किरणों द्वारा तिरस्कृत नक्षत्रादि, अतिसुक्ष होने से, जैसे कृमि या द्वयणुकादि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। इसलिये जो चार्चाक आदि नास्तिक का यह कहना कि 'प्रत्यक्ष' इन्द्रियों से जिसका ज्ञान होता है वही है, उसके अतिरिक्त और नहीं है वह अपरीखित अर्थात् बिना सोचे विचार कहा गया है।।=।।

श्रुत्तयक्षेता न कारणं, युक्तिविरोधात् ॥ ८ ॥ नाना वादिजनों के वचन भी परलेक के न होने में प्रमाण नहीं हैं क्योंकि वे सुक्ति (तर्क) से विषद्ध हैं ॥६॥ सुक्ति—

भात्मा मातुः पितुर्वा यः सोऽपत्यं यदि संचरेत्। द्विविधं संचरेदात्मा सर्वो वाऽवयदेन वा॥ १०॥ सर्वश्चेत्संचरेन्मातुः पितुर्वा मरणं भवेत् । निरन्तरं नावयवः कश्चित्सक्ष्मस्य चाऽऽत्मनः ॥ ११ ॥

जो लोग कहते हैं कि नाता पिता की आतमा पुत्र रूप में उत्पन्न होती है; इस अवस्था में आत्मा को गति दो प्रकार से हो सकती है। एक, आतमा सम्पूर्ण पुत्र रूप में आये; दूमरी अवस्था में आत्मा का कोई अवयत पुत्र रूप में आये। यदि सम्पूर्ण आत्मा पुत्र रूप में आता है तो माता या पिता किसी एक की मृत्यु हो जानी चाहिये, और दूसरी अवस्था में सुक्ष्म आत्मा का कोई अवयव हो हो नहीं सकता। परमाणुओं के संयोग से बनी वस्तु का भाग हो सकता है, परमाणु का नहीं। १०-११।

> बुद्धिर्मनक्ष निर्णाते यथैवाऽऽसा तथैव ते। येषां चैपा मतिस्तेपां थोनिर्नाप्ति चतुर्विधा ॥ १२ ॥ विद्यात्स्वाभाविकं षण्णां धातूनां यस्वळक्षणम् । संयोगे च वियोगे च तेषां क्रमैंव कारणम् ॥ १३ ॥

जिस प्रकार माता पिता की आत्मा टलांचित का कारण नहीं बन सकती उसी प्रकार ये बुद्धि और मन भी उत्पत्ति का हेतु नहीं बन सकते, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों स्क्ष्म हैं, इसिलये इनका भी विभाग नहीं बन सकता! और यदि सम्पूर्ण अयतरण मानो तो माता पिता में से एक मन और बुद्धि से रिहत अर्थात् ज्ञान, चिन्तन, बोध से सून्य होना चाहिये। इसिलये यह भी ठींक नहीं। एक और भी दोग है। उनके मतमें योनि चार प्रकार को (स्वेदण, अण्डन, उद्धिज और जरायुज) नहीं होती। (क्योंकि उद्धिज योनि वनस्पति आदि में माता और पिता नहीं है)। प्राणियों की उत्पत्ति में छः धातु (पंच महामृत, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और आकाश्य एवं छटी चेतना आत्मा) अपने लक्षणं से स्वभाव से ही कारण बनते हैं। इनके संयोग और वियोग में कर्म ही कारण है।। १२-१३॥

अनारेश्चेतनाथातोर्नेष्यते परनिर्वितिः । पर आत्मा स चेद्वेतुरिष्टोऽस्तु परनिर्मितिः ॥ १४ ॥

ईश्वर का ही बनाया जगत् मानकर जो क्षेम आतमा का अस्तित्व नहीं सानते उनका कथन भी ठीक नहीं है। क्योंकि अनादि (जिसका आदि नहीं) धाद्ध (आत्मा ) का दूतरे से बनाया जाना भी सम्भव नहीं। यदि पूर्व आत्मा नहीं है तो दूषरा पुरुष भी किस उपादान को छे कर दूसरे को स्योंकि अचेतन वस्तु चेतन को उसम्म नहीं कर सकता। यदि परमारमा के केवल शरीर का बनाने वाला मानते हो तो तुम्हारे और हमारं खिद्धान्त में कोई मेद नहीं। इसलिये आत्मा नित्य है, वह समय २ पर स्थृत शरीर को छोड़कर परलेक में कमों का भीग करके भंग की समामि पर और भोग्य कर्म फलों के भोग के लिये पुनः उत्पन्न होता है ॥१४॥

न परीक्षा न परीक्ष्यं न कर्ता कारणं न च। न देवा नर्षयः सिद्धाः कर्म कर्मफळं न च॥ १४॥ नास्तिकस्यास्ति नेवाऽऽस्मा यदृच्छोपहृतासमः॥ पातकेश्यः परं चैतस्पातकं नास्तिकग्रहः॥ १६॥

यहच्छा भी जन्म का कारण नहीं है, क्योंकि यहच्छावादी के मत में न कोई परीक्षा (प्रमाण) है, और न कोई परीक्ष्य अर्थात् प्रमेय वस्तु है। इसिलये माता, पिता, कन्या, विहन, पत्नी, गुक, श्रुक्त, तपस्वी इत्यादि परीक्षणीय वस्तु के अभाव में मनमाना आचार होना सम्भव है और कर्म भी नहीं है, जिसका कि अच्छा या बुरा फल मिलेगा, इसिलये कर्म फल भी नहीं है। न कर्म का कोई कच्चा है, जो कर्म करे। यह सब यहच्छा से ही, विना कारण होता है, कारण के न होने से भनचाहा आचरण करने में कोई दोप नहीं होगा, इससे गुक, खिद पुक्यों में पूज्यायूज्य भाव भी नहीं रहेगा। यह माता, कन्या आदि में दारवत् बुद्धि कर सकेगा, इसलिये जिसका आत्मा यहच्छावाद से नष्ट हो जाता है ऐसे नास्तिक का आत्मा नहीं रहता। अतः नास्तिक होना सब पातकों से बढ़ा पातक है !! १५-१६ ||

तस्मान्मतिं विमुच्यैताममार्गप्रसृतां बुधः !

सता बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्सर्वं यथातथम् ॥ १७ ॥ इति ।

इसलिये बुद्धिमान् को चाहिये कि उल्टेमार्ग में जाने वाली इस विपरीत बुद्धि को छोक दे और सजन पुरुषों की बुद्धि रूप दीपक से सब वस्तुओं को ठीक २ रूप में देखे ॥ १७॥

द्विविधमेव खलु सर्व-सम्रासम्, तस्य चतुर्विवा परीक्षा आप्नो-परेशः प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्चेति ॥ १० ॥

रंसार में जो कुछ दील पहता है, वह सब दो प्रकार का है, एक सत् और दूसरा असत्। इस की परीक्षा ज़ार प्रकार से होती है, १. आसोपदेश २. प्रत्यक्ष ३. अनुमान और ४. युक्ति।

> भाप्तास्तावत्ः – र जस्तमोभ्यां निर्मुकास्तपो-ज्ञान-बळेन ये । येषां श्रेकाळममळं ज्ञानमज्यादतं सदा ॥ १८ ॥

आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम् । सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नारजस्तमाः ॥ २० ॥

जो पुरुप तप और जान के छि से रजांगुण और तमांगुण से मुक्त हो चुके हैं, केवल सन्त गुण हो जिन में रह गया है, उनका ज्ञान भूत, भविष्य और कमी भी बाधित नहीं होता। ऐसे पुरुष 'आप', 'शिष्ट' और 'विश्वद्ध' होते हैं, इन के बाक्य बिना सन्देह के होते हैं। ये पुरुष यदा सन्य ही कहेंगे, जो पुरुष रजस् और तमस् से रहित हैं वे अक्तव्य कैसे बोल सकते हैं। १९-२०॥

प्रत्यक्ष का लक्षण-

आत्मेन्द्रिय-मनोऽर्थानां संनिकषीत्प्रवर्तते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निकच्यते ॥ २१ ॥

आत्मा, इन्द्रिय, मन और अर्थ (पदार्थ ) इन चारों का एक साथ संयोग होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस को 'प्रत्यक्ष' कहते हैं ॥ २१॥

अनुमान-

प्रत्यक्षपूर्वं त्रिविधं त्रिकाळं चानुसीयते । बह्वितिगृहो धूमेन मैथुनं गर्भदर्शनात् ॥ २२ ॥ एवं व्यवस्यन्त्यतीतं, वीजात्फळमनागतम् । दृष्ट्रा बीजात्फळं जातिमद्देव सदशं बुषाः ॥ २३ ॥

प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण से देखकर तीन प्रकार से कार्य-लिंगानुमान, कारण लिंगानुमान और कार्य-कारण लिंगानुमान होता है, भृत, भविष्यत्, और वर्त्तमान हन तीनों समय में परोध का अनुमान किया जाता है। जैने कि छियी अग्नि को धुंआ देखकर जानते हैं और गर्भ को देखकर मैथुन कर्म का शान कर लेते हैं। इसी प्रकार से अतीत काल का शान अनुमान से कर लेते हैं और जिस प्रकार बीज को देखकर अनागत फल का अनुमान हो जाता है, जैसा ही एल लगता है। इसी प्रकार भविष्य काल का भी अनुमान से जान करते हैं। १२९३॥

युक्ति---

जल-कर्षण-षीजर्तु-संयोगात्सस्य-संभवः । युक्तः बङ्धातु-संयोगाद् गर्भाणां संभवस्तया ॥ २४ ॥ मध्य-मन्धन-मन्यान-संयोगाद्गिनसंभवः । युक्तियुक्ता चतुष्पाद-संपन्याधि-निबर्द्दणी ॥ २४ ॥ पानी, कर्षण ( हरू चलाया हुआ खेत ), बीज और ऋतु इन चारों के संयोग से अज उत्पन्न होता है। उत्तम क्षेत्र में समय पर उत्तम बीज पानी से सींचकर बोने से अनाज इंता है। इसिटिये पृथ्वी, अप्, तेज, बायु और आकाश एवं चेतना इन छः के संयोग से गर्म का होना सम्मव है; यह मुक्त है। इसी प्रकार 'मध्य' अरणी का अधः काष्ट्र (नीचे की लकड़ी), मन्यन ( मधने का हण्डा ) और ( मन्यान ) मधनी चलाने वाला कतां, इन तीनों के संयोग से अग्नि उत्पन्न होना सम्भव है। इसी प्रकार चतृष्पाद ( चिकत्सा के चारों अज्ञ होना सम्भव है। इसी प्रकार चतृष्पाद ( चिकत्सा के चारों अंग टीक तरह से प्रयुक्त किये जार्ये, तो रोग मिटना सम्भव है। २४-२५॥

बुद्धिः पश्यति या भावान् बहु-कारण-योगजान् । युक्तिक्षिकाला सा होया विवर्गः साध्यते यया ॥ २६ ॥ एषा परीक्षा नास्यन्या यया सर्व परीक्ष्यते । परीक्ष्यं सदसबैव तया चास्ति पुनर्भवः ॥ २७ ॥

जो बुद्धि बहुत प्रकार के कारणों से उत्पन्न, पदार्थों को ज्ञान के लिए देखती है उस बुद्धि को 'धुक्ति' कहते हैं। यह रूटि तीनों कालो के विपय को देखती है, इस युक्ति से निवर्ग अर्थान् धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुपार्य सिद्ध होते हैं। यह चार प्रकार की (आतोपटेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति ) परीक्षा है, इसमें भिन्न और परीक्षा नहीं है। इस चार प्रकार की परीक्षा से सब कुछ सत्, असत्, भाव, अभाव जो कुछ शेग है, नह सब जाना जाता है। सत् असत् की परीक्षा करके ही जाना गया है कि पुनर्यन्स होता है॥ २६-२७॥

तत्राऽऽतागमस्तावहेदः, यक्षान्योऽपि कश्चिहेदार्थाद्विपरीतः परी-क्षकेः प्रणीतः शिष्टानुमतो छोकानुष्रह-प्रवृत्ताः शास्त्र-वादः स चाऽऽप्तागमः । आप्तागमादुपरुभ्यते—दान-नपा-यज्ञ-सत्याहिसा-ब्रह्मचर्याण्यभ्युद्य-निः-श्रेयस-कराणीतः। न चानतिवृत्त-सत्त्व-दोषाणामदोपरपुनर्भवो धर्मद्वारेषू-पदिस्यते। धर्मद्वारावित्वे व्यपगत-भय-राग-द्वेष-छोभ-मोह-मानिब्रह्म-परेराप्तः कर्मविद्धिरनुपहत-सत्त्व-युद्धि-प्रचारः पूर्वेः पूर्वतरेर्महर्षिभिदिव्य-चक्कभिर्द्यक्षे। पुनर्भव इति व्यवस्यदेवम् ॥ २०॥

आत पुरुषों का आगम बेद ( ऋग्, यज्ञः, साम और अधर्व ) हैं। हं बेदों के सिवाय और भी कोई अन्य जो कि बेद के अर्थ के अनुकूल, परीक्ष से बनाया हुआ शिष्ट पुरुषों से अनुसत, जनसमाज के कल्याण के लिये प्रकृ जो अन्य ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद स्मृति आदि हैं, वे भी आसागम अर्थात् हाक्द प्रमाण हैं। आसागम से भी जाना जाता है कि ज्ञान, तप ( इन्द्व-सिह्णुता ), यज ( अग्निहोधादि ), सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य्य आदि कर्म अम्युदय ( इस कोक में कल्याण ) और निःश्रेषय ( परलोक में मज्जल ) करने वाले हैं। मनोदोध, रजम् और तमस् जिन के शान्त नहीं हो गये दन रजोगुणी या तमागुणी पुरुषों को अपुनर्भव नहीं कहा गया, अर्थान् रजोगुणी या तमोगुणी पुरुषों का पुनर्जनम होता है। ऐसा धर्म शास्त्रों में उपदेश किया गया है। धर्मशास्त्रों में सव्यान, राग, मोह, देप, भय, लांभ, मोह, मान से रहित, ब्रह्मचारों, आत विद्वान्, कर्म योग को जानने दाले, जिन के मन, बुद्धिएवं प्रचार ( व्यवहार ) टीक वने हुए हैं, ऐसे अति प्राचीन महिंग्यों ने दिव्य चन्नुओं से देखकर निश्चयपूर्वक पुनर्जनम का उपदेश किया है, इस्रिये उनका निश्चय सत्य करके जाने ॥ २८॥

प्रत्यक्षमिष चोपलक्ष्यते-मानारिजोविसहशान्यपत्यानि, तृत्यसंभ-वानां वर्ण-स्वराकृति-सत्त्व-बुद्धि-भाग्यविशेषाः, प्रवरावर-कुल-जन्म, दास्यैश्वर्यम्, सुखासुखमायुः, आयुषो वेषम्यम्, इहाकृतस्यावातिः, अशि-क्षितानां च रुदित-सत्त-पान-हास-त्रासादीनां च प्रवृत्तिः, लक्षणोत्तित्तः, कर्मसामान्ये फडविशेषः, मेघा कचित्कचित्कर्मण्यमेघा, जातिस्मरणम्, इहाऽऽगमनमितश्च्युतानां च भूतानां समदर्शने प्रियाप्रियत्वम् ॥२६॥

प्रस्थक से भी जाना जाता है कि पुनर्जन्म है, माता पिता से विभिन्न प्रकृति के पुत्र (करवान् माता पिता का काला पुत्र ) होते हैं। एक ही माता पिता के दो पुत्रों में उगे भाइयों में रंग, स्वर, आकृति, चेहरा, मन, ज्ञान और भाग्य, प्रारच्य भिन्न होते हैं। किदी की राग्य, प्रारच्य भिन्न होते हैं। किदी की दासता और किसी की ऐरवर्ष सम्पत्ति होती है, कोई सुख्य पूर्वक जिन्दगी बसर करता है, कोई दुःख से जीवन व्यतीत करता है, आयु की विवमता, थोड़ा जीना या अधिक देर जीना, यहां किए कर्म का फल न मिलना, पढ़े सीखे जिना ही रोने, दुःष्य पान (स्तन्य पान), हँसने उरने आदि कार्यों में प्रकृति का होना, हारोर पर राज्यचिह्न या दारिह्यसूचक चिह्नों का होना, एक सहस्य काम करने पर भी फल में भिन्नता का रहना, कहीं पर बुद्धि का होना और किए साम करने पर भी फल में भिन्नता का रहना, कहीं पर बुद्धि का होना और किस करने पर भिन्नता हो।, एक समान एक हिंसे देखने पर प्रिय एमं भिन्न समेन पर किर यहां आना, एक समान एक हिंसे देखने पर प्रिय एमं भिन्न सेन स्वर्ण करती हैं।।

अत पवानुभीयते—यस्वकृतमपरिहार्यमिवनाशि पोर्वदेहिकं दैवसंज्ञकमानुबन्धिकं कर्म, तस्येतत्कलम् , इतस्राम्यद्भविष्यतीति । फलाद्वीजमनुमीयते, फलं च बीजान् ॥ ३०॥

उपरोक्त बातों को देखकर ही अनुमान भी किया जाता है कि अपना किया हुआ कमें नहीं छोड़ा जा सकता, उसका विनाश नहीं हो सकता, पूर्व जन्म में किया हुआ 'भाग्य' नामक आनुवन्धिक अर्थान् आत्मा के साथ परलोक में भा निश्चित रूप से वैंघा हुआ है। उसी का यह फल है जो कि माता जिता से पुत्र भिन्न प्रकृति के उत्पन्न होते हैं इत्यादि। यहां किये कमें से दूसरा जन्म होगा, बीज से फल का अनुमान होता है, कमें से पुनर्जन्म का और पुनर्जन्म से कमें का अनुमान होता है।। ३०॥

युक्तिश्चेषा—षद्धातुसमुदायाद् गर्भजन्म, कर्नुकरणसंयोगात् क्रिया, कृतस्य कर्मणः फळं नाकृनस्य, नाङ्कुरोत्पत्तिरयोजात्, कर्मस्सद्धां फळं नान्य€माद्वीजादन्य€योत्पत्तिरिति युक्तिः॥ ३१॥

युक्ति भी है कि — पृथ्वी, अप् , तेज, वायु, आकाश और चेतना इन छः धातुओं के समुदाय मिलने से गर्भ उत्पन्न होता है और कर्ता और करण ( साधन ) के मिलने से किया उत्पन्न होती है, कर्ता आत्मा, करण की पुरुष उनके संयोग से गर्भाश्य रूप क्षेत्र में जन्म होता है। किये हुए हो कर्म का फल होता है, न किये हुए कर्म का फल नहीं होता। जिल प्रकार बिना बीज के अंकुर उत्पन्न नहीं होता वेसे कर्म के अनुसार समान ही फल मिलता है यथा—एक जाति के बीज से दूसरी जाति का फल उत्पन्न नहीं होता। 1 ११॥

एवं प्रमाणैश्चलुभिरुपदिष्टे पुनर्भवे धर्मद्वारेष्ववधीयेत, तद्यथागुरुशुश्र्वायामध्ययने व्रतचर्यायां दारिक्रयायामपत्योत्पादने भृत्यभरणेऽविधिषूजायां दानेऽनिभध्यायां तपस्यनसूत्रायां देहवाङ्मानसे कर्मण्यविरुद्धे देहेन्द्रिय-मनोऽर्थ-बुद्धयात्म-परीक्षायां मनःसमाधाविति, यानि
चान्यान्यप्येवंविधानि कर्माणि सतामविगहिंतानि स्वर्ग्याण वृत्तिपृष्टिकराणि विद्यानान्यप्रभेत कर्तुम्, तथा हि कुर्वनिह चंव यशो छमते
प्रत्य च स्वर्गमिति तृतीया परछाकैवणा ज्याख्याता भवति ॥ ३२ ॥

इस प्रकार आसोपदेश. प्रत्यख, अनुमान और युति चारों प्रमाणों द्वारा । पुनर्जन्म के खिद्ध होने पर फर्म-साधन के मार्गों में विश्व क्यावे । यथा-स् भाता, पिता, आचार्य की सेवा, अध्ययन-पठन में, ब्रह्मचर्य्य काय, मन, का से मैथुन त्याग, ब्रह्मचर्य्यपालन, विवाह कर्म में, सन्तानोत्पत्ति, आश्रित जन् के पोषण में, अतिथि सरकार में, यथाशकि ान देने में, दूसरे के धन को ज चाहने में, इन्द्र सुख-तुःख सहने में, दूसरे के गुणों में दोग न देखने में, शरीर को बिना कष्ट पहुँचाथे शरीर, वाणी और मन स कर्म करने में, देहगरीका में, इन्द्रिय परीक्षा, मन परीक्षा, विपय की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा, आरम परीक्षा, और मन की समाधि (चित्तवृत्ति-निर्धय) में मन का लगाना ही धर्म मार्ग है। और भी दूसरे इसी प्रकार के कर्म. सज्जनों से अभिन्दत, पूजित, स्वर्ग सुख को देने वाले, जीवन पालन करने वाले हों, उनको करने का उद्योग करे, ऐसा करने पर इहलेक में यश मिलना है और माने पर स्वर्ग अथात् पुनर्जन्म में सुख सिलंगा, इस प्रकार से तीमर्ग परलोकैषणा भी कह दी। ३२।

अथ खलु त्रय उपस्तम्भाः, त्रिविधं बलम्, त्रीण्यायतनानि, त्रयो रोगाः, त्रयो रोगमार्गाः, त्रिविधा भिषजः, त्रिविधमीषधमिति ॥३३॥

तीन प्रकार के उपस्तम्म अर्थात् शर्रार को धारण करने वाले तस्य हैं, तीन प्रकार के बल हैं, तीन कारण हैं। तीन प्रकार के रोग हैं, तीन रागमार्ग हैं, तीन प्रकार के चिकित्सक हैं, तीन प्रकार की औपन्न हैं॥ ३३॥

त्रय उपस्तम्भा इति-आहारः,स्वप्नो, ब्रह्मचर्यमिति । एभिन्निभिर्यु-क्तियुक्तेरपस्तन्धमुपस्तम्भेः झरीरं बलवर्णोपचयोपचितमनुबक्ते याब-दायुःसंस्कारात् संस्कारमहितमनुपसेवमानस्य,य इहेबोपदृक्ष्यते ॥३४॥

तीन उपस्तम्म तस्व जो अरीर को धारण करते हैं, आहार, स्वप्म और ब्रह्मचर्य हैं। ये तीनों को युक्ति पूर्वक प्रयुक्त करने पर शरीर हद, मजबूत बल, वर्ण, पुष्टि से युक्त होता है, जब तक शरीर में धर्मांधर्म आयु के बनाने में कारण रहते हैं। इन तीनों उपस्तम्भों का उचित मात्रा में सेवन करना ही आयु का कारण है। अहित वस्तुवों का सेवन न करना ही आयु में कारण है, उन अहित वस्तुवों को यहीं पर कहेंगें॥ ३४॥

त्रिविधं बळिमिति सहजं काळजं युक्तिकृतं च । तत्र सहजं यच्छरी-रसस्वयोः प्राकृतम्, काळकृतमृतुविभागजं वयःकृतं च, युक्तिकृतं पुन-स्तद्यदाहारचेष्टायोगजम् ॥ ३४ ॥

तीन प्रकार का बळ है—एडइज, काळजन्य और युक्तिजन्य, इन में उत्पत्ति ि समय ही धरीर और मन का गर्भाधय में मिलता है जो बळ उसे सहज या आहार-विदार के हिंदारा और बाल्य, योवन और बुद्धावस्था में उत्पन बळ। योवनावस्था में बळा- षिक्य रहता है। बलकारक आहार या चेष्टा विहार से जो बळ उत्सक्त किया जाता है वह युक्तिकृत है॥ ३५॥

श्रीण्यायतनातीति अर्थानां कर्मणः काळस्य चातियोगायोग-मिध्या-योगाः । तन्नातिप्रभावनां हृत्यानामतिमात्रं दर्शनमनियोगः, सर्वशोऽ-दर्शनमयोगः, अतिस्कृतानिहिळ्छानिविष्ठकृष्ट-गैट-भेरवःद्भुत द्विष्ट-वीभ-स्स-विकृतादि-रूप-दर्शनं मिध्यायोगः । तथाऽनिमात्र-स्निन-पटहोस्कृ-ष्टादीनां शब्दानामतिमात्रं अवणमतियोगः, सर्वशोऽअवणमयोगः, परु-षेष्ठ-विनाक्षेपघान-प्रघषेण भीषणादि-शब्द-अवणं मिध्यायोगः । तथाऽ-तितीक्षणोमानिष्यन्दिनां गन्यानामतिमात्रं प्राणमनियोगः, सर्वशोऽप्राण्यायोगः। पूति-द्विष्टामेष्य-विक्तन-त्वपन-कुणप-पत्थादि घाणं मिध्यायोगः, तथा रसानामत्यादानमतियोगः, अनादानमयोगः, मिध्यायोगो राशि-वश्येष्वाहार-विधि-विशेषायनतेपूपदेक्ष्यते, तथाऽ तशीनोष्णानां स्पृश्यानां स्नानाध्यक्षेत्रस्तानादीनां चात्युपसेवनमतियोगः, मर्वशाऽनुप-सेवनमयोगः,स्नानादीनां शीनोष्णादीनां च स्पृश्यानामनानुपूर्व्योवसेवनं विषम-स्थानानिष्याताश्चि-सूत-संस्वर्शाद्यश्चिति मिध्यायोगः॥ ३६॥

रोग के आयतन अर्थात् कारण तीन हैं, अर्थ, अर्थार् इन्द्रियों के विषय कर्म और काल इन तीनों का अतियोग, अयोग और मिध्यायंग ये तीन रोगों के 'आयतन' हैं। बहुत चमकने वाले पदार्थ सूर्य आहि का देर तक देखना चत्त-इन्द्रिय का 'अतियोग' है, सर्वथा ही न देखना 'अयोग' है। बहुत क्लेशदायक पदार्थ का देखना, बहुत दूर की बस्तु को देखना, रीद्र, भयानक-डरावनी, अद्भव, अदिय, बीमरन और विकृत रूपों की देखना, आंख का 'मिथ्यायोग' है। इसी प्रकार बादल की घरघराइटको अधिक सुनना, ढोल या नगाड़े की आयाज को बहुत सुनना, तोर आदि के बहुत ऊँवे शब्द की अधिक सुनना, कान का 'अतियांग' है। सर्वथा न सुनना 'अवाग' है। कठोर, पुत्र धन आदि इष्ट वस्तुओं के नाश को सुनना, इष्ट वस्तु के मरण को सुनना, दुर्व-चन, तिरस्कार सुनना, भयोत्पादक भयानक शब्दों का सुनना, अंभिन्दिय का 'निथ्यायोग' है। आंत ताब ( मरिन आदि ) गन्य का सूपता, उप, चमेली आदि गन्ध का अधिक सूंघना, माल कंगनी आदि गन्ध का अधिक मात्रा में संघना, नासा का 'अतियोग' है। सर्वथा न संघना नाक का 'अयोग' है, सहीं दुर्गन्धयुक्त, गली की अपवित्र जहरीली बायु, मुदें की गन्य जैसी बस्तुओं की संघना नाक का 'मिथ्यायोग' है। इसी प्रकार मधुर आदि रसों का अधिक मात्रा में उपयोग रसनेन्द्रिय का 'अतियोग' है, सर्वथा रसों का न खाना अयंग है। आगे विमान स्थान (अ०१) में कहे हुए प्रकृति, करण, संयोग, देश, काल, उपयोग, न्स्योपयोक् और राशि इन आठ में से राशि को छोड़कर रोष सात के विरुद्ध आहार करने का नाम स्पनेन्द्रिय का 'मिश्यायोग' है। बहुत उपडे बहुत गरम स्पर्श, बहुत अधिक कान, बहुत मालिश, बहुत उपटन छगाना, त्वक्-्रनिद्रय का 'अनियोग' है। इनके विरुद्ध सेवन न करना 'अयोग' है, ऊंचे नीचे स्थान का, बोट पाय आदि और श्रव आदि अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श करना 'मिश्यायोग' है। इह ॥

तन्नेकं स्पर्शनेन्द्रियमिन्द्रियाणामिन्द्रियन्यापकं चेतः, समवायि स्प-श्लेनव्याप्तकमपि च चेतः, तस्मात्सर्वेन्द्रियाणां व्यापकस्पर्शकृतो यो भावविशेषः सोऽयमनुष्रशयात्पञ्चविधिक्षविधविकल्पो भवत्यसात्स्येन्द्र-यार्थसंयोगः; साल्यार्थो ह्यपशयार्थः॥ ३०॥

इन पांच जानेन्द्रियों में से एक स्पर्शन (स्वचा) इन्द्रिय शेष घाण, रहना, चसु और कर्ण इन चार इन्द्रियों में ऑर गुरा, लिंग, हाथ, पैर और वाणी में भी ब्यापक हैं और यह त्वग्-इन्द्रिय मन के साथ सम्वाय सम्बन्ध से संयुक्त है, इसिंख स्वग् इन्द्रिय स्व इन्द्रियों में फैली होने से ओर चिच्च का इस त्विमिद्धिय के साथ समवाय सम्बन्ध से खुडा हुआ मन, आत्मा के अभीष्मित वित्य की सहण करने के लिये स्वर्शेन्द्रय द्वारा प्राप्त मार्ग से, उस विषय को प्रहण करने के लिये स्वर्शेन्द्रय द्वारा प्राप्त मार्ग से, उस विषय को प्रहण करने वाली इन्द्रियों में व्यापक त्वक् के स्वर्श से उत्यक्त जो अपने अपने विषय के ज्ञान विशेष उत्यन्म होते हैं, वे शर्रार के अनुक्ल न होने पर, पांच प्रकार के होने पर भी तीन प्रकार होते हैं। यथा ( १ ) 'असार्ग्यन्द्र्यायसंग्रेग' अयांत् इन्द्रियों का विषय के साथ अनुचित रूप से संयोग होना अतियोग, अयोग और मिस्या-योग इन तान प्रकार का हो जाता है । साल्य का अर्थ उपशय है, शरीर के को अनुकूल पढ़े वह 'साल्य' है ॥ ३७ ॥

कर्म बाङ्-मनः-शरीर-प्रवृत्तिः । तत्र बाङ्मनःशरीरातिप्रवृत्तिरतिन् िगः, सर्वशोऽप्रवृत्तिरयोगः, वेग-घारणोदीरण-विषम-स्खळन-गमन्-प-कृताङ्ग-प्रणिधानाङ्ग-प्रदृषण-प्रहार-मदन-प्राणीपरोध-संक्छेशनादिः शा-रितरो प्रिथ्यायोगः । सूचकानुताकाछ-कछहाप्रियाबद्धानुपचार-परुष-बच- नादिर्वाङ्मिध्यायोगः । भय-शोक-क्रोध-छोभ-मोह-मानेर्ध्या-मिध्यादश-नादिर्मानसो मिध्यायोगः ॥ ३८ ॥

वाणी मन और शरीर इन की चेष्टा का नाम 'कर्म' है, इन में वाणी, मन और शरीर की अतिप्रकृत्ति का नाम 'अतियंग' है। इन का सर्वथा प्रकृति न होना 'अयोग' है। वाणी, मल-मृत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकना, अनुपस्थित वेगों को वल्यूर्वक बाहर निकालना, सम स्थान पर विषम (टेद्धा-मेद्धा) गिरना, अनुचित रूप से चलना, उंचे स्थान से कूदना, अंगों को टेट्ढा-मेद्धा करना, अंगों को पीइन करना, खुंजाना. दवाना आदि, अङ्गों पर दण्ड आदि से प्रहार करना, अङ्गों को मर्दन करना, श्वास वन्द करना, मंक्लेश वल, उपवास आदि, विषम रूत्य आदि कर्म भी शरीर के 'मिष्यायोग' हैं। निन्दा, चुगली, मिथ्या वोलना, विना समय के बात करना, झगड़ा करना, जीको दुःखाने वाला अधिय, असम्बद, प्रतिकृत्व और कर्कश बोलना, वाणों का 'मिष्यायोग' है। भय, शोंक, चिन्ता, क्रोप, लोभ, मोइ, अज्ञान, मान, अहंकार, ईंक्य्रां, मिथ्यादर्शन, नास्तिक्य बुद्धि ये मन के 'मिथ्यायोग' हैं। ३००॥

संप्रदेण चातियोगायोगवर्जं कर्म वाङ्-मनःशरोरजमहितमनुप-दिष्टं यत् तच मिथ्यायोगं विद्यात् ॥ ३६॥ इति त्रिविध-विकल्पं त्रिवि-धमेव कर्म प्रजापराध इति व्यवस्थेत् ॥ ४०॥

संक्षेप में—चाणी, मन और शरीर के जो आईतकारी और नहीं कहे हुए कर्म हैं, जिनका अतियोग या अयोग में समावेश नहीं होता, वे सब 'मिय्या-योग' जानने चाहियें। वाणी, मन और शरीर इनके अतियोग अयोग और मिथ्या-योग को 'प्रशापराध' कहते हैं ॥ ३६-४० ॥

शीतोष्ण-वर्ष-छक्षणाः पुनर्हेमन्त-प्रीष्म-वर्षाः संवत्सरः स काळः। तत्रातिमात्र-स्वलक्षणः काळः कालातियोगः,हीन-स्वलक्षणः कालः काळा-योगः, यथास्वळक्षण-विपरीतळक्षणस्तु काळः काळिमिध्यायोगः। काळः पुनः परिणाम उच्यते।। ४९॥

हेमन्त और शिशिर शीत काल, वसन्त और श्रीघ्म उष्ण काल, वर्षा और शरद् और वर्षा काल । इस प्रकार से हेमन्त ,शिशिर, वसन्त, श्रीघ्म, वर्षा और शरद् इन छः ऋतुओं वाला सम्बत्सर रूप काल, शीत, उष्ण और वर्षा के रूप में तीन प्रकार का है। इन में अपने लक्षणों से अधिक हेमन्त आदि का होन् काल का 'अतियोग' है, शीतकाल में बहुत अधिक शीत, श्रीघ्म में बहुब अधि गरमी, वर्षा काल में बहुत अधिक बरसात पड़ना ये काल के 'अतियोग' है. और हेमन्त आदि काल में अपने लक्षणों से कम शीत आदि का होना 'अयोगः है। हेमन्त आदि काल में अपने लक्षणों से विपरीत लक्षणों का होना अर्यान् श्रीत काल में वर्षा गारमी पड़ना, गर्मियों में श्रीत या वर्षा होना, वर्षा काल में शीत या गरमी पड़ना, काल का 'मिश्यायोगः है। काल का हो दूसरा नाम 'परिणामः है। ४१।

इत्यसात्रयेन्द्रियार्थरायोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति त्रयस्त्रिविध-विकल्पाः कारणं विकाराणाम्, समयोगयुक्तास्तु प्रकृतिहेतवो भवन्ति।। सर्वेषामेव भावानां भावाभावौ नास्तरेण योगायोगातियोगमिथ्या-योगान् समुपरुभते। यथास्वयुक्त्यपेक्षिणौ हि भावाभावौ ॥ ४३॥

ये ऊपर कहे 'असालयेन्द्रियार्थ 'प्रज्ञापराय' और 'परिणाम' ये तीनों अति-योग, अयोग मिथ्यायोग के द्वारा स्व रांगों के कारण बनते हैं। इन्द्रियार्थ संयोग, बुद्धि-संयोग और कारू-संयोग ये तीनों स्वास्थ्य के कारण बनते हैं। क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में जितने ही परार्थ हैं, उनके दो ही स्वरूप हैं, एक भाव दूसरा अभाव। अपने स्वरूप में रहने का नाम 'भाव' और अपने स्वरूप में भिन्न दूसरे स्वरूप से रहना 'अभाव' है। ये दोनों (भाव और अभाव) काल, बुद्धि और इन्द्रियार्थ संयोग के समयोग, अतियोग, अयोग और मिथ्या-योग के जिना नहीं होते॥ ४२-४३॥

त्रयो रोगा इति-निजागन्तुमानसाः। तत्र निजःशरीरदोष-समुखः, आगन्तुर्भूत-विष-वाथ्वग्नि-संप्रहारादि-समुखः, मानसः पुनरिष्टस्या-कामान्डाभाषानिष्टस्योपजायते ॥ ४४ ॥

रोग तीन प्रकार के हैं, (१) निज जो अपने शरीर में उत्पन्न हैं, (२) अग्रगन्तुज और (३) मानस । इनमें (१) निज जो शरीर के दोस बात, पित्त, कफ के कारण उत्पन्न होने वाले हैं। (२) आग्रन्तुज भूत, विष, स्थावर, जंगम विष से जन्य, दुष्ट बायु से, आग से बोट आदि से उत्पन्न होने बाले (३) इष्ट वस्तु के न मिलने और अनिष्ट वस्तु के मिल जाने से मानस रोग उत्पन्न होते हैं। ४४ ॥

तत्र बुद्धिमता मानसः ज्याधि-परीतेनापि सता बुद्धया हिताहितम-वेक्यावेक्य धर्मार्थकामानामहितानामनुपसेवने हितानां चोपसेवने पतित्व्यम्, नद्यन्तरेण छोके त्रयमेतन्मानसं किञ्चिक्तव्यदि-युसं वा क्षाः सं वा, तस्मादेतवानुष्ठेयं, तद्विधाष्टद्धानां चोपसेवने प्रयतित्व्यम्, भारम-देश-काल-यल-क्षानिक क्षाने यथायच्चेति ॥ ४४॥ बुद्धिसान् सनुष्य को चाहिये कि सानस ब्याधि के रहते हुए भी लोभ, कास, कोच, मोह के विपरीत, उत्तम बुद्धि से हित और अहित कार्यों का विचार करते हुए, धर्म, अर्थ और काम इनके अहितकारक कार्यों को छोड़ने में, तत्पर, एवं धर्म, अर्थ और काम के लिये हितकारी कार्यों को सेवन करने में प्रयत्नवान् रहना चाहिये। क्योंकि रंगार में धर्म अर्थ और काम तीनों के विना मनोजन्य खुख वा दुःख कुछ भी नहीं होता। इसलिये इन ( धर्म, अर्थ और काम ) के हितकारी कार्यों का महण और अहितकारी कार्यों का स्थाग करने में प्रयत्नधील रहना चाहिये, इन के लिये विद्यानुद्ध पुरुषों का सेवन करना चाहिये। अत्म-ज्ञान, वल-ज्ञान, वल-ज्ञान, और शक्ति ज्ञान के लिये उचित रीति से प्रयत्न करना चाहिये।। ४५॥।

भवति चात्र । मानसं प्रति भैषज्यं त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम् । नद्विद्यसेवा विज्ञानमात्मादीनां च सर्वशः ॥ ४६ ॥ इति ।

और इस प्रसङ्घ में एक रखंक है औषध धर्म, अर्थ, काम ( त्रिवर्ग ) का सेवन करना, धर्म, अर्थ काम इन को उपदेश करने वाठे विद्याद्वद पुरूप की सेवा करना, आत्मज्ञान, देश, काल, वरु आदि का जान करना मानस रोगों

की औषध है।। ४६॥

त्रयो रोगमार्गा इति-शास्त्रा, मर्मास्थिसन्धयः, क्षेष्ठश्चः तत्र शास्त्रा रक्तादयो धातवस्त्वक् च, स बाह्यो रोगमार्गः। मर्माणि पुनर्वस्ति-हृदय-मूर्घादीनि. अस्थि-सन्धयोऽस्थि-संयोगाः, तत्रोपनिबद्धाश्च स्नायुकण्डराः, स मध्यमो रोगमार्गः। कोष्टः पुनरुच्यते महास्त्रोतः शरीरमध्यं महा-निम्नमामपकाशयङ्चति पर्यायग्रद्देस्तन्त्रे, स रोगमार्ग आभ्यन्तरः।४७।

रोगों के तीन मार्ग हैं, जंसे—(१) जाला, (२) ममं, अस्य-सियां और (३) कोष्ठ। इन में शाला रक्त आदि छः धातु और त्वचा ये सात बाह्य रोगमार्ग हैं, वस्ति (मूत्राधय), हृदय (दिल) और धिर, मस्तिष्क एक सौ सात ममं ओर अस्य (इड्डिगां), सन्वियां (अस्थियों के बोड़), तथा इन में बंधी हुई स्नायु और कण्डरावें ये 'मध्यम रोगमार्ग' हैं, यह दूसरा मार्ग है। शर्रार के बोच में, वड़ा भारी खोत, वड़े भारी गढ़े के तुल्य है, इस को आमाध्य या पकाध्य के नाम से कहते हैं, यह तीसरा 'आभ्यन्तर रोगमार्ग' है।। ४७॥

तत्रगण्ड-पिडकाल्डव्याची-चर्म-कोलाधि-मास-महक-कुष्ठ-व्यङ्गादः विकारा बह्मिगेजाञ्च वीसर्प-इवयथु-गुल्माशी-विद्रव्यादयः शास्त्रातु स्वारिणो अवन्ति रोगाः॥ १८ ॥

18K

पश्च-वध-महापतान हार्दित-शोष-राजयश्वमारिय-मन्धि-मुन्-भुन-भुन-ज्ञाइयः शिरो-हृद्धस्ति-रोगादयश्च मध्यम-मार्गानुभारिको भवन्ति रागाः॥ द्यातीसार-च्छर्यलमक-विपूचिका-कास-श्वास-हिकाऽऽनाहोदर-रहीहारयोऽन्यमार्ग बाश्च वीसर्प-३वयथु-गुल्मार्शी-विद्रध्याद्यः काष्ठ-मा-र्जानमारिणो भवन्ति रोगाः॥ ४०॥

१०

इन में गण्ड ( शोथ, गलगण्ड रोग नहीं ), फुन्सी, अलजी, अरची, चर्म, कील, अधिमांस, मशक ( मस्से ), कुछ, व्यंग, आर अजगिक्क आदि रांग 'बहिमांग' में होते हैं । बासर्प, स्तन, गुल्म, अर्थ, बिद्धि आदि राग शाखानु-सारी अर्थान् रकादि मार्गी के अनुमारी होते हैं। पश्चाघात, मन्याग्रह, अरतानक अर्दित, बोप, राजपश्मा, अस्थि शूज, सन्धिशूब, गुदभंश आदि, हिका आदि एवं शिरो रोग, हृदय रोग तथा बस्ति रोग और अण्ड वृद्धि भी ये मध्यम, मार्गा-मुसारी कोग हैं। बबर, अतीवार, छर्दि, अन्यक, विषु विका, (हैजा) कास, इवास, हिका, आनाह, उदर, प्लोहा, आदि रोग 'अन्तर्मार्ग' से उत्पन्न होते हैं। बीसर्, सुनन, गुरुम, अर्ग, और विद्विध जो शाखानुसारी रोग हैं, वे काछानु-सारी होते है, ( रकानुनार। राग काष्टानुनारी नहीं हाते और कोष्टानुसारी राग शालानुवारी रांग नहीं होते ) ॥ ४८--५० ॥

त्रिविधा भिषज इति-

भिवक् उद्म बराः सन्ति सन्त्येके सिद्धसाधिताः । सन्ति वंदागुणयुकास्त्रावधा भिषता सुवि ॥ ५१ ॥

भिषकु भा तान प्रकार कहाते हैं, १. छन्न नर, २. विद्ववाधित और ३. वैद्य गुणां सं युक्त ये तान प्रकार के चिकित्स क इस प्रथ्वी पर मिलते हैं ॥५१॥

वैद्यभाण्डीषधैः पुस्तः पञ्जवैरवलाकनैः।

छमन्ते ये मिषक् अन्दमज्ञास्ते प्रतिरूपकाः ॥ ५२ ॥

छसनर वैद्या का लक्षण-वैद्यो या ओपाधेयों के वर्तन, पुस्त अर्थात मिही या लांदे के बने मनुष्य के दाचे, पुस्तको, पत्तों को देखने से जो मनुष्य 'भिषक्' शब्द प्राप्त करते हैं, वे बंद्यों के नकलचा द्वागा मूख हैं, वे त्याज्य हैं ।५२।

श्री-यशान्त्रान-सद्धानां व्यवदेशादतांद्वधाः । बैचराव्दं क्रमन्ते ये ब्रेयास्ते सिद्धसाधिताः ॥ १३ ॥

ा विद्यााध्य वेदा-अन्य स्थान पर विकित्वा कर्म में यश, ज्ञान, और सफ-्थ्या प्राप्त (क्य हुए वेद्या के नाम से घोखा करके जो वेद्य दन जाते हैं, उनकी हिरुद्धापितः वैद्य समझना । इनको भी छोड़ देना चाहिये॥ ५३॥

प्रयोग-ज्ञान-विज्ञान-सिद्धि-सिद्धाः सुखप्रदाः । जीविताभिसरा ये स्युर्वेशत्वं तेष्ववस्थितम् ॥ ५४ ॥

सद्वैद्य का टक्षण—शीषच का, प्रयोग और शास्त्र का ज्ञान, लोक व्यव-हार के जानने, प्रख्यात एवं रोगियों को सुखी करने वाले 'प्राणाभिसर' कहाते हैं। इन्हीं पुरुषों में वैद्य का लक्षण विद्यमान है। उन्हीं को वैद्य कहना चाहिये।

त्रिविधमीषधमिति दैवव्यपाश्रयम्, बुक्तिव्यपाश्रयम्, सन्दावज-यश्च । तत्र दैवव्यपाश्रयं मन्त्रीषधि-मणि मङ्गल-बल्युपहार-होम-नि-यम-प्रायश्चित्तोषवास-स्वस्त्ययन-प्रणिपात-तीर्थगमनादि, युक्तिव्यपाश्रयं पुनराहारौषधद्रव्याणां योजना । सन्दावजयः पुनरहितेभ्योऽथेभ्यो मनो-विनिश्रहः ॥ १५ ॥

औषभ तीन प्रकार की है—देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और उत्त्वावजय। इनमें दैव-व्यपाश्रय देव अर्थात् ईश्वर पर आश्रित औषध, मन्त्र, ओषधि, मणि, मंगल, शुम कम्मे, नियम, प्रायक्षित्त, उपवाच, खिंतवाट, नमस्कार तीथांटन आदि हैं। युक्ति अर्थात् योग पर आश्रित औषध आहार एवं औषध द्वव्यें दोष नाश्चक पदार्थों को योजना। उत्तवावजय—मन, को अहितकारक विषयों से रोकना तीसरी प्रकार की औषध है। ५५।।

शारीर-दोष प्रकोपे तु सलु शरीरमेवाऽऽशित्य प्रायशिक्षविधमौषध-मिच्छन्ति-अन्तःपरिमार्जनम्, बिहःपरिमार्जनम्, शक्कप्रणिषानं चेति । तत्रान्तःपरिमार्जनं यदन्तःशरीरम् जुप्रविद्यौषधमाहार-जात-व्याधीन् प्रमार्षि । यत्पुनवेहिःश्पर्शमाशित्याभ्यङ्ग-स्वेद-प्रदेषकोन्मर्दनाधौरा-मयान् प्रमार्षि तद्वहिःश्परिमार्जनम् । शक्कप्रणिधानं पुनरुखेदन-भेदन-व्यध-न-दारण-स्रेस्ननेत्याटन-प्रच्छन-सीवनैषण-क्षार-जलौकसरुचेति ॥ ५६ ॥

धरीर के बात, पिरा, कफ इन दोवों के कुपित होने पर धरीर को ही आश्रय करके तीन प्रकार की औषधों का विशेष रूप से व्यवहार करते हैं। जैसे अन्तःपरिमार्जन, बहिःपरिमार्जन और धाक-प्रणिधान । इनमें जो औषध या आहार शरीर के अन्दर पुसकर उत्पन्न हुए रोगों को धान्त करता है वह 'अन्तःपरिमार्जन' है और जो शरीर के बाहर ही त्वचा पर अभ्यंग, स्वेद, प्रलेप, परिषेक, उन्मर्दन ( माल्खा ) आदि द्वारा रोगों को धान्त करता है, उसे 'बहिः, परिमार्जन' कहते हैं। छेदन ( दो करना ) भेदन ( आध्य के अन्दर घुसना अध्यन ( आध्यों से मिन्न स्थान में भेदन करना ), दारण ( चीरना ), लेखनर्व ( खुरेचना ), उत्पादन ( उसाहमा ), प्रज्वनर ( शक्त आहि से काइना, )

सीवन (सीना), एषण (नाइ) या गति वण को इंडना), खार (इन्यों को अस्मकर धरण होने वाला सार भाग), जलीका (जॉक) इनके उपयोग को शक्त-प्रणियान कहते हैं।। ५६।।

प्राज्ञो रोगे समुत्पन्ने बाह्येनाऽऽभ्यन्तरेण वा । कर्मणा छभते शम शस्त्रोपक्रमणन वा ॥ ४७॥ बालस्तु खलु मोहाद्वा प्रमादाद्वा न बुध्यते । उत्पद्यमानं प्रथमं रोगं शत्रुमिनाबुधः॥ ५८॥ अण्हिं प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चाद्विवर्धते। स जातमूला मुण्णाति बलमायुश्च दुर्मतेः ॥ ५६ ॥ न मुद्धो स्थाते संज्ञां तावदावन पीड्यते। पांडितस्तु मति पश्चात्कुरुते व्याधिनग्रहे ॥ ६० ॥ अथ पुत्रांख दारांख ज्ञातीखाऽऽह्य भाषते। सर्वस्वेनापि मे कश्चिद्धपगानीयतामिति ॥ ६१ ॥ तथाविधं च कः शक्तो दुर्बलं ज्याधिपीहितम्। क्रशं क्षीणेन्द्रियं दीनं परित्रातुं गतायुषम् ॥ ६२ ॥ स त्रातारमनासाद्य बालस्त्यजति जावितम्। गोधा लाङ्गूलबद्धेवाऽऽवृष्यमाणा बलीयसा ६३ ॥ तस्मात्प्रागेव रंगेभ्यो रंगेषु तरुणेषु वा । भेषजैः प्रतिकुर्वीत य इच्छेत्सुस्त्रमात्मनः ॥ ६४ ॥

बुदिमान् रांग के होने पर 'बहि:परिमार्जन' अथवा 'अन्तःपरिमार्जन' या 'शक्क-किया' से शान्त पास करता है। परन् बाल, अनिमक्क पुष्प मोह वश अथवा प्रमाद ने उत्पक्ष होते हुए रोग को पहिले हे उसी प्रकार नहीं जानता; जिस प्रकार मूर्ज अपने उत्पक्ष होते हुए शत्रु को नहीं पहिचानता । रोग प्रथम स्हम रूप में होता है, और पीछे बढ़ जाता है। बढ़ने पर इस रोग की जह जम जाती है, जह पकड़ केने पर रोग मूढ़ व्यक्ति की आयु और बढ़ दोनों को हर लेता है। जब तक मनुध्य रोग से पीड़ित नहीं होता, तब तक प्रतीकार का विचार नहीं करता और जब दुःखित हो जाता है, तब रोग के निराकरण सोचा करता है। सब पुत्रों, जियों और जाति स्मिन्धयों को बुखा कर कहता के 'मेग सबंस्व देकर मी किसी वैद्य को लाओ' इस प्रकार के रोगमस्त, नबंल, स्रीणेन्द्रिय, हीन, मरणासक व्यक्ति की कोन वैद्य रहा कर सकता है? वह मृह रहा करने वाले को न पाकर प्राक्ष राग देता है, जिस प्रकार पूंछ में

रस्ती के वॅथी गोह बलवान पुरुष हारा श्लीवने पर मर जाती है—पंदेते ही वह भी मर जाता है। इसलिये जो व्यक्ति सुख चाहे वह रोगों के उत्पन्न होने से पूर्व, (संच्यावस्था में, रोगों की तहणदशा में) ही दांघों का औषिषयों से प्रतीकार करें ॥ ५० ६४ ॥

तत्र रहोकौ ।

एषणाश्चाप्युपस्तम्मा बलं कारणमामयाः । तिस्रेषणीये मार्गाश्च भिषजो भेषजानि च ॥ ६४ ॥ जित्वेनाष्ट्रौ समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता । भावा भावेष्वसक्तेन येषु सर्वं प्रतिष्ठिनम् ॥ ६६ ॥ इति । «

तिक्षेपणीय अध्याय में बुद्धिमान् ऋषि इष्णान्नेयने तीन एषणार्वे, उपस्तम्म, बल, रोमों के कारण, रोममार्ग, वैद्य, भेषज्य, औषध, इन आठों के तीन तीन मेद कर कल्पना शहित उपरेश किये हैं ॥ ६५-६६ ॥

> इत्यन्निवेशकृते तन्त्रे चरकम्तिसंस्कृते सूत्रस्याने निर्देशचतुरुके तिखेषणीयो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

## द्वादशोऽध्यायः ।

अथातो वातकळाकळीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'वातकलाकलाय' नामक अध्याय का ब्याख्यान करेंगे, जैसा मगवान आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

वातकळाकळ्डानमधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः समु-पविश्य महर्षयः पप्रच्छुरन्योन्यं किंगुणो वायुः, किमस्य प्रकोपनम्, चपशमनानि वाऽस्य कानि, कथं चैनमसंघातवन्तमनवस्थितमनासाच प्रकोपनप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमर्यान्त वा, कानि चास्य कुपिता-कुपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरवः कर्माणि बहिःशरीरेक्यो वेति ॥ ३ ॥

बायु के अंशंश विकल्पना के सम्बन्ध में महर्षि लोग एकत्र होकर परमें एक दूसरे के मत जानने के किये पूछने लगे कि—बायु के क्या गुण हैं? बायु को प्रकृपित करने वाले कीन से कारण हैं? कुपित बायु को शान्त करने वाली कौन सी बस्तुएं हैं ? और किस प्रकार से इस अपूर्ण, अहहय एवं निरन्तर मितिशील, चंचलस्यभाव वायु को बिना प्राप्त किये कुपित करने वाली वस्तुएं इसे कैसे कुपित करती हैं, अथवा शान्त करने वाली वस्तुएं किय प्रकार से इस को शान्त करती हैं? और शरीर के अन्दर गित करने वाले एवं लोक में चलने वाले, कुपित एवं लोक में चलने वाले, कुपित एवं लोक में वाले करने वाले एवं लोक में चलने से कमें हैं, और शरीर के बाहर लोक में गित करते हुए इस के कीन से कमें होते हैं ? ॥ ३ ॥

अत्रोताच कुराः साङ्कृत्यायतः-रूख्न-छघु-रुगित-दारुण-खर-विशदाः षडिसे वानगुणा भवन्ति ॥ ४ ॥

इस प्रसङ्घ में ऋषि शङ्कत्यायन कुश बोले—वायु के रूख, रुषु, श्रीत, दारुण, खर, विशद ये छः गुण होने हैं।।४॥

तच्छु ह्वा वाक्यं कुमारशिरा भरद्वाज खवाव—एवमेनदाथा भग-वानाह. एत एव वातगुणा भवन्नि, स त्वेतंगुणंद्रव्येरेतंप्रभावेश्व कर्मभिरस्यस्यमानैर्वायुः प्रकोपमापद्यते, समानगुणाध्यासो हि धात्नी वृद्धिकारणमिति ॥ ५ ॥

इस को सुनकर ऋषि कुमारिक्षा मरद्वाज बोले—"जिस प्रकार आपने कहा, ठीक इसी प्रकार है। ये रूख आदि छः गुण ही बाय के हैं, इसिलये इन गुणों बाले पदार्थों इन गुण बाले प्रभावों और इन गुण बाले कमों के पुनः २ सेवन करने से बायु का प्रकोप हांता है। क्योंकि बायुओं के समान गुण बाले पदार्थों बा कमों के पुनः २ सेवन करने से बायुओं को इदिह होती है"।।॥।

तच्छ त्वा बाक्यं काङ्कायनो बाह्मीकभिषगुवाच—एवमेतचया भगवानाह, एतान्येव वानप्रकोपनानि भवन्ति, अतो विपरोतानि स्रत्यस्य प्रशमनानि भवन्ति, प्रकोपनविपर्ययो हि धातूनां प्रशमकारण-मिति ॥ ६ ॥

इस बात को मुनकर काङ्कायन नाम बाङ्कोक (बल्ख़) देश के वैद्य बोळे— "जिस प्रकार आपने कहा ठीक ऐसा ही है। ये ही कारण बात को कुपित करते हैं। इनके विपरीत स्निग्ध, गुरु, उष्ण, मृदु, पिन्छिल, इन्द्र्यण, स्थून, रिचर, गुण बाले इस्य बा इस प्रकार के कर्म इस कुपित बायु को प्रशमन करते हैं। ःयोंकि कोपक बस्दुओं के कारणों के विपरीत गुण बाले इस्य धातुओं को धान्त करते हैं।। इ ।।

तच्छ् त्वा वाक्यं बडिशो धामार्गव ख्वाच-एवमेत्रद्यथा भगवा-

नाह, एतान्येव वातप्रकोपप्रशमनानि भवन्ति, यथा होनमसंघातनमव-स्थितमनासाद्य प्रकोपप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा, तथाऽतु-ज्याख्यास्यामः । वातप्रकोपनानि खलु रूक्ष-लघु-शीत-दारुण-स्था-विशद-शुचिर-कराणि शरीराणाम्, तथाविषेषु शरीरेषु वायुराश्रयं, गत्वाऽऽत्या-व्यमानः प्रकोपमापद्यते, वातप्रशमनानि पुनः निनध-गुरूष्ण-रूलकृष्ण-मृदु-पिच्छिल-घन-कराणि शरीराणाम्, तथाविषेषु शरीरेषु वायुरसञ्य-मानश्चरन् प्रशान्तिमापद्यते ॥ ७॥

कांकायन ऋषि के बचन मुनकर बिडिश धामार्गब बोले — आपने जो कहा सो ठीक ही कहा है। ये ही आपके कहे हुए कारण वायु को कुणित और शान्त करने वाले होते हैं। जिस प्रकार कि इस सूक्ष्म एवं निरन्तर गतिशोल वायु को प्राप्त करके ये रूख आदि गुण इस बायु को कुणित करते हैं, तथा शान्त करते हैं इसकी व्याख्या करेंगे। बात को कुणित करने वाले द्रव्य शरीर को रूख लघु ठण्डा दारुण (किंटन) खरखरा विशद (जो चिप चिपा न हो)और छिद्र युक्त कर देते हैं। रूख लघु आदि शरीर में आश्रय पाकर संचित हुआ वायु प्रकृषित हो जाता है। वात को शान्त करने वाले द्रव्य एवं कर्म शरीर को स्निग्ध, गुरु, उष्ण (गरम), रुख्ण, मृदु (कोमल), चिपचिपा, तथा गादा कर देते हैं। इस प्रकार के शरीर में संचार करता हुआ वायु आश्रय न पाकर शान्त हो जाता है।। ७॥

तच्छु त्वा बिह्मवचनमवितथसृषिगणैरनुमतसुवाच वार्योविदो राजिः-एवमेतत्सर्वमनपवादं यथा भगवानाह, यानि तु खळु वायोः कुपिताकुपितस्य झरीराझरीरचरस्य झरीरेषु चरतः कर्माण बिहः झरीरेश्यो वा भवन्ति, तेषामवयवान् प्रत्यक्षानुमानोपमानैः साध-यित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाझक्ति प्रवक्ष्यामः, वायुस्तन्त्र-यन्त्र धरः, प्राणोदान-समान-व्यानापानातमा, प्रवतंकरचेष्टानामुवावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वोन्द्रयाणामुचोजकः, सर्वोन्द्रयार्थानामभिवोदा, सर्व-शरीर-धातु-व्यूह-करः, सन्धानकरः झरीरस्य, प्रवतंको वाचः, प्रकृतिः स्पर्श-सन्वयोः, आत्रस्पर्शनयोमूळं, हर्षोत्साहयार्थोनिः; समीरणोऽन्नेः, दोषसञ्चावणः, क्षेपा विहर्मछानां, स्यूळाणुस्नातसां भेत्ता, कर्ता गर्मा-कृतीनाम्, आयुषाऽनुवृत्त-प्रत्यय-भूता भवत्यकृपितः। कृपितस्तु खळु। इरितस्त वार्योने झरीरं नानाविधविकारक्ष्यत्मति वस्वप्र्यायुष्ठायुष्ठायुप्रस्ति, सर्वोन्द्रयाण्युपहन्ति, विनिहन्ति गर्भान् विकृतिमा-

पाद्यत्यतिकार्डं धारयति, भय-शोक्त-मोह-दैन्यातिप्रछापाञ्चनयति, प्राणाश्चोपरुणद्धि ।

प्रकृतिसृतस्य खल्बस्य छोकेषु चरतः कर्माणीमानि भवन्ति, तद्यथा-धरणीधारणं, ज्वळनोज्जवाळनं, आदित्य-चन्द्र-नश्चत्र-प्रह गणानां सन्तान-गति-विधानं सृष्टिश्च मेधानां, अपां च विसर्गः, प्रवर्तनं स्रोतसां, पुष्पफळानां चाभिनिर्वर्तनम्, चद्वेदनं चोद्विदानां, ऋतुनां प्रविभागः, विभागो धातुनां धातुमानसंस्थानव्यक्तिः, बीजाभिसंस्कारः, शस्या-भिवधनमविक्छेदोपशोषणेऽवैकारिक-विकाराइचेति।

प्रकृषितस्य खल्बस्य लोकेषु चरतः कर्माणोमानि भवन्ति, तद्यथा-उदरीहनं सागराणां, उद्वतेनं सरसां शितसरणमापगानाम्, आकम्पनं च भूमेः, आधमनमम्बुदानां, शिखरिशिखरावमथनं, उन्मधनमनाकहानां, नीहार-निर्द्वाद-पांधु-सिकता-मत्त्य-भेकारग क्षार रुधिराश्माशनि-विसर्गः ज्यापादनं च षण्णासृत्नां, शस्यानामसंघातः, भूतानां चोपसर्गः, भावानां चाभावकरणं, चतुर्युगान्तकराणां मेथ-सूर्यानलानिजानां विसर्गः।

स हि भगवान् प्रभवश्याव्ययक्ष, भूतानां भावाभावकरः, सुझा-सुक्षयार्विधाता, मृत्युः, यमो, नियन्ता, प्रजापतिः, अदितिः, विश्वकर्मा, विश्वरूपः, सवगः, सवतन्त्राणां विधाता, भावानामणृविभुविष्णुः, क्रान्ता छोकानां, वायुरेव भगवानिति ॥ = ॥

बिद्य के सस्य एवं ऋषियां के अनुमोदित उस बचन को सुन कर राजर्षि वार्योविद ने कहा—आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, अयात् इन नियमों के प्रतिकृत एक भी उदाहरण नहीं है। "अपवाद!"का अर्थ निन्दामी होता है। अभिप्राय यह है कि सब ऋषियों का इस विषय में एक हो मत है। कुपित तथा शान्त हुये श्रारीर में संचार करने वाले एवं शरीर से बाहर संचार करने वाले वायु के शरीर में तथा शरीर से बाहर जो कर्म हैं उनके अवयवों को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध कर तथा वायु को नमस्कार कर यथाशकि कहूँगा। वायु शरीररूप यन्त्रों को धारण करने वाला है। 'तन्त्र' शब्द से शरीररूप धातुओं के जो अपने-अपने नियम हैं उनसे अभिप्राय है। यन्त्र से अभिप्राय शिसके हारा शरीररूप धातुओं का एक जगह से कुसरी जगह जाना आदि व्यापार होता है। अर्थात् तन्त्र (नियम) एवं यन्त्र दोनों को धारण करनेवाला है।

बायु प्राणादि पांच रूपों वाका है। सम्पूर्ण उच्च या नीच विविध प्रकार की चेष्टाओं का प्रवर्त्तक है, अनका नियासक तथा नेता (केजाने वाका) है (बायु 142

मनको अनिष्ट विषय से भीटा कर इष्ट विषय में लगाता है ) यही बाय सम्पर्ण इन्टियों को विषयों में प्रेरणा करता है।

सम्पूर्ण शब्द आदि इन्द्रियों के विषयों का वहन करने बाला भी बाय हो है। बाग ही शरीरस्य धातुओं को यथानियम अपने २ स्थलों पर स्थापित करता है। शरीर को जोड़ने वाला भी यही वायु है, वाणी को प्रश्च करने वाला, स्पर्श तथा शब्द की प्रकृति (कारण ) भोत्रेन्द्रिय एवं स्पर्शनेन्द्रिय का मल कारण वायु ही है।

यह वाय हर्ष तथा उत्साह की योनि है (अभिव्यक्ति) का कारण है । अग्नि का प्रेरक शरीरस्य दोवों का शोवण करनेवाला। मलों को बाहर निकालने वाला, स्थल एवं सुक्ष्म स्रोतों को मेदन करने नाला,शारीरात्यत्ति के समय गर्भ की आक-तियों को बनाने बाला भी बाय ही है। यह बाय आयु के अनुवर्तन-परिपालन का कारणभत होता है । उपर्यक्त सभी कर्म शान्तवायु के कहे गये हैं। शरीर में कपित हुआ बाय तो शरीर को नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित करता है. जिस से बलवणांटि क्षंण होता है, मनको दुःखित करता है, सम्पूर्ण इन्द्रियों को नष्ट करता है, गर्भ को नादा करता है,अथवा जितने काल तक गर्भ को गर्भादाय में रहना चा हरे उससे अधिक काल तक गर्माशय में ठहराता है । मय.शांक. मोह. डीनता, अतिप्रलाप इनको उत्पन्न करता है और मृत्यु काभी कारण होता है। प्रकाशिस्थ बाय के लोक में संचरण करने से ये कर्म होते हैं, जैसे-पृथ्वी का भारण करना, अग्नि को जलाना, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षच तथा ग्रही को बरावर नियमपूर्वक गति में रखना, बादलों को बनाना, जलों का छंडना स्रोतों को बहाना फल-फरों को अत्यन करना बच्चादि को प्रथ्वी से बाहर निकालना (अंक्ररित करना). भारकों का विभाग करना, स्वर्णाद धातुओं का आकार तथा परिमाण की व्यक्त करना,बीओं में अंकर को उत्पन्न करने की शक्ति पैदा करना, शस्यादि को बहाना हरे सहने तथा सलने न देना अन्य जो भी प्रकृति कार्य हैं उसे करना. जब यह बायु प्रकृषित हो कर संसार में संचरण करता है तो इससे ये कर्म होते है-समुद्रों को उत्पाइन करना, तालाव आदि जलाश्य के जलों को ऊँचा-करना ( क्षथांत तट के बाहर जरू को निकालना ) नदिओं को विपरीत दिशा में बहाना मुद्दप दराना, मेघी का गर्जन दराना,पर्वतों के चोटियों को तोइना, इस्ती को उलाइना, नीहार, गर्जन, घुलि बाल , मछली, मेहक, सांग, धार (राख), रुधिर, छोटेर पत्थर तथा विकली को आकाश से गिराना, छहो ऋतुओं को नाश करना, अबको उत्पन्न न होने देना, प्राणियों को मारना, उत्पन्न हुये बस्तओं का नाधा

करना,चारों युगोका संहार करनेवाले बादल,सूर्य,अग्नि एवं वायु की सृष्टि करना इस्यादि होते हैं।

वह भगवान् वायु एत्पत्ति के कारण हैं, अविनाशी हैं, एवं प्राणियों का उत्पादक तथा नाशक हैं। सुख एवं दुःख को देने वाला, मृत्यु, यम, नियन्ता, प्रजापति, अदिति, विश्वकमी, विश्वक्त सर्वेग (व्यापक), सम्पूर्ण नियमों, कमों तथा दारीमें का बनाने वाला सभी वस्तुओं का विभाता, सूक्म, व्यापक, विष्णु पृष्ट्यादिलोकों को आक्रमण करने वाला भगवान् वायु ही हैं॥ ॥॥

तच्छु,त्वा वार्योविदवचो मरीचिरुवाच-यद्यप्येवमेतिकमर्थ-स्यास्य वचने विक्काने वा सामध्यमस्ति भिवन्विद्यायां, भिषन्विद्यां चाथिक्ट्येयं कथा प्रवृत्तेति ॥ ६॥

वारोंबिदि के वचन को मुनकर भगवान् मरीचि ने कहा, यद्यपि आपने जो कहा है वह ठीक है तथापि क्षायुर्वेद में इस विषय को कहना या जानना निष्पयोजन है यहां तो केवल चिकित्सा सम्बन्धी ही कथा हो रही है ॥ ९ ॥

वार्योविद उवाच — भिषक् पवनमतिश्रुमतिप्रवस्तिशीध-कारिणमात्ययिकं चेत्रानुनिशस्येन्, सहमा प्रकुपितमतिप्रयतः कथमप्रेऽ-भिरक्षितुमभिधास्यति प्रागेवैनमत्ययभयादिति । वार्योर्थयार्था स्तुति-रिष भवस्यारोग्याय बळवर्णवृद्धये वचेस्विस्वायोपचयाय झानोपपत्तये परमायुःप्रकषाय चेति ॥ १०॥

सार्येविद बोळे—चिकित्सा-शास्त्र में वायु बहुत बलवान्, बहुत कठोर, अति ग्रीजकारी अतिचयल; अति दुःखदायक है, यदि ऐसा झात न हो तो, सहसा बायु के कुपित होने पर, वैद्य किस प्रकार से उसको विना जाने पहिले ही हससे बचने को कहेगा। वायु के विषय में यथार्थ कप में कहना, जानना, स्तुति करना भी आरोग्यलाभ, सल, कान्ति, तेज, शक्ति को बद्दाने, ज्ञान इक्टिकरने और दीर्घतम आयु को प्राप्त करने और बद्दाने के लिये हैं॥ १०॥

मरीचिरुवाच-अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिताक्रपितः शुमा-शुमानि करोति, तद्यथा-पिक्तमपिक दर्शनमदर्शनं मात्रामात्रत्वमूष्मणः प्रकृति-विक्ठति-वर्णं शौर्यं भयं क्रोधं हर्षं मोहं प्रसादमित्येवमादीनि चापराणि द्वन्द्वानीति ॥ ११ ॥

मरीचि बोडे—चरीर में रियत पित्त के अन्दर पहुंची हुई अग्न ही कुमित और अकुपित अबस्था में शुभ एवं अशुभ कमों को (क्रमशः) करती है। यथा—कुपित न होने पर पचन किया को (भ्राजक पिस), स्वाभाविक रंग को (रंजक पिस), शौर्य, हर्प, प्रसाद प्रमन्नता को (सायक अधिन) उत्पन्न करती है। कुपित होने पर, पाचन किया की जहता, मन्द दृष्टि, उष्प्रता को अयोग्य प्रमाण में, विकृत वर्ण, भय, कोष, मूच्छा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार कुपित और अकुपित अवस्थाओं में पिस अन्य इन्हों को भी उत्पन्न करता है। ११॥

तच्छ्रत्वा मरीचिवचः काष्य उवाय-सोम एव शरीरे श्लेष्मान्त-गतः शभाशभानि करोति, तद्यथा-दाळाँ शेथिल्यमुरवयं काश्यंमुत्साह-माळस्यं वृषतां क्लीवतां ज्ञानमज्ञानं बुद्धि माहमेवमादीनि चापरोणि इन्द्रानीति ॥ १२॥

मरीचि ऋषि के वचन सुनकर काप्य बांछे—शरीरस्थ कर में सोम (जल तस्व) पहुंच कर कुपित और अकुपित अवस्था में शुभ एव अशुभ कर्मों का करता है। अकुपित अवस्था में—शरीर की इद्धात हुछि, कार्यों में उत्साह, पुरुषत्व, ज्ञान, बुद्धि आदि को उत्पन्न करता है। कुपित होने पर शरीर का दीलापन, निर्वरता, आरूर्य, नपुंचकता, मृहता मूच्छे आदि उत्पन्न करता है। इस प्रकार कुपित और अकुपित अवस्था में दूवरे इन्द्रों को भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार कुपित और अकुपित अवस्था में दूवरे इन्द्रों को भी उत्पन्न करता है। हस प्रकार कुपित और अकुपित अवस्था में दूवरे इन्द्रों को भी उत्पन्न करता है। हस

तच्छुत्वा काप्यवचो भगवान् पुनर्वसुरात्रेय उवाच-सर्व एव भवन्तः सम्यगाहुरन्यत्रैकान्तिकवचनात्, सव एव खळु वातपित्त-रुकेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमञ्चापन्नेन्द्रयं बळ-वर्ण-सुखोपपन्नमाधुवा महतोपपादर्यान्त सम्यगेवाऽऽचरिता धर्मार्थकामा इव निःश्रेयसेन महतोपपादयन्ति पुरुषमिह चामुष्टिमञ्च छोके, विक्रतास्वेतं महता विपययेणोपपाद्यन्ति ऋतवस्वय इव विकृतिमापन्ना छोकमञ्जूभेनो-प्यातकाछे इति ॥ १३ ॥

काप्य म्हािष के बचनों को सुनकर पुनर्वसु आनेय बोळे—आप स्वकों जो कुछ कहा वह सब ठीक है। परन्तु आपने जां यह कहा कि अकेला बासु या अकेला पिच अथवा अकेला कफ ही कुपित और अकुपित अवस्था में सब सुम-अशुम कर्म करते हैं—यह बचन व्यमिचरित होने से ठीक नहीं है। सब हो बात पिच कफ ( तीनों ) अकुपित अर्थात् स्वस्थावस्था में प्रकृति सुक. स्वस्थ इन्द्रिययुक्त पुरुष को, बळ, वर्ण, सुल और दीवांयुष्य प्रदान करते हैं। जिस प्रकार कि उचित रूप में सेवन किये हुए वर्म, अर्थ और काम पुदुष को इस लोक में और परलोक में बड़े भारी कल्याण से युक्त करते हैं, जिस प्रकार की बिकृत दुईं तीनों ऋतुएं (श्रीत, ग्रीष्म और वर्षा) संसार को प्रलयकाल में कहों से पीड़ित करते हैं। इसी प्रकार कुपित हुए बात पित्त और कफ पुरुप को बड़े भारी विपरीत बल, वर्ण, सुख से हीन तथा अल्पायु बनाते हैं॥ १३॥

तद्दवयः सर्व एवानुमेनिरे वचनमात्रेयस्य भवगतोऽभिननन्दु-इचेति ॥ १५॥

भवति चात्र।

तदात्रेयवचः श्रृत्वा सर्वे एवानुमेनिरे । ऋषयोऽभिननन्दुश्च यथेन्द्रवचनं सुराः ॥ १५ ॥

भगवान् आत्रेय के कयन का सब ऋषियों ने अनुमोदन किया। जिस प्रकार कि देवता इन्द्र कं वचनों का सराइते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने आत्रेय के बचनों की प्रशंसा की ॥ १४-१५॥ तत्र रुळोकी-गुणाः यह द्विविधो हतुर्विविधं कर्म यस्पुनः।

बार्याञ्चलुविधं कमें प्रथक्च ककिपत्तयोः ॥ १६ ॥ महर्षीणां मतियों या पुनवसुमतिञ्च या । कलाकलीये बातस्य तत्सवं संप्रकाशितम् ॥ १७ ॥ इति ।

बायु के छ: गुण, दो प्रकार के कारण कुपित और अकुपित, वायु के नाना प्रकार के कर्म; कफ और पित्त के पृथक् कर्म, महर्षियों एवं पुनर्वसु आन्नेय की संमति, ये सब इस 'बात-कहाकलीय' अध्याय में सम्पूर्ण रूप में कह दिया।

इस्यग्निकेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थइत्वयुष्के वातकव्यक्तव्यो नाम द्वादशांऽध्यायः ॥ १२ ॥ इति निर्देशचतुष्कस्तृतीयः ॥ ३ ॥

# त्रयोदशोऽध्यायः ।

अथातः स्तेहाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥

इसके कार्य स्नेह-अध्याय का व्याख्यान करॅगे जेसा अगवानात्रेय ने कहा या ॥ १-२ ॥ सांस्यैः संस्थातसंस्येयैः सहाऽऽसीनं पुनर्वसुम् । जगद्वितार्थं पप्रच्छ बह्विवेशः स्वसंशयम् ॥ ३ ॥

जिन सस्वज्ञानी होगों ने जानने यांग्य बातों को सबी प्रकार जान लिया या ऐसे मुनियों के साथ बैठे हुए पुनर्वमु आनेय से, ऋषि अग्निबंध ने अपने सन्देह को जगत् के कह्याण के लिये पूछा ॥ ३ ॥

हिंथोनयः, कित स्तेहाः, के च स्तेहगुणाः पृथक् । कालानुगने के, कस्य, कित, काख वि गरणाः ॥ ३ ॥ कित मात्राः, कथंमानाः, का च केपूगिद्दश्यते । कश्च वेप्रयो हितः स्तेहः, प्रकर्षः स्तेहने च कः ॥ ४ ॥ स्तेद्वाः के, के न च न्निग्धाः निनग्धातिस्तग्धळक्षणम् । कि पानास्त्रथमं, पीते जीर्णे कि च हिनाहितम् ॥ ६ ॥ के मृदुःक्र-कोष्ठाः, का न्यापदः, निद्धयश्च काः । अच्छे संशोधने चैव स्तेह का वृत्तिरियते ॥ ७ ॥ चिचारणाः केषु योज्या विधिना केन नन् प्रभो ! । स्तेहस्यामितविज्ञान ! शास्त्रिम्छामि वेदितुम् ॥ ८ ॥

स्मेहों के उत्पत्ति स्थान कीन से हैं ! स्मेह कितने हैं ! प्रथक प्रथक प्रत्येक स्मेह के गुण क्या हैं ! प्रत्येक स्मेह का समय, अनुपान क्या है ! किवारणाएं कितने प्रकार की हैं ! मान में कितनी हैं ! उनका परिमाण क्या है ! और कीन सा परिमाण किसके लिये कहा गया है ! कीनसा स्मेह किस के लिये हितकारी है ! स्मेहन में कीन से स्मेह उत्तम हैं ! स्मेह के शंग्य कीन है ! स्मेह के अयोग्य कीन हैं ! स्मेह आर्थ अतिस्मिण के लखण क्या हैं ! स्मेहक और अतिस्मिण के लखण क्या हैं ! स्मेहक में पान और क्या नहीं पीना चाहिये ! स्मेह के लीण होने पर क्या पीना हितकारी और क्या अहितकारी है ! मुद्ध, क्रूग, कांग्र वाले कीन हैं ! स्मेह से कीन से रोग उत्पन्न होते हैं ! उनका उपचार क्या है ! संस्मान, संशोधन और स्मेह में कैसे बतांव से रहें ! किन २ पुरुषों में विचारणा किस विधि से प्रयोग करनी चाहिये ! है प्रमो ! स्मेह सम्बन्धी अनन्त हान की जानने की मेरी हक्या है !! ४-से !!

अथ तत्संशयच्छेता प्रत्युवाच पुनर्वद्यः। स्नेदानां द्विविधा सौम्य ! योनिः स्थावर-बङ्गमा ॥ ९ ॥ तिकः प्रियालाभिषुकौ विभीतकश्चित्राभयरण्ड-मधूक-सर्वपाः। इसुस्म-बिरुवादक-मूळकातसी-निकोटकाक्षोड-करख्य-शिमुकाः॥ १० ॥ स्तेद्वाश्रयाः स्थावरसंक्षितास्तथा स्थुजेङ्गमा सस्यमृताः सपश्चिणः। तेषां दिष-द्वीर चृतानिषं वना स्तेद्देषु मज्जा च तथापदिस्यते ॥ ११ ॥

अभिषेश के सन्देह को दूर करने बाले भगवान पुनर्वेष्ठ ने उत्तर दिया— स्नेहों के उत्यक्ति स्थान दो प्रकार के हैं; स्थावर और जंगम । इनमे—ितंब, रियाल, (चिरोजी फल ) अभिपुक (चिलगोज़ा), बहेदा, चीता, हरद बदी, रिरण्ड, महुवा, सरनी, कुमुग्म, बेलगिरी, भिलावा, मूलक, अलसी, निकांटक, अलसंड, नाटा वरंबुआ, सीर्जन ये स्नेह के स्थावर उत्सत्ति स्थान हैं। मछलियों, मृग (पद्यु), पक्षी एवं उनका दूष, दही, धृत, मौंस वसा और मजा ये स्नेह के जंगम उत्पत्त स्थान कहे हैं॥ ६-११॥

> सर्वेषां संख्वातानां तिख्तख प्रशस्यते । बतार्थे स्तद्देन वाष्ट्रयसंग्ण्डं तु विरचने ॥ १२ ॥ सर्वस्तेलं वसा मज्जा सर्वस्तेहाचमा मताः । पश्यक्षेत्रात्तमं सर्विः संस्कारस्यानुवतनात् ॥ १३ ॥

सब प्रकार के तैं अं में तिल का तैल अर्थ है। बल और मृतुता काने के लिये तिल का तैल सब में अद्य है और विरंचन के लिये एएण्ड का तैल सर्व- अद्य है। सब प्रकार के स्तेहां में घी, तैल, बसा और मजा ये चार अंद्र हैं। इन चारों में भी घी सबसे अद्य है; क्यांकि यह अन्य पदायों का गुण अपन में के केता है।। १२-१३।।

षृतं पित्तानिछहरं रसशुक्री बसां दितम् । निर्वारणं मृदुकरं स्वर-वर्ण-प्रसादनम् ॥ १३ ॥

षी बात और पित्र का नाशक है, रस, शुक्त और ओन को बढ़ाता है, बढ़ी हुई उष्णिमा को शान्त करता है, शरीर में कांमलता पैदा करता है, स्वर और कान्ति को बढ़ाता है ॥ १४॥

मारतप्तं न च ऋदिनवर्धनं बलवर्धनम्।

स्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तेलं योनिविशोधनम् ॥ १५ ॥

तैल बायु नाशक, परन्तु कफ को नहीं बहाता, बलवर्षक, स्वचा के लिये हितकारी, उष्णवार्य, उष्णगुण, शर्रार को स्थि। (टिकाऊ) बनाने वाला एवं की-जननेंद्रिय (गर्भाशय) का शोधन करने वाला है, (तिल तैल में ये गुण विशेष कप से हैं)॥ १५॥

विद्ध-अभ्राहत भ्रष्ट-योनि-हर्ण-शिरोरिजि । पौरुषापचये स्तेद्दे ज्यायामे चेष्यते वसा ॥ १६॥ भाले आदि से बिंचने चोट लगाकर अस्य आदि के टूटने चोट अगने, योनि की अंशता (गर्माशय आदि अंगों की स्थान च्युति), कर्ण रोग, शिरो रोग, पुरुषल बढ़ाने, शरीर को चिकना करने और ब्यायाम अर्थात् शारीरिक अस में बसा (चर्ची) हितकारी है।। १६॥

> बल-शुक्र-रस-रुष्म-मेदो मज्ज-विवर्धनः । मज्जा विशेषवोऽस्थनां च बलकुत्स्नेहने हितः ॥ १७॥

बल, शुक्त, रस, कफ, मेद और मजा को बद्वाती है। विशेषकर अस्थियों की शक्ति बदाती एवं शरीर को चिक्तना बनाने में विशेष क्रप से हितकारी है।। १७॥

> सर्पिः शरिद पातव्यं, वसा मज्जा च माघवे। तैळं प्रावृषि, नात्युष्णशीते स्नेहं पिवेन्नरः॥ १८॥ वातपित्ताधिके रात्रावुष्णे चापि पिवेन्नरः। ऋष्माधिके दिवा शीते पिवेचासळमास्करे॥ १८॥

षी शरद् ऋतु ( आधिन-कार्त्तिक ) में, चर्वी और मजा वसन्त ऋतु ( फाल्गुन-चैत्र ) में और तैल वर्षाकाल ( आवण-भाद्रपद ) में सेवन करना चाहिये। अति उष्ण काल ( श्रीष्म ) अथवा आते श्रीतकाल ( हेमन्त ) में स्नेह नहीं पीना चाहिये। तीन व्याधि में, श्रीष्म ऋतु में, रात्रि के समय; वात और पित्त की अधिकता होने पर स्नेह पी लेना चाहिये। कफप्रधान व्याधि में श्रीतकाल के अन्दर ( हेमन्त-शिशिर ऋतु में ) मध्याह्न समय में दिन के समय स्नेहपान करना चाहिये ॥ १८-१९॥

अत्युष्णे वा दिवा पीतो बातपीत्ताधिकेन वा !
मूर्च्छा पिपासामुन्मादं कामछा वा समीरयेत् ॥ २० ॥
शीते रात्रौ पिवेत्स्नेहं नरः श्लेष्माधिकाऽपि वा ।
आनाहमरुचि शृष्टं पाण्डुतां वा समृच्छति ॥ २१ ॥
जलमुष्णं घृते पेयं, यूषस्तैछेऽनुसस्यते ।
बसामञ्ज्ञोस्तु मण्डः स्यात्सर्वेपृष्णमथाम्बु वा ॥ २२ ॥

बातप्रधान या पित्तप्रयान रोगी ग्रीष्म ऋतु में या दिन के समय यदि स्नेहपान करता है तो मूखां, प्यास, उन्माद अथवा कामका रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कप्तप्रधान रोगी यदि शीत ऋतु में या रात्रि के समय स्नेहपान करता है तो उसे अफरा, अहचि, शूल-पीड़ा या पाण्डुरोग उत्पन हो जाता है। धी पीने के उपरान्त गरम जल, तैल के उपरान्त यूष और वसा एवं मजा के उपरान्त मण्ड ( माड ) पीना उत्तम है। अथवा सव ( घी, तैळ, वसा ऑर मजा ) के पीछे गरम पानी पीना अयरकर है॥ २०-२२॥

स्नेह की विचारणाएं---

कादनश्च विलेपी च रसो मासं पयो दिष्ठ । यकागूः सूपशाकी च युवः काम्बक्तिः खबः ॥ २३ ॥ सक्तविम्तर्लपष्टं च मद्यं लेहास्तर्थेव च । अक्ष्यमध्यञ्जनं विस्तरतया चोत्तरबस्तयः ॥ २४ ॥ गण्डूषः कर्णतेलं च नस्यं कर्णाक्षितपेगम् । चतुर्विश्रातिरित्येताः स्नेहस्य प्रविचारणाः ॥ २४ ॥

स्नेह की विचारणा ( उपयोग-प्रयोग विधि ) २४ चौबीस प्रकार की है। कैसे—(१) ओटन—चाबल पांच गुणे जल में पकाओ, (२) विलेगी अधांत दरकच किये चाबलों को चार गुणे जल में पकाने से बहुत मांडयुक यवागू बनता है (३) रस ( मांस रस ) टीक तरह से पका मांस, (४) यवागू ( दरकच किये चाबलों को छः गुणे जल में पकाने से मांड युक्त द्रव हो )। (५) सूप—दाल को १६ या १४ या १८ गुणे जल में पका कर चतुर्योद्य केष रसे, (६) शाक, (७) यूप—अक को दल कर १४ या १८ गुणे जल में पकाबे आधा पानी क्षेष्र रसे । काम्बलिक, खड, सन्, तिलिपष्ट ( तिलकुट या खल ) मदिरा, चाटन, मध्य, ( मालपुआ, पूरणपाली आदि ), अध्यंत् मुख में तैल का रखना, कान मे तैल डालना, नस्य कर्म, नेत्र के अन्दर स्नेह प्रदान करके आंख की तुम्म बरना, यह स्नेह की चौबील प्रकार की प्रविचारणा अर्थात् सेवन विधि हैक ॥ २३-२५॥

अच्छपेयस्त् यः स्तेहो न तामाहुर्विचारणाम् । स्तेहस्य स भिषग्दष्टः कल्पः प्राथमकल्पकः ॥ २६ ॥

शुद्ध स्तंहपीने को 'विचारणा' नहीं कहते। यह तो स्तेह का सर्व प्रथम श्रेष्ठ रूप है। इसके पीछे प्रकृति, देह, दोष आदि देखकर पाचन शक्ति की विवेचना करके ओटन आदि संवन विधि करनी चाहिये।। २६॥

> रसञ्चार्थाहतः स्तेहः समास-च्यास-योगिभिः। षड् अस्त्रियष्टभा संख्यां प्राप्तोत्येकञ्च केवलः॥ २०॥ एकमेषा चतुःपष्टिः स्तेहानां प्रविचारणाः।

प्रावचार्यते अवचार्यतेऽनुकल्पेनापयुव्यतेऽनयेति प्रावचारणा ।

ओकर्तु-ज्याधि-पुरुषान् प्रयोज्या जानना भवेत्।। २७।।
छः ग्लॉ ( मधुर अम्ब, लवल, तिक्त, कटु ओर कपाय ) के परस्रर मिछने से ६६ प्रकार के भेद हो जाते हैं। इन तिरतन मेरों के साथ जब स्नेह मिछता है, तो वह भी ६३ प्रकार का हो जाता है और जब किसी भी रस के साथ न मिलकर शुद्ध स्नेह रूप में ही रहता है, तब एक भेद होता है। इस एक प्रकार को भी मिलाकर स्नेह के ६४ प्रकार हो जाने हैं। इस प्रकार से स्नेह की विचारणा अर्थात् सेवन विभि ६४ (चौं भठ) प्रकार की है। (ओक) सास्य, ऋतु और रोग-वल आदि का विचार करके सेवन विभि का प्रयोग करना चादिये।। २७—२८॥

स्नेह की मात्रा---

अहोरात्रमहः इत्त्नमधीहं च प्रतीक्षते । प्रधाना सध्यमा हस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति ॥ २६ ॥ इति तिस्रः समुदिष्टा मात्रा स्नेहस्य मानतः । तासां प्रयोगान्त्रस्यामि पुरुषं पुरुषं प्रति ॥ ३० ॥

स्तेह की मात्रा तीन प्रकार की है। प्रधान, मध्यम और हस्त । इनमें जो स्तेह की मात्रा रात और दिन (२४ घण्टे) में जीर्ण होती है, वह स्तेह की प्रधान मात्रा है और जा सारे दिन भर (१२ घण्टे) में जीर्ण होती है वह मध्यम, और जो आवे दिन (६ घण्टे) में जीर्ण होती है वह स्तेह की हस्त मात्रा है। ये मान्नार्ण स्तेह के जाण होने के समय के अनुसार हैं। इस प्रकार से स्तेह की मात्रा और मान कह दिया है। २६-३०॥

श्रद प्रश्येक पुरुष के लिये स्नेह के प्रयोगों को कहते हैं-

प्रभूतस्तेहिन्त्या ये श्वित्पासासहा नराः ।
पात्रकश्चोत्तमत्वलो येषां ये चात्तमा बले ॥ ३१ ॥
गुलिमनः सपदेष्टाश्च विसर्पोपहताश्च थे ।
स्मानाः कुच्छ्रमूत्राश्च गाढवर्चेत एव च ॥ ३२ ॥
पिबेयुहत्तमां मात्रां, तस्याः पाने गुणान् शृण् ।
विकारान् शमयत्येषा शोष्ठं सम्यवपयाजिता ॥ ३३ ॥
दोषानु हर्षिणी मात्रा सर्वमागीनुसारिणी ।
बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम् ॥ ३४ ॥

<sup>&</sup>quot;तके कपित्य नाञ्चेरांमरिचा गाजिनियकैः। सुग्रकः खण्डसूपोऽयं काग्वलिको सतः॥ द्य्यस्को क्वय-स्नेह-तिलमापान्वितः ग्रतः॥"

जो मनुष्य नित्य प्रति विशेष रूप में स्तेह का व्यवहार करते हैं, मूल श्रीर प्यास को न सहन कर सकते वाले, उत्तम बलवान् जटराम्नि बाले, अंग्र शारीरिक बल वाले, गुल्मरंगी, सर्पविषाकान्त रोगी, बीक्षर्य रोगी, पागल, मूलकुन्छ रोगी और जिनका मल सुला रहता है, वे स्तेह की उत्तम मात्रा का पान करें। स्तेह की प्रधान मात्रा के पांन का गुण सुनो—यदि मात्रा को भली प्रकार से प्रयोग किया जाये तो उपरोक्ष समस्त रोग मिट जाते हैं। वह धरीर के दोगों को खींच कर बाहर कर देती है, धरांर के सब मागों में उत्तपर, नांचे, दिख्छ सब जगह फैल जाती है। वह बलवर्ड क एवं धरीर, इन्द्रिय और विश्व को फिर से हरा मरा बना देती है। वह बलवर्ड क एवं धरीर, इन्द्रिय और विश्व को फिर से हरा मरा बना देती है। वह बलवर्ड क

#### मध्यम मात्रा---

अरुष्का स्कोट-विडका-कण्ड-पामाभिरदिताः । कुष्ठिनश्च प्रमीढाश्च वातशाणितिकाश्च ये ॥ ३४ ॥ नातिबद्धाशिनश्चेव सदुकाष्ठास्तयं व । पिवेयुमध्यमां मात्रां मध्यमाञ्चापि ये बले ॥ ३६ ॥ मात्रवा मन्द्विश्रंशा न चातिवल्हारिणी । सुखे न च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते ॥ ३० ॥

गांठें, फांड़े, पुन्सियां, खाज, पामा, कुछरांगी, प्रमेही, अतिमूचरांगी, बातरकरांगी, अधिक न खाने बाळे, न कम खाने बाळे, मृदुकांष्ठ बाळे, (जिनको दूच से भी विरेचन हो जाता है), और मध्यम बळ बाळे व्यक्ति स्तेह की मध्यम मात्रा का पान करें। यह मध्यममात्रा मृदु-विरेचक, योंड़ा कष्ट करने बाळी, एवं बळ को बहुत नहीं घटाती, सुखपूर्वक सरलता से खरीर को कोमळ कर देती है, हसीळिये खरीर को छोधन करने के लिये हितकारी है। ३५-३७॥

### हस्य मात्रा--

ये तु बृद्धाश्च बालाश्च सुकुमाराः सुलोचिताः । रिक्तकाप्तत्वमहितं येषा मन्दाग्नयश्च ये ॥ ३८ ॥ ब्बरावीसार-कासाश्च येषा चिरसस्यात्यताः । स्तेहमात्रां पिवेयुस्ते हस्वां ये चावरा बळे ॥ ३८ ॥ परिहारे सुका चंषा मात्रा स्तेहनबृंहणी । बृष्या बल्या निरावाषा चिरं चाण्यत्ववर्तते ॥ ४० ॥ बृद्ध, बाळक, कोमल, नालुक प्रकृति के, पेश की जिन्दगी क्यर कस्ते बाले, खाली पेट रहने से जिनके पेट में दर्द होने स्थाता है, मन्दाम्नि, निर्वेष चाटराम्नि वाले, जिनको ज्वर, अतीसार, कास पुराना बहुत दिनों का हो, श्रीर निर्वेल, अल्प शारीरिक बल वाले व्यक्ति स्नेह की हस्व मात्रा लेखें। यह मात्रा जीर्ण होने में सरस है, मुखपूर्वक पच जाती है। शर्रार की चिकना करती एवं बल बहाती है। पुरुपत्वकारक, बलका क, निरापद, एवं देर तक सेवन स्ववहार में टाई जा एकती है। १५०-४०॥

कौनसा स्नेह किस के लिये हितकारी है-

वात-पित्त-प्रकृतयो वात-पित्त-विकारिणः । चत्तुष्कामाः क्षताः क्षीणा वृद्धा वालास्तथाऽवलाः । ४१ ॥ क्षायुःप्रकर्षकामाञ्च वल-वर्ण-स्वराधिनः । पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमार्याधिनश्च ये ॥ ४२ ॥ द्याप्रचोजः-स्ट्रित-मेधाग्नि-वृद्धीन्द्रय-वलाधिनः । पिवेयुः सपिराजीश्च दाह-शक्त-विषाग्निभः ॥ ४३ ॥

जिनकी प्रकृति वात-पित्त हो, वात-पित्त के रोगी, उत्तम दृष्टि चाहने वाले. उराक्षत रोग से छीण, निर्वल, दृद्ध, बालक, निर्वल मनुष्य, आयु की दृष्टि की कामना करने वाले, बल, वर्ण, कान्ति, स्वर को चाहने वाले, धरीर पृष्टि के इच्छुक, संतित की चाह वाले, सुकुमारता, कोमलता के इच्छुक, तेज, ओज, स्मृति, बुद्धि, अग्नि, धारण करने की शक्ति और इन्द्रिय यल को चाहने वाले और आग, जल, शक्त, विष से आकान्त रोगी घी का सेवन करें ॥ ४१-४३॥

प्रवृद्ध-रुटेश्य-मेदरकाश्चल-रथूल-गलोवराः । बात-व्याधिमिराविष्टा बात-प्रकृतयश्च ये ॥ ४४ ॥ बलं तनुत्वं लघुतां दृद्गां स्थिरगात्रताम् । स्निग्ध-रुटक्ष्ण-तनुत्वकां ये च काङ्क्षन्ति देहिनः ॥ ४४ ॥ कृमिकोष्टाः क्र्कोष्टास्तथा नाडीभिरदिताः । पिबेयः र्शातले काले तैलं तलोचिताश्च ये ॥ ४६ ॥

जिनमें कफ की या चर्नों की अधिकता हो, जिनका पेट या गर्दन मोटी और डीब्री हो, बात रोगों से पीइत, बात प्रकृति के, जा बस्त, पतलापन, इत्कापन, मजबूती, शरीर की स्थिरता (संघटन), चिकनापन, और त्वचा की कोमस्ता चाहते हैं, कुमिरोग से आकान्त, कृर कोष्ठ बाले (जिनको तीक विरेचन से प्रभाव होता है), नाइप्रिण से आकान्त और जिनको तीक सेवन करने का अभ्यास है वे शीतकाल (हमन्त शिश्चिर) में दिन के समय तैल का पान करें ॥४४-४६॥

> बानातपसहा थे च रूक्षा भाराध्वकिताः । संग्रुष्क-रेनो-रुधिरा निष्पीत-रुक्त-मेदसः ॥ ४० ॥ अस्थ-सन्धि-शिरा-स्नायु-मर्म-कोष्ट-महामजः । बळवानमामतो येपां खानि चाऽऽशस्य तिष्ठति ॥ ४८ ॥ महच्चानिवळं येपां वसा-सात्स्याश्च ये नराः । तेषां स्नेश्चयत्व्यानां वसापानं विधायते ॥ ४८ ॥

षायु और धृप को सहन करने वाले, रूझ प्रकृति, भार के उठाने या मार्ग चलने वाले, परिश्रम के कारण जो निर्यल हो गये, जिनका वीर्य या रक्त सुख गया है; कफ श्रीण हो, मेद र्खाण हो, जिनको अन्य; सन्धि-सेरा, स्तायु मर्म कोष्ठ के भयानक रोग हो, जिनकी इन्द्रियों को चलवान् वायु घेरे रहता है, जिनका अन्त्रिकल-जाठरान्ति वलवान् हो, और जो बता सेवन करने के अभ्यासी हो,ऐसे पुरुष स्नेहन करने के विये वसा (वर्षा) का पान करें १४७-४९।

दीप्राग्नयः क्लेशसहा घरमराः स्नेहसेविनः।

वातार्ताः कृर-कोश्वाश्च स्तेह्या मज्जानमाष्त्रयुः ॥ ४०॥ जिनकी जाटरामि दीस है, जो क्लेश को सहन कर सकते हो, खुव खाने

बाले, स्तेइसेवन के अम्यासी; वात रोगी और मुरकोष्ठ वाले व्यक्तियों को सजा हारा स्तेहन करना चाहिये ॥५०॥

> येक्ष्यो येम्यो हितो यो यः स्नेहः स परिकीतितः । स्नेहनस्य प्रकर्षौ तु सप्तरात्र त्रिरात्र क्षौ ॥ ५१ ॥

जिन जिन पुरुषों के लिये जो जो स्नेह हितकारी हैं, उनके लिये उसी स्नेह का उपदेश किया है। स्नेह की सेवन विधि दो प्रकार की है। एक सात रात की और दूसरी तीन रात की। इनमें क्रूकोष्ठ व्यक्तियों के लिये सात रातृ, और सुदुकोष्ठ व्यक्ति के लिये तीन रात हैं ≉ ॥५१॥

**स्वेद्याः शोध**यितव्याश्च रूखा वातविकारिणः।

ज्यायाम-मद्य-स्त्रीनित्याः स्तेद्धाः स्युर्ये च चिन्तकाः ॥ ५२ ॥ स्तेद्दन के योग्य व्यक्ति—जो व्यक्ति स्वेद देने या संशोधन के योग्य हैं;

 जैसा आगे कहेंगे "ज्यहायरं सप्तदिनं परन्तु स्निग्यां नरः स्वेदयितव्य इष्टः । जातः परं स्नेदनमादिशन्ति" । रुखप्रकृति, बातरोगी, नित्य व्यायामसेवी, नित्य मद्यसेवी, नित्य स्वीनेवो, और को चिन्ता ( शोक ) करते रहते हैं; वे व्यक्ति स्नेहन के योग्य हैं ॥ ५२ ॥

स्नेह के अयोग्य व्यक्ति-

संशोधनाहते येपां रूक्षणं संप्रवक्ष्यते । न तेपां स्नेऽनं शस्तमुरसार-कफ-मेदसाम् । ५३ ॥ अभिष्यण्णानन गुद्दा नित्यं मन्दागन्यस्च ये । सृष्णा मूर्च्छा-वरीताश्च गर्भिण्यस्तालु-शाषिणः ॥ ५४ ॥ अञ्चद्विषश्चद्यन्ता जठरा न-गरादिताः । दुवेखाश्च प्रनान्ताश्च स्नेहम्खाना मदातुराः ॥ ५५ ॥ न स्नेद्धा वर्तमानेषु न नस्तावस्तिकर्मसु । स्नेह्यानात्प्रजायस्ते तेषां रागाः सुदारुणाः ॥ ५६ ॥

संशोधन किये विना जिनका रूखण करना कहा जायेगा; उनको; जिनका कर और मेर बढ़ा हो, जिनके नाक, मुख और मुदा से खाब होता हो, जिनके सदा मन्दाग्नि रहती हो, प्यास और मूच्छां से आकान्त, गर्भवती, तालुकण्ठ जिनका सुखता हो; भाजन से अश्वि करने वाले, वमन करते हुए, उदर रांगी या विष से आकान्त. दुवंल, ग्लानि करने वाले (कच्चे दिल के, घृणा करने की प्रकृति के), स्नेह के पाने में जो प्रसन्त नहीं होते, गृणा करते हैं और मद (नहों) से प्रस्त व्यक्तियों को और नस्य कर्म एवं अनुवासन वस्ति जिन्होंने हो हो उनको स्नेहन नहीं देना चाहिये। यदि इनको स्नेह पिलाया जायगा तो भयानक रोग उत्पन्न हो जायँगे। रूखण के योग्य—'अभिष्यन्दा महादोषा मर्फस्था ब्याधयक्ष ये। उत्स्तस्य-प्रमुत्यां रूखणीया निदर्शिताः'॥ ५३-५६॥

अस्निग्ध, स्निग्ध और अविस्निग्ध के रुक्षण-

पुरीषं प्रथितं रूक्षं, वायुरप्रगुणो, सृदुः । यक्ता, खरत्वं रौक्ष्यं च गात्रस्यास्त्रियछक्षणम् ॥ ५७ ॥

जिसका मल बंघा हुआ, रूखता बायु अपनी प्रकृति में न हो, जाठरान्नि मन्द हो, धरीर में कर्कधता रूखापन हो, तो समझे कि स्नेहन किया ठीक नहीं हुई ॥ ५०॥

बातानुक्षोर्ग्यं दीप्तोऽग्निर्वर्षः स्निग्धमसंहतम् । सादवं स्निग्धता चाङ्गे स्निग्धानामुपजायते ॥ ५८ ॥ बाद्यु की अनुकूलता, जठराग्नि को बढ्ना ( मूल का क्याना ), सक चिकता और पतला, अंगों में कोमलता और चिकतापन हो, तो समझना चाहिंदे कि उचित रूप में स्तेहन हुवा है ॥ ५८ ॥

पाण्डुता गौरवं जाड्यं पुरीपस्यात्रिपकता ।

तन्द्रीरर्ह्णचरुक्टेशः म्यादितिस्नम्धलक्षणम् ॥ ५६ ॥

पःण्डुता ( पीलापन, निस्तेज वर्ण ), श्राीश में भारीपन, आलस्य, मल का मली प्रकार पाक न होना, अरुचि, सुस्ती, बमन की इच्छा ये अतिस्निग्ध के बक्षण हैं। ५६ ॥

द्रबोष्णमनभिष्यन्दि भोष्यमञ्ज प्रमाणतः । नातिस्निरधमसंकीर्णं १६: स्नेहं पातुमिच्छता ॥ ६० ॥ पिषेरसंशमनं स्नेहमञ्जकाले प्रकाव्हिश्चतः ।

स्नेह से पूर्व लेने योग्य हितकारी पदार्थ—स्नेह पान करने की इच्छावाछे व्यक्ति को चाहिये कि स्नेह पाने से पहिले दिन, द्रव. और गरम, जो कफकारक न हो, अतिस्निग्य, अतिविकार युक्त, असंकीण ऐसे मोजन को मात्रा से खाबे, जो दो तीन वस्तुओं को मिलाकर न बनाया गया हो और अगले दिन जब भोजन के समय आकांखा हो तब संशमन स्नेह का हो पान करे॥ ६०॥

शुद्धवर्थं पुनराहारे नशे जीर्णे पिबेन्नरः॥ ६१॥ संशोधन के उद्देश्य से स्नेह पान करने के लिये रात्रि का मोजन जीर्ण

होने पर प्रातःकाल स्नेहपान करे ॥ ६१ ॥

वक्षोदकोपचारी स्याद् ब्रह्मचारी क्षपाशयः। शकुन्मूत्रानिलोद्गारानुदाणीं ख्र न धारयेत्।। ६२।। स्यायाममुखेवचनं काध-शोकौ हिमातपौ। बर्जयेदप्रवातं च सेवेत शयनासनम्॥ ६३॥ स्नेहं पीत्वा नरः स्नेहं प्रतिभुञ्जान एव च। स्नेहमिथ्योपचाराद्धि जायन्ते दाहुणा गदाः॥ ६४॥

ह स्नेहनकाल में दित अहित—शीने, स्नान, शीच आदि कार्यों में गरम पानी का व्यवहार करे, मैशुन को छोड़ दे। रात्रि में सोये, दिन में न कोये रात में न जागे, उपस्थित हुए मल, मृत्र, बायु और डकार के बेगों की न रोके। व्यायाम-अम, और जोर से या अधिक भाषण, कोध, धोक, करदी या गरमी न सहे। खुळी-वायु में बायु के सामने न बैठे और न संबे। स्नेह को पीने के पीछे इन कार्यों का पालन करे। स्नेह पीने के पीछे पुनः स्नेह पान करने पर, स्नेह पीकर, मोजन आर्य में दूसरी बार स्नेह युक्त पदार्थ खाने हे, स्नेह के मिथ्याबोग से मयानक शेग उत्पन्न हो जाते हैं।।६२—६४॥ सुदुकोष्टां स्वाप्त्रेण स्निद्धत्यच्छोपसेवया । स्निद्धति क्रूकोष्टस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥ ६५ ॥

सृदुकोष्ट वाला यांक स्नेह का अञ्च्यान करके तीन रात्रि तक सेवन करने पर स्निन्ध हो जाता है। क्रूरकांष्ट वाला व्यक्ति स्नेह का सात दिन अञ्च्यान करके स्निन्ध होता है॥ ६५॥

गुडमिश्चरसं मन्तु क्षीरमुल्लाडितं दिघ । पायसं कुसरं सर्पिः काश्मर्थ-त्रिकला-रसम् ॥ ६६ ॥ द्वाक्षारसं पीलुरसं जलगुष्णमथापि वा । मदां वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥ ६७ ॥

गुढ़, गन्ने का रस, मस्तु ( दही का द्रव्य भाग ), दूष, विशेई हुई दही ( सहा ), श्रीर, खिचड़ी, भी, गम्भारी का रस, त्रिकला ( हर ह, बहेड़े, आंवले का रस ), आंग्र का रस, पील् का रस, गरम जल, नवीन मदिरा ( पुरानी नहीं ), इनको पीने से मृतुकोष्ठ, व्यांकरों को विरेचन हो जाता है। अर्थात् जिनको इन वस्तुओं के नेवन से विरेचन हो जाय, वह मृतुकोष्ठ होता है। हरू-६७।

विरेचयन्ति नैतानि कृरकोष्ठं कदाचन।

भवति क्रूरकोष्ठस्य महण्यत्युल्बणानिला ॥ ६५ ॥

इन पदार्थों से 'क्र्रकोच्ठ' वाले व्यक्ति को कभी विरेचन नहीं होता। क्योंकि 'क्र्रकोच्ठ' व्यक्ति की प्रहणी (नाड़ी) अति प्रवल वायुवाली होती है।। ६ = ॥

**उदीर्णपित्ताऽल्पकका ग्रहणी मन्दमारुता** ।

मृदुकोष्ठस्य तस्मात्स सुविरेच्यो नरः स्मृतः ॥ ६२ ॥ मृदुकोष्ठ की प्रदणी और पित्त प्रचल एवं मन्दकफ तथा अल्पवायु युक्त है। इचलिये गुरू आदि से उसे विरेचन हो जाता है॥ ६६ ॥

स्नेइ की ब्यापत्तियां---

बद्दीणिवत्ता महणी यस्य चाम्निवळं महत् । भरमीभवति तस्याऽऽग्रु स्नेहः पीतोऽग्नितेजसा ॥ ७० ॥ स जम्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयम् बळी । स्तेहाग्निरुत्तमा तृष्णां सोपसर्गागुदीरयेत् ॥ ७१ ॥ नाळं स्नेहससद्भाय समायात्रं सुगुर्विष । स वेस्तुरीतं सिळळं नाऽऽसादयिन द्खते ॥ ७२ ॥ सर्वेबाऽऽर्शाविषः कक्षमध्यगः स्वविषाग्निता । जिसको प्रहणी (अग्नि को अधिष्ठान-भूमि ) प्रवल पित्तवाली हो (कफ और वासु से युक्त न हो ), और जिसका अग्निवल बढ़ा होता है, उस पुक्प का पिया हुआ स्नेह अग्नि के तेज से बीघ भस्म हो जाता है। यह महा-बल्डान् जाठराग्नि पीये हुए स्नेह को जीव करके किर बल्डान् बनकर ओज को घटाती हुई, उपद्रवों से युक्त प्रवल प्यास को पैदा कर देती है। ऐसी अवस्था में स्नेह के कारण बहुत बढ़ी हुई जाठराग्नि को धान्त करने के लिये युक् भोजन भी समये नहीं होता। इसल्य स्नेहशान से प्रवल अग्नि बाले पुरुष को यदि धातल जल पीने के लिये नहीं दिया जाय तो वह इसी अग्नि से जलने लगता है। जिस प्रकार कि घास पून या कोटों के बीच में फंसा हुआ सांप अग्नी अग्नि लगे अपने विप संस्वयं जलने लगता है और दुगुने कोच से फुंकारें मारता है। ७०० ७२।

ब्यापत्तियों के उपाय कहते हैं-

अर्जाणें यदि तु स्नेहे तृष्णा स्याच्छदंयेद्भिषक् ॥ ७३ ॥ शीतोदकं वुनः पात्वा भुक्त्वा रूक्षात्रमुद्धिखेन् । न सर्पिः केवलं पित्तं पेयं सामे विशेषतः ॥ ७४ ॥ सर्वं बनुरजेदेहं हत्या संज्ञां च मारयेन् ।

यदि स्तेह के पान में अवंगानि स्था अयं न् स्तेह के जीर्ण न हुए विना ही प्यास लगने लगे तब वैद्य स्तेह को वमन से बाहर करा देवे। इसके पीछे श्रीतल जल और रूख मोजन कराके किर वमन करा देवे। इसलिये केवल पिच की प्रधानता में, विशेष कर आम सहित पिच विकार में थी नहीं पीना चाहिये। क्योंकि पिच के तीक्ष्ण गुणवाला होने से सम्पूर्ण देह में व्यास होने वाला बी रूप स्तेह सारे शरीर में कैल जायगा। श्रार में कैलकर उसकी पीला कर देता और वेतना नाश करके प्राण नाश कर देता है। ७३-७४॥

तन्द्रा सोत्म्लेश आनाहा व्वरः स्तम्भो विसंज्ञता ॥ ७४ ॥ कुष्ठानि कण्डूः पाण्डुत्वं शोकार्तास्यकविस्तृषा । जठरं प्रहणादोषः स्तेमित्यं बाक्यनिष्रहः ॥ ७६ ॥ शूलमामप्रदोषाश्च जायन्ते स्नहिन्नभात् ॥ तत्राप्युक्तंत्वनं सस्तं स्वेदः काल्यनाञ्चणम् ॥ ७० ॥ प्रति प्रति ज्याधिवलं बुद्ध्या संसनमेव च । वकारिष्टप्रयोगम्ब स्त्यन्यानाञ्चनसेवनम् ॥ ७८ ॥ म्त्राणां त्रिफ्लायाम्ब स्तेद-ज्यापत्ति-भेषजम् । तन्द्रा ( आलस्य ), उत्स्लेश ( यमन की इन्छा ), आनाइ ( अफ्रा ) खर, स्तम्म ( श्रारीर की जड़ता ), मंजानाश, छुष्ट, खाज, पाण्डुता, शोध, अर्थ, अरुचि, प्यास, मरोझ, प्रहणी रोग, स्तैमित्य ( अंगों का गीले कपड़े में खिपटने का सा मान होना, वा ऐंडन ), वाणी का बन्द हो जाना, उदरशूळ, आमदीज, स्नेह के मिध्यायोग के ये लक्षण हैं। इन लक्षणों के होने पर भी वमन कराना चाहिये, स्वेद देना चाहिये, समय की प्रतीक्षा करनी ( स्नेह दोष के क्षय होने तक भोजन नहीं करना) चाहिये, प्रत्येक ब्याधि का बल विचार करके जो ब्याधि संतन योग्य हो उसका संत्रन करना चाहिये। इसी प्रकार 'तकारिष्ट' का प्रयोग, रुख ( सुखा ) खान-गन देना आठो प्रकार के मूत्रों और जिफला का सेवन करना स्नेह जन्य रोगों की चिकित्सा है ॥ ७५-०५ ॥

रोग होने के कारण-

अकाले चाहितश्चेव मात्रया न च योजितः ॥ ७६ ॥ स्तेहो मिथ्योपचाराच न्यापयोतातिसेवितः ।

स्नेह होने के ठीक समय पर स्नेह न होने से, जो स्नेह: जिस पुरुष के हिये हितकारी नहीं है उसके सेवन से, उचित मात्रा में न होने से, स्नह के मिथ्या, अनुचित उपयोग से, और स्नेह के अति सेवन से स्नेह जन्य विकार उसका होते हैं। ७६॥

स्नेद्दात्प्रस्कन्दनं जन्तुस्त्रिरात्रोपरतः पिवेत् ॥ ८० ॥ स्नेद्वबद्-द्रवसुष्णं च ज्यहं भुक्त्वा रसौदनम् । एकाद्दोपरतस्तद्वद्भक्त्वा प्रच्छदेनं पिवेत् ॥ ८१ ॥

स्तेह पान के पीछे पुरुष तीन रात तक ठहरे। इन तीन दिनों में स्तेह मिश्रित द्वन, उष्ण मांख रस ुक्त मात खाकर विरेचन केवे। एक दिन जिसने आराम किया ऐसा पुरुष पहले की भांति भोजन करके वमन (कारक द्रव्य) पीये॥ = ० = = १।

स्यात्त्वसंशोधनार्थीये यृत्तिः स्नेहे विरिक्तवत्।

संध्यमन के उद्देश्य से स्नेहपान करने में विरेचन क्रिये हुए के समानः व्यवहार करना चाहिये !

विचारणा का प्रयोग-

स्नेहद्विषः स्नेहनित्या मृदुकोष्टाश्च ये नराः ॥ =२ ॥ क्रशासहा सद्यनिस्यास्तेषानिष्टा विचारणा । काष-तैचिर-सायूर-हांस-वाराह-कोकुटाः ॥ =३ ॥ गन्या और भ्र-मात्म्याञ्च रसाः म्युः स्तेहने हिताः । यव-कोछ-कुरुत्थाञ्च ग्नेहाः सगुडशर्कराः ॥ =४ ॥ शाहमं दिध सन्योषं रस-संयोग-मंत्रहः ।

जो मनुष्य स्मेह से हेप करते हों, जो नित्य प्रति स्मेह का व्यवहार करते हों, मृदुकोष्ठ बाले, कह को सहन न करने वाले, जो नित्य मिदरासेबी हों, उनमें विचारणा का प्रयोग करना चाहिये। प्रयोग करने की विधि कहते हैं— वटेर, मोर, हंस, सुआ, हुएंगे, हाथां, करा, मेंडा और मछली इनके मांसों का रस स्मेहन किया में हितकारा है। इन मांसरखों का संस्कार करने के लिये जो, बेर, कुलथी, घी या तेल, गुड़, शक्तर अनारदाना, दही, सोंठ, काली मिर्च, पिपस्टी, ये यथायोग्य मिलाने चाहियें॥ ८२-८४॥

स्नेहयन्ति तिलाः पूर्वं जग्धाः सम्नेहफाणिताः ॥ ८५ ॥ क्रशराक्ष्य बहम्नेहास्तिलकाम्बलिकास्तथा ।

धी में (स्तेह में) भून कर बनाये हुए तिलकुट को भोजन से पूर्व खाने से शरीर का स्तेहन करते हैं। इसी प्रकार बहुत स्तेह वाली खिन्दकी तथा तिल युक्त 'काम्बलिक अर्थात् यूप'—भोजन से पूर्व खाने से शरीर का स्तेहन करते हैं॥ ८५॥

> फाणितं शृङ्गवेरं च तेलं च सुरया मह ॥ ८६ ॥ पिवेद्रक्षो भृतेमां से जीर्णेऽश्तीयाच भोजनम् ।

फाणित (आधा पका गन्ने का रस, राय), अदरख, और तैल इन तीनों को एक करके, शराय में मिलाकर रूख व्यक्ति पीये। इसके जीर्ण हांने पर सुने हुए मीट से भोजन खाये॥ म्ह ॥

> तैलं सुराया मण्डेन वसां मजानमेव वा ॥ 🖘 ॥ पिबेत्सफाणितं क्षीरं नरः स्निद्यति वातिकः ।

वातप्रकृति का मनुष्य मद्य, या मण्ड के साथ तैल, वसा या मजा को मिलाकर पीये तो स्नेहन होता है। वात प्रकृति का आदमी राव के साथ दूध को पीये तो भी स्नेहन होता है॥ ८०॥

> भारोष्णं स्तेहसंयुक्तं पीत्वा सञ्चर्करं पयः ॥ ८८ ॥ नरः स्तिद्यति पीत्वा वा सरं दथ्नः सफाणितम् ।

भागेष्ण, ताजे दुई दुए दूध को धर्करा एवं वी के साथ पीने से शरीर का दुरन्त स्नेदन होता है। अथवा राव के साथ दही की मलाई खाने से मी स्नेदन दुरन्त होता है। प्रमा पाञ्चप्रसृतिकी पेया पायसो मापमिश्रकः ॥ ८६ ॥ श्लारिक्षिद्धो बहुस्नेहः स्नेहयेदचिरात्रसम् । स्रिपस्तेळ-चता-मज्जा-तण्डु-उन्प्रसृतैः शृता ॥ ६० ॥ पाञ्चप्रसृतिकी पेया पेया स्नेहनमिच्छता ।

आगे कही जाने वाली 'पांचप्रसृतिका पेया' को पीकर मनुष्य शीव ही हिनश्च बन जाता है। उड़दों को चावलों में मिलाकर वो आदि हनेह में खून भून कर दूध में पकाई (वी से युक्त ) खोर जल्दी ही हिनश्च कर देती है। पांचप्रसृति की पेया—वी, तैल,वना, मजा और चावल प्रत्येक आठ आठ तोले लेकर छः गुने जल में पकावे। इसका नाम 'पाञ्चप्रसृतिकी पेया' है। स्तेहन की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इसका संयन करना चाहिये। । स्ट. हु।

ष्राम्यानूपीदकं मांसं गुडं दधि पयस्तिलान् । कुष्ठी शोधा प्रमेही च स्तेहने न प्रयोजयेत् ॥ ६१ ॥ स्तेहैर्यथास्वं तान् सिद्धंः स्तेहयेदिकारिभिः । पिष्पल्लाभिईरातस्या सिद्धेक्षि स्लयाऽपि वा ॥ ६२ ॥

कुछ रोगी, कोथ ( सोज ) रोगी, प्रमेह रोगी—हनके स्तेहन के लिए प्राम्य तिन्दित मांच, जलीय मांस, गुड़, दही, तूच आर तिल इनका प्रयोग नहीं करना चाहिये। क्योंकि ये वस्तुयें इनकां बढ़ाता हैं। इन रोगियों के लिये, इन रोगों को नाश करने वाली औषध्यां ने सिद्ध किये हुए पृत आदि स्तेह, एवं इन रोगियों के लिये विकार न करने वाले स्तेहां सं इनकी चिकित्सा करनी चाहिये। अथवा पिप्पली के कल्क या हरीतकी ( हर इ) के कल्क अथवा त्रिफला के कल्क हारा सिद्ध पृतादि स्तेह हारा कुछ-रोगां, शोष-रोगा, प्रमेह-रोगी का स्तेहन करना चाहिये॥ ६१-९२॥

द्राक्षाऽमलक-यूषाभ्यां दध्ना चाम्लेन साधयेत्। क्योषगर्भं भिषक् स्नेहं पीत्वा स्निद्यति तन्नरः॥ ८३॥

द्राक्षायूप, आंग्रेड का यूप, और खटी दही (ये मिलित चार भाग) सींठ, मिरिव और पिप्पली (मिलित एक भाग) इनका कहक डाल कर उवित मात्रा से भूत विद्र करना चाहिये। इस वृत के पान करने से मनुष्य का स्नेहन होता है। हह ॥

यव कोल-कुलत्थानां रसाः क्षीरं सुरा दक्षि । क्षारः सर्पिश्च तस्तिद्धं स्नेहनीयं घृतात्तमम् ॥ ६४ ॥ जो, वेर, कुल्पी, प्रत्येक का काय ( रख ), दूज, दहो और मद्य, धार श्रीर की, इनको मिलाकर की सिद्ध करनाचाहिये। यह स्नेहन के लिये श्रेष्ठ है।। ६४॥

तैल-मज्ज-बसा-सर्पिबंदर-त्रिफला-रसैः।

योनि-शक-प्रदोपेषु साधयित्वा प्रयोजयेत् ॥ ६५ ॥

तैल, वसा, मजा, घी, बेर और तिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला ) इनका रस (काय) में (पृथक् पा मिलिन चारों स्नेह सिख करने चाहिये)। यह स्नेह योनिरोग और वीर्थरांगों में स्नेहन कार्य के लिये उपयोगी हैं। १९५॥

गृह्वात्यम्बु यथा वस्तं प्रस्नवत्यधिकं यथा । तथाऽग्विजीयति स्तेहं तथा स्रवति चाधिकम् ॥ ६६ ॥

जिस प्रकार बक्त पानी क: उचित मात्रा का ही ग्रहण करता है और अधिक पानी निकल जाता है; इसं प्रकार अग्नि स्नेह की योग्य मात्रा को ही जीर्ण करतो है, अधिक मात्रा निकल जातों हैं ॥६६॥

> यथा बाइक्छंच मृत्यिण्डमासिक्तं त्वरया जलम् । स्नवति संसते स्तेदस्तथा त्वरितसेवितः ॥ ६७ ॥ स्वयोगिह्ताः स्तेदाः स्तेदयन्त्यविरान्तरम् । तद्भविभव्यन्यस्त्रं च स्व्यम्युष्णं व्यवायि च ॥ ६० ॥ स्तेद्रममे प्रयुक्षीत ततः स्वेदमनन्तरम् । स्तेद्वसेदोपयन्तस्य संशोधनमयेतरम् ॥ ६० ॥

जिस प्रकार मिट्टी के ढंळे पर जल्दी से गिरा हुआ बहुतसा पानी, ढेळे को गीला करके वह जाता है, और ढेला गलने लगता है, उसी प्रकार जल्दी से अधिक मात्रा में पिया स्नेह जल्दी से गुदा मार्ग से बाहर वह जाता है। जितने भी स्नेह कहे हैं, वे सब सैन्यव-लवण के साथ सेवन करने से मनुष्य को शीक्र ही स्निग्य कर देते हैं। क्योंकि नमक अभिष्यन्दि, (द्रवकारक) अरुख, सुक्म, उष्ण और व्यवायी गुण वाला है। अ संशोधन करने से पूर्व स्नेहन करना चाहिये। इसके पीछे स्वेदन कर चुकने पर पीछे संशोधन अथवा संशोमन चिकित्सा करनी चाहिये। ॥६७-६६॥

अभिन्यन्दि होने से दोषसमृह को तोहता है। रूख न होने से स्नेहन करता है। सुक्षम होने से धारि के तुक्षम मागों में घुछ जाता है। गरम होने से पिये हुए स्नेह को धीम जीर्ण करता है। व्यवायी होने से स्नेह के साथ सारे धारेर में फैळ जाता है।

## तत्र इलोकः ।

स्तेहाः स्तेहविधिः इतस्तो ज्यापत् सिद्धिः सभेषजा । यथाप्रज्ञं भगवना ज्याहतं चान्द्रभागिना ॥ १०० ॥

स्तेहों के प्रकार, मम्पूर्ण स्तेहिविधि, स्तेह की व्यापनियाँ और उनकी मैपज-औषध समेत सिद्धि मगवान् पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश के प्रस्तानुसार सब कह दी ॥१००॥

इत्यन्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के स्तेहाध्यायो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

## चतुर्दशोऽघ्यायः ।

अयातः स्वेदाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽद भगवानान्नेयः ॥ २ ॥

अप ( स्नेह कर्म के उपरान्त ) स्वेद सम्बन्धी अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा मगवान आत्रेय ने कहा था ॥ २॥

अतः स्वेदाः प्रवक्ष्यन्ते यैर्यथावत्प्रयोजितेः।

स्वेदसाध्याः प्रशास्यन्ति गदा वातकफात्मकाः ॥ ३ ॥

अब स्वेद विधियों का उपदेश करेंगे, जिनको उचित प्रकार से करने पर स्वेदन से शान्त होने वाले, वात कफ-जन्य रोग शान्त हो जाते हैं !! ३ !!

स्नेहपूर्वं प्रयुक्तेन स्वेदेनाऽऽवर्जितेऽनिछ ।

पुरीय-मूत्र-रेतांसि न सज्जन्ति कथञ्चन ॥ ४ ॥

पहले स्नेहन कार्य करके वायु को शमन कर लेने पर शरीर में मळ, मूत्र और वीर्य ये किसी भी प्रकार दके नहीं रहते ॥ ४ ॥

शुब्काण्यपि हि काष्टानि स्नेहस्वेदोपपादनैः।

नमयन्ति यथान्यायं कि पुनर्जीवती नरान्।। १।।

स्के हुए काठ (बांस आदि लकड़ियां) भी स्नेहन और स्वेदन द्वारा मन के अनुसार मोड़ी या संघी की जा सकती हैं, फिर जीवित (रसयुक्त और कोमक) मनुष्यों को वैद्य क्या स्नेहन और स्वेदन द्वारा इच्छानुसार परिवर्त्तित नहीं कर सकेगा ? ॥ ५ ॥

रोगर्तु-व्याधितापेक्षो नात्युष्णोऽतिमृदुर्न च ।

द्रव्यवान् कल्पितो देशे स्वेतः कार्यकरो मतः ॥ ६ ॥ स्थापि, काल, रोगी पुरुष, इच्छा इनके अनुसर न बहुत गरम, न बहुत कोमल, उट-उट रोग को नास करने वाले द्रव्यो द्वारा, स्वेदन करने योग्य

स्थानों से दिया गया स्वेद कार्य करने में समर्थ होता है।। ६।।

व्याची शिते शरीरे च महान् स्वेदो महाबळे। दुर्बळे दुर्बळ: स्वेदो मध्यमे मध्यमो हिनः ॥ ७॥ बातर्छेष्मणि बाते वा कफे वा स्वेद इध्यते। सिग्ध-रूक्षस्तथा स्निग्धो रूक्षश्चाप्यु-कल्पितः॥ =॥

शीत रोग में और शीतशरीर में महाबल्बान् पुरुष के लिये महास्वेद जिते शरीर सहन कर सके उतना ही देना चाहिये। शीत गेम और शीत शरीर वाले निर्वेल पुरुष में दुर्वल स्वेद देना चाहिये। 'मध्यम बल' पुरुष में शीत न्यायि और शात शरीर में 'मध्यम स्वेद' देना चाहिये। वात-कफ-जनित न्याधि में स्निग्व और रूख द्रव्यों से बनाया स्निग्ध-रूख स्वेद देना चाहिये। केवल बानजन्य व्याधि में स्निग्ध पदायों से स्निग्ध स्वेद देना चाहिये। केवल कफजन्य व्याधि में रूख पदायों से रूख स्वेद देना चाहिये। ॥७-८॥

भामाझयगते चाते कफे पकाशयाभिते । रूक्षपूर्वो हितः स्वेदः स्नेहपूवस्तर्थेव च ॥ ६ ॥ ष्टपणो हृदयं रूटी स्वेदयंन्मृदुनैव वा । मध्यमं वङ्खणो शेषमङ्गावयवमिष्टतः ॥ ५० ॥

वायु यदि आमायय (कफस्थान) में पहुंचो हो तो प्रथम स्नेहकर्म न करके रुख कर्म करे जिससे कफ निकल जाय। फिर वायु को शान्त करने के लिए स्नेहन कार्य करे। इसी प्रकार जब कफ प्रकाशय (वात स्थान) में पहुंचा हो तब पहिले रूक्ष कार्य न करके स्नेहन कार्य करे (जिससे कि वायु की शान्ति हो फिर कफ की शान्ति के लिये रुख कार्य करे ) हृदय, आंख, इनका मृदु स्वेद द्वारा स्वेदन करना चाहिये। यदि दूसरी चिकित्सा से कार्य चल जाय, तो स्वेद विलक्ष्यल न करे। वंश्वण स्थित राग में वंश्वणों में मध्यम स्वेद देना चाहिये। श्रेष अगों को (रोगी की) इच्छानुसार स्वेदन करे।।१०॥

सुमुद्धैर्कक्षः पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा । पद्मोत्पञ्च-पञ्चामेर्वा स्वेद्यः संदृत्य चश्चर्या ॥ ११ ॥ सुकावञीभः शीताभः शीतव्यंभीजनैरपि । बस्रार्द्वेर्जञ्जेर्द्दस्तैः स्विद्यता हृदयं स्पृशेत् ॥ १२ ॥ पूरु आदि दृषक पदार्थों से रहित, कई से, कई के बच्चों से अथवा गेहूं की पोटली बांध कर आंख पर स्वेद देना चाहिये। स्वेद देने से पूर्व आंख को कमल, या नीला कमल इनके पत्तों से ढांप लेना चाहिये। शीवल मोतियों की मालाओं से, शीतल पात्रों से, जल से भोगे कमलों से और हायों से स्वेदन किये जाते रोगी व हृदय को स्पर्श करता रहे ॥११-१२॥

शीत-शुल व्यूपरमे स्तम्भ-गौरव-निधहे। संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद्विरतिर्मता ॥ १३ ॥

सरदी और वेदना हट जाने पर, शरीर में जड़ता तथा भारीपन प्रतीत न होने पर और शरीर में कांमलता उत्पन्न होने से तथा शरीर पर पसीना आ जाने पर स्वेद देना बन्द कर दे ॥१३॥

> पित्तप्रकोषो मुच्छी च शरीर-सदनं तृषा। दाहः स्वेदाङ्ग-दौर्वल्यमतिस्वन्तस्य लक्षणम् ॥ १४ ॥ डक्तस्याज्ञिताये यो ग्रेष्मिकः सर्वशो बिविः। सोऽतिस्वन्नस्य कर्तव्यो मधुरः स्निग्धशीतरुः ॥ १५ ॥

अतिस्वेदन के लक्षण और उपचार-अतिस्वेद देने से पित्त का प्रकांप. मुच्छी, शरीर में मुस्ती, प्यास का लगना, जलन, पसीने का बहुत आना, अंगी में निर्बलता आ जाती है। अतिस्वेद के लिये 'तस्याधितीय' ( अध्याय ६ में ) कही हुई श्रीष्म ऋतु की मधुर, हिनन्ध, शीतल गुणवाली सम्पूर्ण परिचर्या ( मद्य विधि को छोड़ कर ) करे । यह अतिस्थेद की चिकित्सा है ॥१४-१५॥

> कषाय-मद्य-नित्यानां गर्भिण्या रक्तवित्तिनाम् । पित्तिनां सातिसाराणां रूझाणां मधुमेहिनाम् ॥ १६ ॥ विदग्ध-श्रष्ट-ब्रध्नान्। विष-मद्य-विकारिणाम । श्रान्तानां नष्टसंज्ञानां स्थूलानां वित्तमेहिनाम् ॥ १७॥ तृष्यतां श्रुधितानां च क्रद्धानां शोचतामपि। कामल्यदरिणां चेव क्षतानामाद्यरोगिणाम् ॥ १८॥ दुबेलातिविशुष्काणामुपश्चीणौजसां तथा। भिषक तैमिरिकाणां च न स्वेदमवतारयेत् ॥ १६ ॥

स्वेद न देने योग्य व्यक्ति-जो वात-कफ प्रकृति के मनुष्य नित्य प्रति पाचनादि कषायो और मद्य का सेवन करते हो. गर्भवती, रक्त-पित्त रोगी, पित्त प्रकृति या पित्र जन्य रोग वाले व्यक्ति, अतिसार रोगी, स्थ प्रकृति, मधुमेडी, सब प्रकार के प्रमेह रोगी, इनमें भी खास कर मधुमेह के रोगी, जिनकी गुदा पक गई हो, या गुदा बाहर आगई हो, विषरोगी, या नहीं में मस्त अथवा

शराब से उत्पन्न रोगवाला, परिश्रम करने से थके, मूर्टिंग्जन, बेहोश रोगी, स्यूल-चर्बीवाले पुरुष, पित्तजन्य प्रमेही, प्यासे पुरुष, भूखे, कोषी, शोक-चिन्ता-मस्त, कामला, उदर रोगी, कुछ रोगी, वात रक्त रोगी, निर्मल, बहुत रुख शरीर वाले, जिनका ओज खीण हो गया हो उनका, तथा तिमिर रोगियों को स्वेद नहीं देना चाहिये। (परन्तु तोव ध्याधि में अल्पस्वेद दिया जा सकता है)। ।१६ = 181

प्रतिरुवाये च कासे च हिका-स्वासेप्यलाववे। कर्णमन्या-झिरःश्ले स्वरभेदे गलप्रहे॥ २०॥ अदितंकाङ्ग-मर्वाङ्ग-पक्षाचाते विनामके। कोष्टानाहविवन्धेषु श्काचाते विज्ञमभके॥ २१॥ पार्श्व-प्रप्ट-कटी-कुक्षि संप्रहे गृथसीषु च। मृत्रकुच्छ्रे महत्त्वे च मुष्कयोरङ्गमदके॥ २२॥ पारोक-जानु-जङ्गाति-संप्रहे श्वयथाविष। खङ्गीष्वामेषु शीते च वपयी वातकण्टकं॥ २३॥ संकोचायामशुलेषु स्तरम-गौरव-सुप्रिष्ठ। सर्वोङ्गेषु विकारेषु स्वेदनं हितमुच्यते॥ २४॥

स्वेद योग्य व्यक्ति— जुकाम, खांसी, हिका, दसा, शरीर का भारीपन, कान की दर्द, मन्या जूल, शिरांवेदना, स्वरभेद, गलम्रह, अदिंत (चेहरे का लक्ष्वा), एकांग वात, सवाङ्ग वात, पखाधात रोग, विनामक (दण्डापतानक आदि) में, पेट का अफ्रा, मल-मृत्र के अवरोध में (कन्ज), कुक के अवरोध, लग्भाई का अधिक आना, पार्वशृल, पृष्ठवेदना, किंटगुल, कुक्षिशृल, प्रभवी रोग, मृत्रकृष्ण्यू रोग, अण्डवृद्धि, सारे शरीर में वेदना, पांव की वेदना या एँउन, धुटना अथवा जंबा की पीड़ा अथवा एँउन, खङ्की अथांत हाथ-पांव के ऐंउन में, आम रोग, शीतावस्था, कंपकपी, वातकण्डक, गुल्माश्रित वात रोग, श्रू शरीर को सकुचित करने वाले वात रोग, आयाम अन्तरायाम वात रोग, शूक्ष-वेदना, स्तम्म (श्रूरीर की जड़ता), मारीपन, अंग का सो जाना या स्पर्ध श्रान का अभाव, शून्यता, क्वरादि और वात-रलेष्मा आदि रोगों की दशाओं में स्वेद देना हितकारी है।।२०-२४॥

स्वेदन द्रव्य---

तिल-माष-कुलस्थाम्ल-घृत-तैलामिषीदनैः । पायसैः कुशरैर्मासैः पिण्डस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ २५ ॥ गा-खगेष्ट्र बराहाइव-शकृद्धिः सतुषैर्यवैः । सि हता-पांशु-पाषाण-कराषायस-पृटकेः ॥ २६ ॥ इल्लाब्नका - स्वेदयेत पूर्वैर्वातिकान् ममुपाचरेत् । द्वन्याण्यतान सम्यन्ते यथास्त्रं प्रस्तरेष्विष ॥ २०॥ भृगृदेषु च जेन्ताकेपूष्णगर्भगृहेषु च । विभूमाङ्गारतप्रष्वभ्यकः स्विद्यति ना सुख्य् ॥ २० ॥

तिल, उहर, कुश्यो, अम्ब (चांगरी-वीपितया), तृत, तैल, ओदन-विक हुए चावल, खोर (मावा-दूप का खोया), (तिल और मांव की खिन्न हो), मांव, इन पदार्थों को गांश कार बना कर 'पिण्ड स्वेद्रश्का प्रयोग करना चाहिये। रूश स्वेद के द्रव्य—गाय का गोवर, गचे का मल, ऊँट का मल, सुअर का मल और घोड़े की लीट, छिलकों वाले जो, रेता, पांतु (धूली-तारीक रेत), पत्थर (ईंट का) चूरा, छाना (अरना) का चूर, आयच-लोहे का चूरा, इनका पांटजी बनाकर कप शोगयों को स्वेद देना चाहिये और तिल, उइर आदि न चातरोगियों का स्वेद देना चाहिये। पिण्ड स्वेद को 'संकर स्वेद' कहते हैं। ये तिल आदि पदार्थ प्रस्तर स्वेद में भी प्रशस्त हैं! नाई। स्वेद —मूमि को खोद कर बनाया हुआ घर, जेरताक अर्थात् कृतिम विधि से गरम किया हुआ घर, उष्ण गर्म अर्थात् इमाम-विना खिड़का के घर, इनमें, वातहर, या कफहर लक्कियों को जलकर, धुवें रहित अंगरों से इन घरों को वरम करके, शरीर का स्वेहन करने के पीछे मनुष्य मुखपूर्वक स्वेद छे प्रकृता है। २५—२=॥

मान्यानुयोदकं मांसं पयो बस्तशिरस्तथा ।
बराइ-मध्य-पित्तास् क् स्नेहबत्तिल-तण्डु गः ॥ २६ ॥
इत्यतानि सभुत्काध्य नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ।
देश-काल-विभागज्ञा युक्त्यपेक्षा भिषक्तमः ॥ ३० ॥
बाक्णासृतकं रण्ड-शिशु-मूलक-सर्षयेः ।
बासा-वंश-करङ्गार्क-पत्रश्रमन्तकस्य च ॥ ३१ ॥
शोभाञ्जनक-शरेय-मालती-सुरसार्जकेः ।
पत्रेकत्काध्य सलिलं नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ ३२ ॥
मृतीक-पञ्चमूलाभ्यां सुरया दिधमस्तुना ।
मृतीक-सञ्ज्ञाद्व सस्नेहैर्नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ ३३ ॥
पत्र एक च निर्मृहाः प्रयोज्या जलकोष्ठके ।

१२

स्वेदनार्थं घृत-क्षीर-तेल-कोष्ठांश्च कारयेत् ॥ ३४ ॥

नाइंटिवेद के लिए-प्राप्य (पालत्) पश्च और जलीय जन्तुओं का मांस, दूव, बकरी का शिर, सुअर का मध्यभाग, पित्त, रक्त, एरण्ड के बीज, तिल (तुष रहित ) इन सक्तो ययायांग्य उवालकर नलिका द्वारा स्वेद देवे । देश. काल के विभाग को समझमे वाला और युक्ति-प्रयागविधि जानने वाला बैद्य स्वेद देवे । यह स्वेद वात रांग में हितकारी है । वरना, गिलोय, ऐरण्ड, सहजन, मूली के बीज, बांसा, रेण, करख, आक, पापाणभेद और चागेरी के पत्तं लाल सहजन, शिलाहा, अनक ( तुल्सी मेद ) इनके पत्तों का और छालों को भी काय करके देश, काल के विभाग को जानने वाला. युक्ति को समझने बाला वैद्य नाड़ी स्वेद देवे, यह स्वेद कफ जन्य रोगों में हितकारी है। भूतोक ( बड़ी अजवायन ),पञ्चमूल (बृहत्रञ्चमूल वात कफ हर होने से), सैरेय (शिटी), दही का पानी ( मस्तु ), आठों प्रकार के मूत्र, अम्लवर्ग से. स्नेह. घृत, तैल आदि के साथ काय करके वात कफ में नाइंस्विद देना चाहिये। ये प्राम्य मांस आदि तीनो निर्यूह (काथ) कम से, बात जन्य, कफ जन्य, और वात-कफजन्य रोगों में 'जल कोष्ठक' अर्थात इनके कार्था से भरे दोणोपात्र में खड़ा कर के आ दमी को स्वेद देवे। स्वेदन के लिये वी का कोठा (बोण्ड), दुघ का कोटा, या तैल का कोटा भी बना छेना चाहिये ॥२६-३४॥

गोधूम-शक्छैरचूणेर्यवानामम्ळसंयतः । सस्नेह-किण्व-छवणरूपनाहः प्रशस्यते ॥ ३४॥ गन्धैः सरायाः किण्वेन जीवन्त्या शतपुष्यया । डमया क्षष्ठतेलाभ्यां युक्तया चोपनाहयेत् ॥ ३६ ॥ चर्मभिरच पनद्भव्यः सलोमभिरपृतिभिः। खब्मवीर्येरलाभे तु कौशेयाविकशाटकैः ॥ ३७ ॥ रात्री बद्धं दिवा मुख्जेन्मुञ्चेद्रात्री दिवाकृतम्। विदाह-परिहारार्थ, स्यात्प्रकर्षस्तु शीतले ॥ ३०॥

उपनाइ विधि-गेहूं का दरकच चूर्ण, जी का चूर्ण, कांजी, तैल, मदािकट्ट के साथ मिलाकर गरम करके उपनाह ( पुलदिस ) बांधना वातजन्य रागों में उपकारी है। चन्दन अगरू आदि सगन्धित पदार्थ मद्य पात्र में बैठे तडकर-प्रथेप, जीवन्ती सौंफ, कफ जन्य रोगों में इनकी पुलटिस लगावे । अलसी, कठ और तैल से पुलटिस तैय्यार करे, इसे बात-कफ रांगियों में प्रयोग करे दर्गन्य रहित, बालोंबाली एवं उष्ण वीर्य वाली खालों से छेप को बांध देना चाहिये। और जब ऐसे चमड़ेन मिले तो रेशमी बखों से या ऊन से बने कम्बक से बोंघना चाहिये। रात्रि में प्रष्टेप खमाकर बोंघे हुए बन्धन को दिन में खोछ देना चाहिये। दिन में बोंघे बंधन को रात में खोंछ देना चाहिये। जिससे कि अछन उत्पन्न न हो। श्रीत (हैमन्त और शिशिष्टर) काल में बंधी रहने में कोई इर नहीं दिन में बंधी पृष्टी रात भी रह जाय, तो कोई दर नहीं॥ ३५.३८॥

संकरः प्रस्तरो नाही परिषेकोऽवगाहनम् । जैन्ताकोऽरमघनः कषुः कुटी सुः कुम्मिकंव च ॥ ३६॥ कृपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश । तान् यथावत्प्रवहयामि सर्वोनेवानुपूर्वशः ॥ ४०॥ इति ।

स्वेदकर्म के तेरह प्रकार हैं १. संकर, २. प्रस्तर, ३. नाडी, ४. परिषेक, ४. अवगाहन, ६. जेन्ताक, ७. अश्मयन, ८. कर्पु, ९. कुटी, १०. भृ ११. कुम्मिक, १२. कुम, १३. होलाक, ये तेरह प्रकार के स्वेद हैं। इन तेरह स्वेदों को क्रमशः कहते हैं ॥३६-४०॥

तत्र वस्त्रान्तरितैरवस्त्रान्तरितैर्वो पिण्डैर्यथोक्तैरुपस्वेदनं संस्ररस्वेद् इति विद्यात ॥ ४१ ॥

(१) संकरस्वेद—तिल, माप आदि पदार्थों का पिण्ड बनाकर वस्त्र में रूपेट कर अथवा बिना वस्त्र में रूपेटे ही गरम करके स्वेदन कार्य करने का नाम 'संकर-स्वेद' है॥४१॥

शृष-शर्मा-धान्य-पुलाकानां वेसवारायस-कृशरोत्कारिकादीनां वा प्रस्तरे कौशेयाविकोत्तर-प्रच्छदे पद्धाङ्गुळोठनकार्फपत्र-प्रच्छदे वा स्वश्र्यक्त-सर्व-गात्रस्य शयानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति विद्यात् ॥ ४२ ॥

(२) प्रस्तर स्वेद — शूक थान्य (चावल गेहूँ आदि), श्वामी थान्य (मूंग, उड़द, चना आदि), पुलाक (चावल रहित थान्य, पटाव), वेसवार, पायस (मावा, खोया), इ.शरा, तिल, उड़द की बनी यवागू, उत्कारिका (उड़द की बनी पूरी या पूता), आदि वस्तुओं को गरम करके, पत्थर (अथवा काष्ठ आदि कड़ी वस्तु पर फेलाये हुए )रेशम, कम्बल (जनी वस्तु) को फैलाकर, अथवा ऐरण्ड, उड़बक (छेटा एरण्ड), या आक के पसं को है फैलाकर इन पर औषध लगा देवे। फिर सारे शरीर पर स्नेह लगा कर इन परों या वक्त पर छेट कर स्वेद लेने का नाम 'मस्तरस्वेद' है ॥४२॥

स्वेदनद्रव्याणां पुनर्मू छ-फल-पत्र-शृङ्गादीनां मृग-शकुनि-पिशित-शिर-स्पदादीनामुष्णस्वभावानां वा यथाई मम्छ-छषण-स्नेहोपसांहतानां मृत्रक्षी-रादीनां वा कुम्झ्यां बाष्पमनुद्रमन्त्यामुत्कथितानां नाट्या शरेषीका-वंश- दक-करञ्जाक-पत्रान्यतम-कृतया गजाप्र-हस्त-संस्थानया व्याम-दीर्घया व्यामाधेदीर्धया वा व्याम-चतुर्भागाष्टभागम्लामपरिणाहस्रोतसा सर्वता वातहर-पत्र-संवृत-च्छिद्रया द्विस्त्रिवा विनामितया वातहर-सिद्ध-स्तेहा-भ्रयक्तगात्रो वाष्यमुपहरत्, वाष्या सन्ध्वगामी विहत-चण्ड-वेगस्त्र व-मिद्दहन् सुस्तं स्वेदयर्ताति नाडीस्वेदः॥ ४३॥

(३) नाडीस्वेद-पहिले कहे हुए स्वेदन द्रव्यों के मूल, फल, पत्र और कोंपल और पशु, पश्ची इनका मांस, शिर, पांव आदि उष्ण स्वभावयुक्त अथवा यथायोग्य अम्ल, लवण एवं स्नेट यक्त, आठों प्रकार के मूत्र, गौ आदि के दध और मस्तु को घड़े में बन्द करके इसके मुख का दक्कन से बन्द कर दे फिर इस को गरम करे। इस घड़े में शर, ईपीक आदि से बनी नलिका ( मली ) को लगाकर इसके द्वारा वातहर तैल से स्निग्य पुरुष को स्वेद देना चाहिये। नलिका का स्वरूप सरकण्डा का अगला भाग, पत्ता, बांस का पत्ता, करंज का पत्ता आक का पत्ता इन में से किसी की नलिका बनाले। नली हायी की संड के समान ऊपर से मोटा नीचे पतली मुख पर से गोल हो, तथा ध्याम अर्थात पुरुष के दोनों हाथ पैला लेने पर इस लम्बाई के बराबर लम्बी, अथवा आधे व्याम लम्बी, और जह से अम्र तक व्याम के चौथाई माग घेर में, बा व्याम का आठवां भाग होना चाहिये। और नाड़ी के चारों ओर जितने भी छेद हों, उन सर को वातनाशक एरण्ड आदि के पत्तों से बन्द करके दो या तीन बार टेड़ी घूमा कर पात्र के मुख में लगी हुई निलका से बाष्प रोगी को देने चाहियें। दो तीन बार टेड़ी-मेड़ी प्रमाने से बाष्प ऊपर की ओर न जाकर, प्रवल वेग सं त्वचा को न जलाता हुआ सुखपूर्वक स्वेदन करता है।।४३॥

बातिकोत्तरवातिकानां पुनर्मू लादीनामृत्काथैः सुस्रोष्णैः कुम्भीर्व-र्षणिकाः प्रनाडीर्वा पूर्यायता यथाईसिद्धस्तेहाभ्यक्तगात्रं वस्नावच्छन्नं

परिषेचयेदिति परिषेकः ॥ ४४ ॥

(४) परिषेक स्वेद—वातनाशक एवं विशेष रूप से त्रिदोषनाशक द्रव्यों के मूल, फल, पत्र, शुंग आदि को मुखदायक काय—जिसे शरीर सहन कर सके हतने गरम काय को सच्छिद्र वर्तन के दक्कन में छेद रखकर जिससे बाध्य निकल सकें, अथवा वर्तन में नाली लगाकर यथायोग्य स्नेह से स्निग्य शरीर बाले मनुष्य को कपड़ों से सम्पूर्ण रूप में टांप कर स्वेद देना चाहिये॥४४॥

वातहरोत्काथ-झीर-तैल-पृत-पिशित-रसोष्ण-सल्लिल-कोष्ठकावगाहत्तु यथोक्त एवावगाहः ॥ ४८ ॥ (५) अवगाह स्वेद—बात नाशक द्रव्यों से काथ, धी, तैल, सांव रस गरम पानी बनाकर 'कोटी' रुकड़ी का बना हुआ बड़ा पात्र विसमें मनुष्य बैठ सके उसमें बैठकर स्नान करना अवगाहन है ॥ ४५॥

अय जेन्दाकं चिकीर्षुर्भूमिं परीक्षोत-तत्र पूर्वस्यां दिश्युत्तरस्यां वा गुणवति प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा परीवाप-पुष्कारण्यादीनां जलाशयानामन्यतमस्य कुछ दक्षिणे पश्चिमे वा सूपतीर्थे सम-सुविभक्त-भूमि-भागे सप्ताष्टी वाऽरक्षीरुपक्रम्योदकात्प्राङ्-मुखमुदङ्मुखं बार्डाभमुखतीर्थं कृटागारं कारयेत्, उत्सेधविस्तरतः परमरक्लीः षोडश, समन्तात्सुवृत्तं मृत्कर्मसंपन्नमनेकवातायनम् । अस्य कूटागारस्थान्तः समन्ततो भित्तिमः ब्रिविस्तारोत्सेधा पिण्डिकां कार-येदाकपाटात्, मध्ये चास्य कृटागारस्य चतुष्किष्कुमात्र-पुरुषप्रमाणं मृन्मयं कुन्दसंस्थानं बहु-सूक्ष्म-च्छिद्रमङ्गार-कोष्ठक-स्तम्भं सपिधानं कारयेत्, तं च खादिराणामाश्वकणीदीनां वा काष्टानां पूर्यित्वा प्रदीपयेत्, स यदा जानीयात्साधुदग्धानि काष्टानि, विगतधूमान्यवत्तर्भ च केवलमधिना तदाम्नगृहं स्वेदयोग्येन चोध्मणा युक्तमिति, तत्रैनं पुरुषं वातहराभ्यक्तगात्रं बस्नाबच्छन्नं प्रवेशयेत् , प्रवेशयंश्चैनमतु-शिष्यात्—"सीम्य ! प्रविज्ञ कल्याणायाऽऽरोग्याय चेति, प्रविज्य चैना पिण्डिकामधिरुह्य पार्श्वापरपार्श्वाभ्यां यथासुखं शर्याथाः, न च त्वया स्वेद-मुच्छी-वरीतेनापि सता पिण्डकैषा विभोक्तव्याऽऽप्राणीच्छ्व।सात्, भ्रश्यमानो हातः पिण्डिकावकाशाद् द्वारमनाधगच्छन् स्वेद-मृच्छी-परीततया सद्यः प्राणान् जह्याः, तस्मात्पिण्डकामेनां न कथंचन मुख्रेथाः, त्वं यदा जानीया विगताभिष्यन्दमात्मानं सम्यक् प्रस्नुत-स्वेद-पिच्छं सर्व-स्रोता-विमुक्तं छघुभूतमपगत-विवन्ध-स्तम्भ-सुप्त-वेदना-गौरव-मिति, ततस्ता पिण्डिकामनुसरन् द्वारं प्रपद्येथाः, निष्क्रम्य च न सहसा चञ्चषोः परिपाळनार्थं शीतोदकमुपस्पृशेथाः, अपगत-सन्ताप-चळमस्तु सुद्रतीत्सुखोष्णेन वारिणा यथान्यायं परिषिक्तोऽश्रीयाः—इति जेन्ताकः स्वेदः ॥ ४६ ॥

(६) जेन्ताक स्वेद---जेन्ताक स्वेद करने की इच्छा करने वाला वैद्य सब से प्रथम मूर्षि की परीक्षा करें । इसके लिये मनुष्य के निवास स्थान से पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जो भूमि-प्रदेश (वृक्ष आदि के उत्पन्न होने से) प्रशस्त एवं गुणवान् तथा सुन्दर हो, काली मिट्टी वाला या स्वर्ण (पीली

मिही ) मिही का हो, तालाव, पुष्करिणी, बावड़ी अथवा बड़े तालाव के दक्षिण या पश्चिम किनारे पर, जहां पर किनारे का अच्छा घाट बना हो, जहां भूमि ऊंची नीची न हो, बिल्कुल समान हो। (२) कृटागार निर्माण-वहां पर पानी से सात या आठ हाथ पीछे इटकर जलाशय के पश्चिम किनारे पर पूर्वा-भिसम्ब अथवा जलाश्य के दक्षिण किनारे पर उत्तराभिमुख कुटागार बनाना चाहिये। यह कृटागार अंबाई में १६ हाथ और चौड़ाई में १६ हाथ चारों ओर से गोलाकार बहुत रोशनदानों वाला मिट्टी से लिया पूता कर तैयार करना चाहिये। इस घर के अन्दर दिवार के चारों ओर किवाड़ तक एक हाथ भर ऊंची चब्तरी बनानी चाहिये। मध्य में चार हाथ विस्तृत पुरुप के परिमाण की मिट्टी से बनी, कन्द्रक आकार की बहुत सूक्ष्म, छोटे २ छिद्री वाला आंगार कोष्ठ रूप स्तम्भ बनाये. और इस का दक्कन भी बनाये। (३) स्वेदन विधि-इस माद को खैर, अध्वकर्ण (बड़े पत्ती वाजा दाक) को लकड़ियों से भरकर जला देवे। जिस समय यह मालूम हो जाए कि लकड़ियां मधी प्रकार जल चुकीं, धुंआ नहीं रहा, और घर भी आग से गरम हो गया है तथा पर्साना देने की यांग्यता वाली गरमी से यक्त है, तब बातहर तैल से हिनग्ब एवं बख्न से देके हए परुष को इस घर में प्रवेश कराने । प्रवेश कराने से पूर्व उस को समझा दे कि-हे सौम्य ! कल्याण, मंगल और आरोग्यता के लिये इस घर में प्रवेश करो । इस धर में प्रविष्ट होकर इस चब्तरे के ऊपर दक्षिण पार्क से, या बाम पार्का से, जिससे चाहो उस पार्का से (जैसे आराम मिले, जैसे) सुखपूर्वक **डेटो । परन्तु पर्धाने आने से** उत्पन्न मृच्छा के कारण व्याकुल होने पर भी इस चब्तरे को प्राणों के रहने तक बिल्कुल मत छोड़ा। क्योंकि इस चब्तरे पर से फिसल कर दर्वाजे को न पाकर मूच्छों की व्याकुलता के कारण प्राण निकल जायंगे। इसलिए चब्तरे को बिल्कुल न छोड़ना। जिस समय कफ का जोर घट जाय. परीना भी सब खोतों से भली प्रकार निकल जाय. सारे छिद्र खुल जाये. शरीर हल्का हो जाय, मल बन्ध, जहता, स्पर्श ज्ञान का आमाव. पीड़ा और भारीपन शरीर में नहीं रहे, उस समय चब्रतरे के साथ साथ चलकर दर्बाजे के पास पहुंच जाना और बाहर निकन्न कर आंखों की रक्षा के लिये गहसा शीतल जल का प्रयोग न करना कुछ देर ठहर कर जब थकान और गरमी, शिथिलता दूर हो जाय तब योड़े गरम पानी से इच्छानुसार स्नान करके भोजन करना ॥ ४६ ॥

> शयानस्य प्रमाणेन घनामश्ममयीं शिळाम् । वाषयित्वा माहतच्नेद्दितीः संप्रदीपितैः ॥ ४७ ॥

ज्यपोक्स्य सर्वानङ्गारान् प्रोक्ष्य चवाष्णबारिणा । ता शिलामय कुर्वीत कीषेयाचिक-संस्तराम् ॥ ४८ ॥ तस्यां स्वभ्यक्तसर्वाङ्गः स्वपन् स्विद्यति ना सुखम् । कौरवाजिन-कीषेय-प्रावाराद्यैः सुसंदृतः ॥ ४९ ॥ इत्युक्तोऽस्मघनस्वेदः, कपूरवेदः प्रवक्ष्यते ।

(७) अध्ययन स्वेद विधि — पुरुष लेट तके, इतनी नहीं लम्बी, चौही, मजबूत परयर की बनी शिला की; वातनाशक (देवदाय या अगर आदि) लकड़ियां जलाकर गरम करें! गरम होने पर सब अंगारों को दूर हटा दे, शिला पर गरम पानी लिड़क देवें (जिससे कि जपर की गरमी वाहर हो-जाये) सब अंगों पर तैल का अम्यंज्ञ करके मनुष्य सोता हुआ स्त को चादर, मृग चम, रेशमी चादर कम्बल आदि भन्नी प्रकार आंद्रकर सुष्य पूर्वक स्विन्न होता है। इस प्रकार अध्मधन स्वेद बता दिया गया. अब कर्षू-स्वेद बताया जाता है। । इस प्रकार अध्मधन स्वेद बता दिया गया. अब कर्षू-स्वेद बताया जाता है। । इस प्रकार अध्मधन स्वेद

स्नानयेच्छयनस्याधः कर्षु , स्थानविभागवित् ॥ ५० ॥ दीप्तरभूमेरङ्कारस्ता कर्षु पूरयेत्ततः । तस्यामुपरि सञ्चायां स्वपन स्विद्यति ना सुखम् ॥ ५१ ॥

(८) कर्षू स्वेद विधि—स्थान के विभाग को जानने बाजा वंदा बच्या के नीचे हाण्डा के आकार का एक गाल गड्दा बनावे। इस गड्दे को जलते हुए परन्तु धूमरिहत अंगारों से भर दे। इस गड्दे के ऊगर खाट विखाकर लेटने से सुख पूर्वक परीना आता है। १५०-५१।

अनत्युत्सेधविस्तारां चृत्ताकारामळोचनाम् । घनभित्तं कुटीं कृत्वा कुछायैः संप्रकेषयेत् ॥ १२ ॥ कुटीमध्ये भिषक्शस्यां स्वास्तीर्णां चोषकल्पयेत् । प्रावाराज्ञिन-कोषेय-कुथ-कम्बळ-गोळकेः ॥ १३ ॥ इसन्तिकाभिरङ्गार-पूर्णभिस्तां च सर्वशः । परिवार्यान्तराराहेरभ्यकः स्वियते सुखम् ॥ १४ ॥

(६) कुटीस्वेद विधि—न बहुत ऊंची ओर न बहुत चौड़ी गोक्षकार, रोशनदान रहित (जिसमें वायु के लिये छेद न हों) तथा मोटी दिवारों वाली कुटी बनाये। इस घर को अन्दर से कुछ आदि उष्णवोर्य द्रश्यों से लेग देना चाहिये। इस लियी कुटी के बीच में वैद्य लम्बी, चोड़ी शय्या बनाये। इस शय्या के चारों ओर आंगारों से भरी अंगीठियां रख देवे। फिर ब्यामवर्म, मृगचर्म, रेशम, कम्बल, चित्र विचित्र गरम बका श्रंथ्या पर विद्याकर, लपेट लेने चाहिये। शरीर पर स्नेह छगाकर स्वेद लेना चाहिये। इस प्रकार सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है।। ५२-५४॥

य एवारमधनस्वेद-विधिर्भूमौ स एव तु । प्रशस्तायां निवातायां समायासुपदिश्यते ॥ १५ ॥

(१०) मृत्वेद विधि—जां विधि अध्मयन स्वेद की है, वही मृत्वेद की है। इस स्वेद के लिये भूमि उत्तम, वायु रहित तथा समान हो अंची-नीची नहीं होनी चाहिये।।५५॥

कुम्मी बातहर-काथ-पूर्णा भूमी निलानयेत्। अर्धभागं त्रिभागं वा शयनं तत्र चोपरि ॥ ५६ ॥ स्थानयेदासनं वाऽपि नर्गतसान्द्र ।रिच्छदम् । अथ कुम्भ्यो सुसन्तप्तान् प्रक्षिपेदयसो गुडान् ॥ ५७ ॥ पाषाणांश्रोष्मणा तेन तत्स्थः स्विद्यति ना सुलम् । सुसंदृताङ्गः स्वभ्यकः स्नेर्हरनिलनाहानः ॥ ५८ ॥

(११) कुमी स्वेद विधि — घड़ को वातहर देयदाव आदि के काथ से मरकर भूमि में आधा या तिहाई भाग गाड़ देना चाहिये। इसके ऊपर एक खाट बिछा दे। खाट के ऊपर बहुत गहरा मीटा करड़ा न बिछाना चाहिये। फिर छोड़े के गोले, या पत्थरों को खून गरम करके भूमि में या गड़ी और बात हर काथ से मरी कुम्मी (यह) में गिरा दे। इनकी गरमी से, श्रथ्या के ऊपर अंगो को छपेट कर लेटे हुए, शरीर पर बातनाशक स्नेह का मदैन किये हुए पुरुष को सुखपूर्वक स्वेदन होता है।। ५६-५८ ॥

कूपं शयनविस्तारं द्विगुणं चापि वेध्यतः । देशे निवाते शस्तं च कुर्यादन्तः सुमार्जितम् ॥ ५६ ॥ इस्त्यश्वन्गो-खरोष्ट्राणां करीषेर्दग्धपूरिते । स्वषच्छक्तः सुसंस्तीर्णेऽध्यक्तः स्विद्यति ना सुखम् ॥ ६० ॥

(१२) क्य-स्वेद — जितनी जगह पर खाट विछती हो, उतने स्थान पर राय्या के बराबर लम्बा, चों हा एक गड्ढा खांदे। इस गड्ढे की गहराई दुगनी हो। इस कुए को वायु रहित स्थान पर बनावे इस कुए को अन्दर अकी प्रकार लेप कर साफ स्वच्छ कर लेना चाहिये। इस गर्च में हायी, चोड़े आदि के शुष्क मह (गोटों को) को डाल कर जला देना चाहिये। जब धुआ निकचना बन्द हो जाय तब इस क्य के उत्तर चारपाई विछा कर कोई बख इस पर विकाकर, खरीर पर वातहर तैल मर्दन करके, व्यावचर्म, मृगलाका, कम्बल आदि ओड़कर लेटने से सुख पूर्वक स्वेद हो जाता है।॥५९-६०॥ धीतिकां तु करीषाणां यथोक्तानां प्रदीपयेत् । शयनान्तःप्रमाणेन शय्यामुपरि तत्र च ॥ ६१ ॥ सुदग्धायां विधूणयां यथोक्तामुपकल्पयेत् । स्ववच्छन्नः स्वपंसतत्राध्यक्तः स्विदाति ना सुखम् ॥ ६२ ॥ होलाकस्वेद इत्येष सुखः प्रोक्तो महर्षिणा । इति त्रयोदशविधः स्वेदोऽग्निगुणसंश्रयः ॥ ६३ ॥

(१३) होलाक स्वेद — हाथी, घोड़ा, गाया गाया, उंट हमके छानों (मल) को लम्बी परन्तु गोलाकार (घीतिका अर्थात् चिता के रूप में) बना कर जला देना चाहिये और जन यह चिता धूम रहित हो जाय, तर्ने इस पर यथांक शय्या आदि विछाकर, वातहर तेल का मर्दन करके, उष्ण वस्त्र ओहकर सोने से सुखपूर्वक पसीना आता है। यह सुखकारक होलाकस्लेद है। ये तेरह प्रकार के स्लेद अग्नि के अश्रीन हैं, इनका महर्षि ने उपदेश किया है। १६१-६३।

व्यायाम च्हणसदनं गुरुपावरणं क्षुधा । बहुपानं भयकोघानुपनाहाहवातपाः ॥ ६४ ॥ स्वेदयन्ति दशैतानि नरमाम्नगुणाहते ।

अग्निरहित स्वेद—क्यायाम ( शारीरिक भ्रम ), उथ्ण सदन ( वायु और शीत स्पर्श रहित तहखाना मूमि के नीचे के गरम घर ), कम्बल आदि भारी बक्त, कुधा ( भूख ), बहुपान ( गरम पानी या मदा आदि का बहुत पीना ), भय, क्रोध, उपनाह ( पुलटिस ) आहव ( युद्ध ), आतप ( धूप ), ये दस अग्नि के बिना भी शरीर में स्वेदन करते हैं । ६४ ॥

इत्युक्तो द्विविधः स्वेदः संयुक्तोऽग्निगुणैर्न व ॥ ६५ ॥ एकाङ्ग-सर्वोङ्ग-गतः स्निग्धो रूक्षस्तथैव व ॥ इत्येतद् द्विविधं द्वन्द्वं स्वेदयुद्दिश्य कीर्तितम् ॥ ६६ ॥ स्निग्धः स्वेदैरपकाय स्विष्णः पथ्याशनो भवेत् । तद्दः स्विजगात्रस्त व्यायामं वर्जयेत्ररः ॥ ६० ॥

इस प्रकार से दो प्रकार की स्नेद कह दिया; अग्न गुण वाला और अग्न-गुण रहित, एकांग और सर्वोग स्वेद, हिनन्य एवं रूख स्वेद, इस प्रकार तीन प्रकार के दो-दो स्वेदों को कह दिया, हिनन्य मनुष्य की स्वेद द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। स्वेदन हो जाने पर पथ्य भोजन करना चाहिये। स्वेद दिया मनुष्य उस दिन ब्यायाम को न करे।।६५-६७॥

तत्र इस्तोकाः । रवेदो यथा कार्यकरो हितो येक्ष्यञ्च यद्विधः । यत्र देशे यथा योग्यो देशो रक्ष्यञ्च यो यथा ॥ ६० ॥ स्वन्नातिस्वम्भस्पाणि तथाऽतिस्विन्नभेषज्ञम् । अस्वेद्याः स्वेद्यांग्याश्च स्वेदद्रज्याणि कल्पना ॥ ६८ ॥ त्रयोदशिवधः स्वेदो विना दशिवधोऽग्निना । संप्रदेण च षट् स्वेदाः स्वेटाध्याये निद्शिताः ॥ ७० ॥ स्वेदाधिकारे यद्वाच्यमुक्तमेतन्महर्षिणा । जिञ्चस्तु प्रतिपक्तव्यमुपदेष्टा पुनर्वमुः ॥ ७१ ॥ इति ।

किस प्रकार से स्वेद कार्य कर सकता है, किनके लिये उपकारी है, किस प्रकार, किस स्थान पर, कैसा स्थान, किस प्रकार रक्षा करनी, सम्यक् स्त्रिक्ष, अतिस्वेद के लक्षण, अतिस्वेद की चिकत्सा, त्वेद के अयोग्य और स्वेद के योग्य, स्वेदन द्रव्य, तेरह प्रकार का स्वेद और बिना अपिन के दस प्रकार का स्वेद, संक्षेप रूप में छः स्वेद—ये सब स्वेदाध्याय में कह दिया। स्वेद अधिकार में जो कुछ कहना चाहिये या वह सब महर्षि ने कह दिया है। शिष्यों को ठीक २ प्रकार समझना चाहिये, इसके उपदेश करने वाले पुनर्वसु आवेप हैं।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के स्वेदाध्यायो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

## पश्चदञ्चोऽध्यायः ।

अथात उपकल्पनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ अव उपकल्पनीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा मगवान् आत्रेय ने कहा या ॥२॥

इह खलु शजानं राजमात्रं वाडन्यं विपुलद्वत्यं संभृतसंभारं वसनं विरेचनं वा पाययितुकामेन भिषजा प्रागेवीषधपानात्संभारा खपकल्प-नीया भवन्ति, सम्यक्ष्मैव हि गच्छत्यीषधे प्रतिभोगार्थाः, व्यापन्ने चौषधे व्यापदः परिसंख्याय प्रतीकारार्थाः । नहि संनिकृष्टे काले प्रादुर्भू-वायामापदि सत्यपि क्रयाक्रये सुकरमाञ्च संभरणमौषधानां यथा-विदिति ॥ ३॥

इस कोक में राजा अथवा राजा के समान ठाठ वाले पुरुष को या बहुत धन और नौकर चाकरों वाले किसी रईस को वमन, विरेचन देने की इच्छा करने बाले वैद्य को चाहिये, कि, औषघ पिलाने से पूर्व ही सब आवश्यक वस्तुएं अपने पास एकच कर ले। क्योंकि यदि औषघ ठीक प्रकार से काम कर गई तो ये वस्तुर्वे फिर काम में आ जार्येगी और यदि प्रयोग से कुछ तकलं कि हो गई तो इनकी सहायता से प्रतिकार किया जा सकेगा। और यदि सब आवश्यक उपकरणों को समीप में न रक्षा जाय तो उपद्रव हो चाने पर, तुरन्त बाज़ार से सरीद कर सब बस्तुओं को लाना भां उतना सरल नहीं होता जितना कि प्रथम से ही सब बस्तुओं का संग्रह करना सरल है। ३।

एवं वाहिनं भगवन्तमात्रेयमित्रवेश उवाच-नतु, भगवन्! आदावेब ज्ञानवता तथा प्रतिविधातव्यं यथा प्रतिविद्विते सिध्येदेवीषयमेकान्तेन, सम्यक्षयागिनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरष्टा, व्यापचासम्यक्ष-योगिनिमित्ता। अथ सम्यगसम्यक् च समारव्धं कर्म सिध्यति व्यापद्यते बाऽनियमेन, तुल्यं भवति ज्ञानसङ्घानेनेति ॥ ४॥

ऐसा कहते हुए भगवान् आत्रेय को अभिवेश बीले—भगवन् ! जानवान् जैय को पहिले से ही चाहिये कि वह संशोधन देने से पूर्व रोगी के बल, आयु, किया, सहनशक्ति, सरा, देश, काल, दोष का बलावक, प्रकृति आदि बातों का विचार करक योग्य मात्रा में आष्य पिश्यते। जिसस कि औपच देने पर यह ओषत्र निश्चय से ही गुणकारों सफ हो। क्योंकि सब कार्यों को मली प्रकार उचित रीति सं करने पर सफलता अवस्य होती है। अनुचित राति से करने पर आगत्तियों का हाना भी निश्चित है। और यदि शानपूर्वक किया हुआ कर्म उचित या अनुचित रूप से करने पर कर्मा सिद्ध हो जाता है, और कभी सिद्ध नहीं होता, तो शान अञ्चान के समान ही है, पद्नान पद्ना यरावर हो जाता है। था

तशुवाच भगवानात्रेयः—शक्यं तथा प्रतिविधातुमस्माभिरस्मद्विचंबोऽन्यग्निवेश ! यथा प्रतिविद्दिते सिष्येद्दंबौवधमेकान्तेन, तच्च
प्रयोगसीष्ठवशुपदेष्टुं यथावत् न हि कश्चिद्दस्त य एतदेवशुपदिष्टशुपधारिवतुमुस्सद्देत, उपधार्य वा तथा प्रतिपत्तुं प्रयोक्तुं वा, सूक्ष्माणि हि
दोव-भेष कन्देश-काल-वळ-शरीराहार-सात्म्य-सत्त्व-प्रकृति-वयसामवस्थान्तराणि यान्यतुविन्त्यमानानि विमळविपुळबुद्धेरपि बुद्धिमाकुळीकुर्युः कि पुनरल्पबुद्धेः १ । तस्मादुभयमेतद्यथावदुपदेष्ट्यामः सम्यक्प्रयोगं चौषदानां व्यापन्नानां च व्यापरसाधनानि सिद्धिरूत्तरकाळम् ॥१॥

अभिवेश को भगवान् आजेय ने कहा—हे अभिवेश ! औषच देने पर निश्चय इस्स से सफल हो, ऐसा औषघोरचार करना हम वा हम जैसे तपोबल हारा रजस्, तमस् से निर्मुक हुए पुरुषों से ही सम्मव है और इस प्रयोग की सफलता को पूरे पूरे रूप से उपदेश करने के लिये कोई तैय्यार नहीं । इसी प्रकार ऐसा भी कोई शिष्य नहीं है जो कि इस प्रयोग को यथावत रूप में जान सके और जानकर प्रयोग ठीक २ प्रकार से कर सके, ऐसा भी कोई आदमी नहीं है, क्योंकि प्रयोक पुरुष में दोष, औषध, देश समय, बल, शरीर, भोजन, साल्य, सल्य, प्रकृति, और आयु इनकी स्थिति प्रतिखग यदलती रहती है। इन दोष आदि की सुरुष विवेचना निर्मल एवं विशाल बुद्धि वाले पुरुष की भी बुद्धि को चकरा देते हैं, फिर अल्यबुद्धि वाले मनुष्य का तो कहना ही क्या ? इसलिये थोड़ी बुद्धि बाले मनुष्य को बुद्धि को व्याकुल करने के कारण दोनों वाते अर्थात् औष-श्रियों का उचित प्रयोग और ऑपय प्रयोग के मिथ्यायोग से उत्पन्न आपिसी को सिद्धस्थान में कहेंगे ॥५॥

इक्षानी ताबत्संभारान्विविधानिष समासेनोपदेक्ष्यामः, तद्यथा-दृढं निवातं प्रवातेकदेशं अलप्रविवारमनुषत्यकं धूमातपज्ञलरजसामन-भिगामनीयमितिष्टानां च शब्द-स्पशं-रस-रूप-गन्धानां सोदपानील्खल-मुसल-बचैः-स्थान-स्नान-भूमि-महानसोपेतं वास्तुविद्याक्कशलः प्रशस्तं गृहमेव वावत् पूर्वप्रपकल्पयत् ॥ ६॥

इस अध्याय में संशोधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकरणों का संखेप से उपदेश करेंगे। सबसे पहिले मकान बनाने की विद्या (स्थापस्य कर्म या सास्तुविद्या) को जानने वाला चतुर शिल्पी ऐसा यह बनाये जो मज़बूत हो, जिसमें खु श्री वायु सामने से न आकर एक पाइवें से पर्धाप्त मात्रा में आ सके। जिसमें रोगी आराम से चूम-फिर सके, पहाड़ की तराई या पहाड़ पर न बना हो, धुंवा, गरमी, पूप और धूल जिसमें न आ सके, मन को अच्छे न लगने बाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जहां पर न जा सकें, पानो का घड़ा, ऊखल, मूतल, मलस्थान का स्थान, स्नानधर, रसोई, पाकशाला साथ हों।।६॥

ततः शीळ-शोचाचारानुराग-दाहय-प्रादक्षिण्योपपत्रानुपचार-कुश-ळान् सर्वकमंसु पर्यवदातान् सूपोदन-पाचक-स्नापक-संवाहकोध्यापक-संवेशकोषघपेषकांश्च परिचारकान् सर्वकमंस्वप्रतिक्ञान्, तथा गीत-वादित्रोक्षापक-क्षोक-गाथास्यायिकेतिहास - पुराण-कुशळानिभगयक्षान-नुमतांश्च देशकाळविदः पारिषद्यांश्च, तथा छावक-पिक्खळ-शश-इरिणेण-काळपुच्छक-सृग-मात्कोरभान्, गां दोग्धी शीळवतीमनातुरां जीवद्रस्थां

सुप्रतिविहित-तृष-शरण-पानीयां, जलपात्रयाचमनीयोदकोष्ठमणिक-पर्-पिठर-पर्योग-कुम्भी-कुम्भ-कुण्ड-शराव-दर्वी-कटोदञ्चन परिपचन-मन्धात-चर्म-चेल-सत्र-कार्पासीर्णादीनि च, शयनासनादीनि चोपन्यस्त-भृक्कारः प्रतिग्रहाणि सुप्रयुक्तास्तरणोत्तर-प्रच्छदोपधानानि स्वापाणयाणि संवश-नोपवेशन-स्तेह-स्वेदाध्यक्क-प्रदेह-परिपेकानुष्टेपन-वमन-विरेचना-स्थापना-नुवासन-शिरोविरेचन-मृत्रोशार-कर्मणामुपचारस्खानि, सुप्रशालितोप-धानाश्च मुऋष्टण-खर-मध्यमा दृषदः, शस्त्राणि चोपकरणार्थानि, धृमनेत्रं च. बस्तिनेत्रं चोत्तरबस्तिकं च, कुशहस्तकं च, तुळां च, मानभाण्डं च, धत-तेल-वसा-मज्ज-क्षौद्र-फाणित-लवणेन्धनोद्य-मधु-सीधु-सुरा-सोर्वा-रक-तुषोदक-मेरेय-मेदक-दधि-मण्डोदश्विद्धान्याम्ल-मृत्राणि च, तथा शास्त्रि-षष्ट्रिक-मुदुग-माप-यव-तिल-कुलत्य-नदर-मृद्रीका-काइमर्य-परूपका-भयामलक-विभीतकानि, नानाविधानि च स्नेहस्वेदोपकरणानि द्रव्याणि, तथैवोध्वेहरातुलोमिकाभय-भाव्जि संप्रहणीय-दीपनीय-पाचनीयोपशम-नीय-बातहराणि समाख्यातानि चौषधानि, यश्चान्यदपि किंचिद् व्यापदः परिसंख्यायोपकरणं विद्यात् , यच प्रतिभागार्थः, तत्तदुपकल्पयेत् ॥ ७ ॥

इस के उपरान्त पवित्र शुद्ध स्वभाव, निर्मल आचरण के, रोगी से प्रेम रखने वाले, कर्मकुशल, सेवाकर्म में दक्ष, अपने २ कर्म में कुशल (शिक्षित) रसोई बनाने में होशियार रसोइये. स्नान कराने वाले. हाथ पांव मलने वाले. शरीर को पकड़ थाम कर खड़ा करने वाले, बिठानेवाले, औषध-दवाई पीछने-वाले सब कार्यों में अनुकल नौकर, गाने बजाने में चतुर, स्तुतिपाठ करने वाले, क्लोक, गाया, कहानी, अल्यायिका, बात-चीत, इतिहास, पुराण आदि सुनाने वाले, अभिप्रायों, को उसके इशारों से पहिचाननेवाले, मालिक के मन के अनुकूछ, देश, काल को समझने वाले यार-दोस्त, सोसायटी के आदमी वहां रहने चाहियें। इसी प्रकार बटेर, कपिञ्ज ( कबड़ा ), खरगांश, हरिण; कास्रा हरिण. कालपुच्छ (हरिण का भेद), मृगमातृका (बढ़े पेटबाला हरिण, बारहर्शींगा ), और मेढ़ा इन को भी एकत्र करना चाहिये। दूध देनेवाला, अच्छे शान्त स्वभाव की, रोगरहित, जिसका बढ़दा जीता हो, ऐसी गाय रक्खे । इस गाय के लिये रहने, घास और पानी का अच्छा बन्दोबस्त करे, छोटा पात्र, आचमन का पात्र, पानी रखने का बढ़ा पात्र, मणिक ( मटका ), घड़ा, थाली, कड़ाही, बड़ा घड़ा, मकबूत छोटा कलसा. बूंडा गहरा बर्रान, सकोरा, दकन, कड़छी, चटाई, डांकने का ऊपर का उक्त, तेल पकाने की कड़ाईी, रई

( मथानी ), मृगछाल, पुराने ( परन्तु साफ धुले ) बस्न, स्त, कपास, रूई, कन तथा छेटने या बैठने के साधनों ( लाट, तकिया, आसन ) के पास में पानी बरतने का गंगासागर, पीकदान, और मुन्दर सफेद चांदनी की भांति क्वेत चादर और तिकया लगा पलंग, सुखपुनक बैठने के लिये गादी, तिकया या आराम-कर्सी, एवं स्नेहन, स्वेदन अम्यंग, प्रलेप, स्नान, अनुलेपन, बमन, बिरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिराविरेचन, मूत्रत्याग (पेशाब घर ) का स्थान, मल-स्थाग का स्थान ( संडास ), उत्तम एवं मुलकारक तथा साधनयुक्त बनावे। स्वच्छ धूली, चिकनी, खुरदरी, मध्यम रूप की पत्थर की शिला (सिल, दवाई आदि पीसने के लिये ) एवं केंची, फांबड़ा गण्डासा, दरांती आदि शक्त ये सब पदार्थ एकत्र करे। धूमनेत्र धूमनिलका, और उत्तर बिस्त का निलका. बुहारनी ( आड़ ), तराजू, द्रव मापने के लिये पात्र, घी, तैल, बसा, मजा, मधु, राब ( आधा पका गुढ़ ), नमक, ईंधन, पानो, मधु, सीधु, सुरा, कांजी, तुषादक, मैरेय, मेदक, दहो, दही का पानो, छाछ, धान्य, कांजी, आठा प्रकार के मूत्र, शालि ( हेमन्त धान्य ), साटा चावत्र, मूंग, उदद, जी, तिल, कुलत्यी, बर, किशमिस, फालसा, हरड़, आंधरा, बहेड़ा अर नाना प्रकार के स्नेह एवं स्टेंदन के साधन, दमन, विरेचन के पदार्थ, संग्रहणीय, दीपनीय, पाचनीय. शानक, वातनाशक गण की आंपधियां, तथा इनके अतिरिक्त आंर भी जो सायन या द्रव्य आपत्तियों को दूर करने वाले हों, उनको और जा उपयोग के लिये आवश्यक प्रतीत हो. उन सबका एकत्र करना चाहिये ॥ ७ ॥

तदस्तं पुरुषं यथोक्ताभ्यां स्तेहस्वेदाभ्यां यथाईनुपपादयेत्। तं चेत्रस्मन्नन्तरे मानसः शार्रारो वा ज्याधिः कश्चित्तीव्रतरः सहसाऽभ्या-गच्छेत्तमेव तावदस्योपावतियतुं यतेत। ततस्तमुपावर्त्यं वावन्तमेवैनं कालं तथाविषेतेव कर्मणोपाचरेत्॥ = ॥

नाधन द्रव्य एकत्र करने के उपगन्त पुरुष को पहिले कही हुई विधि से मनेह एवं स्नेदन किया करने चाहिये। स्नेहन और स्नेदन किया करने हुए ज्ये में यदि सहसा कोई भयानक तीव्र, शारीरिक या मानसिक व्याधि उराख जाय तो स्नेहन और स्वेदन बन्द करके प्रथम उत्पन्न व्याधि का प्रतीकार करना चाहिये। इस उपस्थित रोग के प्रतीकार में जितने दिन लगें, उतने दिनों ज्येक रोग को आराम करना चाहिये।।

तत्ततं पुरुषं स्तेद्दस्वेदोपपत्रमनुषद्दनमनसम्भिसमीक्ष्य युखोषितं प्रजीणमर्कः शिरास्नातमनुखिप्तगात्रं स्वित्रणमनुषद्दतवस्त्रस्वीतं देवताग्नि-विज्ञ-गुरु-बृद्ध-वेद्यानिषत्वमन्तं, इष्टे नक्षत्र-तिथि करण-मुदूर्ते कारयित्वा ब्राह्मणान् स्वस्तिवाचनं प्रयुक्ताभिराशीभिरभिमन्त्रितां मधु-मधुकः सैन्धव-फाणितोपहितां मदन-फछ-कषाय-मात्रां पाययेत्॥ १॥

फिर मनुष्य को स्तेह एवं स्वेदन किया से युक्त कराकर, शुलपूर्वक विठाकर, पहिले दिन का लाया भोजन जीणें होने पर, सम्पूर्ण अंगों का स्नान कराके, शरीर पर जन्दन-अगर आदि द्रव्य लगाकर, माला पहिना कर, उत्तम-स्वच्छ वह्न पहिने हुए, देवता, माझण, गुरु, शुन्द और जैध की पूजा कराकर, पुष्य सक्षत्र, तिथि मुहूर्त में, बाझणों से मंगल पाठ करवा कर, प्रश्चस मंगल किया-आधीर्वाद मन्त्रों से अभिमन्त्रित शहर, मुलैहटी, सैन्थव नमक, गुर्क से युक्त मदनफल के कथाय को उचित मात्रा में पिलावे ॥६॥

सद्दनफड-कषाय-मात्राप्रमाणं तु खळु सर्वसंशोधनमात्राप्रमाणानि च प्रतिपुरुषमपेक्षितव्यानि भवन्ति; याबद्धि यस्य संशोधनं पीतं वैकारिक-दोष-हरणायोपपद्यते; न चातियोगायोगाय, ताबदस्य मात्रा-प्रमाणं वेदितव्यं भवति ॥ १०॥

सदनफल के कपय की मात्रा, तथा सम्पूर्ण संशोधनों की मात्रा प्रत्येक पुरुष को देखकर निश्चत की जाती है। जितनी मात्रा पान करने पर शरार के विकार जन्य दोषों को बाहर निकाल सके और अतियोग आदि विकार उत्पन्न न करे, उतनी इस संशोधन ओपध की मात्रा वैद्य को समझनी चाहिये॥

पीतवन्तं तु खल्वेनं गुहूर्तमनुकाङक्षेत् । तस्य यदा जानीयात्स्वेद-प्रादुर्भावेण दोषं प्रवित्तयनमापद्यमानं, छोमहर्षेण च स्थानेश्यः प्रच-छितं, कृक्षिसमाध्मापनेन च कृक्षिमनुगतं, हृङ्खासास्यस्रवणाश्यामिपचो-र्ष्वगुक्तीभूतमथास्मे जानुसममसंवाधं सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरप्रच्छदोप-षानं स्वापाश्रयमासनग्रुपवेष्ट् प्रयच्छेत् ॥ ११ ॥

प्रतिग्रहाश्चोपचारयेत्— छक्षाटप्रतिग्रहे पाश्चोंपग्रहणे नाभिप्रपीडने पृष्ठोन्मदने चानपत्रपनीयाः सुहृदोऽतुमताः प्रयतेरन् ॥ १२ ॥

उचित मात्रा में वमन-ओवध पिलाकर कुछ काल तक एकाम चित्त रे ध्यानावस्थित होकर प्रतीक्षा करे और जब पिता उत्पक्ष होकर दोष निकल जावे, हारीर में रोमांच हो तब दोष को अपने स्थान से चळायमान समझे। जब उदर में अफारा प्रतीत हो, उस समय दोष को पेट में आया समझे। जब वमन की हच्छा, और मुख से धूक गिरने लगे उस समय दोष को एकत्र होकर ऊपर की ओर आता हुआ जानना चाहिये। इसके पीछे रोगी मनुष्य को घुटने उठा-कर मिळाकर, बैठने को उत्तम गई और चहुर तथा तकिये से सुक खाट देवे। बमन करते हुए रोगी को पकड़ कर सहारा देना चाहिये । इसके लिये कोई माये को, कोई पसलियों को पकड़े, काई पेट को दवाये, और कोई पीट को मले! इस कार्य में जिनके सामने लजा अनुभव न हो ऐसे मनोनुकूछ मित्र सहा-यता करें ॥११-१२॥

अधैनमनुक्षिष्यात्— विवृतोष्ट-ताल्-कण्डो नातिमहता व्यायामेन वेगानुदीर्णोनुदीरयन् किंचिद्वनस्य प्रीवामूर्ध्वशरीरमुपवेगमप्रवृत्तान् प्रवर्तयन सुपरिलिखितनस्वाध्यामङ्गलीध्यामुखल-कुमुद-सौगन्धिक-ना-हैवी कण्डमनिस्पृशन् सुस्रं प्रवत्तयस्य--इति ॥ १३ ॥

स तथाविधं कुर्यात् । ततोऽस्य वेगान् प्रतिप्रहागतानवेक्षेताव-हितः । वेगविशेषदर्शनाद्धि कुराले। योगायोगातियोगविशेषानुपलभेत, वेगविशेषदर्शी पुनः कृत्यं यथाईमवनुष्येत लक्षणेन, तस्माहेगानवे-स्रोताबहितः ॥ १४ ॥

इसके अनन्तर वेदा रोगी को उपदेश दे कि तालु और गला लोल कर बहुत अधिक बल से नहीं, प्रत्युत साधारण शक्ति से बाहर आते हुए वेग को बाहर करे। इसके लिये गर्दन, तथा मुख को आगे की ओर झुका दे तथा अनु-पिस्यत वेग को बाहर निकालने के लिये खून अच्छी प्रकार से नखों से रहित दो अंगुलियों, अथवा कमल, इस्तुर या सुगन्धित कमल की डण्डो से घीरे-धीरे गले के भीतर स्पर्ध करे और वेग को बाहर कर देवे। रोगी वैद्य के कहे अनु-सार करे। वैद्य रोगी के बमन किये पदार्थ को सावधानी से देखे। इस्ति ए इस्ति स्पर्ध के सीतर स्पर्ध कर ही स्पर्य प्रांग, अयंग और अतियोग का अनु-मान कर सकता है। वेग को समक्षने में चतुर वैद्य वेग देखकर लक्षणों से अतियोग आदि के प्रतिकार को ठीक प्रकार से समक्ष लेता है। इस्तिये वैद्य सावधानी से वेगों को देखे। १३-१४॥

तत्रामुन्ययोग-योगातियोग-विशेषज्ञानानि भवन्ति, तद्यथा-अप्रृष्ट्याः कुतिश्चत् केवलस्य वाऽप्योषधस्य विश्रंशो विवन्धो वेगानामयोगळद्यणानि भवन्ति । काले प्रवृत्तिरतिमहत्ती व्यथा यथाकमं दाषहरणंस्वयं चावस्थानमिति योगलक्षणानि भवन्ति । योगेन तु दाषममाणविशेषण तीक्ष्ण-सुदु-मध्यविभागो क्षेयः, योगाधिक्येन तु फेनिल-एकचन्द्रिकोपगमनिमस्यतियोगलक्षणानि भवन्ति । तत्रातियोगायोगनिमिस्तानिमानुपद्रवान् विद्यान्-आध्मानं परिकर्तिका परिस्नावो हृदयोपस्रणमङ्गमहो जीवादानं विश्रंशः स्तम्भः क्लम वपद्रव इति ॥ १५॥

अयोग, सम्यक् योग और अतियोग के विशेष छक्षण ये हैं। जैसे किशे विशेष कारण से (गले में अंगुली आदि डालने से भी बमन का थोड़ा आना अथवा, बमनकारक औषध ही का केवड बाहर आना,) वेगों का कक जाना ये अयोग के चिन्ह हैं। न तो बहुत जल्दी और न देर में ठीक समय पर बमन का आना; बमन करने में कह का अधिक न होना, कम से पहले कफ, फिर पिस और अन्त में बाग्र इन दोशों का बाहर आना; और बमन का अपने आप रक जाना सम्यक् योग के लक्षण हैं। सम्यक् योग में दोशों के प्रमाणों के अनुसार तीहण, मृदु और मध्य माग होते हैं। समन के अतियोग से झागदार, रक्तिभित्र, चिन्द्रका का आना ये अतियोग के लक्षण हैं। अतियोग और अयोग से होने वाले उपदर्वों को जानना चाहिये। अकारा, गुदा में काटने के समान पीड़ा होना, साब होना, हृदय का बाहर आना, अयांग् कलेजे का मुख को आना (आमाश्य का बाहर आना सा प्रतीत होना), अंगों में वेदना और जकड़ना, रक्त का बाहर निकलना, शरीर का विश्वम (चक्कर आना), शरीर की जड़ता, शरीर में यकान, उदासी का होना, ये अयोग और अतियोग के उपदर्व है। १५॥

योगेन तु खल्वेनं छर्दितवन्तमभिसर्माक्ष्य सुप्रक्षाळित-पाणि-पादास्यं सुद्दर्तमाश्वास्य, स्नेहिकवेरेचनिकोपशनर्नायानां धूनानामन्यतमं साम-श्येतः पाययित्वा, पुनरेवोदकसुपस्पर्शयेत् ॥ १६ ॥

उपस्पृष्टोदकं चैनं निवातमागारमजुप्रवेदय संवेदय चातुशिष्यात्— उद्ये मीष्यमत्यासनमतिस्थानमतिचङ्कमणं क्रोय-शोक-हिमातपावदयाया-तिप्रवातान् यानयानं माम्यधर्ममस्वपनं निशि दिवा स्वप्नं विरुद्धाजी-णांसालयाकालप्रमितातिहीन-गुरु-विषम-भोजन-वेग-सन्धारणोदीरण-मिनि भावानेतान् मनसाऽप्यसेवमानः सर्वमाहारमद्यात्-इति। स तथा कुर्यात्॥ १७॥

सम्पक् पांग से वमन कर जुकने पर रोगी को देखकर उसके हाय पांव, मुख धुलवा कर योड़ी देर विश्राम लेने दे। इसके पीछे स्नैहिक, जैरेचिनिक या उपरामनीय कोई एक प्रकार का धूम यथाद्यकि पिलाकर फिर पानी से हाय पांव धुला देवे। पानी से मुंह हाय धुलाकर वमन किये पुरुष को वायुरहित— सीधी वायु जिसमें न आ सके, एक पार्श्व से आये, ऐसे पर में लेजा कर लेटा दे और निम्न आदेश करे—ऊंचा बोलना, बहुत देर बैठना, बहुत सोना, बहुत चलन-पिरना, कोच, शोक, ठण्डक, धूप, ओख, वायु में अधिक बैठना, चोड़े आदि की सवारी अधिक करना, मैथुन, शत में खायना, दिन में सोना, १३

विवस मोजन अजीर्ण, असारम्यप्रकृति के प्रतिकृत, अकाल, कुसमय, मात्रा से कम, गुरू-भारी और विषम भाजन; उपस्थित लेगों को रोकना, अनुपस्थित लेगों को रोकना, अनुपस्थित लेगों को विकास मन से भी न करे और सब प्रकार का उचित आहार-भोजन करे। वह रोगी इसी प्रकार करें। १७॥

अथैनं सायाह्ने परे वाऽहि सुखोदकपरिविक्त पुराणानां क्रोहितसाळिन तण्डुलानां स्वविक्तमानां मण्डपूर्वां सुखोल्णां यवागूं पाययेदिनिमळम-भिसमीक्ष्य च, एवं द्वितीये एतीयं चान्नकाले। चतुर्थे त्वन्नकाले तथाविधानामेव शालितण्डुलानार्मात्वन्नां विलेगीमुल्णादकद्वितीयाम-स्नेड-खवणामल्य-स्नेड-खवणां वा आंजयेत्, एवं पद्धमे षष्टे चान्नकाले, सप्तमे त्वन्नकाले तथाविधानामेव शालानां द्विम्रस्तं सुस्विनमाद्वसुल्ला-द्वमहान् ततुना ततु-स्नेह-खवणां पपने सुद्गयूर्वेण भाजयेत्, एवमहमे नवमे चान्नकाले, दशमे त्वन्नकाले लावकपिकजलादीनामन्य-तमस्य मौसरसेनोदकलावणिकनाणि सारवता भाजयेदुल्णादकानुपानम्, एवमेकादशे द्वादशे चान्नकाले, अत कर्ष्यमन्नगुणान् क्रमेणोपभुकजानः सप्तरात्रेण प्रकृतिभोजनमागच्छेत्।। १८॥

इसके पींछे रोगी को सायंकाळ अथवा अगळे दिन कुछ गरम पानी से सम्पूर्ण अंगों का स्नान कराये। एक साळ पुराने सीठी चावळों का यवागू बना कर जब गळ जावे, तब योड़ी गरम यवागू के उत्तर की माण्ड का पहिळ पीछे। फिर अग्नि का वळ देखकर शेष गाढ़े भाग को खावे। इसा प्रकार दूसर तीसरे भोजन के समय भी अग्निवळ को देखकर इसी प्रकार का यवागू खाव। चींय भोजन काळ में इसी प्रकार पुराने सीठों के चावळों से (विलेषों रूप मं बनाई) थोड़े नमक और स्नेहरित यवागू को गरम पानी के साथ खाये। (प्रथम दो तीन समयों में जळ, नमक और स्नेह नहीं खाना चाहिये)। इस प्रकार पांचर्व और छठे अज-काळ में चींये समय के अनुसार बरते। सायवं भोजन समय में पुराने सीठों के चावळों को दो प्रसृति छकर पकाये। इन चावळों को गरम पानी के साथ, थोड़े से घी एवं नमक क साथ मूंग के यूच के साथ खावे। इसी प्रकार आठवें और नवें भोजन के समय में में करें। दरवें अज-काळ में बटेर, कपिखळ आदि किसी पशु-पश्ची के मांस रस के साथ खावे । इसी प्रवार बावळों को याग् खावे, तथा गरम पानी ऊपर से पीये। इसी प्रकार गारहवें और बारहवें अल-काळ में हम से, मृद्ध, मध्य, कठिन (अथवा

गुरु, कठिन मधुर ) पदार्थों को सेवन करने पर सात दिन पीछे अपने स्वामानिक भोजन को ग्रहण करे ॥१८॥

श्रथेनं पुनरेव रनेहस्वेदाभ्यामुपपाद्यानुपहतमनसमिसमीश्रय सुझोषितं सुप्रजीणेभकः इत-होम-बिल-मङ्गळ-जप्य-प्रायश्चित्तमिष्टति-धि-नञ्चन्न-स्रयान्त्रप्रति वाचियत्वा त्रिष्टर्रहर्ते बाद्याणान् स्वन्ति वाचियत्वा त्रिष्टर्रहरूकाश्चमात्रं यथाहां छोडनप्रतिविनीतं पाययेत् प्रसमीश्र्य होष-भेषज-देश-काळ-घळ-शरीराहार-सात्स्य-सत्त्व-प्रकृति-वयसामवस्थान्तराणि विकारां श्चा सम्यग्विरिक्तं चेनं वयमानन्तरद्वश्चणोक्तेन धूपवर्जेन विधिनोपपादय-दाबळ-वर्ण-प्रकृति-खामान् । बळवर्णोपपन्नं चैनमनुपहतमनसमिस्य-मिश्च्य सुझोषितं सुप्रजीर्णभक्तं श्चारःस्नातमनुष्टिप्तगात्रं स्विष्यमनुप्रहत्व-चक्र-संवीतमनुरूपाळङ्गाळङ्कृतं सुहृदां दर्शयत्वा ज्ञातीनां दर्शयेत्, अथैनं कामेष्ववस्त्रजेत्।। १६॥

भवन्ति चात्र--- अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा पुनः ।

यस्य वा विपुळं द्रव्यं स संशोधनमर्हति ॥ २० ॥

दिरद्गस्वापदं प्राप्य प्राप्तकाळं विरेचनम् ।

पिवेत्काममसंभुत्य संभारानिष दुर्ळभान् ॥ २१ ॥

न हि सर्वमनुष्याणां सन्ति सर्वपरिच्छदाः ।

न च रोगा न वाधन्ते दरिद्रानिष दाहणाः ॥ २२ ॥

यद्यच्छवयं मनुष्येण कर्नुमौषधमापदि ।

सत्तस्तेव्यं यथाशक्ति वसनान्यशनानि च ॥ २३ ॥

मळापहं रोगढरं वछ-वर्ण-प्रसादनम् ।

पीत्वा संशोधनं सम्यगायुषा युज्यते चिरम् ॥ २४ ॥

इसके सात दिन पीछे जब मनुष्य में बल आजाय, तब फिर स्नेहन आंर स्वेदन कमें करके, प्रसन्न मन देखकर, रात्रि में सुखपूर्वक सोने पर, पहिले दिन का खाया भोजन भली भकार जीर्ण होने पर, अमिहीन, बलि, मंगल, जर, प्रायक्षित्त करके, पवित्र तिथि, नक्षत्र सुहूर्त का विचार करके, ब्राह्मणों से मंगल पाठ करा कर तिश्वत करके (विरेचन द्रव्य) निशोध के चूर्ण की एक अक्ष्य भात्रा, योग्य द्रव्य में मिलाकर पिछावे। औषध देते समय दोष, औषध मात्रा, देश, समय, धरीर, आहार, साल्य, सन्त, महत्ति, आयु और रोगों की विवेचना कर ले। सम्यक् विरेचन होने पर बमन के पीछे की सम्यूण विधि (धूम्रपान को छोड़कर) करे। जब तक कि शरीर में बल कान्तिन आय,

शरीर स्वाभाविक रूप में न आय, तव तक वमनास्तर की विधि करे! जब वल और वर्ण आजाय, मन भी स्वस्थ हो जाय, तव मुखपूर्वक मुख्यकर, खाया हुआ मोजन भली प्रकार पचने पर, मण्यूर्ण अंगों का स्तान कराके चन्दन, अगर आदि शरीर में मळकर, माळा, स्वच्छ वक्ष पहिना कर, मुन्दर बना कर, आम्यूर्णों से आमूबित करके, मित्रों को दिखाकर, जाति, भाई, बन्धुओं को दिखाये और फिर नित्य के उचित आहार-विहार करने की छुट देदे। इस उपरोक्त विधि से राजा अथवा राजा के समान या बहुत चनी आदमी हो संशोधन करवा सकता है। दिखाये किन व्यक्तिकों जब रोग हो जाय और विरेचन लेने का अवसर हो, तो उस समय कठिन उपकरणों को इकहा करना छोड़कर दवाई पान करावे। सब मनुष्यों को सब साधन नहीं खुट सकते और निर्धन व्यक्तियों को मयंकर रोग भी नहीं सताते ऐसा नहीं, आपत्ति काल (रोगावस्था) में मनुष्य जो भी औषघ, वक्ष या खान-पान कर सके, वह यथाशक्ति उसे करना चाहिये। मळनावक, वळ, कान्ति को बढ़ाने वाले संशोधन औषघ को पोकर मनुष्य दीर्घायु होता है।। २४।।

तत्र रक्षोकाः—ईश्वराणां बसुमतां बमनं सविरेचनम् ।
संभारा ये यदर्थं च समानीय प्रयोजयेत् ॥ २४ ॥
यथा प्रयोज्यं या मात्रा यदयोगस्य स्वस्रणम् ।
योगातियोगयोर्यं दोषा ये चाप्युपद्रवाः ॥ २६ ॥
यदसेन्यं विश्रद्धेन यक्ष संसर्जनकमः ।
तस्सर्वं कल्पनाध्याये न्याजहार पुनर्वसुः ॥ २७ ॥

इसमें बलोक हैं—राजाओं के या धनी पुरुषों के वमन, विरेचन कार्य, उप-करण, इनकों एकत्र करने का कारण, मात्रा, प्रयोग विधि, अयोग के लक्षण, योग और अतियोग के दोप, और उपद्रव, संशुद्ध व्यक्ति को क्या सेवन करना, किस् प्रकार से खेड़ना, ये सब बातें इस 'कल्पनाध्याय' में पुनवर्स्त आत्रेय ने कह दीं।

> इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने उपकल्पनीयां नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

## षोडश्रोऽध्यायः ।

अथाति अधिकत्साप्राभृतीयमध्यार्यं व्याख्यास्यामः ॥ १ ।। इति इ समाऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ संशोधन कार्य के अनन्तर 'चिकित्सा प्राभृतीय' नामक अध्यायका व्यास्थान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १–२ ॥

चिकित्साश्राभृतो विद्वान् शास्त्रवान् कर्मतत्परः । नरं विरेचयति यं स योगात्पुत्वमभृते ॥ ३ ॥ यं वैद्यमानो त्वबुधो विरेचयति मानवम् । सोऽतियोगादयोगाच मानवो दुःखमभृते ॥ ४ ॥

चिकित्सा प्राभृत चिकित्सा में कुशल या साधन सम्पन्न विद्वान् , शानवान् , शास्त्रवान् , आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया हुआ, चिकित्सा-कार्य में कुशल वैद्या जिस मनुष्य को वमन, विरेचन द्वारा संशोधन कराता है, वह मनुष्य समन और विरेचन के सम्यक् योग से सुल भोगता है। अपने को वैद्य मानन वाला मूर्ल वैद्य जिस मनुष्य का वमन विरेचन द्वारा संशोधन कराता है वह मनुष्य वमन-विरेचन के अयोग या अतियोग के कारण दुःल भोगता है।।३-४।।

दौर्बन्यं छाषवं ग्छानिन्योधीनामणुताऽरुचिः। इद्वर्णजुद्धिः श्चनुष्णा काळे वेगप्रवर्तनम्॥५॥ बुद्धीन्द्रयमनःजुद्धिमौरुतस्यानुळोमता। सम्यग्विरिक्तिङ्क्षानि कायाग्नेश्वानुवर्तनम्॥६॥

सम्यग् विरेचन के लक्षण—शरीर में कम नोरी आना. इल्कापन, शरीर में ग्लान ( प्रस्तात का अभाव), रोगों का घटना, भांत्रन में अनिक्ला, हृदय का शुद्ध होना, रंग का निखरना, भूख प्यास, समय पर नेगों का उपस्थित होना, बृद्धि-इन्द्रिय और मन की शुद्धता, प्रस्ताता, अपान बायु का नीचे को जाना और जाठराग्नि का कमशः बहुना ये सम्यग् योग के लक्षण है।। ५-६।।

च्छीबर्न हृदयाशुद्धिरुत्वछेशः श्लेष्मिपत्तयोः। आध्मानमरुचिश्लिदिरदोषेत्यमलाघत्रम्॥ ७॥ अङ्घोरुसदनं तन्द्रा स्तेमित्यं पीनसागमः। दृक्षणान्यविरिक्तानां मारुतस्य च निमहः॥ ⊏॥

विरेचन के अयोग के लक्षण—मुख से यो इंग् २ श्रूक या ओवध का बाहर हैं आता, ह्रदय की जहता, वमन काने की भांति कह और पित्त का मुख में आता, पेट में अफारा, भोजन में अतिच्छा, वमन की इच्छा, शरीर में निर्वेष्ट का आतुभव न होना, शरीर में भारीपन, जांच और टांग में पीड़ा, नींद का भान, शरीर के अंगो का मांछे वका के तुल्य टंडा मतीत होना, सरदी-खुकाम होना, और अपान वायु का दक जाना, ये विरेचन के अयोग के कक्षण हैं ॥७-॥

बिट्-पित्त-श्रेटम-बातानामागतानां यथाक्रमम् । परं सवति यद्रक्तं मेदोमांसोदकोपमम् ॥ ६॥ निःश्रेटमपित्तमुद्दं शोणितं कुण्णमेव वा । पृष्यतो माहतातस्य सोऽतियोगः प्रमुद्धतः॥ १०॥

विरेचन के अतियोग के लक्षण—गुदा से प्रथम कमानुसार मल, पित्त, कफ और वायु वाहर निकलते हैं, परन्तु पीले में रक्ष बहता है। यह रक्ष मांवरस, मेंद्र मिश्रित या कफिसिश्रित अथवा रिक्तिमिश्रित पानों की भांति, या खान अथवा काळा होता है। रोगी को वायु के कारण प्यान और मूर्व्जा आ जाती है, ये अतियोग के लक्षण हैं।।ह-१०॥

बमनेऽतिकृते लिङ्गान्येतान्येव भवन्ति हि । षर्ध्वेगा बातरोगाञ्च नाम्प्रहञ्चाधिको भवेत् ॥११ ॥ चिकित्साप्राभृतं तस्मादुपेयाच्छरणं नरः । युठ्ज्याद्य एनमत्यन्तमायुषा च मुखेन च ॥१२ ॥

बमन के अतियोग में भी यही विरेचन के अतियोग के लक्षण होते हैं। परन्तु धरीर के कटिभाग से ऊपर यातरोग एवं जवान का वकता, ये लक्षण विशेष-अधिक होते हैं। इसलिये संशोधन कराने वाले मनुष्य को चाहिये कि बिद्दान्, कर्मकुशल वैद्य की शरण में जाय जो इस रोगी को वमन-विरेचन द्वारा आयु और सुल से युक्त कर सके, मृद्ध अशानी के पास नहीं ॥११-१२॥

अविपाकोऽरुविः स्थोल्यं पाण्डुता गौर्वं क्छमः। पिढका-कोठ-कण्डूतां संभवोऽरितरेव च ॥ १२॥ आलस्य-श्रम-दोर्बल्यं दोर्गन्ध्यमवसादकः। रुळेष्म-पित्त-समुरुक्तेशो निद्रानाशोऽतिनिद्रता॥ १४॥ तन्द्रा क्ळेड्यमबुद्धित्वमशस्त-स्वप्न-दर्शनम्। बल्ज्वणं-प्रणाशस्त्र तृष्यतो बृंहणेरिषि॥ १५॥ बहुदोषस्य लिङ्कानि, तस्मे संशोधनं हितम्। ऊर्ष्वं चैवानुलोम्यं च यथादोषं यथाबलम्॥ १६॥

संशोधन योध्य व्यक्ति—अपचन, अरुचि, मोटापा (स्यूलता), पाण्डुता, निस्तेल, पीळापन, श्वरीर का मारीपन, बिना परिश्रम के यक्षान चढ्दना, उदासी, श्वरीर पर छोटी २ फुन्सियां होना, कीठ ( छप्पे ) उठना, खाख का होना, बेचैनी, आकस्य, यकान, निर्वेळता, श्वरीर से दुर्गन्य आना, मन को अवस्यता, सुस्ती, कफ या पित्त का बहुता, नींद का न आना, अथवा नींद का बहुत

आना, नपुंचकता, निरुत्साहता, बुद्धिसान्य बुरं भयानक स्वप्नों का आना, बढ़ और कान्ति का नाश होना, पुष्टिकारक आहार खाने पर शरीर का पुष्ट न होना, जिसके शरीर में इनमें से बहुत से लक्षण हों तो उसमें सब दोव बड़े हैं यह समझकर संशोधन करना हितकारी है। इसलिये अविपाक आदि लक्षणों को देख कर बल और दोव के अनुसार ऊर्ध्ण अनुलोमन (वमन) या अधो-अनु होमन (विरेचन) रूपी संशोधन देना हितकारी है। १३-१६॥

प्यं विशुद्धकोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते ।
व्याधयश्चोपशाम्यन्ति प्रकृतिश्चानुवर्तते ॥ १७ ॥
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर्वर्णश्चास्य प्रसीदति ।
बळं पुष्टिरपत्यं च बृषता चास्य जायते ॥ १८ ॥
जरां कृष्क्रेण छमते चिरं जीवत्यनामयः ।
तस्मात्संशोधनं काले युक्तियुक्तं पिवेचरः ॥ १८ ॥
दोषाः कदाचिद्धुत्यन्ति जिता ठळ्णनपाचनैः ।
जिताः संशोधनैर्ये तु न तेषां पुनक्द्भवः ॥ २० ॥
दोषाणं च दुमाणां च म्केऽतुपहते सति ।
रोगाणां प्रसवानां च गतानामगितिष्ठ् व ॥ २१ ॥
भेषजक्षपिते पथ्यमाहारेदेव बृद्धणम् ।
घृत-मास-रस-श्चर-दृष्क्य-पूषेपसंहितैः ॥ २२ ॥
अभ्यङ्गोत्सादनैः स्नानैनिक्षैः सानुवासनैः ।
तथा स छमते शर्म युक्यते चाऽऽयुषा चिरम् ॥ २३ ॥

संशोधन का फळ—इस उपरोक्त विधि से मनुष्य का कोछ ( उदर ) साफ़ होने पर बाठराग्नि बढ़ जाती है, रोग शान्त हा जाते हैं, श्रीर स्वामाविक अवस्था में आ जाता है। इन्द्रियां, मन-बुद्धि और कान्ति निर्मेळ हो जाती है। शरीर में बळ, शक्ति, सामर्थ्यं, संतान और पुरुपत्व उत्पक्ष हो जाता है। बुतापा देर में आता है और नीरोगी होकर मनुष्य देर तक जीता है। इसिळेचे मनुष्य दोष-संचयकाळ में और संशोधन काळ में वमन-विरेचन कार्य को युक्तियुक्त रूप में करे। छंधन ( उपवास ) और पाचन रूपी संशमन किया द्वारा वश्च में किये हुए दोष कभी फिर भी ( समय मिळने पर ) कुपित हो सकते हैं; परन्तु जो दोष संशोधन कार्य के द्वारा वश्च में कर किये जाते हैं, वे फिर कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते । क्योंकि—दोषों या दुखों का मूळ अवशेष रहने पर रोगों अथवा न नष्ट होने पर रोगों की उत्पन्ति फिर हो जानी सम्भव होती है। जीवच द्वारा वोष की जड़ कट जाने पर संशुद्ध हुए पुरुष को पर्यकारक एवं शरीर

को बद्दाने वाले भोजन देवे। यथा वो, मांतरम, दूर, हृदय के लिये हितकारी या मन को अच्छे लगाने वाले यूर आदि बनाकर देवे। शारीर पर तेल मलना, उबटन लगाना, स्नान, निरुद्द बहित, अनुवाधनशहित का प्रयोग करें। इस प्रकार करने से सुख मिलता है तथा देर तक आयु को भोगता है।।१७-२३।। अतियोग होने पर क्या करना चाहिये—

अतियोगानुबद्धानां सर्पिःपानं प्रशस्यते । तेळं मधुरकैः सिद्धमथवाऽप्यनुबासनम् ॥ २४ ॥ यस्य त्वयोगस्तं स्निग्धं पुनः संशोधयेन्नरम् । मात्रा-काळ-बळापेक्षी स्मरन पूर्वमनुक्रमम् ॥ २८ ॥ स्नेहने स्वेदने शुद्धो रोगाः संसर्जने च ये । जायन्तेऽमार्गविहिते तेषां सिद्धिषु साधनम् ॥ २६ ॥

जिन पुरुषों में अतियोग के लक्षण हों, उनके लिये उन उन रोगों को शान्त करने वाली उन भाषियों से विद्व किया पृत पान कराने और मधुक अर्थात् जीवनीयगण से विद्व तैल अनुवासन यस्ति के रूप में दे। जिस पुरुष में अरोग के लक्षण हों, उसको फिर से रनेह और स्वेद देकर, पूर्व कही हुई मात्रा कां, समय, वल आदि को कम से स्मरण करता हुआ, किर से संशोधन के लिये देव। स्नेहन, स्वेदन संशोधन और पेयादि कम से विधिपूर्वक किया न होने से जो रोग उसका हो जाते हैं, उनको चिकित्सा 'विद्विस्थान' में कहेंगे। पहले जो मात्रा दी थी दुवारा उससे कुछ अधिक देवे॥२४-२६॥

जायन्ते हेतुर्वेषम्याद्विषमा देहधातवः । हेतुसाम्यात्समास्तेषां स्वभावोपरमः सदा ॥ २७ ॥ प्रकृत्तिहेतुर्भावानां न निरोषेऽस्ति कारणम् । केविक्वत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतीरवर्तनम् ॥ २८ ॥

शरीर को धारण करने नाले जो घातु हैं वे कारणों को विवसता अर्थात् बढ़ने या घटने से बढ़ते या घटते हैं और शरीर के घातु कारण की समानता से समान रहा करते हैं। विषम और सम धातुओं का सदा स्वभाव से नाश होता है। इस समता और विषमता की निरन्तर प्रश्चि में ऐसा कारण रहता है जितसे कि उनका बृद्धि और खब होता है, अर्थात् साम्य या विषमता के होने में कोई कारण अवस्य होता है, विना कारण इनके स्वामाधिक धर्म में अन्तर नहीं आता। धातु एक धण भी विषमावस्था में नहीं रह सकते। यह उनका घर्म है। सब पहार्थों की उत्पत्ति का कारण होता है, परन्तु विनाश कार्य में कारण नहीं होता । इसिलये कुछ आचार्य पदार्थों के निरन्तर विनाश में कारण की अपेक्षा नहीं करते हैं। कुछ विद्वान पदार्थों के नाश में उत्पादक या प्रवसंक कारण के अभाव को ही कारण मानते हैं।।२७-२८।।

एवमुक्तार्थमाचार्यमग्निवेशोऽभ्यभाषत । स्वभावोपरमे कर्म चिकित्साप्रासृतस्य किम् ॥ २६॥ भेषजैविषमान् धातृन् कान समीकुरुते भिषक् । का वा चिकित्सा भगवन् किमर्थं वा प्रयुज्यते ॥ २०॥ तच्छिष्यवचनं श्रुत्वा ज्याजहार पुनर्वसुः ।

इस प्रकार कहते हुए आचार्य पुनर्वमु को सक्ष्य करके अग्निवेश कोट-मगवन् ! शरीर की धानुवें जब स्वतः अपने स्वभाव में आ जाती हैं तब चिकित्सा के साधनों से सम्बन्ध वैद्य से कर्म साध्य स्था है। फिर क्या काम ! और तब किन विषम हुए धानुओं को ओषधियों से वैद्य समान करता है ! और यदि धानुओं की विषमता ही सदा रहे, तब चिकित्सा क्या वस्तु है ! और यदि विषमता का नाश सदा होना ही अवस्यम्भावी है, फिर वैद्य किस लिये चिकित्सा कर्म करते हैं ! इस प्रकार अग्निवेश के बचन को सुनकर पुनर्वमु आत्रेय बोले।

श्यतामत्र या सौम्य युक्तिर्देष्टा महर्षिभिः ॥ ३४ ॥ न नाशकारणाभावाद्वावानां नाशकारणम्। ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम् ॥ ३२ ॥ शीव्रगत्वाद्यथाभूतस्तथा भावो विपवते । निरोधे कारणं तस्य नास्ति नैवान्यथाकिया॥ ३३॥ याभिः क्रियाभिर्जायन्ते अरीरे धातवः समाः । सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिवजां स्मृतम् ॥ ६४ ॥ कथं शरीरे धातुनां बैषम्यं न अवेदिति। समानां चानुबन्धः स्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया ॥ ३५ ॥ त्यागाद्विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात्। विषमा नानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः ॥ ३६॥ समैस्तु हेतुभिर्यस्माद्धातून् संजनयेत्समान् । चिकित्साप्राभृतस्तस्माहाता देहसुखायुषाम् ॥३०॥ धर्मस्यार्थस्य कामस्य नृत्वोकस्योभयस्य च । दाता संपद्यते वैद्यो दानारेहसुखायुषाम् ॥ ३० ॥ है सौम्य ! जो युक्ति महर्षियों ने बुद्धि द्वारा देखी. वह सनो । नित्यगमन-

शील काल के नाश के कारण की तरह नाश के कारण के अभाव से पदार्थों के नाश का कारण नहीं जाना जाता । कोई भी पदार्थ जैसा उत्पन्न होता है. वैसा ही शीधगामी होने से नष्ट होता है। उनके विनाश में कोई कारण नहीं है। उनमें किसी संस्कार का आधान नहीं किया जा सकता । पदार्थों के नाश होने के कारण का पता नहीं चलता क्योंकि नाश के कारण का ही अभाव है। जैसे-नित्य काल का भी नाश होता दिखाई देता है. परन्त इस नाश के कारण का पता नहीं चलता, क्योंकि यह कार बहुत शीधगामी है। धात पदार्थ भी काल के समान बहुत शीवगामी है इमालिये इनके नाश का कारण न होने से ही अज्ञात है। घातुओं की पूर्वावस्था के निरंध में भी कोई कारण नहीं है। जिन कियाओं के द्वारा शरीर के अन्दर विपम हुए धातु समानावस्था में आते हैं, उन कियाओं को रोगों की चिकित्सा कहते हैं, यह 'चिकित्सा' वैद्यों का कर्म है। शरीर के अन्दर धातुओं में विषमता उत्पन्न न हो और समान अवस्था में ही घात सदा बने रहें, इसलिये चिकित्सा किया की जाती हैं। काल. बुद्धि. इन्द्रियार्थों के अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग इन विचम हेतुओं के छोड़ने से. समयोग रूप में कारणों के सेवन करने से घात विषम नहीं होते. और विषम हए घात समान हो जाते है । चिकित्सा-कशक वैद्य समान कारणों से घातओं को समान बनाने ना यज करें। इस प्रकार करने से वैद्य शरीर के सख और आयुष्य अर्थात दीर्घाय को प्रदान करता है। मनुष्य को शारीरिक सुख और आयुष्य प्रदान करने से वैद्य इहलोक एवं परलोक दोनों लोकों में धर्म. अर्थ और काम ( त्रिवर्ग ) को देने वाला होता है ॥ ३१-३८ ॥

तत्र ऋोकाः—चिकित्साप्राधनगुणो दोषो यञ्चेतराश्रयः ।
योगायोगातियोगानां छक्षणं शुद्धिसंश्रयम् ॥ ३६ ॥
बहुदोषस्य छिङ्गानि संशोधनगुणाञ्च ये ।
चिकित्सास्त्रमात्रं च सिद्धि-ज्यापत्ति-संश्रयम् ॥ ४० ॥
या च युक्तिञ्चिकित्सायां यं चार्थं कुरुते भिषक् ।
चिकित्सामाग्रेतेऽध्याये तत्सर्थमवदन्यनः ॥ ४१ ॥

चिकित्साप्रामुत में वैद्य के गुण; वैद्य के विपरीत मूद वैद्य के अवगुण, संशोधन के सम्यक्योग और अतियोग के क्ष्मण; बहुत दोषों के क्षमण, संशोधन के गुण, चिकित्सा का सुत्र रूप, चिकित्सा के युक्तियुक्त होने में शंका समाधान; चिकित्सा का प्रयोजन—ये सब बार्ते 'चिकित्सा-प्राभृतीय' अध्याय में आत्रेय ऋषि ने उपदेश की हैं ॥ ३६-४१॥

> इत्यन्तिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सुत्रस्थाने करपनाचतुष्के चिकित्साप्राम्नृतीयो नाम धोडशोऽप्यायः समाप्तः ॥ १६ ॥ इनि करपनाचतुष्कः समाप्तः ॥ ४ ॥

## सप्तदशोऽध्यायः ।

अथातः कियन्तःशिरसीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह मगवानात्रयः ॥ २ ॥

अब रोगों को उपदेश करने की इच्छा से 'कियन्त:शिरसीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥ कियन्त: शिरसि प्रोक्ता रोगा हृदि च देहिनाम् ॥ ३ ॥ कति चाप्यनिछादीनां रोगा मानविकल्पजाः । स्याः कति समाख्याताः पिडकाः कति चानघ ॥ ४ ॥ गतिः कतिविधा चोक्ता दोषाणां दोषसूदन ।

अग्निवेश ने पूछा कि हे दांषों को नाश करने वाळे महर्षि ! मनुष्यों के शिर सम्बन्धी रोग कितने हैं ? हृदय सन्बन्धी रोग कितने हैं ? बात आदि दोषों के संसर्ग मेद से कुछ कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं ? खय रोग कितने प्रकार के हैं ? पिक्कार्यें कितनी प्रकार की हैं ? और दोषों की गति कितने प्रकार की है ? क्या कर किंदेंथे !!३-४!!

हुताशवेशस्य व वस्तच्छ्रु स्वा गुरुरमवीत् ॥ १ ॥
प्रष्टवानसि यस्सौम्य तन्मे भृणु सुविस्तरम् ।
दृष्टाः पद्ध शिरोरोगाः पद्धेव हृद्यामयाः ॥ ६ ॥
व्याधीनां द्व्यधिका षष्टिदींब-मान-विकल्पजा ।
दृशाष्ट्री च क्षयाः सप्त पिडका माधुमेहिकाः ॥ ७ ॥
दोषाणां त्रिविधा चोका गतिर्विस्तरतः भृणु ।
सन्धारणाद्दिवास्वप्नाद्वात्री जागरणान्मदात् ॥ = ॥
व्येभीष्याद्वशस्यवाद्यान्वाताद्विसैश्वनात् । ॥
गन्धादसास्त्र्यादावात्रज्ञो-धूम-द्विमातवात् ॥ ६ ॥

गुर्बम्छ-हरितदानादितिशोताम्बु-सेवनात् । सिरोभितापाद् दुष्टामाद्रोदनाद् बाव्यनिमहात् ॥ १० ॥ मेघागमान्मनस्तापादेशकाछ-विपर्ययात् । बातादयः प्रकुष्यन्ति शिरस्यस्यं च दुष्यति ॥ ११ ॥ ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविधळक्षणाः ।

अग्निवेश के बचन की मुनकर गुरु महाराज बोले-हे सौम्य ! जो कुछ तुमने पूछा है उसको ध्यान देकर सविस्तर मुना । शिर के रोग पांच प्रकार के हैं, और पांच ही प्रकार के हृदय रोग हैं । दोगों के वात-पित्त-कफ के परिमाण से होने बाले रोग बासठ (६२) प्रकार के हैं। क्षय अद्वारह (१८) प्रकार के. प्रमंह मधुमेह के कारण होने वाले पोड़े सात प्रकार के, और दोशों की गति तान प्रकार की है । इसी को अब विस्तार से खना । मत्र आदि के उपस्थित वेतों को रोकने से, दिन में लोने से, रात्रि में जागने से, नशा करने ( मदकारक पदार्थों के सेवन ) से, ऊँचे या अधिक बोलने से, ओस से, सामने की बायु के होंके है. अति स्नी-रंभोग से,असात्म्य अर्थात् प्रतिकृत, गंध के स्घने से, पूरु धुवां वर्ष या घप के सेवन से. गरिष्ठ. खडे: घनिया मरिच आदिके अधिक खाने से बहत ठण्डे पानी के सेवन से. शिर पर चांट लगने से, आम के दोष युक्त होने से ( अजीर्ण होने से ), रोने से, आंसुओं को रोकने से, बादलों के आने से, मानिएक विक्षोभ से, देश-काल के बदलने से ( इन के अयोग. अतियोग या मिन्यायोग होने से ), (अथवा मुकम्प, उल्कापात आदि देश के मिथ्यायोग हैं इनसे बात, पित्त और कफ दूषित होकर शिर में रक्त को कृषित करते हैं। रक्त के दृषित होने से आगे कहे जाने वाळे नानाप्रकार के ख्खणों वाले रोग शिर में उत्पन होते हैं ||w-११||

> प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वे न्द्रियाणि च ॥ १२ ॥ यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तद्भिधीयते ।

प्राणभारियों के प्राण (जीवन ) और सब इन्द्रियां (श्रानेन्द्रियां ) जक्षां पर स्थित हैं और जो शरीर के सब अंगों में मुख्य, श्रेष्ठ अंग है, उसको 'शिर' कहते हैं ॥१२॥

> अर्धावभेदको वा स्यात्सर्वं वा रुज्यते ज्ञिरः॥ १३ ॥ प्रतिज्ञ्या-मुख-नासाक्षि-कर्ण-रोग-ज्ञिरो-श्रमाः। अर्दितं ज्ञिरसः कम्पो गळमन्या-इनुप्रदः॥ १४॥ विविधाक्षापरे रोगा वातादि-क्रिमि-संभवाः।

# पृथग्द्दष्टास्तु ये पद्ध रामहे परमर्षिभिः॥ १५॥ ज्ञिरोगदास्तान् ऋणु मे यथास्वेहेतुलक्षणैः।

शिर में उत्पन्न होने वाले रोग—आधे शिर का दुखना, सारे शिर का दुखना, प्रतिक्याय (जुकाम, सदीं), मुखरोग, नासिका के रोग, आंख के रोग, शिर में चक्कर आना; चेहरे का लकना, शिर का हिलना, गलप्रह (गले का बन्द होना), मन्याप्रह (गर्दन का इधर उधर न मुझ सकना), हनुष्मह (जवाड़ी भिचना) और दूसरे बात आदि दोशों तथा कृभियों से उत्पन्न होने बाले रोग शिर में होते हैं। बात, पित्त, कक, मलिपात और कृभिजन्य ये जो पांच प्रकार के शिरोरोग (आगे जो अष्टोदरीय अध्याय १६ में) महर्षियों ने कहे हैं उनमें से एक एक लक्षण सनी।। १३-१५ ।।

ज्वैभीष्यातिभाष्यात्र्यां तीक्ष्णयानात्प्रजागरात् ॥ १६ ॥
झीत-मास्त-संस्पर्शाद् व्यवायाद् वेगनिष्रहात् ।
अभिषातोपवासाम्र विरेकाद् वमनादिष ॥ १० ॥
बाष्य-शोक-भय-त्रासाद् भार-मागीतिकर्षणात् ।
झिरोगता वै धमनीर्वायुराविश्य कृष्यति ॥ १० ॥
ततः शुळं महत्तस्य वातास्समुपजायते ।
निस्तुष्येते भृतं शृङ्को षाटा संभिद्यते तथा ॥ १६ ॥
भूवोभैष्यं छछाटं च तपतीवातिवेदनम् ।
बृष्येते स्वनतः श्रोश्रे निष्कृष्येते इवाक्षिणी ॥ २० ॥
धूण्तीव शिरः सर्वं संधिभ्य इव मुख्यते ।
स्कुरत्यविशिराजाळं स्तभ्यते च शिरोयरा ॥ २१ ॥
निस्तृष्योष्णमुपरोते च शिरोरोगेऽनिकात्मके ।

उन्ने बोलने से, बहुत अधिक बोलने से, मद्य आदि तीष्ण पदार्थों के पीने से, रात्रि में जागने से, टण्डी वायु के स्पर्य से, अतिमेशुन से, मल मूमादि के उपस्पित बेगों को रोकने से, उपशास से, शिर पर चांट लगने से, अतिबिरेचन से, अतिबमन से, बाष्य (आंद्र) को रोकने से, शोक से, भय से, भार के उठाने से, अतिमार्ग के चलने से, परिश्रम से वायु कुपित होकर खिर में गया हुआ, खिराओं में बहुकर शिरमें महान शूल को उत्पन्न करता है। इस शूल के कारण शंख (कनपटियों) पीड़ित होते हैं, गर्दन फटती है, भुवों के बीच में माथ पर बहुत बेदना होती है और माथा बहुत गरम होता है। कानो में गुंजार (आवाज) सुनाई देती है, आंदों बाहर निकलती प्रतीत होती हैं, शिर पूमता

हुआ प्रतीत होता है, शिर की सन्धियां फटती प्रतीत होती हैं, शिराओं के अन्दर धक्कन विशेष (स्पन्दन) रूप से प्रतीत होती है, गर्दन जरू बन जाती है, इधर-उघर नहीं हिलाई जा सकती और तिनम्ब और उष्ण किया आराम देत प्रतीत होतो है। ये बातजन्य शिरोरोग के लक्षण हैं॥१६-२१॥

**कट्वम्ल-स्वण-क्षा**र-मद्य-क्रांधातपानलेः ॥ २२ ॥ पित्तं शिरसि संदुष्टं शिरोरोगाय कल्पते। इद्यते रुज्यते तेन शिरः शीतं सुपूयते॥ २३॥ हहाते चश्चची तृष्णा भ्रमः स्वेदश्च आयते । भाग्यासुस्रैः स्वप्नसुखेर्गुरु-स्निग्धातिभाजनैः ॥ २४ ॥ इस्टेडमा शिरसि संदुष्टः शिरोरोगाय कल्पते। ज़िरो मन्दरुजं तेन सुप्रस्तिमितभारिकम् ॥ २**५**॥ भवत्युत्पद्यते तन्द्रा तथाऽऽलस्यमरोचकम्। वाताच्छूलं भ्रमः कम्पः पित्ताहाहा मद्भतृषा ॥ २६ ॥ कफाद् गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरांगे त्रिदोषजे । तिल-स्तीर-गुडाजीर्ण-पृति-संकीर्ण-भोजनात् ॥ २७॥ क्रेरोऽस्कर-मांसानां दाषमस्यापजायते । ततः शिरसि संकदात्क्रिमयः पापकर्मणः ॥ २८॥ जनयन्ति शिरारागं जाता बीमत्सब्क्षणम्। व्यथच्छेद-रुजा-कण्डू-शाफ-दीर्गन्ध्य-दुःखितम् ॥ २९ ॥ क्रिमिरोगातुरं विद्यात्किमीणां छक्षणेन च।

विराहाम कडुवे, खटे, नमकीन, खार पदार्थों के सेवन से, खराब के पीने से, कांध से, धूर से, आग से, पित्त शिर में कुरित होकर शिरोरोम को उत्पन्न करता है। इससे शिर में जलन और पीड़ा होती है, तथा शिरोरोम को उत्पन्न करता है। इससे शिर में जलन और पीड़ा होती है, तथा शिरोर में जलन और पीड़ा होती है, वक्षर आता शिरा पीता अता है। कफजन्य शिरोरोग में निरुद्योगो आलस्य का सुख-है, और पसीना आता है। कफजन्य शिरोरोग में निरुद्योगो आलस्य का सुख-स्य जीवन व्यतीत करना, दिन में सोनो, गुरु, मारी और स्निग्ध वो आदि स्य जीवन व्यतीत करना, दिन में सोनो, गुरु, मारी और स्निग्ध वो आदि सुक पदार्थों के अतिभोजन से; रूपमा अथात कफ शिर में कुषित होकर शिरोरोग को उत्पन्न करता है। इससे शिरा में भीने २ वेदना होती है, शिर सोया रोग को उत्पन्न करता है। इससे शिरा में भीने ३ जाता है। जन्दा, कार्य में अनिच्छा, आलस्य और भोजन में अदिव उत्पन्न हो जाती है। तिदोषजन्य अनिच्छा, आलस्य और भोजन में अदिव उत्पन्न हो जाती है। तिदोषजन्य किरोरोग— बात के कारण चक्कर आना और कमन, पित्त के कारण जलन, मुन्कों और प्यास, कफ के कारण मारीवन, और तन्द्रा, तिदोष जन्य शिरोरोग मुन्कों और प्यास, कफ के कारण मारीवन, और तन्द्रा, तिदोष जन्य शिरोरोग

में होती है। क्रिम जन्य शिरोरोग—तिल, दूष, गुड़ इनके अधिक सेवन से, अर्जाण और दुम्धयुक्त सहा गला भोजन करने से, संकीण (बहुत गड़बड़ चीजें मिलाकर) भोजन करने से शिर के बातादि दोष बद्दकर शिर में रक्त, कफ और मांस को दूषित बनाकर रोग उत्पन्न करते हैं। पाप करनेवाल पुक्ष के शिर में इस क्लेट से कीड़े उत्पन्न होकर बीमत्स अर्थात् घृणाजनक भयंकर शिरोरोग उत्पन्न करते हैं। इससे काटने, छेदने, के समान पीड़ा, खाज, सुजन, दुर्गन्य और बहुत अधिक कष्ट होता है। इन लक्षणों को तथा कृभियं को देखकर कृभिरोग समझना चाहिये॥२२-२६॥

**रेखकर** कृःमरोग समझता चाहिये ॥२२-२६॥ पांच प्रकार के हृदयरोग—

शोकोपवास-व्यायाम-शुब्ध-रूक्षाल्प-भोजनैः ॥ ३० ॥ वायुराविश्य हृदयं जनयत्युत्तमा रुजम् । वेपशुर्वेष्टनं स्तम्भः प्रमाहः श्नयता द्रः॥३१॥ हृदि बातातुरे रूपं जीर्णे चौत्यर्थवेदना। चष्णाम्छ-छवण-खार-कटकाजीर्ण-भोजनैः ॥ ३२ ॥ मद्यक्राधातपेश्चाशु हृदि पित्तं प्रकुप्यति । हृद्दाहस्तिकता वक्त्रे तिकाम्लोदुगिरणं क्रमः ॥ ३३ ॥ रुष्णा मुच्छी श्रमः स्वेदः पित्त-हृद्रोगलक्षणम्। अत्यादानं गुरुस्निग्धमचिन्तनमचेष्टनम् ॥ ३४॥ निद्रासुखं चाप्यधिकं कफहद्रोगकारणम्। हृदयं कफहद्रोगे सुप्त-स्तिमतभारिकम् ॥ ३५ ॥ सन्द्रा-रुचि-परीतस्य भवत्यश्मावतं यथा । हेतु-लक्षण-संसर्गादुच्यते सान्निपातिकः ॥ ३६ ॥ ( हृद्रोगः कष्टदः कष्टसाध्य उक्तो महर्षिभिः ) त्रिद्धिको तु हृद्रोगे यो दुशस्मा निषेवते। विल-सीर-गुडादीनि मन्यिस्तस्योपजायते ॥ ३७॥ मर्में कदेशे संक्षेदं रसश्चास्योपगच्छति । संक्छेदात्क्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ ३८ ॥ मर्मैकदेशे राजाताः सर्पन्ता भक्षयन्ति च । तुरामानं स हृद्यं सूचीभिरिव मन्यते ॥ ३९ ॥ छिद्यमानं यथा शस्त्रेर्जात-कण्डु-महारुजम् । हृद्रोगं क्रिसिजं त्वेतैिंडक्वेर्बुद्धवा सुदारुणम्। त्वरेत जेतुं तं विद्वान् विकारं शीघ्रकारिणम् ॥ ४०॥

(१) शोक, उपवास, व्यायाम (परिश्रम ), रूख, शुष्क, और स्वल्य भोजनों से कुपित होकर वायु हृदय में जाकर इसको दृषित करके क्षेत्र वेदना को उत्पन्न करती है। इससे कम्पन, एँठन के समान बेदना, जहता, मुख्यां, शन्यता ( ज्ञान का अभाव ), चक्कर आना आदि लक्षण वातजन्य हृदय वेदना में होते हैं। भाजन के जीर्ण हानेपर ये लक्षण बहत बढ़ जाते हैं। (२) पित्त-जन्य द्वदय शुल-गरम, खड़े, नमकीन, खार, कहु रस के अधिक सेवन से, अजीणांबस्या में भोजन करने से, मद्यपान में, कोध या ध्रुप में बैठने या चलने से. पित्त हृदय में पहुंचकर जल्दी ही कुपित हो जाता है, कुपित होकर तीव वैदना उत्पन्न करता है। इस कारण हृदय में जलन, मुख में कडुआपन, खहे, पित्तयुक्त डकार का आना, जिना परिश्रम के थकान, प्यास, मुच्छा, चकर आना, परीना आना ये पित्तजन्य हृदयशूल के लक्षण हैं। (३) कफजन्य हृदयश्रूल-बहुत परिवास में भोजन करने से, भारी, स्निग्ध पदार्थों के सेवन से, चिन्ता न करने या थोड़ा करने, शारीरिक चेष्टाओं के कम करने से. दिन में बेफिकरी से सोने और अधिक सोने से कफ कृपित होकर हृदय में जाकर रस को दृषित करके हृदयश्ल उत्पन्न करता है। इसके कारण हृदय सोया हुआ, सुस्त, गीले वस्त्र से ढंपा हुआ सा, भारी प्रतीत होता है और आलस्य, अरुचि उत्पन्न होती है और ऐसा माल्म होता है कि किसी ने हृदय पर पत्थर रख दिया हो। (४) त्रिदोषजन्य हृदय शुल-तीनों दोषों के मिलने से, तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसको निदोषजन्य हृदयश्रूक कहते हैं। (५) कृमि जन्य-- त्रिदोषजन्य हृदयरोग में जो दुरातमा तिल. दघ. गृह ( अजीर्णावस्था में भोजन, सद्दा हुआ भोजन, विदय भोजन आदि ) सेवन करता है, उसके हृदय के एक भाग में प्रन्थ ( गांट ) उत्पन्न हो जाती है तथा रस का संक्लिज-भाग सड़ने लगता है। रस के संक्लेदन से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। ये कृमि हृदय के एक भाग में उत्पन्न होकर अन्य स्थान में फैटने लगते हैं और हृदय को खाने लगते हैं। इस अवस्था में रोगी को ऐसी वेदना होती है मानों कोई उसके हृदय में सुईयां चुभा रहा है। शास्त्रों से कोई हृदय को काटता है, हृदय में बहुत खाज एवं पीड़ा उठती है। इन लक्षणों को देखकर कुमिजन्य भयानक हृदय रोग को समझकर विद्वान शीव्र मृत्यु करने बाले रोग को शान्त करने का यत्न करे ॥३०-४०॥

द्वपुरुषणैकोल्बणैः षद् स्युर्द्दानसध्याधिकैश्च षद् । समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्रयोद्श ॥ ४१ ॥ ससर्गे नव षद् तेत्रय एकचृद्धण समैक्षयः। ष्ट्रथक् त्रयः स्युस्तैपृद्धव्योषयः पञ्चिषित्रतिः ॥ ४२ ॥ यथा वृद्धेस्तथा क्षणिदीषेः स्युः पञ्चिषित्रतिः । इद्धिःक्षय-कृतञ्चान्यो विकल्प उपदेक्ष्यते ॥ ४३ ॥ वृद्धिरेकस्य समता चैकस्यकस्य संक्षयः ।

द्वन्द्व-वृद्धिः सयश्चेकस्यैकवृद्धिर्द्वयोः स्वयः ॥ ४४ ॥

वात आदि दांधों के परस्पर संसर्ग से होने वाले विकारों के बासठ (६२) मेद-बढ़े हुए बात, पित्त, कफ के परस्पर संसर्ग से सिन्नपात जन्य तेरह ( १३ ) विकार होते हैं। दो दोषों की अधिकता और एक की न्यूनता से (बात पित्त बढ़े, कफ कम हो, पित्त-कफ बढ़े और वात कम हो, वात कफ बढ़े और नित्त कम हो ) तीन; एक दोष की बृद्धि और दो दोष की न्यनता से (बात बढ़े. पित्त-कफ न्यून, पित्त बढ़ वाय-कफ न्यून; कफ बढ़े और वाय-पित्त न्यून ) तीन: इस प्रकार छः सन्निपात हैं; हीन, मध्य और अधिक भेद से ये छः सन्निपात हैं ( जैसे-वृद्ध बात, वृद्धतर पित्त, वृद्धतम कफ्: वृद्ध बात, वृद्धतर कफ: बुद्धतम पित्त: बुद्ध पित्त, बुद्धतर कफ और बुद्धतम बात: बुद्ध कफ. बृद्धतर वात और बृद्धतम पित्त ) और वात-पित्त कफ तीनों दोषों के बढ़ने से एक प्रकार का: इस प्रकार से तेरह प्रकार के सन्नियात हैं। अब दो दोषों के भेद कहते हैं- बढ़े हुए वात, पित्त, कफ इनमें किन्हीं दो दोशों के परस्पर मिलने से नी भेद हो जाते हैं। यह संयोग एक-एक दोध की वृद्धि से छः प्रकार का. और तोनों की समान बृद्धि से तीन प्रकार होता है। छः प्रकार का यथा-बृद बात अधिक, बृद पित्त: बृद पित्ताधिक, बृद बात: बृद बाताधिक, बृद कत: शृद्ध कपाधिक, बृद्ध वात, बृद्ध पित्ताधिक शृद्धकपू, बृद्धकपूाधिक बृद्धिपत्त-ये छः प्रकार का । तीन प्रकार का यथा-बृद्ध समवात पित्तज, वृद्ध समवातकफज, वृद्ध समिपशाकफज। इस प्रकार से नी प्रकार का हुआ। प्रथक रूप में बढ़े हए बात, पित्त, कफ से ( अलग-अलग उत्पन्न हए ) रोग तीन प्रकार से होते हैं। यथा-बृद्धवातज बृद्धिताज और बृद्धकफज। इस प्रकार बढ़े हुए दोषों से २५ प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार दोषो के बढ़ने से २५ मेद बनते हैं, उसी प्रकार दोशों के श्रीण होने से भी पचील मेद बन जाते हैं। वृद्धि और श्वय द्वारा उत्पन्न मेदों के अतिरिक्त दोशों के अन्य भेद बतलाते हैं। यथा-एक दोष की वृद्धि, एक दोष की समता, और एक दोष का क्षय । यथा-इद वात, समिपच, श्रीण कफ; इद वात, सम कफ, श्रीण पित्त; बृद्ध पित्त, सम बात, श्रीण कफ; बृद्ध पित्त, सम कफ, श्रीण पित्त;

बुद्ध कफ, सम पिस्न; खाँण वात; बुद्ध कफ, सम वात, खाँण पिस ये छः प्रकार। हो दोवों की वृद्धि और एक दोव का क्षय, यथा-वृद्ध पित्त कफ, खीण वात; बृद्ध बात कफ, श्रीण पित्त; बृद्ध वात पित्त, श्रीण कफ, यह तीन प्रकार का । एक दोष की वृद्धि और दो दोशों का क्षय-यथा वृद्ध कफ, सीण बात-पित्त, इद पिस्त खीण कफ-त्रात, बृद्ध बात क्षीण पित्त-कफ ये तीन। इस प्रकार से वे बारह मेद उपराक्त पचास भेद से पृथक हैं। कुल मिलकर बासठ (६२) मेद हो जाते हैं ॥४१-४४॥

> प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः इलेष्मणः क्षये । स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति ॥ ४५ ॥

तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः। गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमा दौर्वस्यमेव च ॥ ४६॥ साम्ये स्थितं कफं वायुः क्षीणे पित्ते यदा बर्छा । कर्षेत्कुर्यात्तदा श्लं सशैत्य-स्तम्भ-गौरवम् ॥ ४७ ॥ यदाऽनिलं प्रकृतिगं पित्तं कफपरिश्चये। संरुणद्धि तदा दाहः शलं चास्योपजायते ॥ ४०॥ इलेब्माणं हि समं पित्तं यदा बातपरिक्षये । निपोडयेत्तदा क्योत्सतन्द्रागौरवं व्यरम् ॥ ४६ ॥ ' प्रवृद्धो हि यदा इलेष्मा पित्ते क्षीणे समीरणम् । हम्ध्यात्तदा प्रक्रवीत शीतकं गौरवं रूजम् ॥ ५० ॥ समारणे परिक्षीणे कफः पित्तं समत्वगम्। क्रवीत संनिष्टयानी मृद्धिनत्वं शिरोप्रहम् ॥ ५१ ॥ निद्वां तन्द्रां प्रलापं च हृद्रोगं गात्रगीरवम् । नखादीनां च पीतत्वं ष्ठीवनं कफिपत्तयोः ॥ ५२ ॥ हीनवातस्य तु कफः वित्तेन सहितश्चरन् । फरोत्यरोचकापाकौ सद्नं गौरवं तथा।। ५३।। **इलासमास्यस्रव**णं दूयनं पाण्डुतां मदम्। बिरेकस्य हि वैषम्यं वैषम्यमनछस्य च ॥ ५४ ॥ स्रीणिपत्तास्य तु इछेष्मा मारुतेनोपसंहितः। स्तम्भं शैत्यं च तोदं च जनयत्यनवस्थितम् ॥ ५५ ॥ गौरवं मृदुतामग्नेर्भक्ताश्रद्धां प्रवेपनम् । नसादीनां च शुक्रत्वं गात्रपारुष्यमेव च ॥ १६॥

हीने कफे मारुवस्तु पित्तं तु कुपितं द्वयम् ।
करोति यानि छिङ्कानि शृणु वानि समासतः ॥ ५७ ॥
भ्रमसुद्वेष्टनं तोरं दाहं स्फुटनवेपने ।
भ्रमसुद्वेष्टनं तोरं दाहं स्फुटनवेपने ।
भ्रमसुद्वेष्टनं तोरं द्वां स्पूपनं तथा ॥ ६८ ॥
वात-पित्त-क्षये श्रेष्टमा होतांस्यपि द्वयद्भग्रम् ।
वेष्टा-प्रणाशं मृच्छां च वाक्सङ्गं च करोति हि ॥ ५८ ॥
श्रेष्टमवातस्रये पित्तं देहीजः संसयेषरत् ।
म्छानिमिन्द्रियदौर्वस्यं तृष्णां मृच्छां क्रियाक्षयम् ॥ ६० ॥
पित्त-श्रेष्टम-क्षये वायुर्वमाण्यभिनिपीडयन् ।
प्रणाशयति संज्ञां च वेपयत्यथवा नरम् ॥ ६१ ॥

जिस समय कि पित्त अपनी प्रकृति में होता है और कफ क्षीण होता है, उस समय बाय पित्त को उसके स्थान से लेकर शरीर में इधर-उधर दौहता है। जिससे कि फटने की सी दर्द, जलन, यकान और निर्वलता उत्पन्न होती है। श्वरीर में कफ के प्रकृत अवस्था में होने से, पिच के श्वीण होने पर कृपित बसवान् बायु कफ के साथ मिलकर वेदना, जड़ता, ठण्डक और भारीपन शरीर में उत्पन्न करती है। शरीर में कफ बीण हो, पित्त कृपित हो, वासु प्रकृति रूप में हो, तो पित्त बाय की गति बन्द करके जलन आर दर्द उत्पन्न करता है। इफ समानावस्था में हो, पित्त कृपित और बायु का क्षय हो तो, कफ को रोककर पित्त श्रारीर में तन्द्रा अर्थात् आलस्य, भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है। कफ बढ़ा हुआ हो, पिरा क्षीण हो, और वायु समानावस्थ हो, तो कफ वायु की गति को बन्द करके ठण्डक, भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है! बायुका क्षय हो, पित्ता समानावस्था में हो, कफ बढ़ा हुआ हो, तो कफ पित्त की गति को बन्द करके, मन्दाग्नि, शिर का जकड़ना, नींद का आना, आलस्य, प्रहाप, हृदय रोग, शरीर का भारीपन, नख, ओष्ट, आंख आदि की पीळापन तथा अक में कफ और पित्त आने लगता है। वायु श्रीण हो और कफ एवं पिना दोनों बढे हए एक साथ मिलकर शरीर में अवचि, अविपाक मोजन का अपचन, पीड़ा, भारीपन, वसन की कचि, मुख से छार गिरना, पीड़ा, पीछापन, नशा सा, मह त्याग में विषमता, मह का कभी आना कभी नहीं आना, इसी प्रकार अग्नि की विषमता कभी भूख छगना और कभी नहीं कगना वे लक्षण उत्पन्न करते हैं। पित्त के खीण होने पर कफ बाग्र के साथ मिलकर खरीर में जरता. टण्डक, कमी यहां और कमी वहां, श्रानिश्चित स्थान पर वेदना. भारीपन, अन्ति की निर्वेष्टता, भोजन में अनिच्छा, कुम्पन, नश्च ( मह, ओष्ट,

आंख ) में एफ़ेद रंग और शरीर में रुखता अर्थात् रूखापन आ जाता है। कफ के श्रीण होने पर, वायु और पित्त दोनों कुपित होकर जो उश्वण शरीर में उत्पत्न करते हैं, उनको संक्षेप से युनो। शिर में चकर आना पेंठन की पीड़ा, चुमने की सी दर्द, जरून, शरीर का जरून, कम्मन, अंगों का टूटना, शुम्कता, पीड़ा और धृप में बैठने से जेसे अंग गरम हो जाते हैं ऐसी जरून होती है। वात और पित्त दोनों श्रीण हों, केवल कफ बढ़ा हो तो—सब सोतों को कफ रोक लेता है। इससे क्रियामें नष्ट हो जाती हैं, मूच्छां, जीम-वाणी का बन्द हो जाना, होता है। कफ और वात के श्रीण होने पर पित्त गति करता हुआ शरीर के ओज (कान्ति) को चलायमान कर देता है। शरीर में क्लान, यकान, हिन्हयों की दुर्बलता, प्यास, मूच्छां और चेशओं का नाश हो जाता है। पित्त और कफ के श्रीण होने पर वायु मर्म स्थानों को विशेष रूप में पीड़ित करती है। इससे मनुष्य की संशा (चेंजना) नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य कांपता है।। श्रिप-इशी

दोषाः प्रवृद्धाः स्वं लिङ्गं दर्शयन्ति यथावलम् । श्रीणा जहति लिङ्गं न्वं, समाः स्वं कर्म कुर्वते ॥ ६२ ॥

बढ़े हुए दोष अपनी शक्ति के अनुसार अपने (स्वामाविक) लखणों को उक्षित की अवस्था में दिखाते हैं। यथा—पित्त का स्वामाविक छक्षण उष्णत्व है। बढ़ने पर तीव्र उष्णिमा उत्पन्न करेगा। दांष श्रीण होने पर अपने स्वामाविक छक्षणों को छोड़ देते हैं, जैसे पित्त के खोण होने से स्वामाविक उष्णिमा नहीं रहती। समानावस्था में दोष अपना अपना काम करते हैं।।इस।।

वावादीनां रसादीनां मछानामोजसस्तयाः ।
श्वयास्तवानिछादीनायुक्तं संशीणछक्षणम् ॥ ६३ ॥
घट्टते सहते शन्दं नोबैद्रैवति दूयते ।
इत्यं ताम्यति स्वल्पचेद्दस्यापि रसक्षये ॥ ६४ ॥
परुषा स्पृटिता मछाना त्वमृक्षा रक्तसंत्रये ।
मासक्षये विशेषण रिक्तमीबोद्रस्युष्कताः ॥ ६४ ॥
सम्धीनां स्कुटनं ग्छानिरङ्गोदायास एव च ।
लक्षणं मेदांस श्वीणं तनुत्वं चोद्रस्य च ॥ ६६ ॥
केश्च-छोस-नक्ष-समु-द्विज-प्रपत्नं ममः ।
क्षेयमस्थिश्चये रूपं सन्धिक्षयिल्यमेव च ॥ ६० ॥
शीयेन्त इव चास्थीनि दुवंछानि छच्नि च ।
प्रवर्तं वादरोगाव्य क्षोणं मळानि देविनाम् ॥ ६८ ॥

दौर्बल्यं मुखरोषश्च पाण्डुत्वं सदनं अमः।
क्रीव्यं मुखरोषश्च श्वीणगुकस्य छक्षणम्॥६९॥
क्षीण शकृति चानत्राणि पीडयनित्र मारुतः।
क्ष्यस्योक्षमयन् कृष्धि तियंग्ध्वं च गच्छति॥ ७०॥
मृत्रक्षये मृत्रकृष्ट्यं मृत्रवेवण्यमेव च।
पिपासा वाधते चाम्य मुखं च परिशुष्यति॥ ८१॥
महायनानि चान्यानि शून्यानि च छघूनि च।
विशुष्काणि च छक्ष्यन्ते यथास्यं महसंक्षये॥ ७२॥
विभेति दुर्वेछोऽभीक्षणं ध्यायति ज्यथितेन्द्रियः।
दुरुछायो दुर्मना रूक्षः सामश्चेवोजसः क्षये॥ ७३॥

अहारह प्रकार के क्षय-वात, पित्त, कफ ये तीन दोष: रस-रक्त आदि धातु, मल, मूत्र, कान का मल, इत्यादि सात मल और ओज इन ( अहारह ) के क्षीण होने के लक्षण कहते हैं। इनमें वात, पित्त, कफ के श्लीण अवस्था के टक्षण कह दिये हैं। रस के श्रीण होने पर हृदय मथा-बिलोया हुआ प्रतीत होता है. ऊँची आवाज को सहन नहीं कर सकता, हृदय जल्दी-जल्दी चलता है। पीड़ा होती है, ग्लानि होती है और योड़ी किया होती है, अथवा थोड़ी चेछा से भी हृदय में उद्विग्नता आ जाती है। रक्त का क्षय होने पर त्वचा कठोर हो जाती है. फट जाती है, शर्रियां पढ़ जाती हैं और रूखो बन जाती है। मांस के क्षय होने पर-सारा शरीर श्रीण हो जाता है. परन्त नितम्ब. श्रीवा और पेट विशेष रूप से पतले हो जाते हैं। अर्थात् मेद-चर्बी के श्राण होने पर सन्धियां टटने-फुटने हगती हैं, अंगों में ग्हानि, आहरय, आंखों पर यकान और पेट पतला हो जाता है। अस्थियों के क्षय होने पर-शिर के बाल, शरीर के रोम, टाडी-मंछ के बाल. दांत, नख गिरने लगते हैं। शरीर थका प्रतीत होता है, और सब सन्धियां शिथिल पड़ जाती हैं। मजा के श्लीण होने पर-अस्थियां मुरकाती गिरती हुई प्रतीत होती हैं, अस्थियां निर्वल और छोटी ( हलकी ) हो जाती हैं और बातरोग जोर कर जाते हैं. निरन्तर बात रोग रहने खगता है। शुक्र के श्रीण होने पर-शारीर में निर्वलता, मुख में सूखापन, चेहरे पर पीलास, पीड़ा. थकान, पुरुषत्व की न्यूनता, सम्भोग समय में शुक्र का अभाव रहता है। मछ के बीण होने पर-वायु आंतों ( अन्तिहियों ) को दबाती दुःखी करती प्रतीत होती है। खरीर अन्दर और बाहर से रूख हो जाता है। बाय पेट को ऊपर उठाती हुई तिरछी या ऊपर को जाती है ( नीचे नहीं जाबी )। मूत्र के

स्वय होने पर— मूत्र कटिनाई से थोड़ा-थोड़ा आता है, मूत्र का रंग बदल जाता है। प्यास बहुत लगती है, गला और मुख स्वता है। कान, नाक, शांख सुख और खचा (रोम क्प) इन इन्द्रियों के मलों का खय होने से ध्न्यता, (ज्ञान की कमी), तथा रूखता और इलकापन इन इन्द्रियों में अपने-अपने मल के खय होने से उसम्म हो जाता है। ओज (कान्ति) के खीण होने पर— मनुष्य दरने लगता है, निर्मल हो जाता है, बार-यार सोचने लगता है, विन्ता करने लगता है, इन्द्रियों का ज्ञान टीक नहीं रहता, पीड़ित हो जाता है। धरीर की कान्ति विगइ जाती है, मन अननस्थित हो जाता है, बारीर रूखा और दुर्बल हो जाता है। ६२-७३॥

हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीयत्सपीतकम् । ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति ॥ ७४ ॥ ( प्रथमं जायते ह्योजः शर्रारेऽस्मिन् शरीरिणाम् । सर्पिर्वर्णं मधुरसं लाजगन्धि प्रजायते ॥ १ ॥ भ्रमरेः फलपुष्पेद्रयो यथा संह्रियते मधु । प्रमोजः स्वक्षेत्रयो गुणैः संह्रियते नृणाम् ॥ २ ॥ )

ओज का स्वरूप — हृदय के अन्दर जो शुद्ध (निर्मेळ) और लाख तथा थोड़ा सा पीछा रस आदि धातुओं का सार स रहता है, उसे 'ओज' कहते हैं। इसके नष्ट होने से मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार कि भौरे फछ और पुष्पों से मधु का संचय करते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों के धारीरिक गुणों से ओज का संग्रह किया जाता है। धरीरघारियों के धरीर में सबसे प्रथम ओज उराक होता है। यह ओज घी के समान रंग में, मधुर-रस, और इसमें लाजा के समान (लाजा धान की खील के समान ) गन्य होती है। ए४॥

व्यायामोऽनशनं चिन्ता रूझाल्पप्रमिताशनम् । वातातपौ भयं शोको रूझपानं प्रजागरः ॥ ७५ ॥ कफ-शोणित-शकाणां मळानां चातिवर्तनम् । काळो भूतोपघातश्च ज्ञातच्याः स्रयद्देतवः ॥ ७६ ॥

खय के कारण—क्यायाम का अधिक करना, उपवास करना, विन्ता करना, रूख, योका और एक ही रस का लाना, वायु का या धूप का सेवन, मय, शोक, क्ख गुणकाले पदार्थों का पीना, रात में जागना, कफ, रफ, शुक्र, मल हनका अधिक श्याग करना, ख्राबरिया, मृत अर्थात् स्का आदि का आकमण, इन कारणों से अद्वारह प्रकार का खय होता है।। ५५,-५६॥

गुरु-स्निग्धाम्छ-छवणं भजतामतिमात्रशः ।
नवमन्नं च पानं च निद्रामास्यासुखानि च ॥ ०० ॥
स्यक्तन्यायाम-चिन्तानां संशोधनमकुर्वताम् ।
इक्टेब्सा पित्तं च मेदश्च मांसं चातित्रवर्षते ॥ ७० ॥
तैराष्ट्रतगतिर्वायुरोज आदाय गच्छति ।
यदा बस्ति तदा कुच्छ्रो मधुमंद्दः प्रवर्तते ॥ ७० ॥
समारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुद्धुमुद्धः ।
दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयमाप्याय्यते पुनः ॥ ०० ॥
घपेक्षयाऽस्य जायन्ते पिडकाः सप्त दारुणाः ।
मासलेष्ववकाशेषु मर्मस्वपि च सन्धिषु ॥ ०१ ॥

मधुमेह का कारण—अित मात्रा में गुरु, स्तिष्य, खट्टे या नमकीन पदायों के लाने से, नवीन (नवीन ब्रान्त के चावल-गेहूँ आदि) अक या नया पानी (वरवात का पानी, क्ओं या नदी से पीने पर) अधिक सोने से, पेश आरामतल्वी का जीवन विताने से, व्यायाम और चिन्ता न करने से, वमन विरेचन कमों के न करने से, कफ, पिच, मेद और मांत बहुत बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने से मार्गों के कक जाने से वायु आंज धातु को लेकर मूचाशय (मूजसंस्थान) में चली जाती है। तब कह साध्य 'मधुमेह' रोग उत्पन्न होता है। बढ़े हुए बात, पिच, कफ के लक्षण प्रथम प्रकट होते हैं। कुछ समय पीछे इन्हों दोषों की खीणता (खय) के लक्षण दीखने लगते हैं, और फिर बढ़े हुए दोषों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस समय उपेक्षा करने से सात मवानक पिड़कार्ये अधिक मांव से गुक्त स्थानों में, मर्मस्थानों में और सन्धियों में उत्पक्ष हो जाती हैं। ७५—८१॥

शराबिका कच्छपिका जालिनी सर्पपी तथा।
अलजी विनताल्या च विद्रधी चेति सप्तमी ॥ =२ ॥
अल्नोक्षता मध्यनिम्ना श्याचा क्लेद्कजान्यिता।
शराबिका स्यारिपडका शराबाक्रितसंस्थिता॥ =३ ॥
अवगाडाति-निस्तोदा महावास्तु-परिमहा।
अस्रमा कच्छपपृष्ठाभा पिडका कच्छपी मता॥ =४ ॥
स्तव्या शिराजालवती स्निग्धस्नावा महाशया।
कजा-निस्तोद-बहुला स्क्रमच्छिहा च जालिनी॥ =४ ॥
पिडका नातिमहती श्रिप्रपाका महाक्जा।

सर्वपी सर्वपामाभिः पिडकाभिश्चिता भवेत् ॥ ६ ॥ दहति त्वचमुत्थाने तृष्णा-मोह-ज्वर-प्रदा । विसर्परयनिशं दुःखादहत्यग्विरिवाळजी ॥ ८० ॥ अवगाढ-कजा-च्छेदा पृष्ठे वाऽप्युदरेऽपि वा । महती विनता नीळा पिडका विनता मता ॥ ८८ ॥

सात पिड़कार्ये—शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्वपी, अल्जी, विनता और विद्विधि ये सात प्रकार की रिडकार्ये उत्पन्न होती हैं। किनारों से ऊँची और बीच से दबी, ब्याव अर्थात् ऊदे रंग की, स्नावयुक्त और पीड़ायुक्त, यह पिड़का शराब ( परई, सकोरा के ) के आकार की होती है, इसे शराबिका कहते हैं। जो गम्भीर वेदना वाली दर्दयुक्त, महावस्तु का आश्रय करके रहती है [ बहुत अधिक स्थान घेरा हो ] ऊपर से चिकनी और कछुदे की पीठ के समान ऊपर से उठी पिड़का 'कच्छपी' होती है। जह (न हिस्रने वास्त्री), शिराओं के जालयुक्त, चिकने साययुक्त, बड़े आशय में आश्रित, दर्द और चुमने की सी वेदनायुक्त तथा छोटे-छोटे छेदों से घिरी पिइका 'जालिनी' होती है। बहुत बड़ी नहीं जल्दी पकने वाली, बहुत वेदना युक्त, सरसों के आकार की छोटी-छोटी पिइकाओं से बिरो पिइका 'सर्पपी' है। अलजी पिइका के उत्पन्न होने पर त्वचा जलने लगती है, तृष्णा, मुर्च्छा, ज्वर होता है। रात दिन तुःखी करती है. अग्नि के समान दुःख से रोगी जलता है, इसका नाम 'अडजी' है। जिस में साब बहुत गाढ़ा हो, बहुत सख़त बेदना हो, साब हो, पिड़का पीठ या उदर में हो, बहुत बड़ी, दवी हुई सी, नीले रंग की पिडका को 'विनता' - बहते हैं ॥ दश-दद ॥

विद्रिधि द्विविधामाहुर्वाद्यामाध्यन्वरी तथा।
वाद्याः तवस्तायु-मांसोत्था कण्डरामा महादजा ॥ ८९ ॥
शीतकान्नविदाद्युष्ण-रूक्ष-भुष्कातिभोजनात्।
विरुद्धाजीर्ण-संक्ष्रिष्ट-विषमासारुय-भोजनात्॥ ६० ॥
व्यापन-बहु-मदावाद्वेगसंधारणाच्छ्रमात्।
जिद्या-व्यापम-शयनाद्विभाराष्ट्रमेथुनात्॥ ६९ ॥
अन्तःश्चरीरे मांसास्रगाविशन्ति यदा मछाः।
तदा संजायते प्रन्थिर्गम्मीरस्थः सुदाहणः॥ ६९ ॥
इत्ये क्छोम्म वकृति सीहि कुक्षौ च वृक्षयोः।
नाध्यां वक्ष्यणयोवािष वस्तौ वा तीनवेदनः॥ ६३ ॥

दुष्टरक्तातिमात्रत्वात्स वे शीघं विद्यते ।
ततः शीघविदाहित्वाद्विद्रधीत्यभिधीयते ॥ ९४ ॥
व्यथच्छेद-ध्रमानाह-शब्द-स्कुरण-सर्पणैः ।
वातिकीं, पैक्तिकीं तृष्णा-दाह-मोह-मद-ज्वरैः ॥ ६४ ॥
जम्मोत्वछेशारुचि-स्तरम-शीतकैः रुछैप्मिकीं विदुः ।
सर्वासु च महच्छूछं विद्रधीपूपनायते ॥ ६६ ॥
तप्तैः शक्षेयेथा मध्येतोल्मुकैरिव दृष्यते ॥ ६७ ॥
विद्यभी व्ययस्तां याता वृश्चिकैरिव दृश्यते ॥ ६७ ॥
नजुक्क्षारुणं सार्वं फेनिल्लं वातविद्रधी ॥ ६८ ॥
रुछैष्मिकी स्रवति श्वेतं बहुलं पिच्छलं बहु ।
लक्षणं सर्वमेवैतद्भजते सान्निपातिकी ॥ ६८ ॥

विद्विध पिडका दो प्रकार की होती है यथा-बाह्या और आभ्यन्तरी। इसमें बाह्या विद्रिष त्वचा, स्नायु और मांस में उत्पन्न होती है, इसका आकार कण्डरा के समान होता है, इसमें बहुत बेदना होती है। अन्तः शिद्रधि का निदान कहते हैं- उण्डा भोजन, दाह करने बाला भोजन, उच्छ, रूक्ष, श्रव्क भोजन के खाने से, बहुत खाने ने, विरुद्ध भाजन से अजीर्णावस्था में भोजन करने से, संकीर्ण ( अर्थात् मिश्रण किये खाने से ) विषम भोजन से, प्रकृति के प्रतिकृत भोजन से, व्यापन अर्थात् दूषित भोजन से, बहुत मद्यपान से, उपस्थित वेगों को रोकने से, परिश्रम से, कुटिल ब्यायाम (अंगों को अनुचित रूप से मोड़ने-तोड़ने ) से, कुटिल शयन (टेडा-मेदा होकर सोने ) से, बहुत बोझ उठाने से, बहुत मार्ग चलने से, बहुत मैथुन के कारण जब मल ( बात, पित्त, कफ़ ) शरीर के अन्दर मांस और रक्त में घ़स जाते हैं. तब गहरी और कठोर गांठ उत्पन्न हो जाते हैं। गांठ उत्पन्न होने के स्थान-हृदय, क्लोम ( पित्ताशय या आमाशय ), यहत्, प्लीहा, कुश्चि (पाश्चों) में, बुकों ( गुदों ) में, नाभि में, यंखण ( जांध की सन्धयों ) में और बस्ति ( मत्राद्य ) में उत्पन्न होती है और यहां तीज़ बेदना होती है। रक्त के बहुत अधिक दृष्ट होने से बिद्रिधि शीव्र विदग्ध होने सगती है, बिदग्ध होने से ही इसको 'विद्वधि' कहते हैं ।

वातजन्य विद्वधि में बीधने के समान, काटने के समान छेदने के समान पीड़ा होती है, चक्कर आता है, अफरा, शब्द सुनाई देता है, स्फुरण, धड़कन और वर्षण होता है। पित्रजन्य विद्विष में—प्यास, जलन, मूर्च्छा, मद और जबर होता है। कफजन्य विद्विष में—जम्माई, वमन, मोजन में अविचि, शरीर की जहता और ठण्डक होती है। सब विद्विषयों में बहुत अधिक शुरू उत्पन्न हो जाता है। गरम शम्त्रों से जिस प्रकार कोई मसल रहा हो, या गरम बस्तुओं में कोई जला रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। अ विद्विष के पकने पर विच्छुओं के काटने के समान दर्द होता है।

अब साब के लक्षण कहते हैं—साब है लक्षण — जो साब पतला, रूख, हाल और सागदार हो तो उसे वातज विद्विध का साब, जो साब तिल, उड़द, कुलधी के पानी के समान हो तो पिचज विद्विध का और जो लाव करेत, बना, चिकना और मात्रा में बहुत हो तो कफल विद्विध का होता है। संनिपातजन्य विद्विध में सब दोषों के लक्षण होते हैं। ८६-६६ ।

अथासां विद्रधीनां साध्यासाध्यत्व-विद्रोध-झानार्थं स्थानकृतं लिङ्ग-विद्रोषग्रुपदेस्यामः—तन्न प्रधानमर्भजायां विद्रध्यां हृद्धहुन-समक-प्रमोह-कासाः, क्रोमजायां पिपासा-मुख्य-शोप-गल-प्रहाः, यकृज्यायां द्वासः, प्लीहजायामुच्छ्वासोपरोधः, कुल्लिजायां कुक्षिपार्वोन्तरांसश्लं, वृक्ष-जायां पार्व-दृष्ट-कटि-प्रहः, नाभिजायां हिका, बङ्झणजायां सर्विथसादः, बस्तिजायां कुच्छ्-पृति-मृत्र-वर्षस्त्वं चेति ॥ १०० ॥

पकप्रमिन्नासूर्ध्वजायु गुस्नात्स्नावः स्नवति, अधोजासु गुदान् , स्मयतस्त नाभिजासु ॥ १०१ ॥

तासां हुन्नाभिवस्तिजाः परिपकाः सान्निपातिकी च मरणाय, अवशिष्टाः पुनः कुरालमाशुप्रतिकारिणं चिकित्सकमासाद्योपशाम्यन्तिः, सस्माद्चिरोत्थिता विद्वधि शक्त-सर्प-विद्युद्गिन-तुल्यां स्नेह-स्वेद-विरेच-नेराहवेबोपक्रामेत् सर्वशो गुल्मवबेति ॥ १०२ ॥

अब इन बिद्रिधियों के साध्य-असाध्य जानने के लिये स्थानजन्य विनेष स्थान बतलाते हैं। यथा—प्रधान मर्मस्यान (हृदय) में उस्त्रज विद्रिध में हृदय का संघटन, तमक ( आंखों के आने अन्वेरा ) सांस, मूच्छां, कास होता है। क्लोमजन्य विद्रिध में प्यास, मुख्ड का स्थला, गलेका ककना, यकुत्-जन्य विद्रिध में प्यास, मुख्ड का स्थला, गलेका कना, यकुत्-जन्य विद्रिध में न्यास, और प्लोहाजन्य विद्रिध में इशास की स्कावट और मूच्छां, कुष्टि में विद्रिध होने पर कुखि और पार्श्व के बीच में श्ल और उसी पार्श्व के

कई स्थानों पर कलिकाता की छपी पुस्तकों में निम्न पाठ है—
 "शकाकीर्मिक्त इव चोल्मुकैरिव दक्षते ॥"

के कन्धे में दर्द हांता है। इक्कल्य विद्रिधि में पीठ का अकड़ना, कमर का जकड़ जाना, नामिजन्य विद्रिध में हिचकी, बंधणजन्य बिद्रिध में जांगे में दर्द, बस्तिजन्य विद्रिध में मूत्र में इन्ड्ला, दुर्गन्धयुक्त मूत्र, और बदबूदार मक आता है। हृदय, कलोम, यकृत्, प्लीहा, और कुछि की विद्रिधियों के पककर पूटने से खान मुख से, और नामि के नीचे वंश्वण एवं बस्ति की विद्रिधियों के फटने से गुदा के मार्ग सं तथा नामि की विद्रिधि के फटने से मुख और बस्ति में उराज विद्रिधि के पकने पर और सिवपातजन्य विद्रिधि मृत्युकारक हांती हैं और शेव विद्रिधियां कुशल चिक्तिक से रोज प्रतिकार करने पर यान्त होती हैं और शेव विद्रिधियां कुशल चिक्तिक से रोज प्रतिकार करने पर यान्त होती हैं। इसिटिये जल्दी ही नवीन विद्रिधि को जो कि शक्त, सर्प, बिजली और अग्नि के समान पीझादायक है, उसकी स्नेहन, विरेचन द्वारा शीम चिकित्सा करे। उनकी गुल्मों की मांति सम्पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये॥ भवन्ति चात्र—विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दृष्टमेदसः।

वावचैता न लक्ष्यन्ते याबद्वास्तुपरिम्रहः ॥ १०३ ॥
शराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुःसहाः ।
जायन्ते वा द्वतिबलाः प्रभूत-रुरेष्म-मेदसाम् ॥ १०४ ॥
सर्वपी चाळजी चेव विनता विद्वधी च याः ।
साम्याः पित्तोल्वणास्ता हि संभवन्त्यल्पमेदसाम् ॥ १०४ ॥
मर्मस्वंसे गुदे पाण्योः स्तने सन्धिषु पादयोः ।
जायन्ते यस्य पिढकाः स प्रमेही न जीवति ॥ १०६ ॥
तथाऽन्याः पिडकाः सन्ति रक्तगीतासिताष्ठणाः ।
पाण्डुराः पाण्डुवर्णाश्च मस्मामा मेचकप्रमाः ॥ १०७ ॥
मृद्धभक्ष कठिनाश्चान्याः स्युकाः सूक्ष्मास्तथाऽपराः ।
मन्दवेगा महावेगाः स्वल्पम् सुक्षास्त्रथाऽपराः ।
मन्दवेगा महावेगाः स्वल्पम् साम्याक्ष्मार्त्याः ॥ १०८ ॥
वा बुद्धवा मारुवादीनां यथास्यहेतुल्यस्यः: ॥ १०८ ॥
मृद्धपाचरेषाम् मारुवादिनां स्वास्यहेतुल्यस्यः: ।

ये पिड़कार्ये मेद के दुष्ट होने पर बिना प्रमेह के भी उत्पन्न हो जाती हैं, खीर जब तक कि 'वास्तुपरिम्रह' अर्थात् स्थान को चारों और से पकड़ नहीं छेतीं, तब तक इनका पता नहीं चळता। यराविका, कच्छपिका और जाळिनी वे कठिनाई से चहन की चा सकती हैं। जिन में कफ और मेद अधिक होते हैं, उन में ये उत्पन्न होती हैं और बहुत चळवान् होती हैं। उर्चात, अच्ची, बिनता

और बिद्रिधि ये पिरा की अधिकता से होती हैं और ये साध्य हैं, ये योड़ी चर्वावाओं में होती हैं। जिस प्रमेह रोगी के मर्म (हृदय, वस्ति, और नामि) में, कन्वे, गुरा, हाय, स्तन, सन्धियों और पांच में पिडकार्ये उत्पन्न होती हैं, वह प्रमेह का रोगी नहीं बचता। इसी प्रकार अन्य दूसरी और मी पिडकार्ये हैं जो लाल, पीली, काली, पाण्डुर (धूसर) पीले रंग की, राज अर्थात् मस्म के समान; काले वालों की छाया जैसी, कुछ मृदु, कुछ किंटन, कुछ वहीं, कुछ छोटी, कुछ मन्द वेग, कुछ तीब हैंवग, कोई योड़ी वेदनावाली, कोई बहुत दर्दवाली होती हैं। इन वाल, पिसा, कफ की विद्रिधियों को इनके अपने अपने लक्षणों में पिहचान कर उपद्रवों के उत्पन्न होंने से पूर्व ही चिक्तिसा करनी चाहिये।। १०३–१९९ ॥

रुट्-श्वास-मास-संकोथ-मोह-हिका-मद-ज्वराः । वीसर्प-मर्म-संरोधाः पिडकानामुपद्रवाः ॥ ११०॥

उपद्रव--प्यास, श्वास, मांस का संकोच, मुक्कां, हिचकी, मद और उचर, बीसपं, और हृदय आदि मर्म का अवरोध, ये पिडकाओं के उपद्रव हैं ॥११०॥

क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः। उध्वं चाधश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधाऽपरा ॥ १११ ॥ इत्युक्ता विधिभेदेन दोषाणां त्रिविधा गतिः। त्रिविधा चापरा कोष्ठ-शासा-मर्मास्थि-सन्धिषु ॥ ११२ ॥ चय-प्रकोप-प्रशमाः पित्तादीनां यथाकमम्। भवन्त्येकैकशः षटसु कालेष्वभ्रागमादिषु ॥ ११३ ॥ गतिः कालकृता चैषा चयाद्या पुनरुच्यते। गतिआ द्विविधा दृष्टा पाकृती वैकृती चया।। ११।। पित्तादेवोध्मणः पक्तिनेराणामुपजायते। तथ पिशं प्रकृपितं विकारान् कुरुते बहुन्।। ११४ ॥ प्राकृतस्तु बलं इलेप्पा विकृतो मळ उच्यते । स चैबौजः स्मृतः काये सं च पाप्मोपदिश्यते ॥ ११६ ॥ सर्वा हि चेष्टा बातेन स प्राणः प्राणिनां स्मृतः । तेनैव रोगा जायन्ते तेन चेवोपरुष्यते ॥ ११७ ॥ नित्यसंनिहितामित्रं समीक्ष्याऽऽत्मानमात्मवान् । नित्यं युक्तः परिचरेदिच्छन्नायुरनित्वरम् ॥ ११८ ॥

दोषों की गति तीन प्रकार की होती है—खय (बटना), स्थान (सम रहवा), और इदि (बहुना), अथवा (ऊर्ष्व) ऊपर जाना, (अवः) नीचे जाना और (तिर्यक्), तिरखा जाना वे त्वरी प्रकार की दोषों की गति हैं। विधि

मेद से दोषों की तीन प्रकार की गति कह दी, एक और प्रकार से भी तीन प्रकार की गति होती है यथा-कोड, शाला, एवं मर्मारिथ और सन्धि इत्या दोषों का संचय, प्रकोप और शमन यह तीन प्रकार की गति हैं। यथा-छः ऋतओं में एक-एक दोष की तीनों जातियां होती हैं। यथा-वर्ष ऋत में पित का संचय. शरद ऋत में प्रकोप और हेमन्त में शान्ति। प्रोध्म में वाय का संचय, वर्षा में प्रकीप तथा शरद में शान्ति। हेमन्त में कफ का संचय वसन्त में प्रकोप और मीष्म में कफ की शान्ति होती है। दोषों के संचय आदि की गति दो प्रकार की है। यथा-प्राकृत और वैकृत। पित्त का वर्षा ऋत में रुंचय होना प्राकृत गति है और वसन्त में संचय होना वेकृत गति हैं। इसी प्रकार कफ का हैंगन्त में संचय होना प्राकृत और वर्षा में संचय होना वेंकृत है, वायु का श्रीष्म ऋतु में संचय होना प्राकृत और शरद में संचय होना वैकृत है। प्राकृत-स्वास्थ्यावस्था, वैकृत कम्णावस्था है, इस प्रकार से पित्त आदि दोषों की भी दो प्रकार की गति है। मनुष्यों का पाचन पित्त की ही गरमी से होता है और वह पिरा विकृत होकर बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है। प्राकृत स्वास्थ्यावस्था में स्थित कफ शरीर का बल, और आंजरूप होता है, परन्तु यही विकृत, रूग्णावस्था में मह और पाप्मा अर्थात पापरांग उत्पन्न करता है। वायु के कारण ही शरीर की सब चेष्टाएं, कियायें होती हैं। यही वायु प्राणियों का प्राण है। इस के विक्रत होने पर रोग उत्पन्न होते हैं. और इन्हों रोगों से इसी विकृत वायु से मनुष्य मर जाता है। मनुष्य को चाहिये कि वह समझ ले कि शतु ( वैकृत, पित्त, वायु, कफ ये कीष ) सदा समीप में खड़े हैं, इसलिये अपने कल्याण में मन को छगाकर प्रशस्त मन से परीक्षा करके तिस्य ही न जानेवाली दीर्घ आयु की सदा इच्छा करता हुआ दीर्घायु होने का प्रयत्न करे ।१११-११८। तत्र इलोकौ । शिरोरोगाः सहदोगा रोगा मानविकल्पजाः ।

क्षयाः सपिडकाश्चोक्ता दोषाणां गतिरेव च ॥ ११६ ॥ कियन्तःशिरसीयेऽस्मिन्नध्याये तत्त्वदर्शिना । ज्ञानार्थे भिषजां चैव प्रजानां च हितैषिणा ॥ १२० ॥

शिरोरोग, हृदय के रोग, दोषों के परिमाण मेद से होनेवाळे रोग, दोषों के खय से, पिक्कार्ये, दोषों की गति, हन सब बातों का करबदर्शी महर्षि ने 'कियन्त:शिरसीय' अध्याय में, वैद्यों के ज्ञान और प्रजाओं की मंगळकामना से उपदेख किया है !! ११६-११० !!

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुन्के क्रियन्तःशिरसीयो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

#### अष्टादशोऽध्यायः ।

#### अथातिक्सोथीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति इ स्माऽऽह भगवानान्नेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'त्रिशोयीय अध्याय' का व्याख्यान करेंगे, जैसा मगवान् आत्रेय ने कहा या ॥ १-२॥

श्रयः शोया भवन्ति वात-पित्त-रुछेष्म-निमित्ताः । ते पुनिर्द्विषधाः निजागन्तुभेदेन । तत्राऽऽगन्तवरुछेदन-भेदन-क्षणन-भञ्जन-पिच्छनोत्पे-वण-प्रहार-वध-वन्ध्यन-पाडनादिभिर्वा भञ्जातक-पुष्प-फर्छ-रसात्मग्रामा-शूक-क्रिमिश्काहितपत्र-छता-गुल्म-संस्पर्शनैर्वा स्वेदन-परिसर्वणावमूत्रणैर्वा विषिणां, सविषाविष-प्राणि-दंष्ट्रा-दन्त-विषाण-नस्व-निपातिर्वा सागर-विष-वात-हिम-दहन-संस्पर्शनेर्वा शोधाः समुपजायन्ते । ते पुनर्वधास्यं हेतुजैर्व्यक्षनैरादायुष्णप्रयन्ते निजन्यक्षनैकदेशविपरीतः, बन्ध-मन्त्रगद-प्रछेप-प्रताप-निवापणादिभिश्चोपकर्मेरुपक्रम्यमाणाः प्रशानितमापद्यन्ते ॥ ३॥

शोथ (सूजन) तीन प्रकार का है। १. वात सं, २. पित्त से और ३. कफ से। यह तीन प्रकार का शोध फिर दो प्रकार का है। (१) शरीर में उत्पन्न होने बाला निज और (२) बाहर कारण से उत्पन्न होने बाला आगन्तु। इन में आगन्त शोथ छेदन ( दो खण्ड करना ), मेदन ( फाइना ), क्षणन ( चर्ण करना ), भक्षन ( तोइना, सर्जरी करना ), पिच्छन ( बहुत द्वाना ), टरपेयण ( शिक्षा पर पीसने की भांति पीसने ) से, बेप्टन ( रज्ज आदि स लपेटना ), प्रहार ( चोट ), वध ( मारने ) से, बन्धन ( बांधना ), व्यथन (बांबना ), पीइन और (दवाने ) आदि से उत्पन्न होता है अथवा भिछावे के पष्प या फल अथवा रसके लाने से. आत्मगुप्ता (कींच की फली), श्क. क्रामश्क (रोवें वाला कीड़ा ), अहितपत्र ( विच्छु बूटी के पत्र ), लता (बेल) गुल्म ( झंकार झाड़ों ) के स्पर्श से आगन्त शांथ उत्पन्न होता है अथवा विषयक्त प्राणियों के पसीने से. शरीर पर चलने फिरने से, इन के मुत्रों से. विषैक्षे प्राणियों के जाढ, दांत, सींग, नख आदि के प्रहार सं, कृत्रिम विषयुक्त बाय, बरफ या अपन के स्पर्ध से आगन्त शोथ उत्पन्न होता है। ये आगन्त शोध प्रथम कारणों से उत्पन्न रुक्षणों से प्रकट होते हैं। आगन्त शोध या रोग में व्यथा प्रथम उत्पन्न होती है. और पीछे शरीर के दोषों से सम्बन्धित होते हैं। ये बोध बन्धन ( सुखप्रद केप आदि की पृष्टी बांघने से ), मनत्र से, आधिष, प्रक्षेप, प्रताप, निर्वापण ( सेक आदि द्वारा वायु का निकालने से ) एवं बोधन रोपणादि से चिकिस्सा करने पर बान्त हो जाते हैं ॥ ३॥

निजाः पुनः स्नेह-स्वेदन-समन-विरेचनास्वापनानुवासन-शिरोविरे-धनानामयथावस्प्रयोगात् मिध्यासंसर्जनाद्वा छर्चळसक विस् विका-धा-स-कासातीसार-शोष-पाण्डरोग-ज्वरोदर-प्रदर-भगन्दराशों-विकारातिक-घँणेवी कुष्ट-कण्ड-पिडकादिभिवी छर्दि-स्वथ्द्गार-सुक-वात-सूत्र-पुर्रा-प-वेग-विधारणेवी कर्म-रोगोपवासातिकर्षितस्य वा सहसाऽविगुर्धन्न क्वण-पिष्टाक-फल-साक-राग-द्धि-इगीतक-मध-मन्दक-विरूड-च्य-श्क-शमी-धान्यानुपौदकपिशितोपयोगात् सृत्यक्क-छोष्ट-भक्षणाञ्चवणातिमक्ष-णाद्वा गर्भ-संपौदनादाम-गर्भ-प्रपतनात् प्रजातानां च मिध्योपचारादु-दीणदोषत्वाच शोधाः प्रादुर्भवन्तीत्युक्तः सामान्यो हेतुः॥ ४॥

'निजा' अर्थात् धारीर के बन्दर स्वतः उराज होनेवाले शोध—स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन के अति या हीन अथवा मिथ्या योग से, हन कमों के पीछे अपय्य से, बमन, अवसक, विपृचिका, स्वास, अति सार, भान्दर, आर्म, स्वास, कास, अतिसार, शोव, पाण्ड रांग, च्वर, उदर रोग, मदर, भान्दर, आर्थ रोग से, संशोधन कमें से, कुछ, खाज, पिश्वा आदि से, छींक, वमन, डकार, खुक, बायु और मल के उपस्थित वेगों को राक्ष्मे से, धंहोभन कमों से उत्पन्न रोगों से, उपवास से, धरीर के बहुत कर्षण से, एक्ष्म से बहुत भारी. खहे, नमकीन पदायों के खाने से, पीठी से बने मोजनों से, फल, शाक, राग ( रायता ) पाइन, ( खीर आदि ), दही, हरी माजी, मद्य, मन्दक-धींमे पड़े उतरे मद्य को पीने से, अंकुरित अन्न, नवीन अन्न से, श्का साम-चावक गेहूँ आदि, शमीधान्य उद्दर मूँग आदि, जकचर प्राणियों के मांस के सेवन से, मिटी, कीचड़, मिटी का ढेला इनके खाने से नमक के अधिक खाने से, गर्भ पर दवाव पढ़ने से, गर्भपात से, प्रवत्व के पश्चात् उचित परिचर्या न होने से, दोषों के बढ़ने से शोध उत्पन्न होता है। ये श्रीर कन्य शोधों के सामान्य क्षण हैं। ४ ॥

अर्थ तत्र विशेष:—शीत-रूक्ष-छपु-विश्वन-श्रमोपवासातिक्षण-क्ष-पणादिभिवायुः प्रकृपितस्वरू-मास-शोणितादीन्यभिभूव शोथं जनवति । स्र क्षिप्रोत्थापनप्रशमो भवति तथा श्यावारणवर्णः प्रकृतिवर्णो वा, बस्य-स्वनः सर-परुष-भिन्न-त्वम्लोमा छिद्यत इव भिद्यत इव पीठ्यत इब सूचीमिरिब तुद्यते पिपीछिकाभिरिव संसूर्यते सर्वप-कल्काबछिप्त इब चिमिचिमायते संकुच्यते आयम्यत इति वात्रशोधः ॥ ४ ॥

चणा-तीक्ष्ण-कटुक-झार-छवणाम्छाजीर्ण-भोजनैरम्न्यातप-प्रतापेश्च पित्तं प्रकृपितं स्वङ्मासशोणितान्यभिभूय शोधं जनयति । स क्षिप्रोत्यानप्रसमो भवति कृष्ण-पीत-तील-ताज्ञावभास चण्णो सृदुः कपिल-ताज्ञ-कोमा चच्यते द्यते द्यते पूच्यते उत्मायते स्विचति क्लियते न ब स्पर्शसूष्णं वा सुपूचत इति पित्तशोधः ॥ ६॥

गुरु-मधुर-शीत-स्निग्धैरतिस्वप्न-व्यायामादिभिक्ष रहेष्मा प्रकृषितः त्वद्ध-मास-शोणितादीन्यभिभूय शोधं जनयति । स कृष्क्रोस्थानप्रक्षमो भवति, पाण्डुः रवेतावभासः स्निग्धः रुक्क्षणो गुदः स्थिरः स्त्यानः गुक्छाप्ररोमा स्वर्शोष्णसङ्करेति रुक्षेष्मशोधः ॥ ७॥

यथास्वकारणाकृतिसंसर्गाद् द्विदोषजाख्यः शोशा भवन्ति ॥वा। यथास्वकारणाकृतिसन्तिपातात्सान्तिपातिक एकः ॥ १ ॥ एवं भेदप्रकृतिभिस्ताभिभिद्यमानो द्विविधक्षितिषश्चतुर्विधः सप्त-

एषं भेदप्रकृतिभिन्ताभिभेद्यमानो द्विविधिविधश्चतुर्विधः सप्तः विधश्च शोथ उपछभ्यते, पुनश्चैक एव, उत्सेघसामान्यादिति॥ १०॥

इनमें इतना विशेष है कि — शीत, रूख, लघु, विशेष अन्त, खानपान, परिश्रम, उपवास, वसन विरेचनादि कमें के बहुत करने और उपवास आदि से बायु कृषित होकर त्वचा, मांस, रक्त और मेद आदि, धातुओं पर अधिकार कर शोध को उत्पन्न करता है। यह वातजन्य शोध जल्दी ही उत्पन्न होता और जल्दी ही शान्त हो जाता है। इस का रंग काला वा या लाल-काला अथवा स्वामाविक रंग का रहता है। यह शोध गतिशील, पदकन युक्त, कर्कश, कठोर, त्वचा फटती सी जाती है, और बाल ट्रंट जाते हैं। रोगी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चीरसा रहा हो, मेदन कर रहा हो, दश रहा हो, सुई युआने का सा दर्द होता है, विजंदियां सी चलती हैं, सरसों पीसकर लेप करने जैसी चिरमराहट लगती है, सिकुन्दता और फैलता है, यह वातजन्य शोध के लक्षण हैं।

गरम, तीक्ष्ण, कडुले, खार, नमकीन और खट्टे पदायों के खाने से, अर्जाणें अवस्था में भोजन करने से, आग और घृप के ताप के बहुत सेवन से, पिच कुपित होकर त्वचा, मांग, रक्त पर प्रवक्त होकर छोग उत्पन्न करता है। यह धोय जक्दी ही उत्पन्न होता और जल्दी धान्त हो जाता है। इसका रंग काला, पीला, नीला ताम्ये के समान, स्पर्ध गरम और कोमल बाल भूरे या ताम्ये के रंग के हो बाते हैं। यह धोय गरम होता, जलता सा है, पीका देता

है, तपाता है, गरम सा लगता है, पदीना आता है, नरमा चाता है, न तो स्पर्ध और न गरमी को सहन करता है। यह पिचजन्य घोष है।

भारी, मधुर, बांत, स्निष्य भोजनों से, बहुत सोने से, ब्यायाम न करने से, ब्रुक्त होकर त्वचा, मांस, रक्त पर अधिकार करके धोय उत्पन्न करता है। यह बांच देर में उत्पन्न होता ओर देर में ही बान्त होता है। इसका रंग धूसर (धूमैं आ) या दवेत, चिकना, स्नेहयुक्त, भारी, स्थिर (न हिलने बाला), गाहा, बालों का क्षप्र भाग दवेत हो जाता है, स्पर्ध को ओर गरमी को सहन कर लेता है, यह कफशांच है।

अपने अपने कारणों स दा दोन कुतित हाकर दो दानों के लक्षणों नालें द्यांय को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से संतर्ग जन्य शाय ३ प्रकार के हैं।

तीनों दोषों के कारणों के मिळने स उत्पन्न सानिपातिक ग्रोथ एक प्रकार का है, इस में तीनों दोषों के अधण होते हैं ।

इस प्रकार प्रकृति भेद से शोध दां प्रकार के (निज और आगन्त्र), तीन प्रकार के (बातज, पिचज, कफज़), बार प्रकार के (बातजन्य, पिचजन्य, कफजन्य, सिल्मातजन्य), सात प्रकार के (बातज, पिचज, कफज, बातपैचिक, बातश्लेष्मिक, निचश्लेष्मिक और सिन्मातिक) होते हैं। परन्तु स्जन की दृष्टि से शोध एक ही प्रकार का है, स्जन का होना सब शोधों में समान्य है ॥५–१०॥

भवन्ति चात्र—सूयन्ते यस्य गात्राणि स्वपन्तीव कतन्ति च ।
पीडितान्युस्तमन्त्याशु वातराथं तमादिरोत् ॥ ११ ॥
यक्षाप्यरुणवर्णामः शोयो नक्तं प्रणश्यति ।
स्नेहोष्णमर्दनाध्यां च प्रणश्येत्स च वातिकः ॥ १२ ॥
यः विपासाज्वरार्तस्य दूयतेऽय विद्वते ।
स्विद्यते क्रियते गन्धी स पैत्तः श्वयथुः स्वतः ॥१२ ॥
यः पीत-नेत्र-वक्त्रत्वक् पूर्वं मध्यात् प्रश्यते ।
ततुत्वक् चातिसारी च पित्तशोयः स उच्यते ॥ १४ ॥
यः शीतकः सक्तगतिः कण्डूमान् पाण्डुरेव च ।
जिपीडिता नोसमति श्वयथुः स कक्तारमकः ॥ १४ ॥
यस्य शस्तुक्शच्छेदाच्छोणितं न प्रवर्तते ।
कृच्छ्रेण पिच्छान् स्वति स चापि कक्तसंभवः ॥ १६ ॥
विदानाकृतिसंसर्गाच्छ्रवयथुः स्याद् द्विदोषकः ।
सर्वोकृतिः सिम्रपाताच्छोयो व्यामिसहेतुनः ॥ १७ ॥

स्त्रन होने पर जिसका शरीर लोगा हुआ, (चेतना, स्वर्ध झान का आमान) सा प्रतित हो, पीका होती हो, दवाने पर फिर जक्दी से ऊपर उठ आता हो, उसे वातजन्य श्रोप समझना चाहिये और जिस श्रोप का रंग काल, काला हो, जो स्वन राजि में नह हो जाती है, एवं स्वेदन, उच्च किया अथवा मर्दन से हो जाता है, वह वातजन्य श्रोप है। जिस श्रोप में रोगो को प्यास बहुत करें, क्वर की पीका हो, जलन हो, पकता हो, प्रतीन जाता हो, नरम पढ़ता हो, गम्ब आतो हो, वह पित्तजन्य श्रोप है। जिस में कि दवना, नेत्र, मुख पोछे हो जाते हों, और जो कि प्रथम बोच में से स्वता हो, त्वचा जिसमें पतली हो और रोगो को अतिवार हों तो उसे पित्तजन्य श्रोप समझना चाहिये। जो स्वन उच्डी, परीना न हो, जो हिले जुने नहीं, जिसमें खाज उठती हो, जिस में कि झक्क या कुशा से काटने पर रक्त नहीं बहता, अथवा कठिनाई से थोड़ा थोड़ा विकता साब बहता है, वह स्वजन मो कफजन्य है। दो दोषों के कारणों से दो दोषों के सिकने से सन कारण सांक्रा सां

बस्तु पादाभिनिष्ठंतः शोधः सर्वाङ्गगो भवेत्। जन्ताः स च सुकदः स्यात्मसृतः स्रीमुखाच यः॥ १८॥ यश्चापि गुद्धप्रभवः स्त्रियो वा पुरुषस्य वा। स च कष्टतमो ह्रोयो यस्य च स्युरुपद्रवाः॥ १८॥

को युजन पुरुषों के पांत से आरम्म करके और खियों के मुख से प्रारम्भ होकर सम्पूर्ण खरीर में फैल जाता है वह कष्टलाध्य होता है और को खोय खी वा पुरुष के गुद्धा भाग से प्रारम्भ होकर सारे खरीर में फेलता है, क्षयबा जिस सोध में उपहाब हां, वह खांच तो अति अधिक कष्टलाध्य है।। १८-१९॥

छदिः श्वासांऽकिचिस्तुष्णा व्वरोऽतीसार एव च । सप्तकोऽयं सदीर्वस्यः शोथोपद्रवसंग्रहः ॥ २०॥

उपद्रव--वमन, ब्वास, अविच, प्यास, ज्वर, अतीसार और निर्वस्ता संसेप में वे सात शोध के उपद्रव हैं ॥ २०॥

> बस्य रुकेष्मा प्रकृषितो जिह्नामूकेऽषितिष्ठते । भाजु संजनवेष्क्षीयं जायतऽस्योपजिह्निका ॥ २१ ॥ बस्य रुकेष्मा प्रकृषितः काकके व्यवतिष्ठते । भाजु संजनवेष्क्षोपं करोति गक्युण्डिकाम् ॥ २२ ॥

यस्य रुढेन्मा प्रकुपितो गलबाद्येऽविनष्टते । इतः संजनयेष्ट्छोयं गरुगण्डोऽस्य जायते ॥ २३ ॥ यस्य रुढेन्मा प्रकुपितस्तिष्टत्यन्तर्गळे स्थितः । भागु संजनयेष्ट्छोथं जायतेऽस्य गलमदः ॥ २४ ॥

उपजिहिका रोग—जब कफ कुपित होकर जिहा की जब में एकत्र होकर होवा उत्पन्न करता है, उसे 'उपजिहिका' कहते हैं। गलशुण्डिका—जब कफ कुपित होकर काकल गलमन्य का आश्रय लेकर शोध उत्पन्न करता है, तब हस रोग को 'गलशुण्डिका' कहते हैं। जब कफ कुपित होकर गल्ले के बाहर आकर शोध उत्पन्न करता है, तब हसे 'गलगण्ड' कहते हैं। यह सूजन बहुत धीरे धीर होता है। जब कफ कुपित होकर गल्ले के अन्दर रहकर शोध ही सूजन उत्पन्न करता है, उसे 'गलग्ड' (गले का उक जाना, स्वर का बंट जाना) कहते हैं। ११-२-४।

यस्य पित्तं प्रकुपितं सरक्तं त्वचि सपैति ।
शोशं सरागं जनयेद्विसर्पस्तस्य जायते ॥ २१ ॥
यस्य पित्तं प्रकुपितं त्वचि रक्तेऽवांतष्ठते ।
शोशं सरागं जनयेत् पिढका तस्य जायते ॥ २६ ॥
यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य श्रृष्यति ।
तिलका विसयो व्यक्तो नीलिका चास्य जायते ॥ २० ॥
यस्य पित्तं प्रकुपितं शक्क्योरविष्ठते ।
इवयशुः शक्कको नाम दारुणस्तस्य जायते ॥ २० ॥
यस्य पित्तं प्रकुपितं कर्णमृलेऽवित्वते ।
क्वरान्ते दुर्जयोऽन्ताय शोथस्तस्योपजायते ॥ २९ ॥

जब पित्त कुपिता होकर रक्त के साथ मिलकर त्वचा में फैलता है, तब लाक रंग की त्वजन उसम्म होती है, इस को 'विसर्' कहते हैं। जब पित्र कुपित्त होकर रक्त के साथ त्वचा में स्थिर हो जाता है, तब लाक रंग के उसम्म बोध को 'पिडका' (फुन्सी) कहते हैं। जब कुपित पित्त रक्त में पहुंच कर सुष्क हो जाता है तब नीलिका, तिल, त्यंग, चर्मकील, त्वसन, झाई अमिर रोग होते हैं। जब कुपित पित्त संबंध के जाता है, तब 'शंखक' नाम का मथानक सोथ उत्पन्न होता है। जब कुपित पित्त काम की जक में आकर कक जाता है, तब 'शंखक' नाम का मथानक सोथ उत्पन्न होता है। जब कुपित पित्त काम की जक में आकर कक जाता है, तब 'शंखक' में भयंकर सुजन उत्पन्न होती है। यह सुजन अस्त होती है। यह सुक्त मारक होती है। । २५ – २ ।।।

बातः सीहानसुद्धृयं कुपितो यस्य तिष्ठति । शनैः परितुदन् पारर्च' सीहा तस्याभिवर्धते ॥ ३० ॥ यस्य वायुः प्रकुपितो गुल्मस्थानेऽवतिष्ठते । शोधं सञ्खं जनयन् गुल्मस्तस्योपजायते ॥ ३१ ॥ यस्य वायुः प्रकुपितः शोधशृतकरश्चरन् ।

वंड्याणाद्वृषणी याति ब्रश्नस्तस्योपजायते ॥ ३२ ॥ यस्य वातः प्रकुपितस्त्रङ्मांसान्तरमाश्रितः ।

शोशं संजनयेत् कुताबुद्दं तस्य जायते ॥ ३३ ॥ यस्य वातः प्रकृषितः कृक्षिमाश्रित्य तिष्ठति ।

नाघो बजति नाष्यूध्वमानाहस्तस्य जायते ॥ ३४ ॥

रोगाञ्चोत्सेधसामान्यादधिमांसाबुदादयः। विशिष्टा नामरूपाभ्यां निर्देश्याः शायसंग्रहे ।। ३५ ॥

जब बायु कुपित होकर प्लीहा (तिल्ली) की ऊपर करती है, तब पास्वीं को धीरे धीरे दबाती हुई झीहा बद जाती है। जब बायु कुपित होकर (हृदय, नामि, बस्ति और दानों पास्वें) गुल्म स्थानों का आश्रम के लेती है तब श्ल्युक स्वजन उत्पन्न होती है, हसे 'गुल्म' कहते हैं। जब बायु कुपित होकर स्वजन अरेद दर्द को उत्पन्न करती हुई बंखण (जंधावन्धि) प्रदेश से अथ्ड कोष में जाती है, तब 'ब्रह्म' रोग होता है। जब बायु कुपित होकर लच्चा और मांच के बीच में उदर के अन्दर पहुंचकर आश्रम लेकर शोय उत्पन्न करती है, तब 'ब्रह्म' रोग इता है। जब बायु कुपित होकर उदर का आश्रम लेकर रियर हो जाती है, न तो नीचे जाती है और न ऊपर जाती है, हव को 'आनाह कहते हैं। अधिमांच, अर्जुद आदि रोग में सुजन की समानता होने से, नाम और रूप से भिन्न होने पर भी इनका हसे शोधसंम्रह में निर्देश करना चाहिये॥ है = -इप ॥

बात-िना-कफा यस्य युगपत्कृपितास्वयः । जिह्वामुळेऽवितिष्टन्ते विवहन्तः समुच्छिताः ॥ ३६ ॥ जनयन्ति भृशं शोधं वेदनाश्च पृथग्विधाः । तं शीप्रकारिणं रोगं रोहिणीकेति निर्दिशेत् ॥ ३० ॥ त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोभवति जीवितम् । इश्लेन त्वतुकान्तः क्षिप्रसंपद्यते सुस्ती ॥ ३८ ॥ सन्ति क्षेत्रंविधा रोगाः साध्या वाक्णसंवताः । वे हन्युरनुपकान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ३८ ॥ साध्याश्चाप्यपरे सन्ति ज्याधयो सुदुर्गमताः । यक्तायक्रकृतं येषु कर्मः सिध्यत्यसंशयम् ॥ ४०॥ असाध्याश्यपरे सन्ति ज्याधयो याप्यसक्रिताः । सुसाध्वपि कृतं येषु कर्म यात्राकरं भवेत् ॥ ४१ ॥

जिस पुरुष के बात, रिच, कफ ये तीनों इकहे मिलकर कुपित होकर जिह्ना की ज़रू में स्थित होते हैं और जलन और बहुत स्जन उत्पन्न करते हैं, तथा नाना प्रकार की पीड़ायें देते हैं इस शोधकारी रोग को 'रोहिणी' कहते हैं। इस रोग के कारण मनुष्य केवल तीन दिन जीवित रहता है। इस बीच में यदि कुश्वल वैद्य ने बीझ चिकित्सा कराई जाये तो मनुष्य बच जाता है। इस प्रकार के बहुत से अधानक परन्तु साध्य रोग हैं, जिनकी चिकित्सा न करने अथवा मिध्या वा अश्वल चिकित्सा करने से मनुष्य मर जाता है। दूसरे कोमल रोग ऐसे सुलसाध्य हैं, जिनमें कि यह्नपूर्वक या अयहपूर्वक ( योग्य या अयोग्य वैद्य ) के चिकित्सा करने से भी निश्चित रूप में आराम होजाते हैं। दूसरे असाध्य रोग हैं, जिनको 'वाप्य' कहा है। जिन रोगों में मली प्रकार चिकित्सा करने पर भी जो वाप्य रहते हैं, वे कुछ समय के लिये अच्छे हो जाते हैं।। १९।।

सन्ति चाप्यपरे रोगाः कर्म येषु न सिध्यति । अपि यक्तकृतं वैद्येने तान् विद्वानुपाचरेत् ॥ ४२ ॥ साध्याक्षेवाऽप्यसाध्याख्य व्याधयो द्विविधाः स्मृताः । सदु-दारुण भेदेन ते भवन्ति चतुर्विधाः ॥ ४३ ॥

एक और प्रकार के रोग हैं, जिनमें किसी प्रकार की भी विकित्सा सफल नहीं होती। इन रोगों में मृद्ध लोग ही उत्साह से काम करते हैं, परन्तु विद्वान् इनकी चिकित्सा नहीं करते। राग दो प्रकार के हैं—'साध्य' और 'असाध्य'। और मृद्ध और दावण भेद से (दोनों) चार प्रकार के हांजाते हैं। मृद्ध-साध्य, सुद्ध-असाध्य और दावण-असाध्य॥ ४२—४३॥

त प्रवापरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि । कजा-वण-समुःथान-स्थान-संस्थान-नामभिः ॥ ४४ ॥ स्यवस्थाकरणं तेषा यथास्यू छेषु संग्रहः । तथा प्रकृतिसामान्यं विकारेषुपदित्यते ॥ ४४ ॥ विकारनामाङ्करालो न जिङ्कीचारकष्वाचन । न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति भ्रुवा स्थितिः ॥ ४६ ॥ स एव क्रुपितो होषः समुस्थानविशेषतः । स्थानान्तरगतश्चेव जनयत्थामयान् बहुन् ॥ ४० ॥ तस्माद्विकारप्रकृतीरिषष्ठानान्तराणि च । समुत्थानिक्शेषांश्च बुद्धवा कर्म समाचरेन् ॥ ४८ ॥ यो श्रेतत्त्रिषिषं झात्वा कर्माण्यारभते भिषक् । झानपूर्वे यथान्यायं स कर्मसु न मुद्यति ॥ ४९ ॥

ये रोग क्जा (पीड़ा ), वर्ण, समुत्थान अर्थात् कारण ( जैसे रूख मोजन या रात्रि जागरण आदि के कारण से वायु कुषित होकर भिन्न चिकित्वा से धान्त होता है ), स्थान (आमाधय, रहादि ), संस्थान (आकृति गुरून, अर्जुद आदि ), नामभेद इन भेदों के कारण भेद होने से अर्थस्य वन जाते हैं। चिकित्सा कार्य में व्यवहार करने के लिये स्थूल संग्रह ( अष्टोदरीय संग्रह ) किया है । इसलिये चिकित्सा कार्य में प्रकृति की समानता से यह रोग वातजन्य, यह पित्रजन्य, यह कप्तजन्य इस्थाद रोगों की व्यवस्था बांचनी चाहिये । रोगों को नाम से न जानने वाला वैद्य कभी भी चिकित्सा कार्य में लज्जा न उठावे । सव रोगों की नाम द्वारा स्थित नहीं, (सव रोगों के नाम नहीं) हैं। कोई एक दोष कारण विशेष से कुपित होकर अन्य स्थान पर पहुंचकर नाना प्रकार के रोगों को जरन्य कर देता है । इसलिये रोग के स्वभाव को, उस के अधिष्ठान को, उस के भेदों को और रोग के विशेष कारणों को जानकर चिकित्सा कार्य करना चाहिये। जो वैद्य इन तान वार्तो को जानकर चिकित्सा कार्य करना चाहिये। जो वैद्य इन तान वार्तो को जानकर चिकित्सा कार्य करना चाहिये। जो वैद्य इन तान वार्तो को जानकर चिकित्सा कार्य करना चाहिये। जो वैद्य इन तान वार्तो को जानकर चिकित्सा कार्य करना चाहिये। जो वैद्य इन तान वार्तो को जानकर चिकित्सा कार्य करना चाहिये। जो वैद्य इन तान वार्तो को जानकर चिकित्सा कार्य करना चाहिये। जो वैद्य इन तान वार्तो को जानकर चिकित्सा कार्य करना चाहिये। जो वैद्य इन तान वार्तो को जानकर चिकित्सा कार्य करना भित्र करना ॥४४-४६॥

नित्याः प्राणभृतां देहे वात-पित्त-कफास्तयः । विकृताः प्रकृतिस्था वा तान् बुसुत्सेत पण्डितः ॥ १० ॥ उत्साहोच्छ्वास-निःश्वास-चेष्टा धातृगतिः समा । समो मोक्षो गतिमतां वायोः कर्माविकारजम् ॥ ११ ॥ दर्शनं पक्तिस्टमा च जुन्तृष्णा देहमादेवम् । प्रभा प्रसादो मेघा च पित्तकर्माविकारजम् ॥ १२ ॥ स्नेहो बन्धः स्थिरस्वं च गौरवं वृवता बळम् । स्थमा धृतिरळोमख कफकर्माविकारजम् ॥ १३ ॥ वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे छक्षणमुच्यते । कर्मणः प्राकृताद्वानिवृद्धिर्वाऽपि विरोधिनाम् ॥ १४ ॥ होष-प्रकृति-वैशेष्यं निषतं वृद्धिक्षणम् । होषाणां प्रकतिर्होनिर्वृद्धिश्चैवं परीक्ष्यते ॥ १५ ॥ इति ॥

श्वरीरधारियों के शरीर में वात, पित्त और कफ वे तीनों नित्य उदा रहते हैं। वे या तो विकृत अवस्था में रहते हैं, या प्रकृत अर्थात् स्थाभाविक रूप में रहते हैं। विद्वान को चाहिये कि वह इन को पहिचाने, जाने कि विकताबस्था में हैं. या प्रकृतावस्था में । काम करने में उत्साह, सांस का अन्दर और बाहर आना, चेष्टा, रस, रक्त आदि घातुओं की गति को समान रखना, प्ररीष, मल-मूत्र आदि गमन शील वस्तुओं को ठीक प्रकार से बाहर करना, ये अविकृत बायु के कर्म हैं। देखना, अन्न का पचन, देहकी, उष्णिमा, भूख प्याद का लगना, शरीर की कोमलता, कान्ति, मन की प्रसन्नता, और बुद्धि का होना थे क्षबिकृत पित्त के कार्य हैं। चिकनाई, सन्वियों का बन्धन, स्थिरता, भारीपन, पुरुषत्व, बल, सहन शक्ति, मन की स्थिरता, धैर्य, लोम का न होना ये अविकृत कफ के कार्य हैं। वात, पिस, कफ इन के श्रीण होने पर लक्षण कहते हैं-स्थाभाविक कमों में न्यनता आती है अथवा स्वामाविक कमों के विरोधी कार्यों की वृद्धि होती है (यथा वायु के क्षीण होने पर उत्साह के विपरीत विषाद बढता है, पित्त के क्षीण होने पर नहीं दीखता, कफ के श्रीण होने पर रूखता बढ़ती है )। वृद्धि का लक्षण यहते हैं-दोष की प्रकृति (स्वभाव) का वैषम्य (बढना) वृद्धिका लक्षण होता है। यथा-कफ की स्निग्धता, मधुरता और शीतळता यह प्रकृति है, इसका अति हिनम्भ, अति शीत होना बृद्धि है। इस प्रकार दोषों की प्रकृति, डानि और वृद्धि की परीक्षा करनी चाहिये ॥ ५०-५५ ॥

#### तत्र इछोकाः ।

संख्यां निमित्तं रूपाणि शोधानां साध्यतां न च । तेषां तेषां विकाराणां शोफांस्तांस्वांश्च पूर्वजाम् ॥ ५६ ॥ विधिभेदं विकाराणां त्रिविधं बोध्यसंग्रह्म.। प्राकृतं कर्म दोषाणां छन्नणं हानिष्टद्विषु ॥ ५७ ॥ वीत-राग-रजो-दोष-छोभ-मान-मद-र १६:॥ ज्याख्यातवांसिशोकीये रोगाध्याये पुनर्वसुः॥ ५८ ॥

शोधों की संस्था, कारण, कक्षण, सध्यासध्य इनसे उत्यन्न रोगों को श्लीर जिन रोगों में शोध प्रथम होता है उनको, रोगों के विधि, मेद से तीन सकार की प्रकृति का जान, दोवों के स्वाधाविक कर्म, बुद्धि और हानि के सक्षण, यह सव मोह, रख दोष, छोध, मान, मद, स्पृहा इन से रहित पुनर्बसु महर्षि ने 'त्रिधी-श्रीय' अध्याय में कह दिवा !!५६-५८।।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सुत्रस्थाने रोगचतुष्के त्रिशोधीयो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

### ऊनविंशोऽध्यायः ।

अयातोऽष्टोदरीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति इ स्माऽऽह मगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'अष्टोदरीय' अध्याय की व्याख्या करेंगे. ऐका मगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

इह खल्बशावुरराणि, अष्टी मृत्रावाताः, अष्टी क्षोरदोषाः, अष्टी रेतोदोषाः, सत कुछानि, सत पिडकाः, सत्र वोसर्गः, षडतीसादाः, पडुरावताः, पख्र सुल्माः, पख्र सोहदाषाः, पख्र कासाः, पख्र श्रवसाः, पद्ध कासाः, पद्ध श्रवसाः, पद्ध कासाः, पद्ध श्रवसाः, पद्ध कासाः, पद्ध श्रवसाः, पद्ध क्षाः, पद्ध श्रवसाः, पद्ध मक्तस्यानशनस्यानानि, पद्ध शिरोगाः, पद्धारामाः, पद्धाराः, पद्ध

इस आयुर्वेद शास्त्र में आठ प्रकार के उदर रोग हैं, आठ मुत्राघात हैं, आठ प्रकार के दूध के दोध, आठ प्रकार के बीर्य दोध । सात प्रकार के कुड़, सात विडकार्य, सात नीसर्थ । छः प्रकार के अतीसार, छः उदावर्ष । पांच गुरूम' पांच प्लीहा के होध, पांच कास, पांच हवास, पांच हिचकिया, पांच ह्यायाँ, पांच स्किंद-समन, पांच प्रकार की अन्न में अदिच, पांच प्रकार के शिरोहोग, पांच इस्य होमा, पांच प्रकार के प्रस्कृदोग, पांच उम्माह । चार प्रकार के अपस्कार, चार नेत्ररोग, चार कर्नरोग, चार प्रकार के प्रतिक्रयन, नाथ सुक्ष रोध, बार प्रकार के अहभी रोग, चार प्रकार के मदरोग, चार प्रकार की मुख्यं, चार प्रकार के धोव, चार प्रकार की करीवता तीन प्रकार का धोव, तीन प्रकार का किलाव, तीन प्रकार का रक्तियत, दो प्रकार का क्यर, दो प्रकार के अण, दो प्रकार के आयाम, दो प्रकार की ग्रम्न थी, दो प्रकार का कामला, दो प्रकार की आम, दो प्रकार का वातरक्त, दो प्रकार का अश्ची। एक प्रकार का अस्तम्म, एक प्रकार का संन्यास, एक प्रकार का महामद; बीस प्रकार के कृमिमेद, बीस प्रकार के प्रमेह, बीस प्रकार के योनि रोग, इस प्रकार से इस स्थूल संग्रह में अकृताकीस प्रकार के रोगों की गणना है। । १।।

इन को स्पष्ट करके कहते हैं--

एतानि यथोद्देशमभिनिर्देक्ष्यामः—अष्टानुदराणीति बात-पित्त-कफ्स्सिन्नपात च्छीह-बद्ध-च्छिद्ध-दकोदराणीति, अष्टौ सूत्राघाता इति वात-पित्त-कफ्स्सिन्नपाताहमरी-झकैर-झुक्क-शोणितजा इति, अष्टौ क्षीरदोषा इति वैवण्ये वैगन्ध्यं वैरस्यं पेच्छित्यं फेनसङ्घातो रौक्ष्यं गौरवमित्तस्त्रोह्रस्र्वेति, अष्टौ रेतोदोषा इति न्तु झुष्कं फेनिस्टमइवेतं पृस्यतिपिच्छिक्स-मन्यधातपित्तमवसावि वैति ॥ (१)॥

आठ प्रकार के उदर रोग हैं—वातजन्य, पिचजन्य, कफजन्य, सक्षिपातजन्य क्लोहोदर, बढ़ोदर, छिद्रोदर और दकोदर ये आठ । आठ मूनाघात—वातजन्य, पिचजन्य, कफजन्य, सिंचजन्य, अक्सरीजन्य, धकराजन्य, कुकजन्य और शोणितजन्य । क्षियों के दूध में आठ प्रकार के दोय हैं—वैवर्ण्य, वेगन्य्य, वेरस्य, पैच्छल्य, फेनसक्षात ( झाग का बहुत आना ), रौक्य ( रूखापन ), गौरक ( भारीपन पानी में नीचे बैठना ) और अति स्नेह ( चिकनाई की अधिकता ) वीर्य के दोष आठ हैं—तनु ( पतला ), खुरक, फेनिल ( झागदार ), अक्वेत ( मेका, धूयर रंग ), पृति ( दुर्गन्ययुक्त ), अति ( पिच्छल ( बहुत चिकना ), अन्य षाद्व से मिश्रत और अवसाद ( हीनस्वरं ) ॥ (१) ॥

सप्त इष्टानीति कपाछोतुःबर-मण्डलस्येजिङ्क-पुण्डरीक-सिध्म-काक-णकानीति, सप्त पिडका इति शराविका कच्छपिका जालिनी सर्वप्यलजी बिनता विद्वयिश्चेति, सप्त वीसपी इति वात-पित्त-कक्षाग्नि-कर्वम-अन्धि-स्रक्षिपाताल्याः ॥ ( २ )॥

वात प्रकार के कुष्ट—कपाल, उतुस्वर, मण्डल, श्रृष्यिजङ्क, पुण्डरीक, विष्म और काकणिका। वात पिक्कारों—दाराविका, कच्छपिका, जाविनी, वर्षपी, अवजी, विनता और विद्विष । वात विवर्ष—वातवन्य, पिच जन्य, कक्षकन्य, अन्ति, कर्दमक, प्रश्यि और वन्तिपातजन्य ॥ (२)॥ ्षकतीसारा इति बात-पित्त-कफ-सम्निपात-भय-झोकजाः, बहुदावर्ता इति बात-मूत्र-पुरीष शुक्र-च्छर्दि-स्रवशुजाः ॥ ( ३ )॥

छः अतीसार हैं — बातजन्य, पित्तजन्य, कफ्जन्य, सन्तिपातजन्य, भयजन्य और बोकजन्य । छः उदावर्त्त हैं — बातजन्य, मूत्रजन्य, पुरीषजन्य, शुक्रजन्य, छर्दिजन्य और खबयुजन्य ॥ (३)॥

पद्ध गुल्मा इति वात-पित्त-कफ सन्निपात-रक्तजाः। पद्ध सीह्दोषा इति गुल्मेट्यांस्थाताः। पद्ध कासा इति वात-पित्त-कफ-स्रत-स्रयजाः, पद्ध श्वासा इति महोध्वं-च्छित्र-तमक-स्रुद्धाः। पद्ध हिका इति महती गम्मीरा ज्योता स्रुद्धा चान्नजा च। पद्ध तृष्ट्या इति वात-पित्ता-स्रयोपस-गांसिकाः। पद्ध छदेय इति द्विष्टार्थसंयोग-वात-पित्त-कफ-सन्निपातो-द्वेकास्मिकाः। पद्ध भक्तस्यानज्ञानस्थानानीति वात-पित्त-कफ-सन्निपातो-द्वेकास्मिकाः। पद्ध भक्तस्यानज्ञानस्थानानीति वात-पित्त-कफ-सन्निपात-क्रिमिकाः। पद्ध पण्डुरोगा इति शिरोरोगेज्योस्थाताः। पद्ध पण्डुरोगा इति वात-पित्त-कफ-सन्निपात-स्रद्धक्षणजाः। पद्धचोन्मादा इति वात-पित्त-कफ-सन्निपात-स्रद्धक्षणजाः। पद्धचोन्मादा इति वात-पित्त-कफ-सन्निपाता-नुतिमित्ताः। (४)॥

पांच गुल्म हैं--वातजन्य, पित्तजन्य, क रूजन्य, सक्षिपातजन्य और रहा ( आर्त्त ) जन्य । पांच प्रकार के जीहा दोष-गुल्म के समान ( बात, पिन्त, कफ, सिवात और रक्तजन्य ) हैं। पांच प्रकार के कास-वातजन्य, पित्तजन्य, इफजन्य, श्वत ( उरः श्वत ) जन्य और क्षयजन्य । पांच प्रकार के इनास-महा, ऊर्ध्व, छिल, तमक और स्तद । पांच प्रकार की हिका (हिचकी)-महती. गम्मीरा, व्यपेता, लदा और अन्नजन्य । पांच प्रकार की प्यास (तथा)-बातजन्य, पित्तजन्य, आमजन्य, श्रयजन्य और औपसर्गिक कारण से होने बाकी। बमन भी पांच प्रकार का ई-द्वित अन्न के लाने से, बातजन्य, पिसजन्य, कपाजन्य और सक्तिपात से होने वाला । पांच प्रकार का अपचन-बातजन्य, पिलजन्य, कफजन्य, द्वेष ( भाजन से द्वेष ) और आयात ( मोजन के पीछे सहसा अम करने से )। पांच प्रकार के शिरोरीय-( 'अर्डावमेदको बा स्थातः से आरम्म करके 'कियन्तः शिरतीय' अध्याय में कह दिये गये हैं )। बातजन्य, पिश्तजन्य, कफजन्य, सन्तिपातजन्य और कृमिजन्य । पांच प्रकार के हरव रोग--किरोरोग की मांति हैं। पांच पाण्ड्रोग-- बातजन्य, पिश्तकन्य, कप्र-कर्या, सन्तिपातकस्य और मिही के साने से उत्पत्न । पांच प्रकार का उत्पाद-बारकन्य, विराकन्य, कपकम्य, रुन्निवास और आगन्त्रक कारण से ॥ ( ४ ) ॥ च्यारोऽप्रस्मारा इति वात-पित-कफ-सन्मिषात-निमिषताः। व्यारोऽसिरोगाः, चरवारः कर्णरोगाः, चरवारः प्रारेशवायः, चरवारः प्रतिश्वायः, चरवारो स्वारो स्

चार अपस्मार-बातजन्य, पिराजन्य, करजन्य और सन्निपातजन्य। चार आंख के और चार कान के रोग, चार प्रतिस्थाय, चार प्रखरोग चार प्रहणी दोष, चार मद, चार मुख्योंये, ये अपस्मार के समान (बाब, पिरा, कर और सिवातजन्य) हैं। चार प्रकार का शोष, साहस, सन्धारण (मरू-मून के उपस्थित बेगों का रोकना) खय तथा विषम भोजनजन्य। चार प्रकार की मपुंसकता-चीज के (बीर्य के) दोष से, ष्यत्र (साधन) के दोषसे, जरा (सुदाणें) से और शुक्र के खय के कारण। (५.)।

त्रयः शोबा इति बात-पित्त-रुकेष्म-निमित्ताः, त्रीणि किळालानीति रत्त-नाम्र-शुक्रानि, त्रिविधं छोहित-पित्तमित्यूष्वभागमधोमागग्रभय-मागं च ॥ (६)॥

क्कोम तीन प्रकार का—बातजन्य, पिराजन्य और कफजन्य। तीन प्रकार के किळास—रक्त ( ळाळ ), ताम और शुक्ल ( बंबेत )। तीन प्रकार का रक्त-पिरा उर्ध्वगामि, अर्थागामि और उप्तथगामि ( ऊर्ध्व एवं अवः दोनों मार्गों से जाने बाला )॥ ( ६ )॥

द्वौ क्वरावित उष्णाभिप्रायः शीतसमुख्यक्ष शीताभिप्रायक्षोष्णस-सुखः, द्वौ ज्ञणौ इति निजक्षागन्तुजन्ध, द्वावायामाविति वाद्यक्षाभ्यन्त-रक्ष, द्वे गुजस्याविति वाताद्वातकफाष, द्वे कामछे इति कोष्ठाश्रया शाखा-श्रया च, द्विविधमामभित्यक्षसको विस्विका च, द्विविधं वातरक्रमिति गम्भीरसुत्तानं च, द्विविधान्यशीसीति सुष्काण्याद्वाणि च ॥ (७)॥

च्चर दो प्रकार का—चीत से उत्पन्न हुआ, जिसमें उच्च उपचार की इच्छा हो, यह एक प्रकार का, उच्चिमा से उत्पन्न हुआ जिसमें सीत उपचार की इच्छा हो, यह दूसरी प्रकार का। जन दो प्रकार के—निज (शारीरिक) और आमन्द्रज्ञ ( बाझ कारन से ) दो आयाम—बाझ और आमन्द्रपः। दो प्रकार का सम्बंध -रेग-व्यायन्य और बात-कफजम्य। कामझ हो प्रकार का कोहसीत और आवार-जित 1 आम दो प्रकार का—अध्यक्ष और विस्थिका (हैना )। कारफ को प्रकार का-नाम्भीर और उत्तान (त्वचा के प्रश्नित), अर्थ दो प्रकार के-

बूब्ड अपेर आर्द्र ॥ ७ ॥

एक ऊररेशम्म इति ध्वामत्रिरोषसमुख्यानः, एकः संन्यास इति त्रिरोषात्मको मनःसरीराधिष्ठानसमुख्यः, एको महागद इति अतस्वा-भिनिवेशः॥ (=)॥

ऊस्स्तम्म एक प्रकार का—आम-दोषमिशित त्रिदोब जन्य। धंन्यास एक प्रकार का त्रिदोषजन्य, मन और शरीर में आशित । महागद एक प्रकार का अवस्वाभिनिवेश अर्थात् यथार्थ तस्य का न जानना यह मन का विकार है है और संसार के सब दुःखों का कारण है। । = ।।

विरातिः किमिजातय इति युकाः पिपीलिकाश्चेति द्विविधा बहिर्म-हजाः, केशादाः लोमादा छोमद्वीपाः सौरसा औदुम्बरा जन्तुमातरझ्चेति षट्शोणितजाः,अन्त्रादा उदरादा हृदयदराश्चरवा दर्भपुष्पाः सौगन्धिका महागुदाश्चेति सप्त कफजाः, ककेहका मकेहका छेखिहाः सश्चकाः सौसुरादाश्चेति पद्म पुरीषजा इति विश्वतिः किमिजातयः। विश्वतिः प्रमेहा इति उदक्रमेहरुचेश्चरसमेह्य सान्द्रमेह्य सान्द्रप्रसाद्मेह्य ज्ञामेहळा ज्ञामेहळा शीतमेहळा शनमेंहळा सिकतामेहळा लाळामेह-इचेति दश इलेध्मनिमित्ताः, क्षारमेह्इच कलमेह्इच नीलमेह्इच लोहि-तमेहरूच माञ्चलामेहरूच हरिद्वामेहरूचेति षद पित्तनिमित्ताः, बसामेहळ मज्जमहरूच हस्तिमेहरूच मधुमेहश्चीत चस्वारो वातनिमित्ता इति विस्तिः प्रमेहाः । विद्यतियोतिक्यापद इति बातिकी पैत्तिकी इलेब्सिकी सान्निपातिकी चेति चतस्रः, दोष-दूष्य-संसर्ग-प्रकृति-निर्देशैरविशष्टाः षोडश निर्दिश्यन्ते, तद्यथा-रक्तयोनिश्चारजस्का चाचरणा चातिच-रणा च प्राक्चरणा चोपप्लुता चोदावर्तिनी च क्षिमी च प्रप्रशी चान्त-र्भुंबी च सूचीमुखी च शुब्का च वामिनी च षण्डयोनिश्च महायोनि-इचेति विश्वतियोनिवयापदः। केबळश्चायमुदेशो यथोदेशमभिनिर्दिष्ट इति ॥ ४ ॥

कृमियों की जातियां बीस प्रकार की हैं, यथा—यूक (जूं) और विपीक्ष-कार्य (कोय) ये दो प्रकार के कृमि बाझ मक (पद्यीने आदि) से उत्पन्न होते हैं। केखाद कोमाद, कोमद्रीय, सौरब, शौदुस्बर और जन्दुमाता ये कः रक्तकन्य, अन्ताद, उदयद, दुदयवर, चुक, दर्मपुष्म, सोगन्यिक, महामुद ये चात क्रकन्य, क्षेत्रक, लेक्ट, सञ्चलक, और सौदुस्तद ये पांच मुसीक्षमन्य हैं। ये बीस प्रकार के कृमि हैं। प्रमेह बीख प्रकार के हैं। शुक्रमेह, शुक्रमेह, शितमेह, शर्मेह, सिक्तामेह, खालमेह, उदक्रमेह, हल्लुमेह, लान्द्रमेह, लान्द्रमुखादमेह ये दल प्रमेह क्षक्रकन्य, खारमेह, कालमेह, बीलमेह, लोहितामेह, मंजिष्ठामेह, हरिद्रामेह ये खा प्रमेह पिराजन्य, वलामेह, मलामेह, हरितमेह ओर मधुमेह ये चार प्रमेह वातजन्य हैं। इल प्रकार से बील प्रकार के प्रमेह हैं। योनिरोग बील प्रकार के यथा वातिकी, पिलकी, इलैक्मिकी और लाजिपातिकी ये चार और बाजी सोलह दोषवातादि, इत्य रक्तादि इनके संवर्ग से तथा प्रकृति निर्देश से होते हैं यथा—रक्तयोनि, अरजस्का, अवरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा, उपप्लुता, परिष्कृता, उदावितिनी, कर्णिनी, पुत्रमी, अरक्तर्युली, स्वीमुली, शुक्का, वामिनी, षण्डयोनि और महा-योनि ये बील प्रकार के योनिरोग हैं। यहां पर केवल रोगों को नाम गणना ही की गई है, आगे विस्तार से यथास्थान कहेंगे।। ४॥

सर्वएव विकारा निजा नान्यत्र वातिपत्तकफेश्यो निवेतैन्ते, यथा हि राङ्गीनः सर्व दिवसमिष परितत्त् स्वां छाया नात्रिवर्तते,तथा स्वधा-तुवैषस्यनिभित्ताः सर्वविकारा वातिपत्तककान्नातिवर्तन्ते, वातिपत्ता-रुछेष्मणा पुनः स्थान-संस्थान-प्रकृति-विशेषानभिस्नमोक्ष्य नदात्मकानिष च सर्वविकारास्तानेवोपदिशन्ति बुद्धिमन्त इति ॥ १ ॥

कहे या न कहे हुए अब प्रकार के रोग ( धारीरिक रोग ) वात पित्त कफ को छोड़कर नहीं हो सकते । वातिरित्त कफ के कारण ही सब धारीरिक रोग होते हैं। जिस प्रकार कि सारे दिन भर उड़ता रहने पर भो पक्षो अपना छाया का अतिकमण ( उद्घंघन ) नहीं कर सकता, उसी प्रकार धारीर के धातुओं की विष्मता से उत्पंज होनेवाले सब रोग बात पित्त और कफ को नहीं छोड़ सकते । बात, पित्त और कफ ही स्थान ( रसादि बस्ति आदि ), संस्थान ( आकृति लक्षण ), प्रकृति ( कारण ) इनकी विधेषताओं को देखकर, एसं बातादि जन्य सब विकारों को इन्हीं से उत्पंज उक्त बुद्धिमान् कहते हैं। ॥ ॥

#### भवतस्रात्र--

स्वधातुर्वेषस्यनिमित्तता ये विकारसङ्घा बह्वः झरीरे । न ते पृथक् पित्तककानिलेक्ष्य आगन्तवस्त्वेष ततो विशिष्टाः ॥६॥ आगन्तुरन्वेति निजंतिकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमिप प्रबृद्धः । त्रजातुबन्धं प्रकृति चसम्यक् झात्वा ततः कर्म समारभेत ॥॥॥ प्रायः जितने रोग शरीर के अन्दर शरीर की बादुओं की विषमता से उत्सक होते हैं, वे पित्त, कफ और बायु से पृथक् नहीं होते । आगन्द्रक रोग इन बात

पित्त, कफ से प्रयक् हैं।

निज (स्वतःश्ररीर में उत्पन्न हुए) रोग को आगन्तुज रोग अनुयान करता है। इसी प्रकार आगन्तुज (अभिवातजन्य) रोग के पीछे (कारण को छेकर), निज (अर्थात् शारीरिक स्क्षणोंसे कक्षित) रोग भी हो जाता है। जैसे चोट कमने के पीछे ज्वर हो जाता है इस्रिये अनुवन्धन (अपधान, मुख्य) और प्रकृति (मूस्र कारण को मसी प्रकार जानकर चिकित्साकर्म आरम्भ करना चाहिये॥ ६–७॥

तत्र रहोकौ — विराकारचैककारचैव त्रिकाओकाखयबार । द्विकारचाष्टौ चतुष्काओ दश द्वादश पद्भचकाः ॥ = ॥ चरवारआष्टका वर्गाः षट्कौ द्वो सप्तकाखयः । अष्टोबरीये रोगाणामध्याये संत्रकाशिताः ॥ १ ॥

इस 'अष्टोदरीय' नामक अध्याय में बीस प्रकार के तीन, एक प्रकार के तीन, तीन पकार के तीन, दो प्रकार के आठ, चार प्रकार के दस, बारह प्रकार के पांच, चार प्रकार के आठ छः प्रकार के दो और सात प्रकार के तीन रोग कड़े हैं। ा⊏-€!।

> इत्यप्रिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के अष्टोदरीयो नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

## विंशोऽध्यायः।

अथातो महारोगाध्यायं न्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे महारोगाध्याय नामक अध्याय का ब्याख्यान करेंगे- जैसा भगवान आत्रेय ने कहा या ।।२।।

बरवारो रोगा भवन्ति—आगन्तु-बात-पित्त-रुकेष्म-निमित्ताः। तेषां बतुर्णामपि रोगाणां रोगत्वमेकविधं, तक्सामान्यात्। द्विविधा पुतः प्रकृतिरेषां, आगन्तु-निज-विभागात्।द्विविधं चेषामधिष्ठानं, मनःशरीर-विशेषात्। विकाराः पुनरेषामपरिसंक्येयाः, प्रकृत्यधिष्ठान-किङ्गायतन-विकल्प-विशेषात्, तेषामपरिसंक्येयस्वात्।। ३।।

मुसानि हु सल्वागन्दोर्नस-दरान-पतनाभिषाराभिकापश्चिषक्क-व्यव-पन्त-पीकतरच्छु-रहन-मन्त्रासनि-भूतोपसर्गादीनिः निजस्य हु मुसं षात-पिचक्केष्मणांवैषस्यम् ॥ ४ ।। द्वयोस्य सल्वागन्दुनिजयोः प्रेरणमसारुयेन्द्रियार्वसंयोगः, प्रह्मा-पराधः, परिणामश्वेति :। १ ॥

सर्वेऽपि तु सन्वेतेऽभिष्रषृद्धाश्चत्वारो रोगाः परस्परमनुबष्गन्ति, न चान्योन्यसंदेहमापदान्ते ॥ ६ ॥

क्षागन्तुहिं ज्यथापूर्वसमुत्रज्ञो जघन्यं बातपित्तरुलेष्मणां वैषम्यमा-पादयति, निजे तु वातपित्तरुलेमाणः पूर्वं वैषम्यमापद्यन्ते, जघन्यं ज्यकामिनिर्वर्तयन्ति ॥ ७ ॥

तेषां त्रयाणामपि दोषाणां शरीरे स्थानविभाग वपदेह्वते. तद्यथा— बस्तिः पुरीषाधानं कटिः सिक्थनी पादावस्थीनि च बातस्थौनानि, तत्रापि पकाशयो विशेषेण वातस्थानं, स्वेदो रसो स्रसीका किरमामा-शयक्ष पित्तस्थानानि, तत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानं, उरः शिरो मीवा पर्वाण्यामाशयो मेदक्ष श्लेष्मणः स्थानानि, तत्राप्युरो विशेषेण श्लेष्ठभणः स्थानम् ॥ ८॥

सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तर्शेष्माणो हि सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता-कुपिताः शुभाशुभानि कुर्वन्ति---प्रकृतिभूताः शुभान्युपचय-वळ-वर्ण-प्रसादादीनि, अञ्गमानि पुनर्विकृतिमापन्नानि विकारसंब्रकानि ॥ ८॥

तत्र विकारः—सामान्यजा, नानात्मजाश्च । तत्र सामान्यजाः पूर्व-मष्टोद्रीये व्याख्याताः, नानात्मजास्त्रिक्षाध्यायेऽनुव्याख्यास्यामः, तद्यथा—अशीतिवातविकाराः, चत्वारिंशस्पित्तविकाराः विशतिः श्रोध्यायिकाराः ॥ १० ॥

रोग चार प्रकार के हैं आगन्तुज, वान, पिच, कफजन्य, । इन चारों में ही कह-पीड़ा वामान्य है, इसिलये एक प्रकार है, बेदना को समानता होने से। इन चारों प्रकार के रोगों की प्रकृति दो प्रकार की है; आगन्तुज और निज हारीर में उत्पन्न होने वाले। इन रोगों के अधिष्ठान, आश्रय दो प्रकार के हैं, मन और हारीर । किन्तु रोग असंब्य है। क्योंकि प्रकृति, कारण नाम आदि अधिष्ठान ( कूप्प, रस, रफादि ), किंग ( लखण ), आयतन ( बाद्य हें दु-चूड आहार-विहार ) इनके मेद असंब्य हैं। इसिलये रोग मी अगणित प्रकार के हो जाते हैं। अगमन्तुज रोगों के मुख्य कारण दान्त का क्याना, गिरना, अभिवार ( प्रारण आदि ), अभिधाप-दाप देना, अभिवन्न, अभिवात ( चोट का-स्मन्ता ) वस ( मारना ), बन्धन ( बॉबन्ग ), दबन्न, रस्सी से बांचना, जकाना, बच्च का काना, विजली वा गिरना, वे स्क्रमभूत कर्य के उपदाव के कारण हैं। जिन हारीरिक जन्य रोगों के मुख्य कारण वात.

पित्र और क्य की विषयता है। इन दोनों (आगन्द्रज और निज) प्रकार के रोगों का मूळ प्रेरक (प्रकृत्ति का ) कारण असारुवेन्द्रियार्थ-संयोग, प्रशापराभ और परिणाम है। ये चारों प्रकार के रोग बढ़कर परस्पर एक दसरे में मिल जाते हैं। परन्त तो भी सन्देह का उत्पन्न नहीं करते। परस्पर मिलने पर भी अक्षण पृथक् पृथक् दीख पहते हैं। आगन्तुज रोग प्रथम शरीर के अन्दर पीड़ा को उत्पन्न करता है और पीछे से बात. पित्त और कफ की विषमता को उत्पन्न करता है। निज रोग प्रथम वात, पित्त, कफ की विषमता को उत्पन्न करते हैं और फिर पीछ से पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। तीनो ही दोषों का शरीर में स्थान विभाग कहते हैं--यथा-बस्ति ( मूत्राश्चव ), पुरीवाधान ( पक्काश्य ), कटि (कमर ), सक्थिएं ( जंबायें ) और पांच की अस्थियां ये वासु के 'स्थान हैं। इनमें भी पक्काश्य विशेष करके वासुका स्थान है। पक्षीना, रह, लसीका. दिवर और आमादाय (का निचला भाग ) ये वित्त के स्थान हैं। इनमें भी आमाश्य मुख्य करके क्ति का स्थान है। छाती, शिर, श्रीवा, व सन्धियां, आमाशय का (उत्पर का भाग) और मेद, ये कफ के स्थान हैं। इनमें भी छाती विशेष करके कफ का स्थान है? । ये वास. पित्त. कफ तीनों दाव सम्पूर्ण शरीर में गति करते हैं, और गति करते हुए कुपित या अकुपित अवस्था में रहकर सम्पूर्ण शरीर में शुभ या अश्म लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। यथा-प्रकृतिभत स्वस्थरूप में रहकर शुभ लक्षणों को, यथा-उपचय ( शरीर की पुष्टि ), बल-कान्ति की वृद्धि, वर्ण (कान्ति ) की उज्ज्वलता और विकृत (कुपित रूप) अशुभ स्थाणों (रोगों) को उत्पन्न करते हैं। विकार (रोग) दो प्रकार के हैं---सामान्य और नानात्मज । सामान्य-वातादि दोष प्रस्थेक मिलकर जो रोग उत्पन्न करते हैं ! नानात्मज—जब बातादि दोष परस्पर न मिछ कर स्वतन्त्र रूप से रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें सामान्यज रोग पहिले 'अष्टोदरीय' अध्याय में कह दिये हैं और नानात्मज रोगों का इस अध्याय में वर्णन करेंगे । यथा-अस्सी प्रकार के वात रोग. चालीस प्रकार के विचारीस और बीस प्रकार के कफ रोग हैं।। ३--१०॥

वन्नाऽऽदौ वातविकाराननुःयाख्यास्यामः, तद्यथा—नखभेदश्च, विपादिका च, पादशुरुं च, पादभंकश्च, पादसुप्तता च, वातखुडुता च,

१ प्राण अवान मेद से बायु के स्थान अन्यत्र कहेंगे। यहां पर बताये हुए स्थानों में हन दोषों के विकार प्रायः करके होते हैं, अतः इनकी गणना की है। १ आस्माराय के उच्चेनास में पित्र और अवोधास में कर्य का स्थान है।

गुरुकाहञ्च, पिण्डिकोद्वेष्टर्न च, गृत्रसी च, जानुभेदञ्च, जानुविक्रेपञ्च, करूरवम्भम, करुसार्थ्य, पान्नस्यं च, गुर्श्वराम्य, गुराविधा, वृषणोत्स्र-पद्म, शेक्तस्तम्भद्म, बङ्शणानाह्य, श्रीणिभेद्द्य, विद्भेद्य, उदावरीय, सञ्जत्वं च, [कुन्जत्वं च, ] बामनत्वं च, त्रिकप्रहश्च, पृष्ठप्रहश्च, पार्श्वायमर्थ्य, उदरावेष्टश्च, हृत्मोहश्च, हृद्द्रश्च, वश्च-**उद्धंश, वक्ष** उपरोधश्च, ( वक्षस्तोदश्च, ) बाहुशंषश्च श्रोवास्तम्मश्च, मन्यास्तरमञ्जा, कण्ठोद्ध्वंसञ्जा, हनुस्तरमञ्जा, ओष्ठभेदञ्जा, (अक्षिभेदञ्जा,) दन्तभेदश्च, दन्तशीथल्यं च, मूकत्वं च (गद्गदत्वं च,) वाक्सङ्गश्च, क्षायास्यता च, मुखशाषश्च. अरसङ्गता च, [ अगन्धझता च, प्राण-नाग्रहच, ] कणेश्रुतं च, अशब्दश्रवणं च, उबैःश्रुतिश्च, बाधियं च, बर्स्मस्त्रभ्या, वर्सेसंकोच्या, तिमिरं च, अक्षिशुडं च, अक्षिब्युदास्या, भृत्युदासञ्च, राङ्कभेदञ्च, छलाटभेदञ्च, शिरोदक् च, केशभूमिस्फुटन च, अर्दितं च, एकाङ्गरोगञ्च, सर्वाङ्गरागञ्च. [पक्षवधञ्च, ] आक्षेपकञ्च दण्डकश्च, अमध्य, अमध्य, वेपशुश्च, जूम्मा च, विवादश्च, (हिन्का च), अतिप्रकापश्च, ग्लानिश्च, रोह्यं च, पारुष्यं च, श्यावारुणावभासता च, अस्वप्नक्ष, अनवस्थितत्यं चेत्यशीतिवीतविकारा वातिकाराणा-मपरिसंख्येयानामाविष्कृततमा ज्याख्याताः ॥ ११ ॥

सबसे प्रयम बात रोगों को कहते हैं। यथा——लों का टूटना, विपादिका (पांव का फटना), पादश्रुल (पांव की वेदना), पादश्रंग, पादशुलता (पांव का छोना, जानशृत्यता), वातखुडुका, गुल्फप्रह; विण्डिकोहेछन (विण्डिकों में ऐंटन), एप्रयों, जानुमेद आर जानु विश्लेष, ऊबस्तम्म, ऊबसाद, पंगुता, गुदश्रंग, गुदार्ति, कृषणोत्लेप (अंडकोश का ऊपर खींचना) शेफस्तम्म (शिक्ष में अकडाहट रहना), वंदाण में आनाह, ओणिमेद (नितम्त्रों का फटना), विद्यमेद (मडमेद), उदावर्त्त, खडात्व (लंगडापन), कुज्जत्व (कुनडापन), वामनत्व (नाटपन), त्रिकप्रह, पृष्ठप्रह, पादर्श्वमर्द (पर्विख्यों की पीड़ा), उदरावेष्टन (पेट में ऐंटन), हुन्मोह (हुदय की मूर्ज), हुदहाव (हुदय का हृदित या घड़कन अधिक होना) वखा-उद्धर्ष (अतो में पीड़ा), वखोपरोय (अती का चढ़जाना), वाहुशोय (श्रुवा का सूजना), प्रीवास्तम्म (श्रीवा का अकड़ना), मन्यास्तम्म (श्राव की अकडाहट), क्यडोद्ध्यंस (क्रसम्म, क्राव्यम्प, (श्रीव का क्रकाना), व्यव्यम्प, व्याप्ति (श्रीव की विश्वकता), मूहत्वं (दीतों का टूटना), रनतशैष्टस्य (दीतों की विश्वकता), मूहत्वं (गृत्रपन), वाकुवंह (वाणी का चकना), मुक्त को क्रवेकप्यन, सुक्ष की

बुष्कता, स्वाद का ज्ञान न होना, गन्यज्ञान का अमान, प्राणयाकि का नाय होना, कान में नेदना, शब्द का सुनाई न देना, अंचा सुनाई देना, बहरापन, पक्कों का स्तम्भ, पक्कों का संकुचित होना, श्रंख, कनपटी का फटना, माथे का फटना, शिरोचेदना, बाळों की भूमि का फटना, अदिंत वात, एकांग रोग, सर्वोग रोग, पखन्य (पद्माचात ) आखेंपक, रण्डापतनक, यकान, चक्कर आना, कम्मन, जम्माई, विचाद, विन्ता, बहुत प्रकाप, स्कान, रूखा, कर्कथाता, काक काक सम्माई, विचाद, विन्ता, बहुत प्रकाप, स्कान, रूखों का संकुचित होना और चित्त की अनवस्थितता, चंचळता (अस्थिरता) ये अस्सी बात विकार हैं। वात विकार अर्थस्य हैं—यहां पर प्रधान प्रधान वात रोगों की गणना की है। ११।।

सर्वेष्वपि सल्वेतेषु वातिकारेष्किव्येषु चानुकेषु वागोरिद्मात्मरूपमपरिणामि कर्मणस्य स्वव्याणं, यदुपछस्य तद्वयां वा विश्वक्रसंदेहा वातिकारमेवाध्यवस्यन्ति कुस्रजाः, तथ्या—रौक्ष्यं छाषवं वैशवं शैत्यं गतिरमूर्तत्व चेति वायोरात्मरूपाणि, एवंविधत्वाच् कर्मणः स्वव्याणिमद्मस्य भवति तं तं शरीरावयवमाविश्वतः; तथ्या—संसः श्रेश्च-व्यासङ्गभेद-साद-इप-वर्ष-वर्त-मर्द-क्रम्प-वाछ-तोद्द-व्यथा-चेष्टादीति, तथा सर-परुष-विश्वद-सुषिर तारुण-क्वाय-विरत्त-सुक्रायोप-शृक्यस्ति-संक्ष्यक्रमान-स्वरूप्ति-संकुष्णन-स्तरम्य-सक्ष्यतादीनि च वायोः कर्माणि, तैरन्वितं वातिकारमेवाध्यवस्येत्॥ १२॥

तं मधुरास्क क्वण-स्निग्धोष्णैरुपक्रमेत स्नेह्स्वेदास्थापनानुषास-ननस्तःकर्ममोजनाध्यक्षांस्यादन-परिषेकादिभिषांतहरेमीत्रा काळं च प्रमाणीकृत्यः आस्थापनानुषासनं तु खळु सर्वोपक्रमेध्या वाते प्रधान-तमं मन्यन्ते भिषजः, तद्धयादित एव पकारायमनुप्रविश्य केवळं वैकारिकं बातमूळं छिनस्ति, तत्राषजिते बातेऽपि शरीरान्तर्गता बात-षिकाराः प्रशान्तिमापयन्ते, यथा बनस्पतेर्मूळे छिन्ने स्कन्धशासावरोह-कृत्यमक्कष्पकाशादीनां नियतो बिनाशस्तद्वत् ॥ १३॥

इन खब यहां पर कहे या न कहे हुए वातिकारों में वायु के अपने स्वामानिक (अन्य उपाधि से न हुए) कर्मों से, तथा अपने उधाणों से वायु को पश्चिमान कर बात के एक भाग को देखकर सन्देह राहेद हाकर कुश्चल विकित्सक बात रोम ही है ऐसा पहिचानते हैं। वे वे हैं यथा—रूखवा, ब्युता

(इल्कापन) विश्वदता, शीतलता, गति, अमूर्त्तस्य (अहस्यत्व), ये वायु के स्वरूप हैं। बाय के कमों से पहिचान-शारीर के जिस जिस अवयव में वायु आश्रय होती है वहांपर संस (लिसकना), भंश (दूर लिसकना), विस्तार, अवस्त्रता, हर्ष, प्यास. मर्दन की पीड़ा, आवर्तन, हिलने की चुभने की पीड़ा, चेष्टा आदि कम्पन, कर्कश्चता कठोरता. पृथक्करण, छेद करना, लाल रंग, कवाय रस, मुख की विरसता. मुख का शुष्क होना, दर्द, शून्यता, संकोच, स्तम्भन, खञ्जला (संग्रहापन) आदि वाय के काम हैं। इन लक्षणों वाले को वातरोग हा जानना चाहिये। इस बायु की मधुर, अम्ल, खबण, रिनम्घ, उष्ण कियाओं से चिकित्सा करनी चाहिये । स्नेहन, स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य कर्म, भोज्रन, मर्दन, जबटन क्ष्माना, परिषेक-स्नान आदि वातनाशक कमों को मात्रा और काल का विचार करके प्रयोग करना चाहिये। इन सब कमों में वैद्य लोग आस्थापन आंर अनवासन (बस्ति) को ही सब से श्रेष्ठ उपाय वायु के किये मानते हैं । यह शीवता से पनवाश्य में पहुंचकर सम्पूर्ण रोगों को उत्पन्न करने वाले वास की जह से नष्ट कर देती है। ऐसी अवस्था में वायु के पूर्ण शान्त न होने पर भी इारीर के अन्दर के वायुरोग शान्त हो जाते हैं, जैसे--वनस्पतियों के जड़ के क्ट जाने पर स्ता, शाखा, अंकुर, फल, फल पत्ते आदि का नाश आवश्यभ्भावी है || १२-१३ ||

पिक्तविकाराश्चरवारिशदत उद्यं व्याख्यारयन्तेः तराधा—ओपश्च, च्छोषश्च, दाहश्च, दवशुश्च, धूमकश्च, अम्रुक्षश्च, विदाहश्च, अन्तर्दाहश्च, [अङ्गर्भदेदश्च,] अङ्गर्गाम्पञ्च, अङ्गावदरणं च, शिलत्ववेदश्च, वास्त्रदेदश्च, त्यादाहश्च, मासदाहश्च, त्यादाहश्च, मासदाहश्च, त्यादाहश्च, मासदाहश्च, त्यावदरणं च, चर्मावदरणं च, रक्तकोठाश्च, (रक्तविरकोटाश्च,) रक्तपित्तं च, रक्तमण्डलानि च, हरितत्वं च, हारिद्रत्वं च, नीलिका च, कक्षा च, कामला च, विकास्त्रता च, (लेहितगम्भास्यता च,) पूतिमुख्ता च, तृष्णाया आधिवयं च, अतृतिश्च. आस्यपादश्च, गलपाकश्च, अश्चिपाकश्च, गलपाकश्च, सेहपाकश्च, जीवादानं च, तमः प्रवेशश्च, हरित-हारिद्र-पूत्र-नेत्र-चर्चस्वं चेति चत्यारिशत्विकाराः पिक्तविकाराणामपरिसंख्येयानामाविकृतत्वा व्याख्याता मवन्ति॥१४॥

इसके आगे पित्तजन्य, विकारों की ब्यांख्या करते हैं—पित्त विकार—ओष (पास में रखी अग्नि की आंच), प्लोष (जलने के समान जलन), दाह (जलना), दवयु (सब अंगों में जलने के समान चक्-चक् होना), घूमक (धूर्ये जैसा वमन आना), खहास, जलन, शरीर के अन्दर दाह, अंगों में दाह, गरमी की अधिकता, परीने का अधिक आना, अंगों (बगळ आदि) में परीना आना, अंगों से दुर्गन्य आवा, अंगों का फटना, रक में क्रिन्नता (बदब्) आना, मांस की क्रिन्नता, त्वचा और मांस का फटना, त्वचा के ऊपर के चर्म का फटना, अडन्साल पुन्तियां (बर्रे के काटे के समान ), रक्तपित्त (शर्कशाव), लाल-साल धव्चे चकतो, इरा रंग इल्दी का सा पीला रंग, नीलिका (शर्क्ष), कक्ष्या (बगळ का मांस फटना), कामला मुख की कटुता, मुख से दुर्गन्य आना, प्यास का अधिक लगना, भोजन में अतृति, मुख का पकना, गांसे का पकना, आंख का पकना, गुदा का पकना विद्यन का पकना, प्राणों का नाथ, और आंखों के सामने अन्देरा रहना, मल-मूत्र और आंख का इरा या पीला हांना, ये चालीस पित्तजन्य रोग हैं। पित्त वंकार असंस्य हैं, यहां पर मुख्य रोगों की गणना की गई है। १४॥

सर्वेष्विप खल्वेतेषु पित्तविकारेष्वन्येषु चानुक्तषु पित्तस्येदमास्मरूप-मपरिणामि कर्मणश्च स्वळक्षणं, यदुपळश्च तद्वयवं वा विमुक्तसंदेद्दाः पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशळाः । तद्यथा आष्ण्यं तैक्ष्ण्यं लाघवम-नितस्नेहो वर्णश्च शुक्छारुणवर्जो गन्धश्च विस्तो रसौ च कटुकास्छो पित्तस्याऽऽत्मरूपाणि, एवंविधत्वाच कर्मणः स्वळक्षणमिद्मस्य भवति । तं तं शरीरावयबमाविशतः । तद्यथा—दाहौष्ण्यपाक-स्वेद-क्छेद्-कोथ-स्नाव-रागा यथास्वं च गन्ध-वर्ण-रसाभिनिवर्तनं पित्तस्य कर्माणि,तैरन्वितं पित्तविकारमेवाध्यवस्येत् ॥ १४ ॥

तं मधुर-विक्त-कषाय-शांतैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्तेह-विरेचन-प्रदेह-परि-पेकाझ्यङ्गावगाहादिभिः पित्तहरैमीत्रा काळं च प्रमाणीकृत्य, विरेचन तु सर्वोपक्रमेश्यः पित्ते प्रधानतमं सन्यन्ते भिषजः, तद्वधादित एवाऽऽ-माश्रयमनुप्रविर्थ केवळं वैकारिकं पित्तमूळं चापकर्षति, तत्रावर्जिते पित्तेऽपि शरीरान्तर्गताः पित्तविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथाऽग्रौ व्य-पोढे केवळमन्निगृहं शीतीभवति तद्वत् ॥ १६॥

इन सब यहाँ कहे या नहीं कहे हुए पित्त विकारों को या उसके एक माग को स्वामाविक रूप से (किसी दूसरे दोष से न मिला होने पर ), कार्यों, एवं पित्त के लक्षणों से पहिचानकर कुशल वैद्य लोग पित्त रोग ही है, ऐसा निदयय करते हैं। यथा गरमी, तीक्ष्णता, लघुता, चिकास की अधिकता न होना, सफेद और काले-काल रंग को लोहकर अन्यरंग, सहांद (हुर्गन्य युक्त ) कहु और खहा रस होना ये पित्त के कक्षण हैं। निम्न प्रकार के कमों से पित्त की पहिचान होती है बारीर के जिस शिवस अवस्थ में पित्त आश्रम लेता है, नहां कह पर दाह, गरमी, पाक ( पकना ), पथीना, क्रिकाता, सहांब, खज, लाव, रंग तथा पित्त के समान गन्य, वर्ण और रस की उरमंत्र होना थे पित्त के कमें हैं। इन कार्यों से युक्त रोग को पित्त का बिकार जानना चाहिये। इस पित्त का शान्त करने के खिए मधुर, तिक, कपाय, शीत उपक्रमों से विकित्या करनी चाहिये। पित्त नाश्चक स्नेह, विरेचन, प्रदेह, स्नान, मर्दन आदि कार्यों को मात्रा एवं समय को देखकर प्रयोग करना चाहिये। पित्त को शान्त करने के लिए वैश्व लोग विरेचन को हो सब से मुख्य साधन मानते हैं। यह जस्दी ही आमाश्य में प्रविद्य कि सम्पूर्ण पित्तविकार को जब से बाहर निकल देता है। ऐसी अवस्था में पित्त के सम्पूर्ण शान्त न होने पर भी शरीरस्थ पित्रदेश ऐसे श्री शान्त हो जाती हैं। १६॥

इलेब्सविकारांश्च विंशतिमत कर्ष्यं व्याख्यास्यामः, तद्यवा— रुप्तिश्च, तन्द्रा च, निद्राया भाषिक्यं च, स्तैमित्यं च, गुरुगात्रता च, भाक्तस्यं च, गुस्तमाधुर्यं च, गुस्तक्षावश्च, रुकेम्मोद्गिरणं च, मक्रस्याऽऽ-धिक्यं च, कण्ठोपक्षेपश्च, बळासश्च हृदयोपक्षेपश्च, धमनी-प्रतिचयश्च, गळगण्डश्च, अतिस्यौल्यं च, शीताम्निता च, उद्देश्च, श्वेतावभासता च, श्वेत-मृत्र-नेत्र-वर्चस्वं चेति विंशतिः श्लेष्मविकाराः श्लेष्मविकार राणामपरिसंख्येयानामाविष्कृततमा व्याख्याताः ॥१९॥

कफजन्यरोग बीस हैं। उन का कहते हैं यथा— भाजन न करने पर भा
तृक्षि का अनुभव, तन्द्रा, नींद का अधिक आना, स्तैमित्य ( द्यारीर का गीले बक्क से दंपा प्रतीत होना ), द्यार का भारीपन, आल्ड्स आना, धुल की भिठास, सुख से छाला बहना, कफ का बमन, द्यार से मल का अधिक निक-लना, कफ का खय, हृदय का भरा रहना, कठ का भरा रहना, धर्मानयों का अवरोष, गलगण्ड, अतिस्थूल, मन्दागिन, उदर्द ( छ्याकी ), द्वेत रंग की प्रतीति, मूच मल और नेत्र में सफेदी, ये बीस कफजन्य रोग हैं। कफजन्य विकार असंस्था है, परन्तु यहां पर प्रधान रोगों की गणना की है।।१९॥

सर्वेष्वपि तु बल्वेतेषु इन्डेष्मविकारेष्ट्रवन्येषु चानुक्तेषु इन्डेष्मण इद-मात्मरूपमपरिणामि कर्मण्यच स्वलक्षणं,यदुपल्यः तद्वययं वा विमुक्तिसंदेद्दाः इन्डेष्मविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुझलाः, तर्यया—इन्देत्य-झेत्य-सेत्र-गोरव-माधुर्य-मात्र-योति इन्डेष्मण आत्मरूपाणि, एवंविधत्वाच कर्मणः स्वलक्षणमिद्मस्य भवति तं तं शरीरावयवमाविशतः, तर्यया—इन्देत्य-शेन्य-कण्ड्र-स्थैर्य-गोरव-सेत्रहः स्तम्भ - सिन्न-क्रोडोप्टेह्वन्य-माधुर्य- विरकादित्वानि इलेष्मणः कर्माणि, तैरन्वितं इलेष्मविकारमेवाध्यव-स्येतु ॥ १८ ॥

र४४

तं कटुक-विक्त-कवाय-वांक्ष्णोच्ण-क्रुक्केरपक्रमैकपक्रमेत स्वेदन-वमन-शिरोविरेचन-व्यायामादिभिः इन्हेष्महर्रमात्रां काळं च प्रमाणीकृत्य, वमनं तु सर्वोपक्रमेद्रयः इन्हेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषतः, तद्भवादित एवाऽऽमारायमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं इन्हेष्ममूळमपक्षवित तत्राव-जिते इन्हेष्मण्यपि झरीरान्तर्गताः इन्हेष्मविकाराः प्रशान्तिमापवान्ते, यथा —भिन्ने केदारसेता शाळि-यव-षष्टिकादीन्यभिष्यन्दमानान्यम्भसा प्रशाचमाष्यन्ते तद्वदित ॥ १६ ॥

इन तम कफ की विकारों में कहे हुए या नहीं कहे हुए रोगों को या उतके एक भाग को कफ के अपने स्वाभाविक रूप हो, कार्यों हे, लक्षणों से पहिचान कर कुबाल पुरुष सन्देहरहित होकर क्लेप्सिवकार हो हैं ऐसा निश्चय करते हैं। यथा चिकास, श्रीतल्ता, सफेदी, मारीपन, मधुरता, मस्पाता (पिञ्ल्लता), ये कफ के रूप हैं। निम्न प्रकार के कार्यों से कफ की पहिचान होती है—

शरीर के अवयवों में प्रावष्ट होकर कफ सफ़ेदी, शीतलता. लाज, स्थिरता, भारीपन, विकास, जहता, निष्क्रियता, क्रिकाता, विकासन, अवरोष, मधुरता, देर में कार्य करना ये कफ के कार्य हैं। इनके द्वारा कफ रोग को जानना चाहिये। इस कफ को शान्त करने के लिये कद्ध, तिक्ष, कथाय, तीवण, गरम और रूख उपक्रमणों से विकित्सा करनी चाहिये। मात्रा और समय के अनुसार स्वेद, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि रुठेध्मनाशक कार्यों का प्रयोग करे। कफ को शान्त करने के लिये वैद्य वमन का ही सब से उत्तम साधन मानते हैं। वमन जल्दी से आमाश्य में पहुंच कर सम्पूर्ण वैकारिक कफ को जब समत वाहर कर देता है। इस कफ के पूर्ण रूप से शान्त न होने पर भी खरीर के अन्दर के कफरोग शान्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कि धान्य, जी, साठी पानी से मरे होने पर खेत को मेंट के टूटने पर पानी से खुडक हो जाते हैं, (सुल जाते हैं), इसी प्रकार कफ के निकलने से रोग भी नष्ट होषाते हैं। १९—१९॥ मयनित चात्र—रोगमावी परीक्षेत सतीर-तरमीपधम्।

ततः कर्म भिषक्पश्चाञ्ज्ञानपूर्वं समाचरेत् ॥ २० ॥ यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारमते भिषक् । अप्योषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धिर्यटच्छ्या ॥ २९ ॥ यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्व-भैषव्य-क्रोविदः । देश ॥ देश-काळ-प्रमाण-ज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम् ॥ २२ ॥

अं अरु

सब से प्रथम रोग की परीक्षा करनी चाहिये, उसके पीछे औषघ की परीक्षा. इसके अनन्तर वैद्य ज्ञानपूर्वक चिकित्सा का आरम्भ करे । जो वैद्य, रोग की परीक्षा द्वारा निश्चय किये विना चिकित्सा कर्म आरम्भ कर देता है. भले ही वह वैद्य औषधि के विधान को जानता हो, तो भी उसकी सफलता निश्चित नहीं (कभी हो जाती है, और कभी नहीं )। जो वैद्य रोगों को भली प्रकार जानता है. इसी प्रकार औषधियों को भी जानता है, साथ में देश, काल और प्रमाण को भी समझता है. उसकी सफलता निश्चित. अवश्यम्भावी है ॥२०→२२॥ तत्र रहोकाः-संबद्धः प्रकतिर्देशो विकार्मुखमीरणम् ।

असंदेहोऽनुबन्धऋ रोगाणां संप्रकाशितः ॥ २३ ॥ दोषस्थानानि रोगाणां गणा नानात्मजाश्च ये। रूपं प्रथक्तवाहोषाणां कर्म चापरिणामि यत् ॥ २४ ॥ पृथक्त्वेन च दोषाणां निर्दिष्टाः समुपक्रमाः । सम्यक महति रोगाणामध्याये तत्त्वदक्षिना ॥ २४ ॥

रोगों की संक्षिप्त संख्या, इनके स्थान और इनके साम्रात अथवा प्रेरक कारण, असन्देह, और अनुबन्ध, दोघों के स्थान, नानाप्रकार के रोगों की गणना, दोषों के पृथक् एथक् रूप, और स्वाभाविक कर्म, दोषों के पृथक् पृथक् शान्ति के उपाय, इस महारोग अध्याय में तत्त्वद्शि पुनर्वसु ने कह दिये हैं ॥२३-२४॥

> इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सुत्रस्थाने रोगचतुर्क महारोगाध्यायो नाम विशोऽध्यायः ॥ २०॥

## एकविंजोऽध्यायः ।

अधातोऽष्टौनिन्दितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'अधौनिन्दितीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान आर्थेय ने कहा था॥ २॥

इह खबु शरीरमधिकत्याष्टी पुरुषा निन्दिता भवन्ति; तद्यथा-अतिदीर्घश्चातिहस्यश्चातिलोमा चालोमा चातिकृष्णश्चातिगौरश्चातिस्थु-स्थातिकृशश्चेति ॥ ३ ॥

इस लोक में द्यरीर के सम्बन्ध में ( मन के सम्बन्ध में क्षधार्मिक आदि इन से भिन्न हैं ) आठ पुरुष निन्दित माने जाते हैं । यथा १. अतिदीर्घ २. अतिहरूव, ३. अतिकोमा (बहुत बाळो वाळा), ४. अळोमा (एक दम बाळ रहित) ५. अतिकृष्ण (बहुत काळा) ६. अतिगौर, ७. अतिस्यूख (बहुत मोटा) और ८. अतिकृषा (बहुत पतला)॥ ३॥

तत्रातिस्यू ककृत्रयोभूय प्वापरे निन्दित्विशेषा भवन्ति, अतिस्यू क्रम्याभ्येय प्वापरे निन्दित्विशेषा भवन्ति, अतिस्यू क्रम्याभ्ये हासो जरोपरोधः कृष्कृत्यवायता दौर्यन्यं दौर्गन्थ्यं स्वेदाबाधः श्चद्विनात्रं पिपासातियोगश्चेति भवन्त्यष्टौ दोषाः । तद्वि-स्वीन्यमतिसंपूरणाद् गुठ-मधुर-शीत-स्निग्योपयोगाद्व्यामाद्व्यवा-याद्वितस्याद्विनित्यत्वाद्विन्तनाद्व् बीजस्वभावाश्चेपजायते । तस्या-तिमात्रं मेद्दिवनो मेद एवापचीयते न तथेतरे धातवः, तस्माद्स्याऽऽधुषो हासः, शैथिल्यात् सोकुमार्याद् गुठत्वाश्च मेदसा जरोपरोधः, शुक्रबहु-त्वाद् मेदसाऽऽश्वतमार्गत्वाच्च कृष्ण्यत्वायता, दोर्बल्यमसमत्वाद्वात्ना, दोर्गन्थ्यं मेदोदाषान्मेदसः स्वभावात्स्वेद क्ष्याच्या, नोदसः श्लेष्मसंस-र्गाद्विष्यन्तित्वाद्व वहुत्वाद्व यायामासहत्वाच्च स्वदावाधः, तोक्ष्णाग्नित्वात्रभूतकोष्ठवायुत्वाच्य श्वदात्वात्रं पिपासावियोगश्चेति ॥ ४॥

इन आठों पुरुषों में भी अतिस्थूल और अतिकृश ये दोनों पुरुष विशेष रूप से निन्दित हैं। इनमें अतिस्थूल पुरुष की आयु छोटी होती है, उसे बुढ़ापे जल्दी आ घेरता है, मैथुन में कठिनता, निर्मलता, शरीर में दुर्गन्ध, पसीना बहुत आता है, भूख और प्यास खूब अधिक लगती है, ये आठ दोष होते हैं। यह अतिस्थूलता अधिक भोजन करने से, गुर, मधुर, शीत, स्निग्ध पदायों के मंबन से, न्यायाम न करने से, सम्भोग न करने से, दिन में सोने से, नित्य खुश ( वेफ़िकर ) रहने से, चिन्ता न करने से, माता पिता के स्थूछ होने से उत्पन्न होती है। अतिस्थ्र पुरुष के शरोर में मेद के बढ़े होने पर आगे मेद ही बढ़ता जाता है और अन्य घातु नहीं बढ़ते । इसिलये (विषम घातु होने से ) आयु छाटी होती है, मेद के शिथित, सकुमार और भारी हाने से बुढापे का जल्दी आना. ग्राफ के कम होने से. मेद के द्वारा श्रक बाह्य खोतों के दक जाने से मेंधुन में कठिनाई; धादुओं के विषम होने से दुर्बलता, मेद के दोष से, मेद के स्वमाव से तथा पर्वाने के अधिक आने से दुर्गन्य, मेद के ब्लेब्मा के साथ मिलने से, सड़ने से, बहुत होने से, भारी होने से और परिश्रम को न सह सकने के कारण पत्तीने का बहुत आना, अन्नि के प्रवल होने से और कोष्ठ में वाय को अधिकता से भूल अधिक और बहुत प्यास लगती है ॥ ४॥ भवन्ति चात्र-मेदसाऽऽवृतमार्गत्वाद्वायः कोहे विशेषतः।

चरन् संधुक्षयस्यग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ १ ॥

तस्मात्स शीघ्रं जरयस्याद्वारं चातिकाक्क्कातः । विकारांक्षाश्चते घोरान् कांक्षित्काक्कव्यतिकसात् ॥६॥ एताबुण्द्रवकरो विशेषादग्निसाठतो । एतौ हि दहतः स्थृळं वनदावो वनं यथा ॥ ७ ॥ मेदस्यतीव संयुद्धे सहस्रेषानिळादयः । विकारान् दारुणान् इत्या नाशयन्त्याश्च जीवितम् ॥ ८ ॥ मेदोसांसातिबृद्धत्वाचळित्स्याद्वरत्याः । अयथोणचयोत्साद्दो नरोऽतिस्थळ उच्यते ॥ १ ॥ इति मेदस्यिनो दोषा हेतवो रूपमेव च । निर्दिष्टं. वक्ष्यते वाच्यमतिकार्ट्येऽच्यतः परम् ॥ १० ॥

मेद के द्वारा खोतों के कक जाने पर वायु कोष्ट का आश्रय केकर गांति करता है, इससे अग्नि को बढ़ाता (तेज करता है) है, और मोजन को छुष्क करता है। इसकिये अग्नि आहार को धीप्त जीर्ण कर देती है और अज्य आहार को चाहती है। आहार काल के अतिक्रमण होने से मयानक रोगों को उस्पन्न करती है। ये अग्नि और वायु विशेष रूप से उपद्रव करने वाले हैं। जिस प्रकार की जंगल की आग बन को जला देती है, उसी प्रकार ये वायु और अग्नि मोटे व्यक्ति को जला देते हैं। मेद के बहुत बढ़ने पर एक दम से बायु, पित्त, कफ, मयानक रोगों को उस्पन्न करके जीवन का नाश शोन्नता से कर देते हैं। मेद के अति बढ़ने से मनुष्य के नितम्ब, उदर और स्तन चलन्यक करने कगते हैं। शरीर का आकार और उत्साह शक्ति नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पुरुष को अगिरशुल कहते हैं। ये मेदस्वी पुरुष के दोष, कारण और लक्षण कहते हैं। इसके आगे अतिकश व्यक्ति के लक्षण कहते हैं। ॥ ५-१०।।

सेवा-रूक्षाभ-पानानां छर्चनं प्रशिवाशनम् ।
क्रियावियोगः शोकम् वेग-निद्रा-विनिषदः ॥११॥
रूक्षस्योद्धर्तनं स्नानस्याध्यासः प्रकृतिर्जरा ।
विकारानुश्रयः क्रोधः कुर्वन्त्यतिकृशं नरम् ॥१२॥
व्यायाममविसौद्दित्यं क्षुत्तिपासामद्दौष्यम् ।
कृशो न सद्दे वद्भविरतिरोज्यामेश्चनम् ॥ १३ ॥
सीद्दां कासः क्षयः श्वासो गुल्भाशां सुद्राणि च ।
कृशं प्रावोऽभिषावन्ति रोगाम् प्रदर्भागताः ॥१४॥
शक्क-रिक्नुव्र-प्रीवो धमनी-बाख-सन्ततः ।

त्वगस्वरोवोऽतिकृशः स्यूळपर्वा नरो सतः ॥१५॥ सत्तकवाधितावेतावितस्यूळकृशौ नरौ । सततं चोपचर्यौ हि कर्वजेष्ट्रंष्णेरपि ॥१६॥ स्थील्यकाश्ये वरं काश्यं समोपकरणी हि तौ । यसुभौ ज्याधिरागच्छेत्स्यूळमेवातिपीढयेत् ॥१ ॥

क्ष खान पान के सेवन से, उपवास से थोड़ा खाने से, स्नेहन, ह्वेदन बमन, बिरेचन आदि क्रियाओं के अतियोग से, शोक से, मल-मूत्र कं उपस्थित वेगों को अथवा नींद के उपस्थित वेग को रोकने से. स्नेह मर्दन किये विना उबटन लगाकर स्नान (नित्य प्रति ) करने से, स्वभाव से, बुढापे से, रोगों के कारण (रांग की कमजोरी में ) उत्पन्न कमजोरी में, मिश्याहार-विहार से, क्रोध से पुरुष बहुत कुछ हो जाता है। परिश्रम, अतिशय पेट भर के लाना, भूल, प्यास और बच्चान औषध. बहुत सदी, बहुत गरमी और मैथुन इनको कुछ पुरुष सहन नहीं कर सकता। प्लोहा काल, श्वय, इवाल, गुल्म, अर्था, उदर रोग, और ब्रहणी रोग ( आमाश्चय आंत्र रोग ) प्राय: करके कुश ( निर्बंछ ) पुरुष को शीन्न चिपटते हैं। नितम्ब, उदर और बीवा शुष्क हो जाते हैं, करीर पर धमनियों के जाल दीखने क्याते हैं. त्वचा और अस्थियों का ही ढांचा वन जाता है. प्रत्यियां मोटो-मोटी हो जाती हैं. ऐसे पुरुष को 'अतिकृश' कहते हैं। ये अतिस्पृत्र और अतिकृश पुरुष सदा रोगी रहते हैं। इसिक्ट कर्पण से (स्थूस की) और बृंहण से (कुछ पुरुष की) सदा परिचर्या करनी चाहिये । स्थूलता और क्रशता में कृशता श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि दोनों को एक 🜓 समान चिकित्सा से साध्य व्याधि हो जाय तो स्थूक पुरुष 🚺 अधिक पीड़ित होगा (क्योंकि स्थूल पुरुष का यदि संतर्पण किया जाय तो स्थूलता बढ़ती है, अपतर्पण करे तो वह सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जाठराग्नि बढ़ी होती है ) ॥११-१७॥

> सम-मांस-प्रमाणस्तु समसंहतनो नरः । दृढेन्द्रियत्वाद् व्याधीनां न बढेनाभिभूयते ॥ १८ ॥ श्वत्विपासात्वसहः शीत-व्यायाम-संप्रदः । समयका समजरः सम-मांस-चयो मतः ॥ १८ ॥

जिल पुरुष की मांल पेशियां प्रमाण में उजत हैं और शरीर का संघडन टीक प्रकार से है, इन्द्रियां बखनती हैं, वह पुरुष रोगों के बक से भी हार नहीं मानता। जो पुरुष भूख, प्यास, धृष का खहन कर सके, शीत, व्यायाम को मकी प्रकार सहन करले, न कम और न अधिक, मोजन को जीर्ज करने बाका हो, जिसको बुदाया ठीक समीप पर आये, वह पुरुष समान उपचय आयोत् उचित हारोर की बनावट का होता है ॥ १८५-१९ ॥

> गुरु चातर्पणं चेष्टं स्थूळानां कर्षणं प्रति । कशानां बृंहणार्थं च छत् संतर्पणं च यत्।। २०।। वातव्यान्यन्नपानानि इलेष्म-मेदो-हराणि च रूक्षोष्णा वस्तयस्तीक्ष्णा रूक्षाण्युद्धर्तनानि च ॥ २१ ॥ गृहची-भद्र-मुस्तानां प्रयोगक्षेफलस्तथा । तकारिष्टप्रयोगस्त प्रयोगो माक्षिकस्य च ॥ ३२ ॥ विदक्तनागरं क्षारः काल-छोह-रजी मध । यवामलकचूर्णं च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते ॥ २३ ॥ बिल्बादिपञ्चमुळस्य प्रयोगः क्षौद्रसंयतः। शिलाजतुप्रयोगस्तु सान्निमन्थरसः परः ॥ २४ ॥ प्रशातिका प्रियङ्कश्च श्यामाका यवका यवाः। जुर्णीहाः कोद्रवा सुद्गाः कुलस्याश्रकसुद्रकाः ॥ २५ ॥ खाढकीनां च बीजानि पटोलामलकैः सह । भोजनार्थं प्रयोज्यानि पानं चातु मधूदकम् ॥ २६ ॥ अरिष्टांश्वानुपानार्थे मेदो-मांस-कफापहान्। अतिस्थौल्यविनाञाय संबिभन्य प्रयोजयेत् ॥ २७ ॥ प्रजागरं ज्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च स्थौल्यमिच्छन् परित्यक्तं क्रमेणाभिप्रवर्धयेत् ॥ २०॥

स्थूड पुरुषों को इत्य बनाने के लिये गुड (भारी) और अपतर्गण किया (यथा शहद भारी होने से अग्नि को कम करता है और अपतर्गण होने से मेद का कम करता है) उचित है। इत्य पुरुषों को मोटा करने के लिये छन्न एडं सन्तर्गण क्रिया करनी चाहिये। अतिस्थूड की चिकिस्ता—

वातनाशक खान पान, कफ और मेदनाशक आहार, रूखी एवं गरम बस्तियां, तीक्ष्ण, रूख उबटन का महना, गिकोय, नागर मोथा, इनका, या निफला का काय देना, तकारिष्ट का प्रयोग अथवा मञ्ज का उपयोग, वायविद्यंग, सौंठ, खार, कान्त होह मस्म को शहद के साथ, जो और आंबल्ड का चूर्ण, इनका प्रयोग उत्तम है। बिहब, अरणी, सोना पाठ, काइमरी, पाटका इनके काथ में मञ्ज प्रवेप करके पीना, अग्निमन्य (अरणी) के रख के साथ शिकाकोत का उपयोग, प्रवातिक ( नीवार बान्य ), प्रियंगु, क्यामाक ( सांबक ), क्रुडण्व, जो, क्रंगनी, कोदों वान्य, मूंग, क्रुडणी, कंगळी मूंग, अरहर की दाक, परवळ, आंवळा हनके साथ खाने के क्रिये देवे; और पीने के क्रिये पानी में शहद मिका के देना चाहिये। अनुपान के क्रिये मेद, मांस और कफ को नष्ट करने वाले अरिष्टों को अतिस्थूकता नाश करने के क्रिये प्रयोग करना चाहिये। स्यूकता का नाश करने की हस्या वाले पुरुष को, रात में जागना, मेशुन, परिश्रम करना, चिनता करना हनको क्रम से शनैः शनैः बदाना चाहिये॥ २०-२५॥

स्वजो हवंः सुखा शच्या मनसो निर्वृतिः शमः ।
चिन्ता-स्यवाय-स्यायाम-विरामः प्रियद्शेनम् ॥ २९ ॥
नवान्नानि नवं मद्यं भाग्यान्यौदका रसाः ।
संस्कृतानि च मांसानि दिधि सर्पिः पर्यासि च ॥ ३० ॥
इक्षवः शाख्यो मांसा गोष्मा गुढवेकृतम् ।
वस्तयः स्निग्यमधुरास्तैखाम्यक्षर्य सर्वदा ॥ ३१ ॥
स्निग्यमुद्धतेनं स्नानं गन्धमाश्यनिषेषणम् ।
शुक्छवासो यथाकाछं दोषाणामवसेचनम् ॥ ३२ ॥
स्सायनानां बृद्धाणां योगानामुपसेचनम् ॥ ३२ ॥
इस्ताऽतिकाश्येमाद्दो नृणामुपचयं परम् ॥ ३३ ॥
अचिन्तनाच कार्याणां शुवं संतर्यणेन च ।
स्वयनप्रसङ्गाच नरो वराह इव पुष्यित ॥ ३४ ॥

कुछ रोग की विकित्सा—रात में और दिन में रोना, सदा प्रवच्च रहना, आराम, गहेदार पर्णम पर शेना, बैठना, मनकी बेफ़िकरी, धानित, चिन्ता न करना, सम्मेग का न करना, भ्रम न करना और इस्क्रित बस्तुओं का दर्धन, नये क्षम्म, नया मस, माम्य और जक्रवर प्राणियों के मांत का रस, संस्कृत (अच्छी प्रकार बनाये ) मांत, दही, भी और दूब, यन्ने, चावक (काळ चावक) मांत, गेहूँ, गुढ़ से बनी वस्तुए, स्निग्व और मसुर बस्तिया, सर्वदा तैक मर्दन रिनग्व उबटन, स्नान, सुगन्व और मांक का चारण करना, स्कृद वक्ष, समय समय पर नातादि दोषों का बाहर निकाळना, रसायन एवं वाजीकरण-बोगों का सेवन करने से कुचता दूर होकर पुछ, वळ (मोटापा ) जाता है। कार्यों की विन्ता न करने (बेफ़िकरी ) से, नित्य प्रति सन्तर्शक क्रिया द्वारा और रात दिन सेने से मनुष्य सुक्षर की तरह पुछ हो जाता है।। २९–१४ ॥

बदा तु मनसि क्रान्ते कर्मात्मानः क्रमान्दिताः ।

242

विषयेक्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ ३४ ॥ निद्रायतं सुसं दुःसं पुष्टिः काश्यं वस्नावस्य । ब्रवता क्रीवता ज्ञानमञ्जानं जीवितं न च । ३६ ॥ शकाले (तिप्रसङ्घाष न च निटा निषेषिता। सुखायुषा पराकुर्यात्काल रात्रिरिवापरा ॥ ३६ ॥ सैव युक्ता पुनर्युङ्क्ते निद्रा देहं सुखायुषा । पुरुषं योगिनं सिद्धंचा सत्या बुद्धिरिवाऽऽगता ॥ ३= ॥ गीताध्ययन-मद्य-स्वी-कर्म-भाराध्य-कविताः। अजीर्जिनः क्षताः स्रीणा बृद्धा बालास्तथाऽबळाः ॥ ३६ ॥ वृष्णातीसारश्लातीः श्वासिनी हिक्किनः कृशाः । परिताभिद्दत्तोन्मत्ताः क्रान्ता यानप्रजागरैः ॥ ४० ॥ क्रोध-शोक-भय-क्ळान्ता दिवास्वप्नोचिताश्च थे। सर्व एते दिवास्वप्नं सेवेरन् सार्वकालिकम् ॥ ४१ ॥ धातसाम्यं तथा होषां बलं चाप्युपजायते। ऋदेमा पुष्णाति चाङ्गानि स्थैर्यं भवति चाऽऽयुवः॥ ४२॥

जब मन से संयुक्त आत्मा निष्क्रिय हो जाती है. इन्द्रियां क्रियारहित हो जाती हैं ( रूप, रसादि विषयों से इट जाती है ), तब पुरुष सी जाता है। यदि विविपूर्वक नींद का सेवन किया जाय तो, सुख, शरीर की पुष्टि, बस्त, पुरुषस्य ज्ञान और जीवन नींद के अधीन हैं और यदि निद्रा का विधि से सेवन न किया जाय तो दुःख, कुशता, बलनाश, क्रीबता, अशन, और मरण ये नींद के क्षणीन हैं। इसिलिये सुख चाइने बाले पुरुष को चाहिये कि दसरी प्रकय रात्रि के समान अकार (दिन में या सन्ध्याकाल में ) सोना, या बहुत सोना छोड़ है । ये नींद के मिथ्यायोग हैं । यदि निद्वा उचित रूप में सेवन की जाय तो खरीर को सख और आयु से ऐसे ही युक्त करती है जिस प्रकार योगी पुरुष को सिद्धि से तस्वशान मास होता है।

गीत गाने से कृशपुरुष, पढ़ने से कृश, मद्यपान करने बाले की-सेवा करने बाढ़े, बमन बिरेचनादि कर्म में, मार्ग चलने से कुश हुए, अतिसार आदि से करा. अवीर्ण रोगी, उरक्षत रोगी, श्रीण (जिनके रत रकादि वात श्रीण) हा, वृद्ध, बाढक, बियां (कमज़ोर) तृष्णारोगी, शुल से पीकृत, स्वात से कृश, जक्र से गिरे, चोट हमे हुए, उन्मच ( बस्रा आदि साने से ), धके हुए, सवारी करने से, रात में जागने से, कोथ, शोक, भय से निष्क्रिय पुरुषों को दिन में सोना उचित है। ये उपर किसे पुरुष सब काकों में दिन में सो सकते हैं। दिन में तोने से इनके विश्वम चातु सम होते हैं, वह बहुता है, कफ अंगों को पुष्ट करता है और आयु श्विर होती है ।। ३५.-४१ ।।

ब्रोध्मे चाऽऽदानरुखाणां वर्घमाने च मारुते । रात्रीणां चातिसङ्खेपाहिवास्यप्नः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ ग्रीध्मबर्ग्येषु काछेषु दिवास्वप्नात्मकुप्यतः। इक्रेडमपित्ते, दिवास्वप्नस्वस्मात्तेषु न शस्यते ॥ ४४ ॥ मेदस्विनः स्नेइनित्याः रुखेष्मखाः रुखेष्मरोगिषः । दचीविवार्तीम दिवा न शयीरन् कदाचन ॥ ४१ ॥ हुलीमकः शिरः शृखं स्तैमित्वं गुरुगात्रता। अङ्गमदौंऽग्निनाशस्य प्रलेपो हृदयस्य च ॥ ४६ ॥ शोबारोचक-दृङ्गास-पीनसार्घावभेदकाः। कोठोऽदः पिष्ठकाः कण्ड्स्तन्द्रा कास्रो गळामयाः ॥ ४७॥ स्मृति-बुद्धि-प्रमोहश्च संरोधः स्रोतसां व्वरः। इन्द्रियाणामसामध्यै विष-वेग-प्रवर्तनम् ॥ ४० ॥ भवेन्नणो विवास्वप्नस्याहितस्य निषेवणात् । तस्माद्धिताहितं स्वप्नं बुद्धवा स्वप्यात्सुखं बुधः॥ ४१॥ रात्री जागरणं रूसं हिनम्धं प्रस्थपनं दिखा । अरुश्चमनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम् ॥ ५० ॥ देहवृत्ती यथाऽऽहारस्तथा स्वप्नः सुक्को मतः। स्बप्ताहारसमुत्थे च स्थील्यकाइये विशेषतः ॥ ४१॥

ग्रीभ्य ऋतु आदान काल एवं रुख है, इस समय वायु बहती है, और रातें बहुत छोटी होती हैं, इसलिये दिन में साना उत्तम है। ग्रीभ्य ऋतु का छोड़कर और ऋतुओं में सोने से कफ और पित्त विकृत होते हैं, इसलिये इन समयों में दिन के समय सोना ठीक नहीं है। मेदस्यो, नित्य स्नेह का सेवन करने बाले, कफप्रकृति, कफरोगी, और तूथों विष सं पीकित पुरुष दिन में खास कर कमी भी न सोगें। दिन में सोने से हलीमक, शिरोवेदना, अंगों में मारीयन, अंगों

नींद का स्थान कहां है ? यह तो कहना कठिन है, परन्तु जब सन या सन से युक्त आत्मा मित्तक की पंचम जबनिका (Fifth Ventrical) में पहुंच जाती है तब पुरुष को नींद आती है। इस जबनिका के सम्ब किसी मी जानतन्तु का सम्बन्ध नहीं है। इसी से कहा है—"स्वप्नश्च निरिन्द्रियमदेशं मनोऽवस्थानमः" !!

को गीक वक से वापने की मांति मतीति, अंगों का हृटना, जाठराग्नि की बीणता, हृदय का कफ से लिप्त होना, स्जन, अरुषि, वमनेच्छा, पीनस, आषा सीसी, कोठ (वरें के काटे के मांति), फुन्सियां, लाज, सन्द्रा, आकस्य, कास, गक्ने के रोग स्मृति नाश, सुबिनाश, मूर्छा, स्रोतों का अवरोष, कार, इन्द्रियों में असमर्थता, विष के बेग का जोर (फिर से चढ़ना) वे कक्षण अहितकारी निद्रा अर्थात् दिन में सोने से उत्पन्न होते हैं। इसलिये बुदिमान् मनुष्य को चाहिये कि अहितकारी नींद का त्याग करे, और हितकारी नींद का सेवन करे इससे मुख होगा। रात्रि में जागने से शरीर में कखता और दिन में सोने से स्निम्यता बढ़ती है। और वैठे-बैठे सोना न तो कखता उत्पन्न करता है, न अभिष्यन्द अर्थात् किम्यता उत्पन्न करता है। शरीर के भारण के लिये जिस प्रकार भोजन सुखकारक होता है, उसी प्रकार नींद मी आवस्यक है। इसलिये स्कूतता और कृशता मुख्य कम से आहार और निद्रा पर अवलम्बत है। इसलिये स्कूतता और कृशता मुख्य कम से आहार और निद्रा पर अवलम्बत है। इसलिये स्कूतता और कृशता मुख्य कम से आहार और निद्रा पर अवलम्बत है। इसलिये स्कूतता और कृशता मुख्य कम से आहार और निद्रा पर अवलम्बत है। इसलिये स्कूतता और कृशता मुख्य कम से आहार और निद्रा पर अवलम्बत है। अरु-५१।

अभ्यक्कोत्सादनं स्तानं आग्यान्पीवका रसाः । शाल्यन्नं सद्घि स्तीरं स्तेहो मद्यं मनःसुखम् ॥ १२ ॥ मनसोऽनुगुणा गन्याः शब्दाः संवाहनानि च । चक्रुयस्तर्पणं खेपः शिरसो वदनस्य च ॥ १३ ॥ स्वास्तीर्णं शयनं वेश्म सुखं काळस्तथाचितः । आनयन्त्यचिरान्निद्रां प्रनष्टा या निमित्ततः ॥ १४ ॥

तैक्सदेन, उबटन, स्नान, आम्य या जळवर प्राणियों का मांतरस, चावळ, दही, दूच, स्नेह (धी-तैक) मद्य, मन की प्रिय वस्तुष्टं, मनोनुक्ळ सुरान्त्रि, सन्द और उंवाइन (मलाज, मुद्धी भरना), आंखों का तर्पण, शिर और मुख, शरीर पर चन्दनादि का लेप, अच्छा विद्या पलंग, सुन्दर घर तथा अचित समय ये वस्तुष्टं कारण से नष्ट हुई नींद को शीम ही 'उत्पन्न कर देती हैं । ।५२-५४॥

कायस्य झिरसरचेय विरेक्डछर्नेनं भयम्। चिन्ता कोघस्तया धूमो ज्यायामो रक्तमोक्षणम्॥ ५४॥ उपवासोऽछुका शब्या सस्वौदार्यं तमोजयः। निद्रामसङ्कराहतं वारयन्ति सम्रत्यितम्॥ ५६॥

विद मस्तिष्क में स्थित निहा को नियमित करने बाका केन्द्र नष्ट कर दिया जाय या चोट आदि से नष्ट हो जाय अथवा विश्वित हो जाय तो पुरुष को नींद का आना अस्त्रसम्ब हो जाता है। जब तक मस्तिष्क में यह केन्द्र टीक है तभी तक यह चिकित्सा फड़बती हो सकती है।

श्चरिर का विरेचन, शिरो-विरेचन, कमन, मय, चिन्ता, कोव, कहानी धुनना, मैथुन रक्त मोधल (शिरावेष), उपवास, दु:सदायक विस्तर, कस्व गुण की अधिकता, तमोगुण का जय (योगाम्यास से होती है), ये कारण नींद को नहीं आने देते। इसलिए आहित, अवाञ्छनीय नींद को रोकने के क्रिये स्वस्थ पुरुष को इन्हें बर्ताना चाहिये।॥५५-५६॥

एत एव च विक्केया निद्रानाशस्य हेतवः। कार्यं काळो विकारश्च प्रकृतिवीयुरेव च ॥ १७॥

निद्रानाश के दूबरे कारण—कार्य में फंसा रहना, काल (बुद्दापा), विकार, शूल दर्द होना, स्वभाव से ही नींद कम आना, वायु, उन्माद रोग या वातरोग आदि निद्रानाश के कारण हैं॥ ५०॥

तमोभवा रुखेष्मसमुद्भवा च मनः करीरश्रम-संभवा च । आगन्तुकी व्याध्यतुवर्तिनी च रात्रिस्वभाव-प्रभवा च निद्रा॥१८०। रात्रिस्वभावप्रभवा मता वा तां भूतवात्रीं प्रवदन्ति निद्राम् । तमोभवामाहुरपस्य मूळं शेषं पुनर्व्याघिषु निर्दिशन्ति ॥४९॥

नींद छः प्रकार की हैं यथा—तमोजन्या, निद्रा कफ से उत्सन्न मन और श्राप्ति के स्कान से 'आगन्द्रकी रोग ( सिक्षपात ज्वर आदि ) उत्सन्न होने वाळी रात्रि के स्वमाव के कारण उत्सन्न होने वाळी निद्रा । इन छः प्रकार की निद्रा में जो निद्रा रात्रि-स्वभाव के कारण उत्सन्न होती है उसका भूतवात्री अर्थात् वाय के समान प्राणियों को पोषण करने वाळी कहते हैं, और तमोगुण से उत्सन्न निद्रा पाय अवर्म का मूळ है, शेष निद्राओं की गिनती रोगों में की जातो है।

तत्र रलोकाः—तिन्दिताः पुरुषास्तेषां यो विरोषेण निन्दितो । निन्दिते कारणं दोषास्तयोत्तिन्दितभेषज्ञम् ॥ ६० ॥ येथ्रयो यदा हिता निद्रा येथ्रयस्चाप्यहिता यदा । अतिनिद्रानिद्रयोश्च भेषजं यद्भवा च सा ॥ ६१ ॥ या या ययात्रभावा च निद्रा तस्तवंगत्रिजः । अष्टौनिन्दितसंख्याते व्याजहार पुनर्वसुः ॥६२॥

निन्दत पुरुष, इनमें जो दो (रघूछ और कृषा) अधिक निन्दित, निन्दित होने का का कारण, दोनों के दोष, ओषघ, जिनके लिये निद्रा हितकारी है, जिनके किये अहितकारी, अति नींद और नींद के न आने की आधिष और जिस कारण से नींद आती है, जिसकिस प्रकार से उत्पन्न होती है, इन सब बातों को आत्रेय श्राप्त में नींद शे निन्दित नामक अध्यायमें कह दिया।।६०-६२।)

इस्वन्निवेसकृते तन्त्रे वस्क्यतिसंस्कृते सृत्रस्थावे बोकनावतुष्के सर्देनिन्दितीयो नाम एकविसतितमोध्यायः ॥२१॥

### द्वाविञ्चतितमोऽध्यायः

अथातो लक्षनबृंहणीयमध्यायं न्याल्बास्यामः ॥२॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥२॥

अब र्डघनबृंहणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा मगवान् आत्रेय ने कहा या ॥ १-२ ॥

> तपःस्वाध्यायनिरतानात्रेयः शिष्यसत्तमान्। वडिगनवेशममुखानुकवान् परिचोदयन्॥ ३॥ छङ्घनं बृंहणं काछे रुक्षणं स्नेहनं तथा। स्वेदनं स्तम्भनं चैव जानीते यः स वै भिषक्॥ ४॥

आत्रेय महर्षि तपश्चर्या और स्वाध्याय में मग्न हुए, अग्निवेश आदि प्रमुख एवं उत्तम छः शिष्यों के ज्ञान के किये कहने कगे—जो लंबन, बृंहण, रूखण, स्मेहन, स्वेदन एवं स्तम्मन क्रियाओं के समय तथा विधि को जानता है, वहीं नेस है ॥ २-४॥

तमुक्तवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच ह ।
भगवंश्वक्तमात्रेयमग्निवेश उवाच ह ।
भगवंश्वक्तमं किंस्विश्वक्रमनीयाम्य कीह्साः ॥ १ ॥
गृहणं गृहणीयाम्य रुक्षणीयाश्च रुक्षणम् ।
स्तहनं स्तेहनीयाश्च विदाः स्वेचाश्च के मताः ॥ ६ ॥
स्तम्भनं स्तम्भनीयाश्च वक्तुमहैसि तद् गुरो ।
छक्षनप्रभृतीनां च वण्णामेषां समास्तः ॥ ० ॥
छताक्ततातिरिकानां छक्षणं वक्तुमहैसि ।

इस प्रकार कहते हुए आत्रेय ऋषि हैं अग्निवेश ने कहा—िक भगवन् रुपन किस प्रकार का होता है और कौन पुरुष रुपन के योग्य हैं। इंड्रण क्या है और इंड्रणीय चिकित्सा के योग्य कौन हैं। रुखण क्या है और रुखणीय कौन हैं। रनेहन क्या है और रनेहनीय कौन हैं। रनेदन क्या है और रनेदनीय कौन हैं। स्तम्पन क्या है और स्तम्पनीय पुरुष कौन हैं। है गुरो! यह सब आप कहिये। इन छः रुपन आदि के छक्षण संवेप में कहिये। सम्यक् प्रकार से किये, न किये और अति किये हुए के छक्षण संवीप महें।। ५-६!!

वचस्तद्गिनेशस्य निशस्य गुरुरव्रदीत्॥ = ॥ यत्किचिञ्जाषवकरं देहे तञ्जक्षनं स्थतम् । वृहस्वं यच्छरीरस्य जनयेत्तच् बृंह्णम् ॥ ६ ॥ रोक्ष्यं खरत्वं वैशवं यत्क्रयोत्तद्धि कक्षणम् । स्तेवृत्तं स्तेवृ-विध्यन्य-मार्थय-वर्धय्-कारकम् ॥ १० ॥ स्तरम-गौरव-शीतकां स्वेवृत्तं स्वेवृकारकम् । स्तरममां स्तरमयति वद्गतिमन्तं वर्खं द्रवम् ॥ ११ ॥

अभिनेश के बचन को सुनकर गुरु बोले; शरीर के अन्दर जो बस्तु क्युता इल्कापन, उत्पन्न करती है, उसको 'लंबन' कहती हैं। जो बस्तु शरीर में स्थूजता उत्पन्न करती है, उसे 'बंहण' कहते हैं। जो बस्तु शरीर में रुखता, कर्कशता और विश्वदता, पृथक्त उत्पन्न करती है, वह रुखण है। शरीर में जो बस्तु विकास, विष्यन्द, विल्यन, कोमलता और क्रिजता उत्पन्न करती है, वह स्वहन है, जो बस्तु शरीर में जड़ता उत्पन्न करे, मारीपन करे शित का नाश करे तथा पराना लाये वह 'स्वेदन' है। जो बस्तु गतिश्रोल, थोड़ी सी विति को, द्रव को, रोक देती है, वह स्वस्मन है। दन्श्र ॥

डघूष्णतीक्षणविशदं रूक्षं सुद्धमं खरं सरम्।
किंतनं चेव यद् द्रव्यं प्रायश्तक्षक्षमं स्मृतम्॥ १२ ॥
गुक्शितसृदुस्तिग्धं बहुछं स्थूलांपिन्छङम्।
प्रायो मन्दं स्थिरं ऋक्ष्णं द्रव्यं बृंहणमुच्यते॥ १३ ॥
कक्षं डघु खरं तीक्षणमुष्णं स्थिरमपिन्छङम्।
प्रायशः किंतनं चेव यद् द्रव्यं तद्धि कक्षणम्॥ १४ ॥
द्रवं सुद्धमं सरं स्तिग्धं विन्छछं गुक् शीतक्षम्।
प्रायो मन्दं सुदु च यद् द्रव्यं तत्सनंहनं मतम्॥ १४ ॥
वष्णं तीक्षणं सरं स्तिग्धं कक्षं सुद्धमं द्रवं स्थिरम्।
द्रव्यं गुक् च यत् प्रायस्तद्धि स्वेदनमुच्यते॥ १६ ॥
श्रीतं मन्दं सुदु ऋक्ष्णं कक्षं सुद्धमं द्रवं स्थिरम्।
वद् द्रव्यं उघु चोहिष्टं प्रायस्तस्तम्मनं स्यूतम्॥ १७॥

को बस्त क्यु, गरम, तीक्ष्ण, विश्वद, रूब, स्वस, सर (कर्क्य), सर (बहुने बाक्ष) और कठिन हा वह बस्तु प्रायः करके कंपनः गुण बाक्षी होत्री है। आरी, खीतवीर्थ, मृदु, स्निग्ध, घन, स्यूक विश्विक, विरक्षारी, (देर से कार्य करने बाक्षा) स्थिर, विकता जो पदार्थ होता है, यह प्रायः करके 'बंहका होता है। रुख, क्यु, सर, तीक्ष्य; उष्ण, स्थिर, विकास रहित और कठिन हम्य है वह प्रायः करके 'क्रका' होता है। के जो हम्य पठला, स्वस्य, बहुने बाक्षा,

क्ष्मण में मुख्य कर से स्मेद का अधाय रहता है और अंधन में बोदय का अभाव रहता है वह दोनों में मुख्य भेद हैं।

विकान, स्त्रेष्ट युक्त, भारी, बीतक, मन्द (विरकारी) और मृद्ध होता है, वह प्रायः करके 'स्त्रेष्टन' होता है। उष्ण, तीवण, वहने वाका, स्त्रिन्थ, रुख, स्त्रुम, प्रव, स्त्रुम, स्त्

चतुष्मकारा संद्वद्धिः विषासा मारुवातयौ ।
पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति छक्षनम् ॥ १८ ॥
प्रभूत-रुकेष्म-पित्तास-मछाः संस्पृष्टमारुवाः ।
शृह्रक्छरीरा बिछनो छक्ष्यनीया विशुद्धिभः ॥ १८ ॥
येषा मध्यवछा रोगाः क्ष्मित्तसमुख्यिताः ।
वम्यतीसार-हृद्वोग-विस्च्यछसक-कराः ॥ २० ॥
विबन्ध-गौरनोद्वार-हृष्ठासारोचकाद्यः ।
पाचनैस्तान् भिषक् प्राझः प्रायेणाऽऽदातुपाचरेत् ॥२१॥
एत एव ययोद्दिष्टा येषामल्पवछा गदाः ।
पिपासानिप्रहैस्तेषामुपवारीश्च ताख्ययेत् ॥ २२ ॥
रोगाञ्जयेन्मध्यवछान् व्यायामातपमारुतैः ।
बिछनां कि पुनर्येषां रोगाणामवरं वछम् ॥ २३ ॥
त्वस्तेषिणां प्रमृहानां स्निग्धाभिष्यन्दिवृद्विणाम् ।
श्विरारे छक्ष्यनं शस्त्रभपि वातविकारिणाम् ॥ २४ ॥

चार प्रकार की शुद्धि अर्थात्—वसन, विरेचन, नस्य और आस्थापन बस्ति; प्याथ का रोकना, यायु और धूप का सहना, पाचन, उपवास और ध्यायाम ये शरीर में कप्तता उस्पन्न करते हैं। जिन पुक्षों में कफ, पित्त, रक्त और मक बहुत बढ़े हों, जिन को वात रोग हो, जिनका शरीर बहुत बढ़ा हो, बख्याय हो, उनको वसन विरेचन आदि संशोधन द्वारा छंपन देना चाहिये और जिन सध्यम बढ़ बाढ़े पुक्षों में कफ, पित्त से उस्पन्न रोग हों, जिन को वसन, असी- सार, इदय दोग, विद्यम्त, अस्पक, एवत से उस्पन्न रोग हों, जिन को वसन, असी- सार, इदय दोग, विद्यम्वका, अख्यक, विवन्य, गौरव, उत्गार, वेचैनी, अदिख आदि (अणीर्ष) हों, उनको वेद्य प्रथम पाचन औषध्यों से संपन देवनी, अदिख आदि (अणीर्ष) हों, उनको वेद्य प्रथम पाचन औषध्यों से संपन देवनी, अद्यायाम, धूप और वायु के सेवन से संपन कराना चाहिये। सच्यम क्रमां को ज्यायाम, धूप और वायु के सेवन से संपन कराना चाहिये। इसी प्रकार बक्कान पुक्यों में जब रोग का वक न्यून हो, तब भी न्यायाम हारा संपन कराना चाहिये। सच्या के सेव वाडे, प्रमेह रोगियों को, स्वन्य मा अभि-

व्यन्त क्षयना पुष्ट शरीर नाले पुरुष को, एवं नात रोगियों को शिक्षिर कारू में कंपन देना उत्तम है। (शिक्षिर के शामान गुण होने से हैमन्त मी उत्तम है)।

विश्व है। (विश्व दे कार्य सार्व्यवारिणाम् ।

गृगमस्यिवद्वमिक्छ वयःस्य सार्व्यवारिणाम् ।

गृगमस्यिवद्वमानां गांसं गृंदणमुख्यते ॥ २१ ॥

श्वीणाः क्षताः कृष्तां युद्धा दुर्वछा तित्यमध्यगाः ।

श्वीमद्यातित्या मीष्मे च गृंदणीया नराः स्मृताः ॥ २६ ॥

शोषार्त्रो-महणीदोवेर्व्याधिभिः कविताश्च ये ।

सेषां क्रव्यादमासानां गृंद्दणा छघवो रसाः ॥ २७ ॥

स्नानमुत्सादनं स्वप्नो मधुराः स्नेहबस्तयः ।

शर्करा क्षीरसपीषि सर्वेषां विद्धि गृंद्दणम् ॥ २० ॥

विषयुक्त शक से न मारे हुए, नीरोगी, जवान, साल्यवस्तु को खाने वाके एवं साल्य स्थान में चरने वाके, मृग, मक्की या पिंद्यों का मांस बृंहण के किये उपयुक्त है। क्ष खीण रोगी, उराधात का रोगी, कृश, हृद्ध, दुर्बल, रोज़ सफ्त (परिश्रम) करने वाले, कीसेवी, मससेवी पुरुषों का श्रीध्म काल में बृंहण करना चाहिये। शोप, क्षर्य, श्रहणीरोग के कारण जो पुरुष निर्वल हो गये हैं, उनकी मांस खाने वाले पशु-पिंद्यों के मांस से बृंहण करना चाहिये। मांस को संस्कार द्वारा क्ष्यु बना केना चाहिये, अथवा क्ष्यु गुण बाके पक्षी बाज़ आदि का मांस प्रयोग करना चाहिये। स्नान, उबटन, निद्वा मधुर एवं स्नेह युक्त बिस्त या, शक्त, जी, दृष ये बस्तुर्ये स्व पुरुषों का बृंहण करती हैं।।२०।।

कटु-तिक-कपायाणां सेवनं झोष्वसंयमः । खल्नि-पिण्याक-तकाणां मध्यादीनां च रूक्षणम् ॥ २८ ॥ अभिष्यन्दा महादोषा मर्मस्या ज्याधयरुच ये । कत्रस्तम्मप्रसृतयो रूक्षणीया निदर्शिताः ॥ ३० ॥

कबुए, तीखे, कवाय रस का सेवन, अति खीरंग, सरतों की खळ. तिख की खळ. तक और मधु (शहर ) आदि विरुक्षण करने वाळे हैं। कफरोगी, बातरोगी और जिन को मर्म स्थान के रोग (जरुस्तम्म आख्यवात, प्रमेह आदि ) हो उनका विरुक्षण उपचार करना चाहिये॥ २६-३०॥

क पर में पाके या रक्के पद्यी या मख्डियों का मांच कामकर नहीं है। को पद्य-पद्यी क्षपने क्लामानिक कम में रहते हैं और अपना व्यामानिक आहार केते हैं; उन का मांच ही कामदायक है। स्तेद्दाः स्तेद्दविषठवात्रा स्तेदाः स्तेदाः व तराः । स्तेद्दाव्याचे मयोकास्ते स्वेदाक्ये च स्वविस्तरम् ॥ ३१ ॥ स्तेद्द कितने हैं और कौन स्तेद के बोग्य हैं ? स्तेद विसने हैं और कौन स्तेद के योग्य हैं ? ये स्तेद और स्तेद अध्याय में विस्तार से कह दिने हैं ॥३१॥

द्वयं वज्ज स्थिरं यावच्छीतीकरणसौषधम् । स्थाद्ध तिक्तं कवायं च स्तम्भनं सर्वप्रेष तत् ॥ ३२ ॥ पित्तक्षाराग्निदग्धा ये बम्बतीसारपीढिताः । विवस्येदावियोगार्ताः स्तम्भनीयास्तथाविधाः ॥ ३३ ॥

को द्रव्य पतला, द्रव, वहने वाला और शीतलता उत्पन्न करने वाला है, तथा अधुर, तिक वा कषाय रस है, वह सब 'स्तम्मन' है। पिस रोगी, खार या अन्नि से कले रोगी, वमन या अतिसार से पीड़ित, विषयेग से या अतिस्वेदन किया से पीड़ित पुरुष स्तम्भन किया के योग्य हैं॥ ३९-३३॥

> बात-मृत्र-पुरीषाणां विसर्गे गात्रलाघवे । इदयोद्वारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्राक्लमे गते ॥ ३४ ॥ स्वेदे जाते क्यो चैव छुत्पिपासासहोदये । कृतं लक्ष्यनमादेश्यं निर्व्यये चान्तरासानि ॥ ३४ ॥ पर्वभेदोऽङ्गमर्वश्य कासः शोषो मुसस्य च । छुत्प्रणाशोऽक्षिस्तृष्णा वौर्षत्यं शोत्रनेत्रयोः ॥ ३६ ॥ मनसः संग्रमोऽभीक्ष्णमूर्ध्यवातस्तमो हृद् । वेहाग्निकलनाशस्य लक्ष्यनेऽतिकृते भवेत् ॥ ३० ॥

अपान वायु, सरु-मूज का बाहर आना, धारीर में हरकापन, आसाधन, दकार, ग्रका और मुख क शुद्ध होने पर, आरूर और निष्क्रपता के नृष्ट होने पर, प्रश्नीना और भोजन में दिन उत्पन्न होने पर, मूल और प्याय का एक स्नाय सहन न होने पर, अर्थात् भूख और प्याय एक साथ काने पर; मन के प्रश्नक करने से जोड़ों का टूटना, अंगों में पीका, कास, मुझ का सुख्या, भूख का नष्ट होना, अर्दाच, प्याय, कान और आंख में निर्वक्रमा, मन की बेचेनी, चक्रर आना, सरीर के जसर के माल में कारप्यार बासु का बाहुना, और होना, हदन में अन्यकार (स्त्रोडुण की अध्यक्त्रका), व्यवस्थित और सरीर के बक्र का नाष्ट होना ने लंबन के करियोग के होने हैं में १४-१७ हो बढं पुष्ट पुरस्तम् । काइबेदोविवर्जनम् । इस्तां बृहिते, स्वीस्यमति चास्यर्यबृहिते ॥ ३८ ॥ बढ, पुष्टि का होना, क्रमता के दोगों का दूर हो जाना, ये सम्यक् सकार के

बल, पृष्टि का होना, कृशता के दोनों का तूर हो जाना, ये सम्यक् श्रकार के बृंहण होने के रुक्षण हैं। बृंहण के अतियोग से स्थूलता आदी है।। १८ ।।

कृताकृतस्य सिङ्गं यञ्जाङ्कते तद्धि रूक्षिते ।

छंपन के सम्पक् योग और अयोग के जो लक्षण हैं वे हो क्ष्यण क्ष्य के सम्बक् बीग और अयोग के हैं।

स्तम्भितः स्याद्वछे छन्त्रे यथोक्तेश्वाऽऽमयैर्जितैः ॥ ३६ ॥ श्यावता स्तन्धगात्रत्वमुद्देगो इनुसंमहः ।

इद्वर्चोनिप्रहरूच स्थादतिस्तम्भितस्रक्षणम् ॥ ४० ॥

स्तम्भन किया के योग्य रोगों के द्यान्त होने पर, बळ प्राप्त होने से स्तम्भन मळी प्रकार से हुआ जानना चाहिये। स्तम्भन के अतियोग से—काळा रंग, द्यारीर का जड़ होना, बसन की इच्छा, जबाड़ी का बन्द होना, द्वरव का अव-रोष, सळ का ककना ये अतिस्तम्भन के खखुण हैं॥ ३६—४०॥

छ्छणं चाकृतायां स्यात् षण्णामेषां समासतः । वदौषधानां व्याधीनामरामो वृद्धिरेव च ॥ ४१ ॥ इति षट् सर्वरोगाणां प्रोक्ताः सम्यगुपक्रमाः ।

साध्यानां साधने सिद्धा मात्राकाळानुरोधिनः ॥ ४२ ॥ इति ।

भवति चात्र —दोषाणां बहुसंसर्गात् संकीर्यन्ते झपकमाः । षदस्वं तु नातिवर्तन्ते त्रित्वं बातादयो यथा ॥ ४३ ॥

तत्र क्रोकः -इत्यिमञ्जू चनाध्याये व्याक्याताः बहुपकमाः।

थथाप्रहनं भगवता चिकित्सा यैः प्रवर्तिता ॥ ४४ ॥

हंपन आदि का कियाओं के अयोग से, इन कियाओं से शान्त होने बाले रोगों की शान्ति नहीं होती या बढ़ जाते हैं। इन का क्रियाओं के सम्यक् बोग से सब रोग धान्ता हो सकते हैं। मात्रा और समयका विचार करके इन क्रियाओं का उपयोग करने से सब साध्य रोग ठीक होते हैं।

बातादि दोधों के परस्पर मिछने से बहुत मेद हो जाते हैं, इचकिये चिकिस्सा मी बहुत प्रकार की है। जिस प्रकार कि रोग वात आदि तीन को छोड़कर नहीं होते उसी प्रकार चिकिस्सा मी इन छः मैं हो सीमित है। इस खंबनीय अध्याय मैं हा क्रियांचे प्रकार के अनुसार मगवान् आनेय ने कह दी हैं। ४५-४४ ॥

> श्यम्बिकेसकृते शनी पश्यम्भितंत्रकृते श्रूप्रधाने योजनान्त्राणी सञ्चनकृत्रचीयो नाम दार्विकतिकमोऽण्यायः ॥ २२ ॥

## त्रयोविंश्वतितमोऽष्यायः ।

भयातः सन्तर्पणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति इ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे सन्तर्पणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवान्

आत्रेय ने कहाया॥ २॥

संवर्षयति यः न्नियमे धुरैर्गुरुपिन्छ्छ्छैः । नवान्नैनवमधेरच मासेरचानूपवारिजैः ॥ ३ ॥ गोरसेगौँडिकैरचाजैः पैष्टिकैरचाविमात्रशः । वैष्टाद्वेषी दिवास्वप्न-शय्यासन-सुखे रतः ॥ ४ ॥ रोगास्वस्योपजायन्ते संवर्षणनिभित्तजाः ।

को पुरुष रिलम्ब, समुर, गुद और पिष्णिक पदार्थों से बारीर का सन्तर्पण करते हैं, नये अन्न, नवीन सदा, जलीय प्रदेश में या जलचर प्राणियों के मांस का सेवन, दूध से बने या गुरू से बने पदार्थों का या पौष्टिक भोजनों का आति उपयोग करते हैं, हाथ पांव हिलाने की किया करना पसन्द नहीं करते, दिन में सोना, आरामतल्बी से उठना-बैठना जिन्दगी बसर करना पसन्द करते हैं उनकी सन्तर्पणकन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। १-४॥

प्रमेह-कण्डू-पिडकाः कोठ-पाण्ड्यामय-व्यराः ॥ १ ॥ इष्टान्यामप्रदोषाश्च मूत्रकृष्ट्यमरोषकः । वन्द्रा क्रैन्यमतिस्थौल्यमाळस्यं गुरुगात्रता ॥ ६ ॥ इन्द्रियस्रोतसा छेपो जुद्धेर्मोहः प्रमीळकः । शोफाश्चैर्वविधाश्चान्ये राधिमप्रतिकुर्वतः ॥ ७ ॥

सन्तर्पणजन्य रोग—प्रमेह, कण्डू, कुन्तियाँ, कोठ (वर्रे के काटे के समान चक्से), पण्डु रोग, व्वर, कुच्ठ रोग, विवृचिका आदि, मूचकुच्यू, अवचि, तन्त्रा, क्रीवता, बतिस्यूकता, आरूर्य, द्वारीर का मारीपन, इन्द्रिय और खोतों का अवरोष, वृद्धिप्रांग, निरन्तर एक ही बात की चिन्ता, स्वन एवं इसी प्रकार के अन्य रोग बील प्रतिकार न करने से उस्तव हो जाते हैं। ५-७॥

> स्त्रमुक्षेत्रनं तत्र विरेको रक्तमोक्षणम् । ज्यायामक्षोपवासक्ष धूनाक्ष स्वेदनानि च ॥ = ॥ सक्षोद्रक्षाभयापासः पायो रुक्षात्रस्वनम् । पूर्णप्रदेहा ये चोक्तः कण्डुकोठविनासनाः ॥ ९ ॥

त्रिफळारन्वर्षं पाठां सासपर्यं सवस्त्रकम् । युस्तं निम्बं समदनं जळेनोत्कथितं पिवेत् ॥ १० ॥ वेन मेहादयो यान्ति नासमध्यस्यतो प्रुवम् । मात्राकाळमयुक्तेन संतर्पणसमुख्यताः ॥ ११ ॥

ऐशी अवस्था में वमन, विरेचन, रक्तमेखण, व्यायाम, उपवास, धूमणान, स्वेद किया, मधु के साथ इरोतकी खाना (या अगस्त्य इरोतकी का लाना), क्ष अर्जों का उपयोग, कण्डू और कोठ को नष्ट करने वाले जो जूर्ण या प्रदेह आरन्वधीय अध्याय में कहे हैं उनका सेवन, त्रिकला (इरङ, वहेडा, आंवका), अमलतास, पादृक, सतवन, इन्द्रजी, नागरमोथा, नोम को लाल, मैनकल इनका कल में काढ़ा बनाकर अध्यास पूर्वक (नित्यप्रति) पोने से प्रमेह आदि रोग को कि मात्रा और काल में करन्वपंग किया से उत्पन्न हुए हैं, नष्ट हो जाते हैं।। करेशी

मुस्तमारग्वधः पाठा त्रिफळा देवदारु च । श्वदंष्ट्रा खदिरो निम्बो हरिद्रे त्वक्च वत्सकात् ॥ ६२ ॥ रसमेषां यथादोषं प्रातः प्रातः पिवेश्वरः। संतर्पणकृतैः सर्वेज्योधिभिः संप्रमुच्यते ॥ १३ ॥ एभिश्चोद्वर्तनोद्धर्षस्नानयोगोपयोजितैः। त्वग्दोषाः प्रशमं यान्ति तथा स्नेहोपसंहितैः ॥ १४ ॥ कुष्ठं गोसेदको हिङ्क क्रोश्चास्थि ज्यूषणं वचा। बृषकैले खदंष्ट्रा च खराह्मा चारमभेदकः ॥ १५ ॥ तक्रेण द्धिमण्डेन बदराम्खरसेन था। म्त्रकुच्छ्रं प्रमेहं च पीतमेतद् व्यपोहति ॥ १६ ॥ तकामयाप्रयोगेश त्रिफढायास्त्रथेव च । अरिष्टानां प्रयोगैख यान्ति मेहादयः शमम् ॥ १७॥ ज्यूषणं त्रिफछा क्षीद्रं किमिष्नं साजमोदकम्। मन्योऽयं सक्तवः सपिहिंतो छोहोदकाप्छ्तः ॥ १८ ॥ ज्योचं विवज्ञं शिष्णि त्रिफडां कटुरोहिणीम्। बहत्यों हे हरिद्रे हे पाठां साविविचां स्थिराम्॥ १६॥ हिकुकेबुकमुळानि यवानीभान्यचित्रकम् । सीवर्षतमञाजी च हबुवां चेति चूर्णयेत्॥ २०॥ च्र्ण-वैद्य-पृत-क्षोद्र-भागाः स्तुर्मानतः समाः। सकता बोडशगुणो भागः संतर्पणं पिवेत् ॥ २१ ॥

प्रयोगावस्य शाम्यन्ति रागाः संवर्षणोत्यताः ।
प्रमेहा मूहवातात्रः कुष्ठान्यभासि कामलाः ॥ २२ ॥
सीहा पाण्ड्वामयः शोको मूत्रकृष्ट्रमरोत्रकः ।
हृद्रोगो राजवहमा च कासः श्वासो गलप्रहः ॥ २३ ॥
क्रिमयो प्रहृणीदोवाः २वैड्यं स्थौल्यमतीव च ।
नराणां दीप्यते चान्तिः स्मृतिर्नुद्धित्रः वर्षते ॥ २४ ॥
व्यायामनित्यो जीर्णाशी यव-गोषूम-भोजनः ।
सार्वर्णकृतेदोंषैः स्थौल्यं सुक्त्या विसुच्यते ॥२५॥

नागरमोथा, अमलतास, पाढल, त्रिफला, देवदाव, गोलक, खैर की छाल, नीम की छाल, इस्टी, दादहरूदी, कड़े की छाल, इन औपधियों से काथ करके दोषानुसार प्रतिदिन प्रातःकाछ पीने से, सन्तर्पणजन्य सब व्याधियों से मुक्त हो जाता है। स्नेह साधन द्वारा त्वचा के रोग मिट जाते हैं। कुठ, गोमेदक मणि, ( या अंकोल ) हींग, कौंच पक्षी की अस्थि, सोंठ, मिरच, पिष्पली, बच, वासा, इलायची. गोखरू. अजवायन, पाषाणमेद इन सब को तक या दिशमण्ड के साथ अथवा खट्टे बेरों के रखें के साथ पीने से मूत्रकुच्छु और प्रमेह रोग मिटते हैं। छाछ और हरह के प्रयोग से या छाछ और त्रिफला के प्रयोग से, या तका-रिष्ट के प्रयोग से ( प्रमेह में कहे अरिष्टों के उपयोग से ) प्रमेह आदि रोग शान्त होते हैं । स्रोंठ, मिरच, पिपली, त्रिफला मधु, बायविडंग, अजवायन, पानी में घुछा (विसा) अगर, वी और उत्त इनका मन्य बनाकर पीने से प्रमेह आदि रोग मिटते हैं। सीठ, मिरच, पीपछ, वायविदंग, शोमाखन, त्रिफला, कुटकी, छोटी कटेरी, बढ़ी कटेरी, इल्टी, दावहल्दी, पादल, अतीस, प्रविनपर्णी, हींग, केयूक-मूछ, अजवायन, धनिया, चीतामूछ, सुवर्चछ, जीरा हाउबेर, इनका चूर्ण कर हैना चाहिये। अब चूर्ण के बराबर तेल, वो और शहद प्रत्येक समान माग मिलाना चाहिये। इसमें जो के सच् का सोखहवां भाग मिला कर लाना वाहिये। इस प्रकार करने से सन्तर्पणजन्य रोग शान्त हो जाते हैं। प्रमेह, मदबात, क्रष्ट, अर्थ, कामला, ओहा, पाण्ड्रोग, शोक, मूत्रकच्छ, अरुचि, हृद्य रोग, राजयक्मा, कास, स्थास, गरे का अवरोध, कृति, ब्रहणी रोग, दिवन रोग, अतिस्थूळता रोग नष्ट होते हैं, जाठरामि दीस होती है और स्मृति एवं बुद्धि बढ़ती है। नित्य व्याबास करने वाला, पहिले मोजन के जीर्थ होने पर बाने बाह्य, जी और नहें का भोजन करने बाह्य मनुष्य सन्तर्वजनम्य रोगों से मक होता है, तथा स्थूबता का नाश होता है ॥ १२-२५ ॥

**इक्तं** संतर्पणोत्थानाम**न**तर्पणमौषधम् । बक्ष्यन्ते सौषधाञ्चोर्ध्वमपत्तर्पणजा गदाः ॥ २६ ॥ देहाग्नि-बल-बर्णीजः-शक-मांस-बल-क्षयः। क्वरः कासानुबन्धम् पार्श्वशूळमरोचकः ॥ २७॥ श्रोत्रदीर्बल्यमुनमादः प्रखापो हृदयव्यथा । विष्मत्रसंग्रहः शलं जङ्कोरुत्रिकरांश्रयम् ॥ २८ ॥ पर्वास्थिसंधिभेदऋ ये चान्ये बातजा गदाः । क्रध्वेबातादयः सर्वे जायन्ते तेऽपतर्पणात् ॥ २६ ॥ तेषां संतर्पणं तज्ज्ञेः पुनराख्यातमौषधम् । यत्तदाखे समर्थं स्यादभ्यासे वा तदिष्यते ॥ ३१ ॥ सद्यः क्षीणो हि सद्यो वै तर्पणेनोपचीयते । नर्ते सन्तर्पनाभ्यासाचिरस्रीणम्तु पुरुयति ॥ ३१ ॥ देहाग्नि-दोष भैषज्य-मात्रा-काळानुवर्तिना । कार्यमत्वरमाणेन भेषजं चिरदुर्वछे ॥ ३२ ॥ हिता मांसरसास्तस्मै पयांसि च घृतानि च। स्नानानि बस्तयोऽभ्यङ्गास्तर्पणास्तर्पणाश्च ये ॥ ३३ ॥ व्वर-कास-प्रसक्तानां कुशानां मृत्रकृच्छिणाम्। रुप्यतामुध्वेवातानां हितं वस्यामि तर्पणम् ॥ ३४ ॥ शर्करा-पिष्पळी-मूल-घृत-श्रोद्रैः समाशकः। सक्तद्विगुणितो बृष्यस्तेषां मन्यः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ सक्त मे बिरा श्रीद्रं शर्करा चेति तर्पणम्। **पिबेन्मारतविण्म्त्रकफपित्तानु होमनम् ॥ ३६ ॥** फाणितं सक्तवः सपिर्देधि-मण्डोऽम्छ-काञ्चिकम् । तर्पणं मूत्रकृच्छूव्नमुदावर्तहरं पिबेत्। मन्थः सर्जूरमृद्वीका-बृक्षाम्लाम्बीक-दाडिमैः। परूपकैः सामछदेर्युक्तो मद्यविकारनुत् ॥ ३८ ॥ स्वाहुरम्छो जङकृतः सस्नेहो रूक्ष एव वा। सचः संतर्पणो मन्थः स्थैर्यवर्णवस्त्रप्रदः ॥ ३६ ॥

सन्तर्पन से जरास रोगों की ओपन कह दी, अब अपतर्पण को कहते हैं, तथा अपतर्पन जन्म रोग और उनकी औषभ भी कहते हैं—अपतर्पण से स्वर, कास एवं कास सम्बन्धी विकार, वस्न, कान्ति, ओज, शुक्र और मांस का स्वय, कर्जेन्द्रिय की निर्वकता, उनमाद, प्रकार, हृदय-पीड़ा, मरू-मूज का अवरोज, णंभा, जह और त्रिक (किट के नांचे) प्रदेश में दर्, पर्य, अस्य और सिन्धयों का टूटना, और अन्य वातजन्य रोग यथा जर्ध्ववात (वायु का उपपर चहुना) आदि रोग अपतर्पण के कारण उत्पन्न होते हैं। अपतर्पण से उत्पन्न हन रोगों के किये संतर्पण किया औषघ है। स्तर्पण किया दो प्रकार की है। यया—स्वा सन्तर्पण और अभ्यास (क्रमशः शनेः शनैः) सन्तर्पण। जो मनुष्य सहसा एकदम से श्वीण होता है, वह सवः सन्तर्पण किया से पृष्ठ होता है और देर से श्वीण हुआ पृष्य विना अभ्यास जन्य सन्तर्पण के पृष्ठ नहीं होता। जो पृष्य देर से निर्वल हो, उत्तर्में शरीर जाठरागिन, दोष, ओषघ बल, मात्रा और समय का विचार करके शान्ति से (जल्दा न करके) चिकित्सा करनी चाहिये। इस प्रकार के रोगी के लिये मांस, रस, तृष्य, श्वी, स्तान, वित्वयां, मर्दन, सन्तर्पण करने वाले मन्य आदि प्रयोग करने चाहिये।

ब्बर, काल के रोगियों के लिये, निर्वलों के लिये, मूत्रक्रच्छू रोगियों के लिये, प्यास रोगवालों के लिये, ऊर्ध्वात रोगियों के लिये, दितकारी तर्पण किया का उपदेश करते हैं—शकरा, पिपलीम्ल, वी और शहर ये समान माग सेकर इन सब से दुगुना सन् लेकर मन्य बनाये। सन्, मदिरा, शहर बोर शकर इनसे मन्य तंपार करके वायु, मल, मूत्र के अनुकोमन (अयोमार्ग से बाहर करने के लिये) और कफ, पिच को अनुकुल करने के लिये प्रयोग करना चाहिये। फाणित (राव) सन्, बी, दिहमण्ड और धान्याम्ल कांजी, इनसे बना मन्य मृत्रकुल्यू नाशक और उदार्वत रोग को नष्ट करने वाला तर्पण है। खज्र, प्रनक्का, इमली, कोकम, अनारदाना, फालता और आंवला उनसे बना दुआ मन्य मदिरा के विकार को नष्ट करता है। खट्ट और मीठे (अनारदाना) पदार्घों से पानी में बना और घी युक्त या विना घो के बना हुआ मन्य सदा सन्तर्पण है और सियरता, वर्ण कान्ति और वल को देता है। १६-३९॥

तत्र रत्नोकः—संतर्पणोत्था ये रोगा रोगा ये चापतर्पणात् । संतर्पणीये तेऽध्यायं सीवधाः परिकीर्तिताः ॥ ४० ॥

सन्तर्पण और अपवर्षण से उत्पन्न जो जो रोग हैं उनको तथा उनकी औषम को इस सन्तर्पणीय अध्याय में कह दिया ।। ४० ॥

> इत्यन्तिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्कं सन्दर्पणीयो नाम त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

# चतुर्वित्रतितमोऽध्यायः ।

श्रथातो विधिशोणितीयसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह अगवानात्रेयः ॥ २ ॥ अर विधिशोणितीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा मगवान् अप्रत्रेय ने

कहा था ॥ १-२ ॥

विधिना झोणितं जातं सुद्धं भवति देहिनाम् । देश-काछौक-सात्म्यानां चिधियः संप्रकाशितः ॥ ३ ॥ तद्विसुद्धं हि कथिरं वल-वर्ण-सुखायुषा । युनक्ति प्राणिनं प्राणः झोणितं द्यतुवर्तते ॥ ४ ॥

देशसालय, कालसालय और अभ्याससालय को जो विधि कही है उस विधि से मनुष्यों का जो रक्ष उत्पन्न होता है, वह यदि विशुद्ध हो तो पुरुष को बक, वर्ण, सुख, आयु से युक्त करता है। क्योंकि प्राणियों के प्राण रक्त का अनुसरण करते रहते हैं। १-४।

प्रदुष्टबहुतीक्ष्णोष्णमंचीरन्यैश्च तद्विधैः ।
तथार्ऽातत्तवणक्षारेरम्द्रः कदुभिरेव च ॥ ४ ॥
कुळत्थ-माष-निष्पाव-तिछ तेछ-निषेवणः ।
पिण्डाळुमूळकादीनां हरितानां च सर्वशः ॥ ६ ॥
कळजानूपशेळानां प्रसहानां च सेवनात् ।
दृष्यम्ळ-मस्तु-शुक्तानां सुरासौवीरकस्य च ॥ ७ ॥
विकद्धानामुपविळक्षपूर्तीनां भक्षणेन च ॥ = ॥
अक्त्वा दिवा प्रस्वपतां द्रवस्तिम्थगुरूणि च ॥ = ॥
अत्यादानं तथा क्रोधं भजतां चाऽऽतपानळो ।
छर्दि-वेग-अतीघातात्काळे चानवसेचनात् ॥ ६ ॥
अमाभिष्यातसंतापैरजीणीष्यशनस्तथा ।
सरकाळस्वभावाच शोणितं संप्रदुष्यति ॥ १० ॥
ततः शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते प्रथनिवधाः ।

रक्त दूषित होने के कारण—अपनी प्रकृति से विपरीत, बहुत तीवन, बहुत गरम मच अथवा हती प्रकार के पानकादि ( या अन से ), बहुत नमक, खार या सदाई से, कहुने रस से, कुल्यी, उकर, राजधिम्यी, तिल, तेल के खाने से, विष्टाल् (कद प्रम्थि, पांडरी रताल्, अरबी, धुईयो ), मूली, और हरे खाक सिज्यों के खाने से, पानी में रहने वाले तथा खलीय प्रदेश में रहने वाले, तथा पर्वत पर रहने वाले और मांस खाने वाले पिंधयों (वाज, चील ) का मांस खाने से, खट्टी दही, मस्तु, शुक्त (कांजीमेंद्र). सुरा, शीवीरक (कांजी मेद्र) के खाने से, विरुद्ध, सर्हे, गुक्तं, तुर्गन्य युक्त भोजनों के खाने से, मोजन करके दिन में सोने से, तरल, रिनम्ब और भारी पदार्थों के सेवन से, बहुत अधिक खाने से, क्रीफ धूप, और अधिन के अधिक खेनन से, वमन के बेग को रीकने से, रक्त के दूषित होने के समय (श्वरत्काल) में रक्त का मोखण न करने से, परिश्रम से, चोट से, सन्ताप से, अजीर्ण (विना भोजन के पचे पुनः खाने) से, अध्यशन अर्थात् भोजन के जीर्ण हुए विना पिर मोजन करने से तथा श्वरकाल में स्वमाब से ही रक्त दूषित हो जाता है। रक्त के दूषित होने से नाना प्रकार के रक्तजन्य रोग तयपन होते हैं। ५-१०॥

मुखपाकोऽक्षिरागक्ष पृतिवाणास्यगन्धता ॥ ११ ॥
गुल्मोपकुश-बीसप-रक्तिप्त-प्रमीलकाः ।
विद्वर्षा रक्तमेहक्ष प्रदरो वातशोणितम् ॥ १२ ॥
वैवर्ण्यमन्निनाशक्ष प्रपासा गुरुगात्रता ।
सन्तापक्षातिदौर्षल्यमरुचिः शिग्सञ्च रुक् ॥ १३ ॥
विदाहश्यात्रपानस्य तिकाम्छोद्गिरणं वस्त्रमः ।
कोधप्रचुरता चुद्धेः संमोहो छवणास्यता ॥ १४ ॥
स्वेदः शरीरदौर्गन्ध्यं सदः कम्पः स्वरक्षयः ।
तन्द्रा निद्रातियोगश्य तमसञ्चातिदर्शनम् ॥ १४ ॥
कण्डूरुकोठपिडकाः कुष्टचर्मदलात्यः ।
विकाराः सर्व एवते विज्ञेयाः शोणितात्रयाः ॥ १६ ॥
श्रीतोष्णस्निम्धरुक्षाधैरुपक्षान्तास्य ये गदाः ।
सम्यक साध्या न सिष्यन्ति रक्तजांस्तान्वभावयेत् ॥ १७ ॥

यथा मुखपाक, आंख की सूजन (आंख की खालिमा), नाक से बदब्, मुख का दुर्गन्व, गुल्म, उपकुश, बीवर्ष, रक्त पित्त, प्रमीलक, बिद्रिष, रक्त प्रमेह, प्रदर, बातरक, विवर्षता, जाटराग्नि का नष्ट होना. प्यास, शरीर का भारीपन, सन्ताप, अतिनिर्वलता, अरुचि, शिर की दर्द, खान-पान का बिदाह (अपचन), कदुवी या खट्टी हकार आना, निष्क्रियता, क्रोप की अधिकता, बुह्मिकी, मुख का नमकीनपन, पसीना आना, शरीर की दुर्गन्वता, मद, कम्मन, स्वरानाश, तन्द्रा, निद्रा का अधिक आना और आंखों के सामने

अन्यकार का अधिक आना, लाज, कोट, जुन्तियां, कुड, चर्मदळ ( चर्म फटने का विशेष रोग ), वे तब रोग रक्त के आशित होते हैं। जो रोग शीत, उच्च, रिनग्न, रुख आदि उपक्रमों (चिकित्सा) द्वारा भली प्रकार साथ्य होने पर भी सिद्ध न हों तो इन रोगों को रक्तजन्य समझना चाहिये॥ ११-१७॥

कुर्याच्छाणितरोगेषु रत्तपित्तहरीं क्रियाम्। विरेकमुपवामं वा स्नावणं शाणितस्य वा॥ १८॥ बळदोषप्रमाणाद्वा विशृद्धया रुधिरस्य वा॥ क्षिरं स्नावयेक्षन्तोराशयं प्रसमाक्ष्य वा॥ १८॥

चिकित्सा—रक्तजन्य रोगों में रक्त-पित्तनाशक किया करनी चाहिये अर्थात् विरेचन, उपवास, अथवा रक्त का मोक्षण करना चाहिये। बळ की मात्रा और रक्तजन्य व्याधि के स्वरूप की मात्रा, जितने रक्त के निकालने से रक्त शुद्ध हो जाय इतने दूषित रक्त के स्थान को देखकर मनुष्य का रक्त ( थोका या बहुत ) निकालना चाहिये॥ १८-१९॥

अरुणाभं मवेद्वाताद्वित्रदं फेनिलं ततु । पित्तात्पीतासितं रक्तं स्त्यायत्यौष्ण्याचिरेण च ॥ २० ॥ ईषत्पाण्डु कफाद् दुष्टं पिच्छिलं तन्तुमद्धनम् । द्विदोपिछङ्गं संसर्गात् त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् ॥ २१ ॥

बायु से दृषित रक्त लाल रंग का, विश्वद स्वच्छ, शागदार पत्तला होता है! पिस से दृषित रक्त पीला, काला, घन ( सान्द्र ), बहुत गरम और जड़ होता है। क्क से दृषित रक्त थोड़ा पीला, पिन्छिल, तन्तु ( तागे जैसा ) और घन टोस होता है। दो दोधों के संबंध होने से दो दोधों के लक्षण होते हैं और तीन दोधों के मिलने से दीनों दोधों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं॥ २०-२१॥

तपनीयेन्द्रगोपामं पद्माङककसंनिभम् । गुज्जाफलसवर्णं च विद्युद्धं विद्धि शाणितम् ॥ २२ ॥ नात्युष्णशीतं रुघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमञ्चगनम् । तद्। शदीरं ग्रवनस्थितास्गिनिष्ठम्तम्वयाद्दतपक्तवेगम् । प्रसन्नवर्णे न्द्रयमिन्द्रयार्थानिच्छन्तमन्याद्दतपक्तवेगम् ।

मुखान्वितं पुष्टिवळोपपत्रं विद्युद्धरकं पुरुषं वदन्ति ॥ २४ ॥ वदा तु रक्तवाहीनि रससं झावहानि च । पृथक् पृथक् समस्ता वा स्रोतिसि कुपिता मळाः ॥ २८ ॥ विद्युद्ध रक्त का क्षण—तपे हुए स्वर्ण (कुन्दन) के बमान, बीर- २७०

बहुदी के रंग का, बाल कमल या माहवर (जिसे औरतें पैर के तलुवों पर कमाती हैं) के समान रंग, लाल रसी के रंग के समान विश्वद रक्त का रंग होता है। रक्त मोक्षण करने के उपरान्त न तो बहुत गरम और न बहुत उण्डा, ल्लु एवं दीपक (अग्नि को बढ़ाने वाला), खान-पान सेवन करना चाहिये। रक्त मोक्षण होने से शरीर का रक्त अनवस्थित अस्थिर होता है (रक्त का वेग बहुत चंचल होता है), इसलिये अग्नि की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिये, इसको मन्द नहीं होने देना चाहिये।

विशुद्ध रक्तवाळे पुरुष का लक्षण— जिस पुरुषका वर्ण कान्ति और इन्द्रियां निर्मेख हों, इन्द्रियां अपने विषयों की इच्छा करें, जाटराग्नि का बळ्तया मळ-मूत्र आदि की प्रश्चति विना रकावट के हों, मनुष्य का मन आनन्द अनुमव करे, मनुष्या और बळदीखता हो, उस पुरुष का रक्त शुद्ध जानना चाहिये।।१५॥।

मिलनाहारशीलस्य रजोमोहाश्रतात्मनः। प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ २६ ॥ मद-मुच्छीय-संन्यासास्तेषां विद्याद्विचक्षणः। तथोत्तरं बलागिक्यं हेत्लिङ्कोपशान्तिषु ॥ २७ ॥ दुर्बलं चेतसः स्थानं यदा दायुः प्रपद्यते । मनो विक्षोभयन् जन्तोः संज्ञां संमोहयेत्तदा ॥ २० ।: पित्तमेवं कफश्चवं मनो विक्षोभयन्नणाम्। संज्ञां नयत्याकुलतां विशेपखात्र वद्ययते ॥ २९ ॥ सक्तानल्पद्रतामाषं चलस्वलितचेष्टितम् । विद्याद्वातमदाविष्टं रूक्षस्यावारुणाकृतिम् ॥ ३० ॥ सकोधपरुषाभाषं संप्रहारकल्लिप्रयम् । विद्याद् पित्तमदाविष्टं रक्तपीतासिताकृतिम् ॥ ३१ ॥ स्वल्पर्शवन्धवचनं तन्द्राखस्यसमन्वितम् । विद्यात्कफमदाविष्टं पाण्डं प्रध्यानतत्परम् ॥ ३२॥ सर्वाण्येतानि रूपाणि सन्निपातकृते मद् । जायते शाम्यति त्वाशु मदो मद्यमदाकृतिः ॥ ३३ ॥ यश्च मद्यमदः प्रोक्तो विषजो रौधिरश्च यः। सर्व एते मदा नर्ते वातिपत्तकफत्रयात ॥ ३४ ॥

मिलन आहार खाने बाले एवं रक्ष और तम से आहुत मन बाले के कुरित बात, पित्त, कफ दोष पृथक् पृथक् या मिलकर रसवाही, रक्तवाही या संज्ञावाही

खोतों को रोक छेते हैं. तब निम्न छिखित रोग उत्पन्न होते हैं। यथा--मद, मूर्छा और संन्यास ये रोग होते हैं। इन तीनों दोषों के हेत्र, लिक्स ( लक्सण ) और शान्ति, उपचार में उत्तरोत्तर बल की अधिकता रहती है। अर्थात् मद से अधिक मुर्की में और मुर्ख़ा से अधिक संन्यास में बल की अधिकता रहती है। जिस समय चेतना का स्थान हृद्य निर्वल हो जाता है और यहां पर वायु का प्रकोप हो, तब वह मन को श्रोभित करके मनुष्य की संज्ञा ( चेतना ) को डांप लेता है, पित्त और कफ ही मन का विश्वोम उत्पन्न करके संज्ञा का नाश करते हैं। विशेष रूप से प्रथक प्रथक कहते हैं एक-एक कर ( वुतलाकर ) बोलना, बहुत बोलना, जल्दी-जल्दी बोलना, चकते हुये लड़खड़ा करके गिरते-पड़ते चलना, चेहरे का रंग रूखा, काला, लाल सा होना, वातजन्य मद के लक्षण हैं। कोधयुक्त कठोर ' गाळी ) वाणी बोळना, चंट या आघात करना, झगड़ा करना, चेहरे का रंग लाल, पीला या काला होना, पित्ताजन्य मद के लक्षण हैं। थोड़ा परन्त सम्बन्ध ( पूर्वापर सम्बन्ध ) युक्त बोलना, तन्द्रा और आलस्य का होना, चेहरे का रंग धसरवर्ण, एक ध्यान में मग्न होना ये कफ्जन्य मद के लक्षण हैं । सम्विपातजन्य मद में तब दोषों के लक्षण मिलते हैं। मदाजन्य मद में आकृति शराबी पुरुष के समान होती है और यह मद जल्दी चढता है और जल्दी उतर जाता है। मद्यजन्य, विषजन्य, रक्तजन्य और दोषजन्य ये चारों प्रकार के मद, वात. पिच, कफ को छोड़कर नहीं होते हैं ॥ २६-३४॥

नीळं वा यहि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरुणम्।
पश्यंस्तमः प्रविशति शीधं च प्रतिबुध्यते ॥ ३४ ॥
वेपथुश्चाङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च ।
काश्यं श्यावाऽरुणा छाया मूर्छाये वातसंभवे ॥ ३६ ॥
रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा ।
पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥ ३० ॥
सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकृष्ठेक्षणः ।
सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकृष्ठेक्षणः ।
सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकृष्ठेक्षणः ।
समिन्नवर्षाः पीताभो मूच्छाये पित्तराभवे ॥ ३० ॥
मेघसं काशमाकाशमावृतं वा तमोघनैः ।
पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच प्रतिबुध्यते ॥ ३० ॥
सप्रतेकः सहक्षासो मूच्छाये क्यसंभवे ॥ ४० ॥
सम्रतेकः सहक्षासो मूच्छाये क्यसंभवे ॥ ४० ॥
सर्वोक्ततः सिम्नपातादपस्मार इवाऽऽगतः ।

स जम्नुं पातवस्याशु विना बीमत्सचेष्टितैः ॥ ४१ ॥ बोषेषु मदमूर्कायाः कृतवेगेषु देहिनाम् । स्वयमेषोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ ४२ ॥ बारदेहमनमा चेष्टामाक्षिष्यातिवला मलाः । संन्यस्यन्त्यबर्लं जन्तुं प्राणायः नसंश्रिताः ॥ ४३ ॥ स ना संन्याससंन्यस्तः काष्टीभूतो मृतोपमः । प्राणेविंगुज्यते शीर्षं मुक्त्या सद्यः फलो क्रियाम् ॥ ४४ ॥

मर्जा के लक्षण-आंखों के सामने आकाश नीला या काला अथवा लाख दीखता है, आंखों के सामने अन्वेरा आ जाता हो और मनुष्य मूर्छा से जल्दी ही सचेत हो जाय. शरीर में कम्पन और अंगों में पीड़ा हो, हृदय में वेदना का अनुभव हो, कुशता और छाया, मुख का वर्ण काला या लाल हो जाय, ये वातजन्य मुर्छा के लक्षण हैं। आकाश लाल पीला या हरा दिखाई दे, अन्ध-कार आता दिखाई दे और उठते समय शरीर पर पशीना, प्यास वा जड़न हो. आंखें काळ या.पीकी, व्याकुळ दीखती हों, मळ पतळा ( अतीसार ), चेहरे का रंग पीला पढ़ जाता है. य पित्तजन्य मुर्च्छा के लक्षण हैं। आकाश बादलों से विरा या अन्धकार से आहत दिखाई दे. अन्धकार सामने आता दिखाई दे. मर्क्क से देर में जाएत हो. भारी तथा गीले कपड़े में शरीर दपा प्रतीत होता हो. ( शरीर जकड़ा एवं भारी ). मुख से लार बहना. बेचैनी. ये कफजन्य मुच्छा के लक्षण हैं। सिन्नपात से सब दोशों के लक्षण होते हैं, अपस्मार के समान इसमें वेग आता है। इस रोग में बीमत्स चेष्टाओं (दांतां से काटना, हाथ पांव आदि फेंकने ) के विना मनुष्य गिर पहता है। शरीरधारियों में जब मद-मुच्छा को उत्पन्न करने वाले दोशों का बल कम हो जाता है, तब ये रोग अपने आप शान्त हो जाते हैं. परन्त 'संन्यास' रोग विना औषध के अच्छा नहीं होता। अति बलवान् मल वार्ताद दोष, प्राणायतन (हृदय आदि) अवयवी का आश्रय करके. वाणी, शरीर और मन की कियाओं को एकदम से बन्द कर देते हैं, तब मनुष्य निर्वेल, निष्क्रिय, क्रियारहित, लकड़ी के सामान निर्जीव होकर गिर पड़ता है। इस समय यदि तात्कालिक फल देने बाली क्रियायें ( अंजन, नस्य आदि ) जल्दी न की जायें तो मनुष्य मर जाता है ॥ ३५-४४ ॥

> दुर्गेऽम्मसि यथा मण्डद्वाजनं त्वरण नुषः। गृह्वीयात्तक्षमप्रातं तथा संन्यासपीडितम् ॥ ४५ ॥ अञ्जनान्यवपीडाश्च पूमः प्रथमनानि च ।

१८

स्चीभिस्तोदनं शस्त्रैर्दाहः पीडा नखान्तरे ॥ ४६ ॥ लक्षानं केञ्चोञ्चां च दन्तैर्दशनमेव च। आत्मग्प्रावचर्षश्च हितास्तस्यावबोधने ॥ ४७॥ संमूर्छितानि तीक्ष्णानि मद्यानि विविधानि च । प्रभृतेकद्युक्तानि तस्यास्ये गालयेनमुहुः॥ ४८॥ मातुल्क्सरसं तद्वन्महोषधसमायुतम् तद्वत्सीवर्चछं २ द्यायुक्तं मद्याम्छकाञ्जिकेः ॥ ४६ ॥ हिङ्गूषणसमायुक्तं । यावरसंज्ञाप्रबोधनम् । प्रबुद्धसंज्ञमन्नेश्च छघुभिस्तमुपाचरेत् विस्मापनैः स्मारणेश्च प्रियश्रतिभिरेव च। बद्रभिगीतबादित्रशब्देश्चित्रैश्च दर्शनैः ॥ ५१॥ स्नंसनोल्लेखनेधृमैरञ्जनेः कवलप्रहैः शोणितस्यावसेकैश्च व्यायामोद्धर्षणैस्तथा ॥ ५२ ॥ प्रबुद्धसंज्ञं मतिमाननुबन्धमुपक्रमेत् तस्य शंरक्षितव्यं हि मनः प्रखयहेत्तः॥ १३॥

गहरे पानी में डूबते हुए बर्चन को बुद्धिमान् मनुष्य जिस प्रकार तही में बहुंचने से पूर्व ही पकड़ने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार सन्यास रोगो की गिरने से पूर्व चिकित्सा करनी चाहिये। इसके लिये अजन ( आंखों में ). अवपीडन ( नाविका में ओपधियों का रह डालना ), नाक से धूम्रपान, प्रधमन ( नाक में फुरकार से ओपघ पहुंचाना ), सुई चुमोना, शख्र आदि को गरम करके दाह करना, नलों में सुई, पिन आदि चुमोना, शिर या शरीर के बालो या छोमों को खींचना, दांतों से काटना, कौंच की फली का शरीर पर मलना. ये कर्म रोगी को चेतन करने के लिये हितकारी हैं। नाना प्रकार के तीक्षण, मुर्चित एवं कटु द्रव्य युक्त मद्य रोगी के मुंह में डालने चाहिये। सोठ में मिलकर विजीरे निम्बू का रस, या मद्य और खट्टी कांजी में सौंचल मिलाकर वा हींग और सोंठ मिरच, पिपली इनको मिलाकर देवे, जबतक मनुष्य चेतन हो । चेतन होने पर हल्का भोजन देना चाहिये। चामत्कारिक बातों को सनाना. पिछली बातों को याद कराना, मन पष्ठन्द कहानो कहना, बद्धिया गाना-बजाना सुनाकर, सुन्दर सुन्दर चित्रों को दिखाकर, विरेचन, वमन, धूम्रपान, अञ्जन, कवल अर्थात् मु अ में औषध या गोली को रखकर, रक्त मोखण, व्यायाम कराके, अंगों के मर्दन से निरन्तर मनुष्य को जाग्रत. चेतन रखने का यस्न करना

१. तिकानीति च पाठः।

चाहिये। रोगी के मन को मोहित (मूच्छ्नं उत्पन्न) करने वाले कारणों से बचा कर रखना चाहिये॥। ४५-५३॥

स्तेहस्वेदोपपद्मानां यथादोषं यथाबखम् ।
पद्म कर्माण कुर्यात मूच्छायेषु मदेषु च ॥ १४ ॥
अष्टाविशत्यौषपस्य तथा तित्तस्य सपिषः ।
प्रयोगः शस्यते तद्गमहतः षट्पलस्य वा ॥ १५ ॥
प्रिफ्लायाः प्रयोगो वा समृतक्षौद्रशकरः ।
शिलाजतुप्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा ॥ १६ ॥
पिप्पलीनां प्रयोगो वा प्रयोगश्चित्रकस्य वा ।
रसायनानां कौम्भस्य सपिषो वा प्रशस्यते ॥ १७ ॥
रक्षावसेकाच्छाकाणां सतां सत्त्ववतामपि ।

सेवनान्मदम्च्छायाः प्रशास्यन्ति शरीरिणाम्॥ ४८ ॥ इति ॥

मूर्ज और सद रोगों में बल एवं दोव के अनुवार स्वेदन देकर पीछे से बमन, विरेचन, किरोबिरेचन ( नस्य ), आस्थापन और अनुवासन क्यी पंचकर्म करने चाहिये। उन्माद चिकित्सा में कहे 'पानीय कल्याण घृत' ( अहाईस दवाह्यों), महातिक घृत या महागट्पल घृत ( कुछ रोग में ) का पान करना उत्तम है। घी, शहद और शकरा के साथ त्रिकला का प्रयोग करना, स्थवा दूघ के साथ विल्लाजीत का प्रयोग करना, दूध के साथ पिपली चूर्ण या चीतामूल का प्रयोग करना, रसायनों तथा दस वर्ष पुराने मटके में रक्से हुए घी का प्रयोग करना उत्तम है। रक्त मोक्षण, वेद आदि सत् शास्त्रों का पहना, सक्षन, सत्यगुणी, तपस्थी पुरुषों का सरशंग मद मूच्छा रोग की शान्त करते हैं। ५४-५८।

तत्र इस्रोकौ—विञ्दं चाविजुदं च शोणितं तस्य हेतवः। रक्तप्रदोषजा रोगास्तेषु रोगेषु चौषधम्॥ ४६॥

सद-सच्छीय-संन्यास-हेतु-लक्षण-भेषजम् । बिधिशोणितकेऽध्याये सर्वमेतत्त्रकाशितम् ॥ ६० ॥

शुद्ध या अशुद्ध रक्त, इनके कारण, रक्त प्रदोष से उत्पन्न होने वाखे रांग, इनकी ओषण, मद, मूर्च्यय, संन्यास रोगों के कारण सक्षण और ओषण, ये सक 'त्रवय इस 'विधिशोणित' अध्याय में कह दिये ॥ ५६ -६० ॥

> इत्यान्नवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्के विश्वशोणितीयो नाम चतुर्विशतितमोऽभ्यायः ॥ २४ ॥

## पश्चविञ्चतितमोऽभ्यायः ।

अथातो यज्ञःपुरुषीयमध्यायं व्याख्यास्त्रामः ॥ १॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः॥ २॥

अब 'यजःपुरुषीय' अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥१-२॥

पुरा प्रत्यक्षधर्माणं भगवन्तं पुनवेसुम् ।
स्रमेतानां महर्षाणां प्रादुरासीदियं कथा ।। ३ ।।
आत्मेन्द्रियमनोर्धानां याऽयं पुरुषसंज्ञकः ।
राशिरस्यामयानां च प्रागुत्पत्तिविनिश्चये ॥ ४ ॥
स्रम काशिपतिर्वाक्यं वामकोऽर्थवदन्तरा ।
व्याजहार्राधसमितिमभिसृत्याभिवाच च ॥ ४ ॥
किं तु स्यात् पुरुषो यज्ञस्तज्जास्तस्याऽऽमयाः स्मृताः ।
न वेत्युक्ते नरेन्द्रेण प्रोवाचर्षान् पुनर्वसुः ॥ ६ ॥
सर्व एवामित-ज्ञान-विज्ञान-च्छित्र-संशयाः ।
भवन्तरुष्ठेनुमहेन्ति काशिराजस्य संशयम् ॥ ७॥

धर्म के प्रत्यक्ष किये हुए महर्षि आत्रेय एक वार महर्षियों के साथ भिलकर बातन्वीत करने लगे कि—'आत्मा, इन्द्रिय, मन और विषय' इन से युक्त जो 'पुरुष' बनता है इसकी तथा रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार और कहां से होती है ? इस प्रसंग में काशि के राजा बामक अधूषिसमा के समुख अभिवादन करके बोलने लगे—हे भगवन् ! जिन कारणों से पुरुषों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं, यह मानना संगत है या नहीं ? अधि पुनर्वसु ने कहा कि—हे महर्षियों ! तुम सब अपार ज्ञान रखते हो, विज्ञान से तुम्हारे सब सन्देह मिट चुके हैं। आप लोग इन काशिपति के सन्देह को इर करें !!!!

पारीक्षिस्तत्परीक्ष्याप्रे मौद्गल्यो वाश्यमववीत्। आत्मनः पुरुषो रोगाश्चाऽऽत्मन्नाः कारणं हि सः ॥ = ॥ स चिनोत्युपसुङ्के च कर्म कर्मफढानि च । नहाते चेताचावोतः प्रवृत्तिः सुखदुःखयोः ॥ २ ॥

पारीश्वि मौद्गल्य बहने क्ष्मे कि--पुरुष आत्मा से उत्पन्न होता है आंद रोग मी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। वही आत्मा आहार-विहारादि कर्मों को

१. महर्षय उपाठीना प्रादुशकृतिमां कथामिति वा पाठः ।

करता है और इसीसे आरोग्यता या रोम रूपी कर्मफर्लों का मोग करता है । क्योंकि 'चेताना घाटा' आरमा के विना छुल दुःख के हेट्ठ रूप आरोग्यता या व्याघि नहीं हो सकती ॥ ८–६ ॥

शरकोमा तु नेत्याह् न ह्यात्माऽऽत्मानमात्मना । योजयेद् ज्याघिभर्दुःखेर्दुःखद्वेषा कदाचन ॥ १० ॥ रज्ञस्तमोश्यां तु मनः परीतं सत्त्वसंज्ञकम् । झरीरस्य समुत्यत्तौ विकाराणां च कारणम् ॥ १९॥

श्वरहोमा श्रृषि बोले —यह ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा स्वभाव से दुःखों से देव रखने वाला 'आनन्दमय' है । इसल्यि आत्मा अपने आपको व्यापियों के कहों से युक्त नहीं करेगा । वास्तव में, 'सस्य' नामक मन के साथ रज और तम गुण मिलकर पुरुष और रोग दोनों को ही उत्पन्न करते हैं ॥ १०-११ ॥

> बार्थोबिदस्तु नेत्याह नक्षेकं कारणं मनः। नतें झरीरं झारीररोगा न मनसः स्थितः॥ १२॥ रस्रकानि तु मृतानि व्याधयश्च पृथग्विधाः। आपो हि रसवत्यस्ताः स्मृता निर्मृतिहेतवः॥ १३॥

बायेंबिद ऋषि बोले—यह टांक नहीं है कि अकेला सन ही इनकी उत्पत्ति में कारण है। क्योंकि शरार के बिना न तां शारीरिक रोग हो सकते हैं और न मन ही रह सकता है। इसिलये प्राणियों की उत्पत्ति में कारण रस है और 'रस' से ही सब नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। रस का उत्पत्ति का जल ही इनकी उत्पत्ति का कारण है। १२-१३॥

> हिरण्याक्षस्तु नेत्याह न झात्मा रसजः स्मृतः । नातीन्द्रयं मनः सन्ति रोगाः शब्दादिजास्तथा ॥ १४ ॥ षद्धातुजस्तु पुरुषो रोगाः षद्धातुजास्तथा । राशिः षद्धातुजो क्षेष सांस्येराचैः प्रकीतितः ॥ १४ ॥

हिरण्याक्ष म्हाल बोळे—िक नहीं, यह ठीक नहीं, आत्मा रखजन्य नहीं है, आत्मा और मन अवीन्द्रिय हैं। (कुछ रोग) भी शान्दादि (अवियोग अयोग, मिण्यायोग) से उत्पक्ष होते हैं। जो कि रखजन्य नहीं। वास्तव में पुरुष छः चातुओं (आत्मा और पृथ्वी अप, तेज, बायु एवं आकाश) से उत्पन्न होता है, रोग भी इन्हीं छः चातुओं से पैदा होते हैं। सीक्य दर्शन का खिदान्त भी है कि 'छः चातुओं के समृह का नाम पुरुष है। १४-१५॥

तथा मुवाणं कुशिकमाह तन्नेति शौनकः। कस्मान्मातापित्रभ्यां हि विना पद्घातुजो भवेत्॥ १६॥ पुरुषः पुरुषाद् गौगोरस्वादस्वः प्रजायते। पेत्र्या मेहादयश्चोक्ता रोगास्तावत्र कारणम्॥ १७॥

इस प्रकार कहते हुए कुशिक (हिरण्याख) को शीनक ने कहा कि— माता पिता के विना छः धातु कैसे हो सकते हैं ! पुरुष से, पुरुष गो से गाय, और घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है और माता पिता के प्रमेहादि रोग पुत्र में आते हैं, इसबिये रोगों और पुरुषों की उत्पत्ति में कारण माता-पिता ही हैं !!१७॥

> भद्रकाप्यस्तु नेत्याह नहान्धोऽन्थारप्रजायते । मातापित्रोरपि च ते प्रागुत्पत्तिनं युज्यते ॥ १० ॥ कर्मजस्तु मतो जन्तुः कर्मजास्तस्य चाऽऽमयाः । नहाते कर्मणो जन्म रोगाणो पुरुषस्य च ॥ १९ ॥

भद्रकाप्य श्रृषि बोळे—यह ठीक नहीं, क्योंकि अन्वे माता-पिता से पुत्र अन्वा उत्पन्न नहीं होता । मता-पिता की उत्पत्ति से पूर्व पुत्रप का और रोग का होना असम्भव होता है । इसिब्विंग कर्म से ही पुत्रप उत्पन्न होता है और कर्म से ही रोग उत्पन्न होते हैं । कर्म के विना न तो पुरुष का और न रोगों का जन्म हो सकता है ॥ १८-१८ ॥

> भरद्वाजस्तु नेत्याह कर्ता पूर्व हि कर्मणः। ष्टप्टं न चाक्रतं कर्म यस्य स्यात्पुरुषः फल्रम्॥ २०॥ भावद्देतुः स्वभावस्तु न्याधीनां पुरुषस्य च। स्वरद्वचल्रोष्णस्वं तेजोन्तानां यथेव हि॥ २१॥

भरहाज भृषि बोले कि — कमें से पहिले कता है। विना कमों के किये हुए कमें का फल नहीं देखा जाता। प्रथम कमें होने से फल होता है, इसलिये प्रथम कमें होना चाहिये, जिसके फलस्वरूप पुरुष उत्पन्न होना चाहिये। कमें को करने के लिये कर्या (पुरुष) आवश्यक है। इसलिये मनुष्य और रोग की उत्पत्ति में कारण 'स्वमाव' हो है। जिस प्रकार पृथ्वी, अप, बाबु और अधिन में खरल (खरखरापन) इवस्व (तरलता), चलस्व (गिति) और उष्णस्व (गरमी), स्वभाव से ही होता है॥ २०-२१॥

काङ्कायनस्तु नेत्याह् नक्षारम्भ फळं भवेत् । भवेत्सवभावाद्वावानामसिद्धिः सिद्धिरेव वा ॥ २२ ॥

अ० २४

स्रष्टा त्वमितसंकरपो मह्यापत्यं प्राजापतिः । चेतनाचेतनस्यास्य जगतः सुस्रदुःसयोः ॥ २३ ॥

कांकायन मृथि बोले—यह ठीक नहीं। यदि रबमाब से ही रोग और पुरुषों की विद्धि और अविद्धि होती हो, तो आरम्भ अर्थात् लोक और शाका में प्रविद्ध यह, कृषि, पदाना, पदना आदि कार्य निष्प्रयोजन होजायें। इस मुख-दुःख को बनाने वाला एवं चेतन तथा अचेतन जगत् का कर्चा अनन्त्र संकल्प वाला, ब्रह्मा का पुत्र प्रजापति है।। २२–२३॥

> वन्नेति भिश्चरात्रेयो नह्मपत्यं प्रजापतिः । प्रजाहितैषी सततं दुःखेर्युक्त्यादसाधुवत् ॥ २४ ॥ काळजस्त्वेव पुरुषः काळजास्तस्य चाऽऽमयाः । जगत्काळवरां सर्वे काळः सर्वत्र कारणम् ॥ १४ ॥

भिज्ञुरात्रेय बोळे—गइ ठीक नहीं है। यह संसार प्रजापति से (पुत्र रूपेण) उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि प्रजा की मंगलकामना करने वाला प्रजापति, संतान से देव करने वाल की मांति किस प्रकार से दुःखों को देता, अपनो संतान को दुःखों करता, वास्तव में पुरुष काल से उत्पन्न होता है और रोग भी काल से ही उत्पन्न होते हैं। सम्पूर्ण जगत् काल के बश में है और सब जगह काल ही कारण है। २४-२५ ।।

वयर्षीणां विवदतामुवाचेदं पुनर्वसुः ।
मैवं बोचत तस्वं हि दुष्प्रापं पक्षसंभ्रवात् ॥ २६ ॥
वादान् सप्रतिवादान् हि वदन्तो निश्चितानिव ।
पक्षान्तं नैव गच्छन्ति तिछपीडकवद् गतौ ॥ २७ ॥
सुक्तवेवं वादसंघट्टमध्यासमग्रुचिन्त्यताम् ।
बाविधूततमःस्कन्ये होये झानं प्रवर्तते ॥ २८ ॥
येषामेव हि भाषानां संपत्संजनयेन्नरम् ।
वेषामेव विवद्याधीन् विविधान् समुद्दीरयेत् ॥ २८॥

इस प्रकार श्रुपिमण्डल में विवाद चलते हुए देख कर पुनर्वसु श्रुपि बोले कि इस मकार एक पद्म को लेकर बादविवाद करते वालोगे तो किसी निश्चित तस्य को नहीं पहुंच सकोगे। जिस प्रकार तैल के कोल्हू (चरको) पर बैठा हुआ मनुष्य चारों लोर अनन्त काल तक घूमता रहता है, परन्तु किसी निश्चित दिसा या स्थान पर नहीं पहुंचता। इस लिये हस बादविवाद को खोल कर मत-लब की बात वोचो। अन्यवहरस्तुह को नह किये दिसा सातन्य विकास में जान

नहीं आप्त होता । जिस प्रकार के गुणों से पुरुष उश्क्य होता है उसी प्रकार के अप्रशस्त गुणों से रोग उत्पन्न होते हैं। पांच महामूलों से पुरुष उत्पन्न होता और इन्हीं महामूलों से बात, पित्त, कफ, (रोगों के कारण) बनते हैं ॥२६–२६॥

अयात्रयस्य भगवतो वचनमनुनिशस्य पुनरेव वामकः काशिपवि-रवाच भगवन्तमात्रयं—भगवन् ! संपन्निमित्तजस्य पुरुषस्य विपन्निमि-त्तजानां च रोगाणां किमभिवृद्धिकारणमिति ॥ ३० ॥

आत्रेय ऋषि के बचन सुन कर फिर काशियति वामक कहने छगे। है भमवन् ! प्रशस्त गुणों से उत्पन्न पुरुष की और अप्रशस्त गुणों से उत्पन्न रोगों की बढि करने बाले कान से कारण हैं ? ||३०||

त्तमुबाव भगवानात्रेयः—हिताहारोपयोग एक एव पुरुषस्याभिष्ट-द्विकरो भवति, अहिताहारोपयोगः पुनर्व्याधीनां निमित्तमिति ॥११॥

वामक ऋषि को भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया। हितकारी बस्तुओं का आहार रूप में उपयोग करना ही पुरुष की दृद्धि में अकेश कारण है। आहित-कारी वस्तुओं का सेवन करना ही रोगों की दृद्धि में एकमात्र कारण है।।३१॥

एवंचादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निकः उवाच —कथमिह भगवन् ! हिताहितानामाहारजातानां छक्षणमनपवादमभिजानीयात्, हितस-माख्यातानां चैव झाहारजातानामहितसमाख्यातानां च मात्राकाछिकः यामुभिदेहदोषपुरुषावस्थान्तरेषु विपरीतकारित्वसुपछमामहे ।३२। इति

इस प्रकार कहते हुए आनेय ऋषि को अग्निवेश ने पूछा—है सगवन् ! किस प्रकार से हितकारा या अहितकारी आहार रूप पदार्थों को बिना दोष (अपवाद) के जान सकते हैं। क्योंकि हितकारी पदार्थ एवं अहितकारी पदार्थ मात्रा, काल, किया (संस्कार), भूमि, देह, दोष और पुरुष मेद से विषरीत, विरुद्ध शुण वाले हितकारी पदार्थ अहितकारी, और अहितकारी पदार्थ हितकारी बन जाते हैं।। ३२।।

तमुवाच भगवानात्रेयः—यदाहारजातमग्निवेश! समाश्चैव शरीर-धात्न् प्रकृतौ स्थापयति विषमाश्च समीकरोतीत्येतद्धितं विद्धि, विप-रीतमहितमिति; एतद्धिताहितळक्षणमनपवादं भवति ॥ ३३ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया—है अग्निवेश को मोजन (आहार के पदार्य) धरोर के उस धातुओं को प्रकृति अर्थात् उसानावस्था में रखता है और विषम धातुओं को उस करता है वह हितकारी है। इसके विपरीत पदार्य अहितकारी हैं, हित ओर अहित पदार्यों का यह अध्यय जोक्सून्य है। ३३॥

एवंवादिनं च भगवन्तमात्रेयमग्निवेश ख्वाच-भगवन् ! नत्वे-सदेवमुपदिष्टं भूयिष्ठकत्याः सर्वेभियजो विज्ञास्यन्ति ॥ ३४॥

तमुबाच भगवानात्रेयः—येषां विदितमाहारतत्त्वमन्निवेश! गुणतो द्रव्यतः कर्मतः सर्वावयवतश्च मात्रादयो भावाः, त एतदेवमुपदिष्टं विश्वातुमुत्सहन्ते । यथा तु खल्वेतदुपदिष्टं भूयिष्ठकल्पाः सर्वभिषजो विश्वास्यन्ति, तथैतदुपदेश्यामो मात्रादीन भावानुदाहरन्तः । तेषां हि बहुविधविकल्पा भवन्ति । आहारविधिविशेषांस्तु खलु छश्च-णतश्चावयवतश्चानुल्यास्यास्यामः ॥ ३१ ॥

तथ्या—आहारत्वभाहारस्यैकविधमधोभेदात्; स पुनर्द्वियोनिः, स्थावरजङ्गभास्मकत्वात् ; द्विविधमभावो हिताहितोदकेविशेषात् ; चतुर्विधोपयोगः पानाशन-मक्ष्य-देशोपयोगात् ; वहास्वादो रसभेदतः बह्विधत्वात् ;विश्वतिगुणो गुरु-छषु-शीतोष्ण-स्निग्ध-रूक्ष-मन्द-तीक्षण-स्थिर-सर-मृद्द-कठिन-विशद - पिच्छिल-श्रक्षण-स्वर - सुक्ष्म-स्थूल - सान्द्र-द्ववा-सुगमात्;अपरिसंख्येयविकल्पो द्रव्य-संयोग-करण-वाहुल्यात् ॥३६॥

इस प्रकार कहते हुए आत्रिय ऋषि को अन्तिवेश बोले-इतना कह देने से सब वैदा सब बातों को नहीं समझ सकेंगे ! अग्निवेध को भगवान आत्रेय ने कहा-कि जिन वैद्यों को आहारयोग्य पदार्थ गुण, ( गुरु लघु आदि ) कारण (यह आप्य है, यह आग्नेय है इत्यादि ), कर्म (यह जीवनीय, यह बृंहणीय इत्यादि ) सब अवयव २ (रस, चीर्य, विपाक प्रभाव से ), मात्रा एवं पुरुष की अवस्था का जान होगा वे ही इतने ( ऊपर कहे हुए ) उपदेश से समझ सकते हैं। जिस प्रकार कहने से सब वैद्य सम्पूर्ण कर में जान सकेंगे, उसी प्रकार से मात्रा आदि वस्तुओं को उदाइरण के साथ कहेंगे। इनके बहुत से मेद होते हैं। आहार की जो विशिष्ट विधि है, उसको प्रथम साधारण क्य में कहकर फिर विभाग पूर्वक कहेंगे। यथा-आहारत्व ( लादात्व ) गुण समाम होने से सम्पूर्ण आहार एक प्रकार का है, क्योंकि अर्थ में कोई मेद नहीं है। इस आहार के दो उत्पत्ति स्थान हैं. स्थावर और जंगम । इस आहार के दो प्रकार के प्रभाव हैं, एक हितफलजनक और दूसरा अहितफलजनक। इक आहार का चार प्रकार से उपयोग होता है । यथा-पान (पीना ), अधन (दांवों से काटकर खाना), मध्य ( वयाना ) और बेद्ध ( चाटने ) के उपयोग से । इस आहार के छः स्वाद होने से यह रस मेद से छः प्रकार का है, क्योंकि रस कः प्रकार के हैं। इस साहार के गुण बीस प्रकार के हैं। यथा-गुर, रुख- धीतः उष्ण, रिनम्ब, रुख, मन्द, तीरुष, रियर, सर, मृदु, कठिन, विद्यद, पिष्ठिक-श्रुष्ठण, सर, स्ट्य, स्पूल, सान्द्र, द्रव भेद से। द्रव्य (श्क्थान्यादि), संयोग (साद्य पदार्थों का सिक्षण), करब (संस्कार) मेद से आहार-द्रव्य असंस्थ प्रकार का हो जाता है॥ ३४-३६॥

तस्य खळ् ये ये विकारावयवा भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते, भूयिष्ठकल्पानां च मनुष्याणां प्रकृत्येव हिततमाश्चाहिततमाश्च, तांस्तान्यथावदनु-व्याख्यास्यामः ॥ (१)

तद्यथा-छोहितशाख्यः शुक्षधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा भवन्ति, मुद्गाः शमीधान्यानां, आन्तरिक्षमुदकानां, सैन्यवं छवणानां, जोबन्तीशाकं शकानां, ऐणेयं सृगमासानां, छावः पक्षिणां, गोधा विद्येशयानां, रोहितो मत्स्यानां, गव्यं सर्पिषां, गोक्षारं क्षीराणां, तिस्तंत्रं स्थावरजानां स्तेहानां, वराहवसा आन्पसृगवसानां, चुळुकोवसा मत्स्यवसानां, पाकहंसवसा जलचरविहङ्गवसानां, कुक्कुटवसा विध्वरशकुनिवसानां, अजमोदः शाखादमेदसां, शृङ्गवेरं कन्शानां, सृद्धीका फलानां, शकरा इक्षविकाराणां मिति प्रकृत्येव हित्तसानामाहारविकाराणां प्राधान्यतो हृद्धाणि ज्याख्यातांन भवन्ति ॥ (२)

प्रायः करके जो जो आहार पदार्थ हितकारी और अहितकारी कहे जाते हैं अरे बहुत अधिक व्यवहार में आते हैं, उन पदार्थों का यहां वर्णन करते हैं। जैसे— बाल चावल खूकधान्यों में सबसे अधिक हितकारी (श्रेष्ठ) है। मूंग धामीधान्यों में, बरशात का पानी सब पानियों में, संभा नमक सब नमकों में, जीवन्ती का खाक सब धाकों में, मृग का मांस सब पद्मुओं के मांतों में, बटेर सब पिंद्यों में, गोवा (गोह) बिल में रहने वाले जन्तुओं में, रोहित मास्य सब माजियों में, गो का घी सब घी में, गाय का दूध सब दूधों में, तिल का तिल स्थाबरजन्य सब स्नेहों में, बराह की चर्वी सब जलचा प्राणियों की चिवियों में, चुछुकों (शुष्ठु) मछली की चर्वी सब महत्वियों की चर्वियों में, उपेद हंस की बचा सब जलचर पिंद्यों की की वर्वी सब महत्वियों में, उपेद हंस की बचा सब जलचर पिंद्यों की देशों में सुद्ध की चर्वा सब कलचर पिंद्यों की स्वर्थों की स्वर्थों में, उपेद हंस की बचा सब जलचर पिंद्यों की बचा सब जलचर पिंद्यों की वर्वी में सब महत्वियों में, कररी का मेद शाला या टहनी खाने वाले पद्मुओं की मेदों में, अदरल सब कन्यों अर्थात् भूमि में रहने वाले फलों में, किश्वमिश्च सब फलों में, शकर गन्ने के रल से बनी सब बद्युओं में श्रेष्ठ है। ये भोजव पदार्थों में सम्बाव से विकारी द्रव्य कह दिये हैं॥

वात अर्थ्वमहितानप्युपदेश्यामः-यवकाः श्रुकवान्यानामपध्यत्वे

प्रकृष्टकम् मबन्ति, सापाः समीधान्यानां, वर्षानास्यमुरकानां, बोबरं स्वयानां, सर्वयशाकं शाकानां, गोमासं स्गमासानां, काणकपोकः पश्चिणां, मेको विकेशयानां, विकिचिमो मस्यानां, खाविकं सिर्धः, अविक्षीरं श्लीराणां, कुमुम्भरनेदः स्थावररनेद्दानां, महिषवसा आन्वसृत्वन्यसानां, कुम्भीरवसा मस्यवसानां, काकमद्गुवसा जलवरविद्दक्कवः सानां, चटकवसा विकिरशक्तनिवसानां, हस्तिमेदः शाखादमेदसां, लिकुचं फलानां, आलुकं कन्दानां, फाणिविनिञ्जविकाराणाम् ।-इति प्रकृत्यं अहितवसानामाहारविकाराणां प्रकृष्टतमानि द्रव्याणि व्याख्यानां मवन्ति—इति हिताहितावयवो व्याख्यात आहारविकाराणाम् ॥ ३० ॥

अब इसके अनन्तर अहित पदार्थों का उपरेश करेंगे—यक ( जई, जवी) श्रूक-धान्यों में सबसे अनध्य एवं अति निन्दित है। माब ( उड़द ) श्रमो-बान्यों में, बरसात में निदियों का पानी सब पानियों में, ऊसर देश में उत्यक्त नमक सब नमकों में, सरसों का शाक सब शाकों में, गाय का मांस सब पद्धओं के मांसों में, छोटा कबूतर सब पिक्षयों में, मेंडक बिल में रहने बालों में, खिलियम मस्त्य सब मजलियों में, मेड का घो सब धोयों में, मेड का तूव सब ट्र्यों में, कुग्रम्भ का तेल सब स्थावर तेलों में, मेंड को चवां सब सलीय देश के पशुओं की चिवां में, कुग्रमीर मजली की सवा सब मजलियों की सबा में, पानी के कौये (पनककना) की चवीं सब जलबर पिश्यों में, हार्यों की सबा में, पानी के कौये (पनककना) की चवीं सब जलबर पिश्यों में, हार्यों की सबीं शाखा खानेबाले सब पशुओं में, लिकुच, ( वड़हल, ल्यों ) सब मकार के कलीं में, आलू सब कन्दों में, पान ग्रंस से बने सब विकारों में, विहिया को चवीं विकार कर खाने वाले सब पश्चियों को चिवां में निन्दित हैं। ये मोक्य पदार्थों में स्थान से ही हितकारी एवं निन्दनीय द्रव्य कहे गये हैं ॥ २०॥

अतो भूयः कर्मीवधानां च प्राधान्यतः सानुबन्धानि च द्रव्याव्यदुः व्याख्यास्यामः । तद्यथा—अकं वृत्तिकराणां भेष्ठं, उदक्माश्यासकराणां, सुरा अमहराणां, स्नीरं जीवनीयानां, मासं वृंद्यणीयानां, रसस्तर्पणीयानां, अवणमनद्रव्यविकराणां, अन्त्रं हृषानां, कुनुशे वत्यानां, जकदेशो वृद्याणां, मञ्ज श्रवेष्मपित्राप्रसमनानां, सर्विवीतिपत्तप्रशमनानां, वैवं नातश्येष्मप्रशमनानां, वमनं श्रवेष्महराणां, विरेचर्व पित्तहराणां, ब्रह्मिन चातहराणां, श्वेदो मार्ववकराणां, ज्यायामः श्येवकराणां, झारः वृंतक्येष-वातिनां, तिन्द्रक्रमननन्नद्रव्यविकराणां, वार्गं कमिस्यमक्ष्य्यानां, आ

बिकं सर्पिरहरानां, शताक्षीरं शोक्त-स्तन्य-सास्त्य-वोक्त-रक्त-साम-हिक-एक-पित्त-प्रश्नमनानां, अविक्षीरं इक्टेम्मपित्तोपचयकरामां, महिषी-क्षीरं स्वप्तजननानां, मन्द्रकं दृष्यभिष्यन्द्रकराणां, मबेधुकान्नं कर्षणीयाः नां, उदालकाननं रूक्षणीयानां, इक्षुर्भवजननानां, यवाः पुरीयजननानां, जाम्बवं वातजननानां, शुष्कुल्यः इछेष्मिपशाननानां, कुळत्था अम्छ-पित्तक्षननानां, साधाः उद्धेष्यपित्तजननानां, सदनफ्ळं बसनास्यापनानु-वासनोपयोगिनां, त्रिवृत्सुस्रविरेचनानां, चतुरकृष्टं मृदुविरेचनानां, स्नुक्पयस्तीक्ष्णविरेचनानां, प्रत्यक्पुच्पा शिरोविरेचनानां, विडक्नं क्रिमिष्नाना, शिरीपो विषध्नाना, खिरिए क्रुष्टमाना, रास्ना वातहराणां, आमळकं वयःस्थापनानां, हरीतकी पथ्यानां, एरण्डम्लं कृष्यवात-हरामां, पिष्पछीम्छं दीपनीय-पाचनीयानाह-प्रशमनानां, चित्रकम्छं दीपनीय-पाचनीय-गुदश्रृङ्शोथार्शो-हराणां,पुष्करम् छं हिका-हवास-कास-पार्श्व-श्रृहद्याणां, मुस्तं संवाहक-दीपनीय-पाचनीयानां, उदीच्यं निर्वाप-णीय-दीपनीय-पाचनीय-च्छर्बतीसार-हराणां,कद्वङ्गं संप्राहक-दीपनीय-पाचनीयानां, अनन्ता संप्राहक-दीपनीय-एक-प्रशमनानां, अमृता संप्रा-हक-बातहरदीपनीय-इस्टेब्स-शोणित-विबन्ध-प्रश्नमनानां, बिल्वं संप्राहक दीपनीयबात-कफ-प्रशमनानां,अतिविषा दीपनीय-पाचनीय-संग्राहक-सर्व-दोष हराणां, उत्पत्त-कुमुद-पद्म-किञ्चल्कं संम्राह्क रक्त-पित्त-प्रश्नमनानां, दुराख्मा पित्त-रखेष्म-प्रशमनानां,गन्धप्रियक्कुः शोणित-पित्तावियोग-प्रशम-नानां,कुटजत्वक् रुलेब्स-पित्त-रक्त-संवाहकोपशोषणानां,कारमर्यफलं रक्सं-माहक-रक्त-पित्त-प्रश्नमनानां,गृहिनपर्वी संग्राहक-बातहर-दीपनीय-प्रच्या-णां, विदारिगन्धा वृष्यसर्वेदोषहरणां, वळा संग्राहक-वल्य-वात-हराणां, गोञ्जरको मूत्रकुष्छ्रानिछहराणां, हिङ्गुनियास्छहनीय-दीपनीय-मेव्नी-यानुक्रोमिक-यात-कफ-प्रशमनानां,अम्बवेतसो भेदनीय-दीपनीयानुक्रामि-क-वात-श्लेष्म-प्रश्नमनानां, यावश्कः संसनीय-पाचनीयाशींग्नानां,तकः।-भ्यासो प्रहणी-दोषार्शो-वृत्त-ज्यापत्प्रशमनानां, कव्याद-मास-रसाध्यासो भहणी-दोष-शोषाशोंक्नानां, वृतसीराज्यासो रसायनानां, समधुदशक्तुप्रा-शास्त्रासो कुम्बोदावर्तहराणां, तेक्रगण्डवाध्यासो दन्त-बल-रुचि-कराणां, बन्दनीहुम्बरं दाहनिर्वापणाक्षेपनानां, रास्तागुरुणी शीवापनयन-प्रकेप-नानां, कामजाकोशीरे दाहत्वन्दोषस्वेदापनयप्रकेपनानां,कुछं बातक्राध्य-ज्ञोपबार् कोगियां, स्थार्क चक्षाचा-मुच्य-केन्च-कार्य-कार्यक्रमान्य-विरद्यनीय-

रोपणीयानां, बायुः प्राणसंज्ञाप्रधानहेत्नां, अग्निरामस्तम्भ-शीत-सृद्धो-द्वेपन-प्रशमनानां, जलं स्तम्मनीयानां, मृद्धृष्टलोष्ट्रनिर्वापितमुद्धं तृष्णा-तियोगप्रशमनानां, अतिमात्राशनमामप्रदोषहेतुनां,तथाऽग्न्यस्यवहारोऽ-ग्निसंधुक्षणाना, यथासालयं चेष्टाभ्यवद्दारावुपसेव्याना, कालभोजन मारोग्यकराणां, वेगसंघारणमनारोग्यकराणां, तृप्तिराहारगुणानां, मर्ख सौमनस्यजननानां, मद्याक्षेपो धी धृति स्मृति-हराणां, गुरुमोजनं दुर्वि-पाकानां, एककालभोजनं सुखपरिणामकराणां, स्नीध्वतिप्रसङ्गः शोष-द्वाराणां, शक्रवेगनिप्रहः षाण्ळाकराणां, पराघातनमञ्जाश्रद्धाजननानां, अनरानमायुषो हासकराणां, प्रमितारानं कर्षणीयाना, अजीर्णाध्यक्षनं प्रहणीदृषणानां, विषमाशनमग्निवैषम्यकराणां, विरुद्धवीर्योशनं निन्दितः व्याधिकराणां, प्रश्नमः पथ्यानां, आयासः सर्वापथ्यानां. मिथ्यायोगो व्याधिमखानां. रजस्वलाभिगमनमलक्ष्मीमुखानां, ब्रह्मचर्यमायुष्याणां, सकल्पो बृष्याणां, दोर्मनस्यमबृष्याणां, अयथावळमारम्भः प्राणोपरो-धिनां, विषादो रोगवर्धनानां, स्नानं श्रमहराणां, हवेः प्रीणनानां. शोकः झाषणानां, निर्वृतिः पुष्टिकराणां, पुष्टिः स्वप्नकराणां,स्वप्नस्तन्द्राकराणां. सर्वरसाध्यासी बळकराणां, एकरसाध्यासी दौर्वल्यकराणां, गर्भशल्य-मनाहार्याणां, अजीर्णमुद्धार्याणां, बालो मृद्ध भेषजीयानां, बृद्धी याप्यानां, गर्भिणी तीक्ष्णीषध-ज्यायाम-बर्जनीयानां, सौमनस्यं गर्भधारकाणां. रांनिपातो दुश्चिकित्स्यानां, आमो विषमचिकित्स्यानां, व्यरो रोगाणां, क्रष्टं दीघेरोगाणां, राजयक्ष्मा रोगसमहानां, प्रमेहोऽनुषक्किणां, जली-कसोऽनुरासाणां, बस्तिस्तन्त्राणां, हिमबानीपिभूमीनां, मरुभूरारोग्य-देशानां, अनुपोऽहितदेशानां, निर्देशकारित्वमातुरगुणानां, भिषक् चिकित्साङ्गानां, नास्तिको वर्ज्यानां, छोल्यं क्छेशकराणां, अनिद्शका-रित्वमरिष्टानां, अनिर्वेदो वार्तछक्षणानां, वैद्यसम्हो निःसंशयकराणां, योगो वैद्युगानां, विज्ञानमोपधीनां, शास्त्रसहितस्तर्कः साधनानां, संप्रतिपत्तिः कालज्ञान-प्रयोजनानां, अव्यवसायः कालातिपत्तिहेत्नां, रष्टकर्मता निःशंशयकराणां, असमर्थता भयकराणां, तद्विवशंभाषा आयुर्वेदोऽम्तानां. बुद्धिवर्धनानां, आचार्यः शासाधिगमहेत्नां. सद्भवनमञ्जूष्टेयाना, असंबद्धवन्तनसंप्रहणसर्वाहिताना, सर्वसंन्यासः संबानामिति ॥ ३८ ॥

क्षय तक तब प्रकार के हितकारी वा अहितकारी मुख्य-मुख्य हम्य कहे हैं 🕨

अब इसके आगे बस्ति आदि कमों में तथा ओवधियों में ग्रुक्य रूप से-अनुवन्य सहित द्रव्यों की व्याक्या करेंचे —

श्ररीर की स्थिति करने वाले सब पदायों में अब श्रेष्ठ है । घैर्य, उत्साह पैदा करने वाले सब पदार्थों में पानी, थक न मिटाने वाले सब पदार्थों में शराब. जीवन देने वाळे पदायों में दूध, बृंहण करने वाळों में मांच, असद्रव्य भोजन में बचि उत्पन्न करनेवालों में नमक. हृदय को पसंद आने वालों में अम्छ रस. बलकारक वस्तुओं में कुक्कुट, बृष्य (शुक्रवर्धक) वस्तुओं में नक्क ( मकर ) का वीर्य, कफ-पित्तनाशक वस्तुओं में मधु, वातपित्तनाशकों में घी, वात-कफनाशक वस्तओं में तेल. कफनाशक वस्तओं में विरेचन वातनाशक वस्तओं में बस्तिकर्र. कामळता उत्पन्न करने वालों में स्वेदन, स्थिरता करनेवालों में व्यायाम, प्रकारत नाश करने वालों में श्वार, अन्न के अन्दर अविच करने वाले पदार्थों में तिन्दक. आवाज या गला बिगाइने वाले पदार्थों में कचा कैथ, हृदय के लिये स्लान-कारक अग्रिय वस्तुओं में मेड़ का थी: शोषनाशक, दुध के लिये हितकारी दांषनाशक, रक्त बन्द करने वालों, रक्त-पित्तनाशक वस्तुओं में बकरी का दूध; अमिष्यन्द अर्थात् कप्तवर्दक वस्तुओं में मन्दक दही, ै कुश करने बाबी वस्तुओं में गवेधक (कसई), कफ रित्त को बढ़ाने वालों में मेह का द्व, नींद लाने वालों में भेंस का दूध, विरुक्षता पैदा करने वालों में जंगली कोदों ( वनकोद्रव ), मूत्र काने वालों में गजा, मल काने वालों में जी. वात पैदा करने बालों में जासून, कफ पित्त पैदा करने बालों में तिल में तले हए बड़े या कचौरी. अम्छवित्त वैदा करने वालों में कुलथी, कफ पित्त करने वालों में उददः वमन, आस्थापन और अनुवासन के लिये उपयोगी वस्तुओं में मैनफल, सखपूर्वक विरेचन करने वालों में निशोध: मृद्र विरेचकों में अमलतास. तीक्ष्ण विरेचक वस्तुओं में थोर का दूध, शिरोविरेचनों में चिरचिटे के चावल, क्रमि-नाशकों में वायविडंग, विषनाशकों में शिरीष ( विरत ), कुछ रोग नाशकों में खैर, बातनाशकों में रास्ता, आयु स्थिर करने वालों में आंवला, पथ्य हितकारी बस्तुओं में छोटी हरह: वृष्य, वातनाशक बस्तुओं में परण्ड की जह: दीपन पाचन, आफारे को नाध करने वाली वस्तुओं में पिप्पकीमल: दीपन, पाचन, गुदा की शोथ, बवासीर और शृक्ष्माशक वस्तुओं में चित्रकमूल; हिका, बवास. है कार और पार्वश्व नाशक द्रव्यों में पुष्कर मूछ; संप्राहक, दीपन, पाचन गुण

१. मन्दक---भन्द हुई वृष में पांच गुना पानी मिळाकर जो दही क्लाई जाय।

वासी वस्त्रओं में नागरमोधा; निर्वापण (दाह को कम करनेवासी ) दीवन, पाचन, बमन, अतिसार को नष्ट करनेवाली बस्तुओं में नेषवाला: संप्राहक. पाचन और दीपनीय वस्तुओं में टेटूं ( स्वीनाक ); संमाहक, रक्त विचनाशक वस्तकों में सारिवा: संप्राहक, दीपनीय, वात-कफ-एक और विवन्धनाशक वस्तओं में विक्रोय, संग्राहक, दीपन, बात कफनाशक वस्तओं में बेक्रिगिरी: दीपन, पाचन, संप्राहक सर्वदोषनाशकों में अतीस: संप्राहक, रक्त-पिशनाशक वस्तुओं में नील कमल: कमल इवेत, पदा का केशर ( कमल केशर ): पित्त-कफनाशक वस्तुओं में धमासाः रक्त-पित्त के अतियोग को कम करने बाली वस्तुओं में नगन्यपियंग् ( घेडला ); कफ-पित्त-रक्त संप्राहक, शुष्क करने वाली वस्तुओं में कुड़े की छाल, रक्तसंप्राहक, रक्त-पित्तनाशक-वस्तुओं में गम्भारी का फल: संप्राहक, वातनाशक, दीपनीय और शुक्रवर्धक वस्तुओं में पृष्टिनपर्णी: कृष्य और सर्वदोषनाशक वस्तओं में विदारीकन्द, संग्राहक, बळकारक, वातनाशक वस्तुओं में बढ़ा ( खरेंटी ); मूत्रकृच्छ्, वायुनाशक वस्तुओं में गोखरू; छेदनीय, दीपनीय, आनुकोमिक (वायु मल-मूत्र का अनुहोमन करने वाले), वात-कपनाशक वस्तुओं में अम्लवेतसः मलनिःसारक, पाचनीय अर्शनाशक वस्तुओं में यवसार: प्रहणी-दोष, अर्थ, प्रतजन्य रोगों की शान्ति के लिये तक का अम्यास अर्थात् सतत सेवन: प्रहुणी रोग, शोध, अर्थ नाशक वस्तुओं में व्याघ आदि मांस खाने बाळे पश्कों का मांस: रसायनों में दघ और घी का सततसेवन: उतावर्सनाधक और कृष्यकारक वस्तुओं में बराबर वो और सत्त को खाना: टांसों को बल और रुचि, चमक, कान्ति पैदा करने की वस्तुओं में तैल के कोगले करना: दाह जलन को शान्त करने लिये चन्दन और गलर का छेप: श्रीत को दर करने वाले लेपों में चन्दन और अगर का लेप: जलन में . स्वग-रोग, पसोने को दूर करने वाले लेपों में कत्त पा और खस का लेप, वातनाशक मर्दन और छेप के प्रयोग में कूठ; आंखों के लिये हितकारी, वृष्य केश्य, कण्ठ के हितकारी वर्ण, बल और विरजनीय (रंग पैदा करने ) और शेषण करने वाली वस्तुओं में मुलैहठी; प्राण वा जीवन देने बाको वस्तुओं में काय: आमिवकार, मक मुत्रादि का अवरोध, ठण्ड, शूल, कम्पन को दूर करने के किए आग का सेक: स्तम्भक पदार्थों में जल: प्यास की अधिकता को कम करने के किये मिट्टी के देखे वा पत्थर को खब गरम करके बुशाया हुआ पानी े पिकाना; आम रोग को करने वाले कारणों में बहुत अधिक खाना; अनिनवर्धक वस्तुओं में जाठरामि के बकानसार खाना: सेब्य, उपयोगी वस्तुओं में अपनी

प्रकृति के अनुसार आहार विहार करना; आरोम्क्यारक वस्तुओं में, तमय पर भोक्स करना: क्षनारोम्पोत्पादक वस्तुओं में, वेगों का रोकना: मन की प्रस्कता करने वाकों में मच; बुद्धि, धैर्य्य और स्मृतिनाशक वस्त्रओं में, मख का अधिक उपयोग: पचने में कठिन क्लुओं में, गुरु, गरिष्ठ भोजन: सुगमता से पचाने बाकी वस्तुओं में, एक समय मोजन करना: शोच और खय करने वासी वस्तुओं में, स्त्री संग की अधिकता; न्यंसक करनेवाले कारणोंमें शक के उपस्थित वेग का रोकनाः अन्न में अभद्धा पैदा करने वालों में वधस्यानः आयु का हात करने वाले कारणों में न खाना: श्रीण. निर्वत करने वालों में थोड़ा खाना: महणी राग को करने वाले कारणों में अजीर्णावस्था में अध्यक्षन अर्थात खाने के ऊपर खाना: अग्रि को विषम करने वाले कारणों में विषम (ठरेक समय पर न खामा) खाना: कुछ आदि निन्दित रोगों को पैदा करने में विरुद्ध वीर्य ( जैसे दूध और मक्की आदि ) वस्तुओं का खाना: सब पथ्यों में शान्ति: सब अपथ्यों में परिश्रम थकान ( शक्ति से बाहर परिश्रम करना ): व्याधियों में मुख्य बमन, विरेचन, आहार-विहार का मिथ्यायोग: दारिद्व या अमंगळता के कारणों में रजस्वला स्त्री के साथ सम्भोग: आयुवर्षक वस्तुओं में ब्रह्मचर्य: बृष्य-वस्तुओं में संकल्प: अवृष्य वस्तओं में मन की अप्रसन्नता; प्राणहारक वस्तुओं में बळ से बाहर काम करना; रोग के बढ़ाने में शोक; अमनाश्चक वस्तुओं में स्नान; प्रीणन, पृष्टिकारक यस्तओं में प्रसन्तता: सुखाने वाली वस्तुओं में शोक: पृष्ट करने वाली वस्तुओं में बेफिकरो ( सन्तोष ): नींद काने वाली वस्तओं में पुष्टि; आकस्य करने वाली यस्तुओं में नींद: बलकारक वस्तुओं में सब रहां का अम्यास. निर्वेळ करने वालों में एक ही रस का निरन्तर सेवन: आनाहार्य्य अर्थात खींच कर निकासने में अयोग्य बस्तुओं में गर्भ रूपी शत्य: बाहर निकालने वासी वस्तुओं में अजीर्ण, कोमल औषधियों के उपचार में बालक: याप्य रोगों में बृद्ध: तीक्ष्ण वेग की औषध और व्यायाम त्याग करनेवालों में गर्मिणी: गर्म स्थिर कराने वालों में मन की प्रसन्नता: वृश्चिकित्स्य रोगों में सन्निपात जन्य रोग; विषम चिकित्सा ( कठिन ) व है रोगों में आमजन्य रोग; सब रोगों में ज्वर; दीर्घ रोगों में कुछ; रोग समहों में राजयक्मा: आनुविक्क रोगों में प्रमेह: अनुशकों में, जोंक, तंत्रों में बस्ति: औषध-मांग्रयों में हिमालय, आरोग्य देशों में मरुम्मि: अहितकारी देशों में सल-माय प्रदेश ( जैसे बंगाक ), रोगी के चारों गुणों में वैद्य के आदेशानुसार काम करता: चिकित्सा के चारों अंगों में वैद्य; त्याव्य बस्तुओं में नास्तिक; दु:खदायक कारकों में कोम: अरिष्ट क्षर्यात मृत्यु-कारणों में कहे के अनुसार न चलना: रोग

के कथाणों में मन की दुश्चिन्ता; धोक, सन्देह मिदानेवाकों में वैचों का समूह अर्थात् बहुत वैद्यों का होना; वैद्य के गुणों में देश कारू के अनुसार चिक्रस्या करना; औषिषयों में वयार्थ जान; शानसामनों में धाल सहित तर्क; कारू शान समयानुसार काम करना; व्यवसाय न करना समय के नाश करने वाले कारणों में, कमें का देखना सन्देह को मिदाने वाली वस्तुओं में; भय करनेवाले कार्यों में असामर्थ्य; बुद्धि बढ़ाने वाले कारणों में उस विद्या को जानने वालों से बातचीत; धाला के तरव को जानने के लिये आचार्य; अमृतों में आयुर्वेद, कर्चव्य कार्यों में उत्तम सत्य वचन, सब अहितकारी वस्तुओं में 'असत्य' का सेवन; सब प्रकार के युखों में; संन्यास (सर्वस्य त्याम) श्रेष्ठ अर्थात् श्रेयस्कर है ॥

भवन्ति चात्र—अभ्याणां शतमुद्धिं यद् द्विपञ्चाशदुत्तरम् । अस्मेतद्विकाराणां विचातायोपदिश्यते ॥ ३६ ॥

इस प्रकार से १५२ ( एक सी बावन ) अंब्ड पदार्थ कहे हैं, ये विकार अर्थात् रोगों के नाग्र करने के लिये पर्याप्त हैं ॥ ३६ ॥

> समानकारिणो येऽश्वांस्तेषां श्रेष्ठस्य छक्षणम् । ज्यायस्त्वं कार्यकारित्वेऽवरत्वं चाप्युदाहृतम् ॥ ४० ॥ बातिपत्तकफेश्यक्षः यश्वस्थशमने हितम् । प्राधान्यतक्षः निर्दिष्टं यद् ज्याधिहरसुत्तमम् ॥ ४१ ॥ एतं कुर्वम् सदा वैद्यो धर्मकामौ समस्तुते ॥ ४२ ॥ पथ्यं पथोऽनपेतं यश्वकोक्तं मनसः प्रयम् । यश्वाश्रियमपथ्यं च नियतं तन्त छक्षयेत् ॥ ४३ ॥ सात्रा-काळ-क्रिया-मूमि-देह-दोष-गुणान्तरम् । प्राप्य तत्तद्धि हश्यन्ते ते ते भावास्तथा तथा ॥ ४४ ॥ तस्मास्त्वभावो निर्दिष्टस्तथा मात्रादिराश्रयः । तद्पेस्योभयं कर्म प्रयोग्यं सिद्धिमच्छता ॥ ४४ ॥

जो पदार्थ धरीर के दोषों को तमान करते हैं, या समान अवस्था में रहने देते हैं वे श्रेष्ठ का अधण है। इन के कार्य करने की धाकि से ही श्रेष्ठ और हीन मेद किये हैं। (यथा—जोहितदाक्ष्यः ध्कथान्यानां श्रेष्ठतमाः, उदकमा-दवासकराजां श्रेष्ठस्)। इसी प्रकार वात, पिस, कफ के नाध के खिये जो बस्द मुख्य कर में श्रेष्ठ है और जो रोग को नष्ट करने के खिये उत्तम है, इन को जानकर चिकित्स का आरम्भ करना चाहिये। इस प्रकार करने से वैद्य को वर्म और काम दोनों मिलते हैं। वरीर और मन के लिये जो मिय या हितकर हो, वे पर्य हैं और जो शरीर और मन के लिये लिमिय हों वे अरस्य हैं, ऐसा कखण नहीं समझना चाहिये। क्योंकि मात्रा (जैसे-जृत पर्य होते हुए मो अधिक मात्रा में अपस्य है), काल (वसन्त में वो अपस्य है), किया (पृत विवद द्वस्य के साथ अपस्य है), मृमि (जल बहुत देश में अपस्य है)। देह (अतिस्थूल शरीर में वो अपस्य है), दोष (कक दोष में वो अपस्य है) से मेद हो जाता है। इसी प्रकार विव मी पर्य हो जाता है। इसी प्रकार विव मी पर्य हो जाता है। इसी प्रकार विव मी पर्य हो जाता है। इस प्रकार पर्य वस्तु अपस्य हो जाती है और अपस्य वस्तु पर्य वन्त जाती है, इसलिये जो वैद्य यश की हस्का करते हों, उन को वस्त के स्वमाव, प्राकृतिक गुण और मात्रा, काल आदि का विवार करके प्रयोग करना चाहिये।। ४०-४५॥

तदात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिहास्य पुनरपि भगवस्तमात्रेयमग्नि-वेश उवाच—यथोदेशमभिनिर्दिष्टः केवळोऽयमर्थी भगवता श्रुवस्त्व-स्माभिः । आसवद्रव्याणामिदानी छक्षणमनतिसंक्षेपेणोपदिश्यमानै शुश्रुपामद्द इति ॥ ४६ ॥

आत्रेय ऋषि के बचन को तुनकर फिर भी अग्निवेश भगवान् आत्रेय सुनि से पूछने लगे। हे महाराज! आपने प्रतिहातुसार पथ्यापथ्य का प्रधान विषय सम्पूर्ण कप से प्रतिपादन कर दिया है। इस समय अगस्य द्रव्यों के लक्षणों को विस्तार में आपसे तुनना चाहते हैं। ४६॥

पुण्डरीक-शतपत्र-मधूक-प्रियक्क-धातकीपुष्येदेश पुष्पासवा भवित । पटोळ-ता-काण्डेहिवछुवाळिका-पुण्ड्क-चतुर्थाः काण्डासवा भवित । पटोळ-ता-हपत्रासवौ द्वौ भवतः । तिल्वक-छोग्नेळवालुक-क्रमुक-चतुर्थास्वगासवा भवित, शर्करासव एक एवेति । एवमेषामासवानां चतुरशीतिः परस्प रेणासंस्रष्टानामासवद्रव्याणामुपनिर्विष्टा भवति । एवामासवानामामु-तत्वादासवस्या । द्रव्य-संयोग-विभागस्त्वेषां बहुविकल्पः संस्कारक । यथास्वं योनिसंस्कारसंस्कृताबाऽऽसवाः स्वकर्म कुर्वन्ति । संयोग-संस्कार-देश-काळ-स्थापन-मात्रादयक्ष भावास्तेषां तेषामासक्षानां ते ते समुपदिश्यन्ते तनात्कार्यमभिसमीक्ष्येति ॥ ४०॥

अग्निवेश को भगवान आत्रेय ने कहा—है अग्निवेश ! संक्षेप से उन सव के उत्पत्ति स्थान ह ( नौ ) हैं । यथा—धान्य, फ़ब्र, मूब्र, सार, पुष्प, काण्ड, पत्र, त्वचा, ( छाळ ) और शर्करा । इन्हीं में इव्यसंयोग ( मिश्रण ), करण (संस्कार) द्वारा असंस्थेय आसव वन जाते हैं । इनमें अधिक हितकारी (मुख्य) आसव २४ ( चौबीस ) हैं । उनको कहते हैं—

धुरा, सौबीरक, तुपोदक, मेरेय और मेदक और धान्याम्ख-ये छः धान्याम्ख्रक (कांजी) आसन होते हैं 'व द्राक्षा, खज्रद, गम्भारी, धान्तन, राजादन (खिरनी), तृणश्न्य (केतकी), परूपक (फाल्सा), अभया (हरइ), आमलक (आंवला), मृगलिप्टका (वहेदा?), जाम्बर (जामुन), कपित्य (केय), कुवल (वहा वेर), वदर (छोटा वेर), कर्क-छु (झाडी का वेर), पौलु, पियालु (प्याल), पनस (कटहल), न्यप्रोध (वह), अस्वत्य (पीपल), प्रश्च (पिल्खव), कपीतन, उतुम्बर (गूलर), अजमोद (अजवायन), शृङ्खाटक (खिंघादा), और शंखिनी, ये छन्वीस फल्यायव हैं। विदारीगन्या (श्राव्या), अस्वत्यान्या (अस्वगन्या (अस्वगन्या), कृष्णागन्या (श्रीमाञ्चन), शतावरी, निशोय, जमालकोटा, द्रवन्ती (सुगल्द ऐरण्ड), वेकियरी, एरण्डमूक, चीतामूल, ये ग्यारह मूलस्व हैं। वहासाल, अस्वकर्ण (साल भाग), चन्दन, तीनस, खेर, सफेद खेर, सल्वन, अर्जुन, असन, अस्मिद (विट् खदिर), तिन्तुक, किंजिही (अपामार्ग), शमी (जंब), शुंक (वेर), शीशम, सिरस, अशोक, । धान्यन क्षीर मुलेहटी ये बीस 'खारासव' है। पद्य (लाल आठ पत्तो वाहा), सरपक (नील कमल), कुमुद, सीगन्यक, पुण्डरीक, (बवेद कमल), शतपन्य

श्रीकीरं निष्द्रपयनकृतम्, मैरेयं सुरासककृता सुरा, मेदकः व्वेतसुर जगलस्या, भान्याम्बु (काञ्जि )।

कमल, मधूक (महुवे के फूल), प्रियंगु, धाय के पुष्प. ये दस 'पुष्पासव' हैं। गमा, इसुवालिका (गले के ऊपर का भाग), गले की जह, पौष्टा ये चार 'काण्डासव' हैं। परवल और ताह के पचे ये दो 'पत्रासव' होते हैं। तिहनक ( शावर लोध), लोध ( पटानी लोध), एलवालुक, क्रमुक ये चार 'स्वगासव' हैं। बक्ति के एक हैं। हैं। हम प्रकार एक एक हव्य से बनने वाले ये ८४ (चौरासी) आसव हैं। आसुत अर्थात् सत के स्थिच चाने से इन को 'आसव' कहते हैं। द्रव्यों के संयोग और विभाग से ये बहुत प्रकार के और असंख्य बन जाते हैं। अखव अपने संयोग तथा संस्कार के अनुसार अपना कार्य करते हैं। संयोगसंस्कार से अभियाय देश ( भस्मराधि, धान्यराधि), काल ( पन्द्रह दिन, एक मास), स्थापन ( सन्धान), मात्रा आदि ( द्रव्यस्वभाव ) से हैं। कार्य की अपेखा से ही आसवों के संयोग संस्कार कभी कार्य किये जाते हैं॥ अध्य ॥ अपेखा से ही आसवों के संयोग संस्कार कभी कार्य किये जाते हैं॥ अध्य ॥

भवति चात्र-मनःशरीराग्नि-बल्ल-प्रदानामस्वप्न-शोकारुचि-नाश्चनानाम् । संहर्षणानां प्रवरासवानामश्चीतिरुक्ता चतुरुक्तरेषा ॥ ४८ ॥

तत्र श्लोकः—

शरीररोगप्रकृतौ सतानि तस्वेन चाऽऽहारविनिश्चयो यः । खनाच यज्ञःप्रवादिकेऽस्मिन्यनिस्तयाऽप्रयाणि वरासवांश्च ॥ ४० ॥

मन, बरीर, अभि को वर्ज देनेवाले, नींद न आना, बोक और अविष को मिटाने वाले, मन में प्रसन्ता करने वाले ये उत्तम (श्रेष्ठ ) ८४ आसव कह दिये। बरीर एवं रोगों की उत्पन्ति, ऋषियों के मत, आहार की हिताहित-विधि का अन्तिम सार, पर्यापस्य और श्रेष्ठ आसव इस अस्याय में कह दिये हैं।

> इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रश्याने अन्नपानचतुक्के यक्जःपुरुषीयोऽध्यायः पञ्चविश्वतितमः समाप्तः॥

## षड्विंबोऽध्याय: ।

अथात आजेयभद्रकाष्यीयसभ्यायं व्याख्यास्यासः ॥ १ ॥ इति इ स्माऽऽइ भगवानाजेयः ॥ २ ॥ अव 'मद्रकाष्यीय' अथ्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आहे.य ने किहा या ॥ १–२ ॥ भात्रयो भद्रकाध्यक्ष शाकुन्तेयस्तयेव च ।
पूर्णाक्षत्रेव मौद्गल्यो हिरण्याक्षक्ष कौशिकः ॥ ३ ॥
यः कुमारिक्षरा नाम भरद्वाजः स चानघः ।
श्रीमाच वार्योविदश्चेव राजा मितमता वरः ॥ ४ ॥
तिमिक्ष राजा वैदेहो विह्यक्ष महामितः ।
काङ्कायनक्ष बाङ्कीको बाङ्कीकिमियजा वरः ॥ ४ ॥
एते श्रुतवयोष्ट्रद्धा जितात्मानो महर्षयः ॥
वने चैत्राथे रम्ये समीयुविजिहीर्षवः ॥ ६ ॥
तेषां तन्नोपविष्टानामियमर्थवनी कथा ।
वास्तुवार्थीवदां सम्यमसाहारविनिश्चये ॥ ७ ॥

आत्रेय, महकाप्यीय, शाकुन्तेय, पूर्णाख, मौद्गल्य, हिरण्याख, कौशिक, मरदाज कुमारशिर, विद्वन्त्रेष्ठ वायोविद, वैदेहमहाराज निर्मि, महाराज बिहार, वाह्नीक देशी भिषजों में अच्छ बाह्नीक (बलल देशीय), कांकायन ये ज्ञानश्रद वयोव्द और जितेन्द्रिय महर्षि चैत्ररथ नामक सुन्दर बन में विहार करते थे। वहां इन के एक साथ बैठने पर रस दारा आहार के निर्णय करने के लिये

आपस में गोष्ठी आरम्म हुई ॥३-७॥

एक एव रस इत्युवाच भद्रकारयो यं पञ्जानामिन्द्रियार्थानामन्य-तमं जिह्नावेषिकं भावमाचक्षते कुश्लाः, स पुनरुदकानन्य इति । द्वौ रसावित शाकुन्तेयो बाझणश्लेदनीयश्लोपशमनीयश्लेत । त्रयो रसा इति पूर्णाक्षो मोद्गल्यश्लेदनीयोपशमनीया साधारणश्लेति । चत्वारो रसा इति हिरण्याक्षः कौशिकः स्वादुहितश्ल स्वादुरहितश्लास्वादुहि-तश्लेति । पञ्ज रसा इति कुमारशिरा भरद्वाजा भौमोदकान्नेयवायवी-यान्तरिक्षाः। षड्ना इति निर्मर्वेदेहो मधुराम्छ-छवण-कटुक-तिक्त-कपाय-क्षाराः। अष्टो रसा इति बिल्शो धामागवो मधुराम्छ-छवण-कटु-तिक्त-क पाय-खाराव्यकाः। अपरिसंख्येया रसा इति काङ्कायानो बाह्नोक-भिष-क्राक्षय-गुण-कर्म-संस्वाद-विशेषाणामपरिमेयत्वात्॥ ॥ ॥॥

भद्रकाप्य ग्रावि बोठे कि—'रख' एक ही है जिसको कि पांचों इन्द्रियों के विवयों में से एक जिहा का ही विषय कहते हैं, वह 'रख' पानी से अभिन्न है और एक ही है। शाकुन्तेय बाहाण ने कहा कि—'रख' दो हैं, एक छेदनीय और बूसरा उपद्यमनीय (अर्यात् अपवर्षण-कारक और बृंहणकारक)। पूर्णांक मौदगुल् अर्थि बोके कि—तीन रह हैं। यथा—छेदनीय, उपद्यमनीय और साधारण अर्थात् आग्रेय और सीम्य गुणों की समानता से छंचन, बृंहण दोनों कार्य करने बाखा। हिर-

ण्याख कौशिक ने कहा कि—'रस' चार हैं। स्वादु (प्रिय) हितकारी, स्वादु अहित, अस्वादु हित और अस्वादु अहित। कुमारशिरा भरद्वाज ने कहा कि—रस पांच हैं। मौम ( पृथ्वी का ), उदक (पानी का), आमेय (तेज का), सायवीय ( वायु का ) और आन्तरिक्ष (आकाश का) थे पांच रस हैं। राजर्षि वार्योविद बोळे—'रस' छः हैं। गुक, छन्न, शीत, उष्ण, स्निग्ध और कक्ष। बदेह निमि ने कहा—रस सात हैं। मधुर, अम्ल, छवण, तिक्क, कट्न, कथाय और सार। धामार्गव विद्या बोळे—रस आठ हैं। यथा—मधुर, अम्ल, छवण, कट्ठ, तिक्क, कथाय, सार और अम्यक। बाह्योकमित्रक् कांकायन ने कहा कि—'गुण ( गुरु छन्न आदि ), कर्म ( धादु वर्षन खपण आदि ), संस्वाद ( रसो के नाना अवान्तर मेद ) मेदां सं रस अगणित बन जाते हैं।। पा

षदेव रसा इस्युवाच भगवानात्रेयः पुनर्वसुर्भधुराम्छ-छवण-कटु-तिक्तकषायाः । तेषां वण्णां रसानां योनिकदकं, छंदनीयज्ञाने द्वे कर्मणी, तयोनिक्षिभावात्साधारणत्वं, स्वाद्धस्वादुता भक्तिः, हिताहितो द्वे प्रभावो । पद्धमहाभूवविकारास्त्वाश्रयाः प्रकृति-विकृति-विचार-देश-काळवशाः, तेष्वाश्रयेषु द्रव्यसंक्षकेषु गुणा गुठ-ळघु-शीतोष्ण-स्तिग्ध-स्द्रयाद्याः । ध्ररणात्कारो नासौ रसः, द्रव्यं वदनेकरससमुत्यन्नमनेकरसं कटुक-ळ-वण-भूविष्ठमनेकेन्द्रियार्थसमन्वतं करणाभिनिकृत्तम् । अव्यक्तीभावस्तु खळु रसानां प्रकृतो भवत्यनुरसेऽनुरससमन्विते वा द्रव्ये । अपरिसंख्ये-यत्वं पुनस्तेषाभाश्रयादीनां भावानां विशेषापरिसंख्येयत्वान्न युक्तं, एकेकोऽपि हि पुनरेषामाश्रयादीनां भावानां विशेषापत्रसंख्येयत्वान् । न च तस्मादन्यत्वमुपपद्यते । परस्पर-संस्कृ-भूविष्ठ-त्वान्न चेषामभिनिकृत्तेगुणप्रकृतीनामपरिसंख्येयत्वां भवति, तस्मान्व संस्कृतां रसानां कर्मोपदिसन्ति बुद्धिमन्तः । तक्षेव कारणमपेक्षमाणाः वण्णां रसानां परस्परेणासंसृत्यानां ळक्षणप्रथक्तवमुपदेक्ष्यामः ॥ १ ॥

पुनर्वसु मगवान् आनेय ने कहा कि—रस उः ही हैं। यथा—मधुर, अम्ब, कवण, कुद, तिक और कपाय। इन उः रसों की उत्पत्ति का स्थान पानी ही है। छेदन और उपश्चमन वे दोनों कमें हैं, इन दोनों कमों के मिल जाने से सावारण हो जाता है। स्वादु और अस्वादु यह रुचि हैं, हित और अहित अमाव हैं। पंच महामृत विकार हैं। वे रस के आअय स्थान हैं, वे रस नहीं हैं। गुरु, कपु, कीत, उच्च, सिनय, रुख ये द्रव्यों में आजित गुण हैं, जो कि महित (वधा—मूंग, कवाय और मधुर स्वमाव से ही हैं इसकिये कपु हैं),

विकृति ( चावलों से बने ताज़ा लील लघु और सम् बड़े भारी होते हैं), विचार ( द्रव्यान्तर संयोग यथा-मधु और घी का मेळ विष बनता है ), देश ( दो प्रकार का है यथा--भूमि और रोगी । भूमि जैसे-श्वेतकपोती बल्मीकाधिरूढा विषहरी होती है, हिमाळय की ओषधियां अधिक गुण युक्त होती हैं, शरीर देश जैसे टांग के मांस से कन्चे आदि का मांस गुरु होता है ) और काल इन के मेद से बनते हैं। क्षार रस नहीं है। क्योंकि क्षरण किया जाने से. अनेक पदार्थीं से उत्पन्न होने के कारण अनेक रस होने से, कदक, खबण आदि रसों का अनमव होने से. खार में स्पर्श और गन्ध होने से यह द्रव्य है. रस नहीं. और देत्वन्तर अर्थात अन्य कारण-भस्म खाव आदि से बनने के कारण. रस नहीं है । 'अव्यक्त' भी रस नहीं । क्योंकि अध्यक्तता तो कारण में ही है । (रक्षें के कारण जल में ही अञ्चक्ता है)। इस के अतिरिक्त अनुरस में अञ्चलीभाव होता है। रस के पीछे जो रस होता है, वह अनुरस है। यथा-रूक्षः कषायान्तरसो मधुरः कप्तपित्तहा । यथा—विष के विषय में ( 'उष्णमनिर्दे-इयरसम् )। **अथवा अनुरस्**युक्त द्रब्य में अञ्चकता होती है। और जो यह बहा है कि रसों के आश्रय आदि भावों के असंख्य होने से रस भी असंख्य हैं. यह ठीक नहीं। क्योंकि एक-एक रस इन आश्रय रूपी भावों में से किसी DE प्राथ का आश्रय करके विशेष रूप से रहता है (यथा--वावल, मंग, घृत, द्व आदि वस्तुओं में मधुर रस के आभय की मिकता रहने पर भी मधुरत्व रस समान है, जिस प्रकार की बगुला, दूध, और कपास में आश्रय मेह होने पर भी सफेद रंग समान है )। आश्रय आदि असंख्य हैं। इसकिये छः से भिन्न अन्य रस का होना सम्भव नहीं। और यदि कही कि रहीं के परस्पर मिलने से एस असंख्य हो जायंगे ? यह भी टीक नहीं. क्योंकि परस्पर मिलने पर भी इनके गुरु, लघु आदि गुण या मधुर आदि स्वभाव अथवा आयुष्यवर्द्धक आदि असंस्थ भेद हो जाते हैं। यहां पर भी मधर आदि के प्रत्येक के गुण और प्रकृतियां जो कहीं हैं वे ही परस्पर मिलती हैं। इवलिये एक रव के दूबरे रव के साथ मिलने से और दोषों के दूसरे दोषों से मिलने पर भी रस असंस्य, अगणित नहीं होते। इसीलिये मिले हुए रसों के कमों का बुद्धिमान् उपदेश नहीं करते । और इसी कारण से परस्पर न मिले हुए छः रसों के लक्षणों को पृथक्-पृथक् कहेंगे ॥ ९ ॥

अग्रे तु ताबद् द्रव्यभेदयभित्रत्य किंचिद्निधास्यामः। सर्वं द्रव्य पाञ्चभौतिकमस्मिन्नेवार्थे। तवेतनावदचेतनं च, तस्य गुणाः शब्दाहवी गुर्वादयश्च द्रवान्ताः, कमे पञ्चविषशुक्तं वमनादि । तत्र द्रव्यणि गुरु-खर-कठिन-मन्द-स्थर-विदाद-सान्द्र-स्थूङ-गन्धगुण- बहुळानिपार्थिवानि, तान्युप्त्रय-संघात-गौरव-स्थैर्य-कराणि; द्रव-स्निग्य-शांतमन्द-शृदु-पि-च्छळ-र ध-गुण-बहुळान्याच्यानि, तान्युरक्तेद-सेह-वन्ध-विष्यन्द-मार्दव-प्रह्लाद-कराणि; उष्ण-तीक्ष्ण-सूक्ष्म-ळवु-कश्च-विराद-क्ष्पगुण-बहुळान्याक्नेयानि, तानि दाह-पाक-प्रभा-प्रकाश-वर्ण-कराणि। छपु-शीव-कश्च-खर-विदाद-सूक्ष्म-स्पर्श-गुणबहुळानि वायव्यानि, तानि रोह्य-कानि-विचार-वेशव-काव-कराणि; सुदु-छपु-सूक्ष्म-स्ठक्षण-श्व-द्र-गुण-बहुळान्याकाश-स्वकानि, तानि मार्दव-सीपियं-छाघव-कराणि ॥ १० ॥

इस के आगे आयुर्वेद के उपयोगी द्रव्यों के भेद को लेकर कुछ कहेंगे-यहां पर जो भी द्रव्य कहेंगे वे सब पांचभौतिक अर्थात् पांच महाभूतों से बने हैं। वे दो प्रकार के हैं. चेतना से युक्त और अचेतन । इस द्रम्य के जहां शब्दादि गुण हैं, वहां गुरु आदि (बोस ) गुण हैं। द्रव्य का कर्म पांच प्रकार का है। यथा वमन, विरेचन, शिराविरेचन, आस्थापन, अनुवासन। इन द्रव्यों में जो द्रव्य पार्थिव ( पृथ्वीजन्य ) है वे गुरु, कर्कश, कठोर, धीमे, स्थिर, विश्वद, ( पृथक् पृथक् ), सानद्र, स्यूख और गन्ध युक्त इन गुणां वाले प्रायः करके होते हैं। बे पार्थिव पदार्थ उपचय संवात, गौरव (भारीपन) और स्थिरता करते हैं। जलीय पदार्थ तरल, स्निग्ध शीत, मन्द, विच्छिल और जलीयगुण युक्त प्रायः करके होते हैं। ये द्रव्य उरक्कोद नमी, स्नेह, बन्धन परस्पर मिळाने वाके. कोमलता, प्रद्वाद शरीर इन्द्रियों का तर्पण करनेवाले हैं। अग्नि-गुजयुक्त अर्थात् आग्नेय द्रव्य गरम, तीक्ष्म, सुक्षम, लघु, रूख, विश्वद एवं रूप गुण में (अग्निवत्) होते हैं। ये द्रव्य जलन, पकाना, कास्ति, प्रकाश और वर्ण (रंग) को उत्पन्न करते हैं। वायबीय पदार्थ लघु, श्रीत, रूख, खर, बिशद, सुकम, स्पर्श गुण ( बायबीय गुण ) वाले हाते हैं। ये शरीर में स्थता, ग्लानि, विचारों की निर्मलता और लघुता उत्पन्न करते हैं। आकाश गुण वाले द्रव्य मृदु, लघु, सूस्म, खोतों में पहुंचाने बाला, चिकना एवं शब्द गुण आकाश गुण युक्त होते हैं। ये द्रव्य शरीर में मृदुता, सौषिर्य (छिद्राधिक्य) और लघुता उत्पन्न करते हैं ॥१०॥

अनेनोपदेशेन नानीपधिभूतं जगित किंबिद् द्रस्यमुपस्थ्यते तां तां द्रक्तिमर्थं च तं तमित्रोत्थ । न तु केवळं गुणप्रभावादेच कार्युकाणि समन्ति। द्रन्याणि हि द्रत्यप्रभावाद् गुणप्रभावाद् द्रत्यगुणप्रभावाच तर्सिन-स्तरिमन काकेव सदिधिष्ठानमासाच तां तां च युक्तिमर्थं च तंसमित्रोस्य यक्क- वैन्ति तत्कर्म, येन कुर्यन्ति तद्वीर्यं, यत्र कुर्वन्ति तद्विकरणं, यदा कुर्यन्ति स काळः, यथा कुर्वन्ति स उपायः, यत्साधयन्ति तत्कळम् ।११।

इस उपरोक्त उपदेश द्वारा जगत् में जो भी द्रव्य मिलते हैं, वे सब उपाय, प्रयोजन के उद्देश्य से औषध समझने चाहियें अर्थात् वे सब द्रव्य दोध-नाशक हैं, निरुपयंगी नहीं हैं। पार्थिवादि द्रव्य केवल गुरु खर आदि गुजों से औषव या दोध नष्ट करने वाले नहीं बन जाते, परन्तु द्रव्य द्रव्य के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से, द्रव्य पसं गुण दोनों के प्रभाव से, उस उस समय में, उस अधिग्रान का आध्य लेकर, और उस योजना तथा प्रयोजन को क्ष्य में करके जो करते हैं, उसका नाम 'कर्म' है, यथा—द्रव्य के प्रभाव से दम्ती (जमाल गोटा) विरेचक है, मणि आदि का धारण विष को दूर करता है। गुण के प्रभाव से चन्ती (जमाल गोटा) विरेचक है, मणि आदि का धारण विष को दूर करता है। गुण के प्रभाव से चन्ति हैं। यु के प्रभाव से चन्ति हैं। उसप स्वां गुण के प्रभाव से करते हैं। उसप खं गुण के प्रभाव से करते हैं। उसप के वो कार्य करते हैं। यथा—शिरोविरेचन द्रव्य धिर का विरेचन करते हैं, यह कर्म है। जिस के द्वारा (उष्ण गुण के द्वारा शिरो विरेचन) करते हैं वह 'वीर्थ' अर्थात् 'शक्ति' है। जहां कर्म करते हैं, वह 'अधिकरण' है जैसे थिर। जिस समय करते हैं वह 'काल' है। जिस प्रकार करते हैं वह अपाय है। इस प्रकार के जो सिद्ध करते हैं वह क्रते हैं वह करते हैं। इस प्रकार है। इस उपाय है। इस प्रकार के जो सिद्ध करते हैं वह क्रते हैं वह कर है।।११॥

भेदक्षेषा त्रिषष्टिविधविकल्पो द्रव्यदेशकाळप्रभावाद् भवति, तसु-पदेश्यामः ॥ १२ ॥

रसों के मेद इन छः रसों के द्रव्य प्रभाव से, देश प्रभाव से (यथा— हिमालय की द्राक्षा और दादिन मीठे होते हैं दूवरे स्थानों के खहें), काल प्रभाव से (यथा—कचा आम और कसेला, कुछ बढ़ा होने पर भी कचा आम सहा और पकने पर मीठा, इसी प्रकार हेमन्त में ओषधियां मीठी और वर्षा में खही), (६३) मेद बन जाते हैं।।१२॥ यथा—

> स्यादुरस्छादिभियोंगे शेषैरस्छादयः प्रथक्। यान्ति पद्मदशैतानि द्रस्याणि द्विरसानि तु॥ १३॥

दो रत बाले पन्द्रह मेद हैं यथा—स्वादु ( मधुर ) और अग्न के योग से पांच, अग्न क्रोर कवण के योग से चार, कवण और कह के योग से तीन, कह किक और कवाय के योग से दो, तथा तिक और कवाय के योग से एक। जैके—(१) मधुरास्क (१) मधुरास्क (१) मधुरास्क (१) मधुरास्क (१) अग्नस्काय (१) अग्नस्काय (१) अग्नस्काय (१) अग्नस्काय (१०)

कवणकर्स (११) कवणतिक (१२) कवणकषाय (१३) करुतिक (१४) करुकपाय (१५) तिक्रकपाय ।।१३॥

ष्ट्रथगम्डादियुक्तस्य योगः होषैः दृथग्भवेत् । मधुरस्य तथाऽम्डम्य डवणस्य कटोस्तथा ॥ १४ ॥ त्रिरसानि यथार्सस्यं द्वज्याण्युक्तानि विंशतिः ।

तीन तीन रहों के २० मेद हैं, जैसे—(१) मधुर, अम्छ के साथ खबण आदि चारों का पृथक् २ योग होने से चार मेद। (२) मधुर, छवण के साथ कह आदि तीन का पृथक २ योग होने से तीन भेद। (३) मधुर कह का कट्ट, कषाय से प्रथक २ थोग होने से दो मेद। (४) मधर तिक्त का कषाय से योग होने से एक मेद। (४) अम्ब लवण का कट्ट आदि तीन के साथ योग होने से तीन मेद। (५) अग्ल कटु का तिक कपाय दो के साम पृथक् पृथक् योग होने से दो भेद । (६) अम्छ तिक्त का कवायसे योग होने से एक भेद।(७) खबण कड़ का तिक और कपाय दो से योग होने से दो मेद।(८) छवण तिक का कषाय से योग होने से एक मेद।(६) कटु तिक का कथाय से योग होने से १ मेद। जैसे—(१) मधुर अन्छ खनण, (२) मधुर अम्ड कटु, (३) मधुर अम्ड तिक्त (४) मधुर अम्ड कवाय। (५) मभुर कवण कटु, (६) मधुर कवण तिक्त, ( 🗷 ) मधुर कवण कषाय। (८) मधुर कटु तिक, (९) मधुर कटु क्याय। (१०) मधुर तिक्क क्याय। (११) अम्ल कट तिका (१२) अम्ल कट क्याय। (१३) अम्ल तिक क्याय। (१४) कवण कटु तिक्त, (१५) खवण कटुकपाय। (१६) अम्ब छवण कटु (१७) अम्ब छवण तिक्त (१८) अम्ब छवण क्रवाय। (१६) कटु तिक्त कपाय, ( २० ) छवण तिक्त कपाय ॥१४॥

वध्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पद्म च ॥ १४ ॥ स्वाद्धम्छी सहितौ योगं छवणाद्यैः प्रथगातौ । योगं शेषैः प्रथग्यातऋतुष्करसरस्विया ॥ १६ ॥

चार रहीं के मेद पन्द्रह हैं। यथा—चार रहीं (स्वादु, अम्छ, डबण और कट्क ), में एक एक रह का (कट्ठ, तिक, कथाय ) संयोग होने से छः रह बनते । इन में स्वादु और अम्छ रह स्थिर रहते हैं।।१५-१६॥

सहितो स्वादुळवणो तद्वत्कट्वादिभिः प्रथक् । युक्तो रोपेः प्रथम्योगं यातः स्वाद्यणो तथा ॥ १७॥ कटवायोरम्ळवनणो संयुक्तो सहितो प्रथक् । यातः रोषैः पृथग्योगं रोषैरम्छकट्ट तथा ॥ १८ ॥ युज्येते तु कषायेण सितकौ खवणोषणौ ।

स्वातु और ख्वण के साथ कहु, तिक, कथाय के योग से तीन, और ज्वण को छोड़कर स्वाहु, कहु, तिक, कथाय के योग से एक, इस प्रकार से दस मेद हुए। अब स्वादु (मधुर) रस के छोड़ने से (अम्ल, लवण इन का कहु, तिक, कथाय के साथ योग होने से ) तीन, लवण के छोड़ने से अम्ल, कहु, तिक और कथाय के योग से एक और मधुर, अम्ल रस को छोड़ने से लवण, कहु, तिक और कथाय, यह एक मेद, इस प्रकार से पन्द्रह मेद बन जाते हैं। जैसे—(१) मधुराम्डलब्यकहु, (२) मधुराम्डलब्यकित, (३) मधुराम्डलव्यक्तित, (३) मधुराम्डलव्यक्तिया, (४) मधुराम्डलव्यक्तिया, (६) मधुराम्डलव्यक्तिया, (६) मधुराम्डलव्यक्तिया, (६) मधुराम्डलव्यक्तिया, (६) अमुरल्वयक्तिया, (१०) मधुरलव्यक्तिया, (११) अम्लब्यव्यक्तितक, (१४) अम्लब्यव्यक्तितक, (११) अम्लब्यक्तितक, (११) अम्लब्यक्तितक, (११) अम्बल्यक्तितक, (११) अम्लब्यक्तितक, (११) अम्लब्यक, (११) अम्लब्यक,

षट् तु पञ्चरसान्याहुरेफैकस्यापवर्जनात् ॥ १६ ॥ षट् चैकैकरसानि स्युरेकं षड्समेव तु । इति त्रिषष्टिर्द्रव्याणां निर्दिष्टा रससंख्यया ॥ २० ॥ त्रिषष्टिः स्यान्वसंख्येया रसातुरसकल्पनात् । रसास्तरतमाध्या तां संख्यामतिपतन्ति हि ॥ २१ ॥ संयोगाः सप्तपञ्चासरकल्पना तु त्रिषष्टिचा । रसानां तत्र योग्यस्वास्कल्पना रसविश्वकः ॥ २२ ॥

एक एक रस के छोड़ने से छः रस बनते हैं, (यथा मधुर को छोड़ने से अम्ल, लवण, तिक्त, कह, कषाय; अम्ल को छोड़ने से स्वादु, लवण, कह, तिक्क, कषाय, इसी प्रकार लवण, कह, तिक्त, कषाय के छोड़ने से छः रस )। (१) अम्ललवणकटुतिक्कष्वाय (१) मधुराम्लल्ड-तिक्तकषाय (१) मधुराम्लल्ड-तिक्तकषाय (४) मधुराम्लल्ड-विक्तकषाय (४) मधुराम्ललवणकटुकषाय (६) मधुराम्ललवणकटुकषाय (६) मधुराम्ललवणकटुकषाय (६) मधुराम्ललवणकटुकिका ।

 तो अर्थस्य हो जाते हैं। इसी प्रकार रखों के तर-तम (यथा--मधुरतर, मधुरतम आदि) मेद से भी रख अर्थस्य-अगणित बन जाते हैं। इस प्रकार रखों के अर्थस्य होने पर भी आचार्यों ने चिकिस्सा व्यवहार के लिये रखों के सत्तावन (५७) संयोग और मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कह, कथाय इन को मिलाकर तिरस्ट (६३) मेदों की कल्पना कर रक्खी है।। १६-२२॥

किविदेको रक्षः कल्प्यः रायुक्ताख्य रसाः किवत् । दोषौषधादीन् गंचिन्त्य भिषजा सिद्धिमिन्छता ॥ २३ ॥ द्रव्याणि द्विरसादीनि संयुक्तांध्य रसान् बुधः । रसानेकैको वाऽपि कल्पयन्ति गदान् प्रति ॥ २४ ॥ यः स्याद्वसविकल्पज्ञः स्याच दोषविकल्पवित् । न स मुखेद्विकाराणां हेतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ २४ ॥

कहीं पर एक रस की, कहीं पर मिलित रसों की, दोष ओषि आदि ( देश, काल ) का विचार करके सफलता चाहने वाले वैद्य को कल्पना करनी चाहिये। जैसे—दो रस बाले द्रव्य ( मूंग कथाय और मधुर होते हैं), तीन रस बाले ( मधुरास्ककषायं च विष्टान्म गुरू शीतलम्, पित्त-क्लेम्महरं मन्यम्), चार रस बाले (जैसे—तिल, क्लिग्योष्णमधुरस्तिककषायः कटुकस्तिलः।) पांच रस ( जैसे—हरीतकी, शिवा पंचरसा ), छः रस ( अव्यक्त हों यथा—विष्य। 'विषत्त्वव्यक्तं पद्मत्तिकम्, पांचरसा ), छः रस ( अव्यक्त हों यथा—विष्य। 'विषत्त्वव्यक्तं पद्मतिलं का या सिलित द्रव्य या रसों की कल्पना, अथवा एक एक रस की कल्पना रोगों के अनुसार करते हैं। जो मनुष्य रस के मेदों को मली प्रकार जानता है ( वह रोगों के कारण द्रव्य ज्ञान को भी अनिवार्य कर से जान हो जायेगा), एवं दोशों ( वातादि ) के लक्षणों को भी भली प्रकार से पहिचानता है, अथवा जो मनुष्य भेषज द्रव्यों को स्वरूप से एवं इन के प्रयोग विषय को जानता है, वह रोगों के कारण कल्कण, और ज्ञान्सि ( विकित्सा ) में नहीं घशराता और भ्रम में नहीं एंडता ॥ २३–२५॥

व्यक्तः शुष्कस्य चाऽऽदौ च रसो द्रव्यस्य छक्ष्यते । विपर्ययेणातुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः ॥ २६ ॥

अनुरख—गुष्क या गीले द्रव्य में जो रच जिहा के स्पर्ध से स्पष्ट होता है, ह अपक रच है। परन्दु जो रस इस प्रकार से जात नहीं होता अर्थात् पीले द्वारा जाना जाता है, वह 'अनुरस्य हैं। अथवा जो रख गीले द्रव्य में वह अवस (अनुरस) और जो रस शुष्क होने पर स्पष्ट होता है वह 'रस है। यथा—िपपळी आर्द्रावस्था में मधुर, और शुष्क अवस्था में 'कटु' रस है। इसिंबेये कह व्यक्त रस, और मधुर अव्यक्त अनुरस है। अथवा पीछे से जो रस अनुमव होता है, वह 'अनुरस' है। यथा—कांजी, तक आदि पदायों के पीने पर प्रथम जिस रस कां अनुभव हो वह रस और जो पीछे स्पष्ट हो वह 'अनुरस' है। सतवां रस कोई प्रथक् नहीं हैं॥ २६॥

परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च। विभागश्च प्रथक्तवं च परिमाणमथापि च॥२७॥ संस्कारोऽश्यास इत्येते गुणा क्षेयाः परादयः। सिद्धगुणयाश्चिकित्साया उक्षणैस्तान् प्रचक्ष्महे॥२८॥

दस गुण—पर, अपर, युक्ति, संस्था, संयोग, विभाग, पृथक्त, परिणाम, संस्कार और अभ्यास ये दस गुण हैं। चिकित्सा में सफलता इन दस गुणों में आश्रित है। इनके छक्षण कहते हैं॥ २७—२८॥

देश-काल-वयो-मान-पाक-वीर्य-रसादितु ।
परापरत्ने, युक्तिस्तु योजना या च युज्यते ॥ २६ ॥
संख्या स्याद् गणितं, योगः सहसंयोग उच्यते ॥ २६ ॥
द्रव्याणां द्रन्द्रसर्वेककर्मजोऽनित्य एव च ॥ ३० ॥
विभागस्तु विभक्तिः स्याद्वियोगो भागशो ग्रहः ।
प्रथक्तं स्यादसंयोगो चैलक्षण्यमनेकता ॥ ३१ ॥
परिमाणं पुनर्मानं, संस्कारः करणं मतम् ।
भावाभ्यसनमभ्यासः शीतळं सततकिया ॥ ३२ ॥
इति स्वलक्षणेकक्ता गुणाः सर्वे पराद्यः ।
चिकित्सा यैरविदितेने यथावत् प्रवर्तते ॥ ३३ ॥
गुणा गुणाश्या नोकास्तस्याद्रसगुणान भिषक् ।
विचाद् द्रव्यगुणान् कर्तुरिभप्रायाः प्रथम्बिकाः ॥ ३४ ॥
सतक्ष प्रकृतं सुद्र्यवा देशकालान्तराणि च ।
तत्र कर्तुरिभप्रायानुपायांश्रार्थमादिशेत् ॥ ३४ ॥

देश-सब्देश पर और आन्प अपर । काट-विवर्श पर, आदान अपर । वय-सब्ज पर, बाड, ब्रुट्स अपर । मान-शरीर का कहा हुआ पर, इस के अन्य अपर । पाक, वीर्य और रस में जिस योग के प्रति हों उसके लिये पर दूसरों के प्रार्थ अपर पर-अपर यह देश, काड, वय, मान, वीर्य, रस आदि के अपेका से हैं। जैसे अबदेश-वंगाड की अपेका पर है, और वंगाड-सबदेशों वार्ज की अपेका ने पर

है: इसी प्रकार क्यमें बाल्यावस्था से योवनावस्था पर है और बाल्यावस्था अपर है पर-अपर अपेक्षा से है। अथवा सिककुष्ट,और विश्वकृष्ट मेद से पर-अपर भाव होता है। युक्ति योजना दोबादि के अपेखा से औषध की मही प्रकार कल्पना करना। संख्या-गिनती, एक, दो, तीन आदि । संयोग-इन्यों का परस्पर संयुक्त होना संयोग है। यह संयोग तीन प्रकार का होता है। १ द्वन्द्व (दो का जैसे-छक्ते हुए दो मेढों का ), २ सबका ( जैसे-एक पात्र में रक्खे उड़दों का ), और ३. एककर्मजन्य,( जैसे-वृक्ष पर बैठे कौवे का ) यह संयोगजन्य कर्म अनित्य है। विभाग-विभाजन, बांटना, भाग करना । संयोग का वियोग या विभाग रूप में ग्रहण होना विभाग है। पृथक्त-जिसके द्वारा यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि यह वस्तु घड़े से भिन्न है वह पृथक्त है। यह तीन प्रकार का है। १ सर्वया अभिन्न वस्तुओं का जैसे-मेद और हिमालय का। २. विजातियों में जैसे- भैंस और सभर का । ३. विलक्षणताजन्य-विशिष्ट लक्षण युक्त विजातियों से मेद. अनेकता-एक जातीय द्रव्यों के संयोग में रहने वाली भिन्नता का नाम 'अने कता? है. यथा-टबरों में अनेकता मिलती है. सब उदद एक समान नहीं होते । परिमाण-मान, तोल, वजना संस्कार-किसी द्रव्य में जिस किया से गुणान्तर उत्पन्न किया जाता है, उस किया का नाम संस्कार है ( संस्कारो हि गुणान्तराधानमुख्यते )। अभ्यास—किसी द्रव्य या क्रिया का निरन्तर उपयोग करना, व्यवहार करना, अभ्यास कहाता है। इस 'अभ्यास' को शील या निर-न्तर करना या आदत भी कहते हैं। इस प्रकार से पर आदि दस गुणों के स्थाप कह दिये हैं। यदि वैद्य को इनका पूरा ज्ञान न होगा तो चिकित्सा पूर्ण रूप में सफल नहीं हो सकेगी। अब तक रसों के परस्पर संयोगी गुण कहे हैं। अब किम्बलादि गुण कहते हैं। जो गुण कहे हैं, वे गुण रूप, रस आदि में आश्रित नहीं. अपित रस के आधारभृत द्रव्य में आश्रित हैं। इसिटिये रस के गुणों को भी द्रश्य का गुण समझना चाहिये, रस का नहीं। यथा--- मधुर रस, व्रित्य. शीत, गुरु है, इस का अर्थ यह है कि मधुर रस वाला द्रव्य स्निग्ध, शीत गर्फ इन गुणों से युक्त है। गुण गुण का आश्रय करके नहीं रह सकते। इस प्रकार कहना मन्यकार की शैली है। प्रत्येक मन्य को समझने के लिए मन्यकार के अपि-प्राय को ( उस के अभिप्राय के पृथक होने से ), प्रकरण, देश, और काल को भी || तना चाहिये | प्रकरण जैसे—"कारः क्षीरं फलं पुष्पम्" यहां पर वनस्पति प्रकरण होने से थोर का दूध छेना चाहिये, गाय, भैंत का नहीं । देश-शिर शोधन कहने में. 'किमिन्याधि' अर्थात् शिरोजन्य क्रमि रोग में ऐसा समझना

चाहिये। काळ—चमन काल में कहने पर 'मितमहं चोपहारयेतः आर्थात् वमन का पात्र लाओ। इसी प्रकार भोजन के समय 'सैन्यवमानय' कहने से नमक का छाना उचित है, न कि धोड़े का। इसलिये मन्यकतां के अभिप्राय से रहों में गुणों का कयन समझना चाहिये। जहां पर प्रकरणगत देश काळ आदि हारा प्रन्यकर्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता, वहां उपायों हारा तन्त्र-युक्ति रूपी उपायों से अर्थ को समझना चाहिये। २९-१३॥।

परं चातः प्रबक्ष्यन्ते रसानां षड् विभक्तयः।

षट्पक्क भूतप्रभवाः संख्याताश्च यथारसाः ॥ ३६॥

सौम्याः खल्वापोऽन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लघ्न्यश्चान्यक्त-रसाम्रः,तास्वन्तरिक्षाद् भ्रत्यमाना भ्रष्टाश्चपश्चमहाभृत-विकार-गुण-सम न्विता जङ्गमस्थावराणां भृतानां मूर्तीरभिष्रीणयन्ति, तासु मूर्तिषु वड-भिमुच्छेन्ति रसाः ॥ ३७ ॥

पञ्च महामूनों से उत्पन्न छः रहों को विभाग करकं कहते हैं किस प्रकार से छः रस उत्पन्न होते हैं। सन रसों का उत्पन्निस्थान पानी है। यह पानी सौम्य (सोमगुणी), अन्तरिक्ष से उत्पन्न होने बाबा, स्वभाव से श्रीतल, लघु एवं 'अव्यक्त रस' है। यह पानी अन्तरिक्ष से नीचे गिरता हुआ अन्तरिक्ष में स्थित पृथ्वी आदि के परमाणुओं से दृषित होकर, पञ्च महामूनों से वने स्थावर (जड़) और जंगम (चल) पदार्थों को तर्पण करता है, हन पदार्थों के स्वरूप को बनाता है, उत्पन्न करता है। इन पदार्थों से ही छः रस अभिव्यक्त होते है।।३॥।

तेपा वण्णा रसानां सोमगुणाविरेकान्मधुरो रसः पृथिव्यप्ति-भूविश्वस्वादम्कः, सिक्ताप्तिभूविश्वस्वाद्धवणः, वाय्वप्तिभूविश्वस्वाद्धः, वाय्वप्तिभूविश्वस्वाद्धः, वाय्वाकाशाविरेकात्तिकः, पवनपृथिव्यविरेकात्कवाय इति । एवमेषां रसानां बद्द्वसुत्पन्नं, क्रनाविरेकविशेषान्महाभूतानां भूताना-मित्र जङ्गमस्यावराणां नानावर्णाकृतिविशेषाः, षढ्नुकस्वात्र कास्र-स्योपपन्नो महाभूतानामुनाविरेकविशेषः ॥ ३८ ॥

यहां पर अन्तरिक्ष स्थित पानी को रक्षेत्रपत्ति में युक्य कारण माना है। इस से धृत्वी पर स्थित पानी भी स्थावर और जंगम पदार्थों में रख उत्तरन्त करने में कारण है। इन उन्न रही में तोम गुण के अधिक होने से (अर्थात् अन्य भूत भी योड़ी २ मात्रा में हैं) मधुर रख, पृथ्वी और अनिन गुण की अधिकता से उवण, वास और अभिन सी अधिकता से उवण, वास अधिकता से उवण, वास अधिकता से उत्तर से अधिकता से अधिक

बाबु और पृथिवी गुण की अधिकता से कथाय रस उत्सव होता है। इस प्रकार से पञ्च महमूनों के कम अधिक होने से छः रस उत्सव होते हैं। बिस प्रकार समूर्ण स्थावर और जंगम पदार्थों में महाभूनों के कम अधिक होने से नगना प्रकार के वर्ण, रंग, आकृति, रूप आदि वन जाते हैं, उसी प्रकार छः रस भी वन जाते हैं। इसी प्रकार महाभूनों के कम अधिक होने से ही काल, संतरसर छः ऋद्वओं में बिमक हो जाता है। यथा—हमन्त काल में सोम गुण की अधिकता होती है, शिशिर ऋद्व में वायु और आकाश गुण की अधिकता होती है। रावेतावर्कवायू (च० स्० अ० ६) में स्पष्ट कर चुके हैं। वीजाक्कुरबत् कार्य कारण की भांति संसार के अनादि होने से, पंच महामृत और ऋदुओं का कार्यकारण समन्य समझना चाहिये॥३=॥

तत्राग्निमाइतात्मका रसाः प्रायेणोर्ध्वमाजः, छाषवात्मवनत्वाश्व वायोरूर्ध्वज्वजनत्वाश्च बह्नेः, सिछ्छपृथिज्यात्मकस्तु प्रायेणाघोमाजः, पृथिज्या गुरुत्वान्निम्नगत्वाश्चोदकस्य, ज्यामिश्रात्मकाः पुनरुभयतो-भाजः ॥ ३६ ॥

इन में अगिन और वायु गुण की अधिकता वाले रखयुक्त द्रव्य प्रायः अध्यंगामी (वमनकारक) होते हैं। क्योंकि वायु हल्की और उक्ने वाली है। अगिन का स्वभाव ऊपर को जलने का है, वह ऊपर को गति करता है, इसिल्प हन गुणों वाले द्रव्य ऊर्ध्वगामी हैं। जक और पृथ्वी गुण युक्त रस वाले द्रव्य प्रायः करके अधोगामी (विरेचनकारक) होते हैं। क्योंकि पृथिवी गुढ़ है और पानी का स्वभाव नीचाई की ओर बहना है। जिन पदार्थी में चारों तस्व मिले रहते हैं वे ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों तरह के होते हैं। ३६॥

तेषां षण्णां रसानामेकेकस्य यथाद्रव्यं गुणकर्माण्यतुव्याक्यास्यामः। तत्र मधुरो रसः शरीरसात्स्याद्रस-रुविर-मास-मेदोऽस्य-मज्जीजःशुक्राभिव-षेत आयुद्धः विहिन्द्रयप्रसादनो बलवर्णकरः पित्त-विष-मारुत-प्रस्तृष्णा-प्रश्नमनस्वच्यः केश्यः कण्ठ्यः भीणनो जीवनस्तर्पणो बृंद्दणः स्थैर्यकरः स्रीणक्षतसंघानकरो प्राण-मुख-कण्ठौष्ठ-जिङ्का-मङ्कादनो दृष्ट्रमूच्छ्रीप्रशमनः षट्पद्पिपीडिकानामिष्ठतमः स्निन्धः सीतो गुरुखः । स पर्वगुणोऽप्येक व्यात्यर्थमुपयुष्टमानः स्थौन्यं मादेवमाक्रस्यमतिस्वप्नं गौरवमनका-कावमग्निदोर्वेक्यमास्यकण्ठमासाभिवृद्धिश्वास-कास-प्रतिक्थावाळस-स्तीत-क्वरानानाहास्य-माधुर्य-वम्मशु-संक्वास्वरप्नणाश्च-मक्काण्डगाण्डमा- डा-ऋीषद्-गळकोफ - बस्ति-धमनीगण्डोपकेषाङ्ग्यामयानिमध्यन्द्विस्येषं प्रभृतीन् ककजान् विकारानुपजनयति ॥ (१)॥

इन छः रहीं में से एक-एक रह के आधार हुव्य के अनुसार गुण, कर्म की व्याख्या करेंगे। इन में मधुर रख-जन्म से ही शरीर के अनुकृष ( सात्म्य ) है। ( जन्म से ही मधुर रसवुक्त दूव को पीकर बचा बहुता है )। रस, रक, मांत, मेद, मजा, अस्थि, आंज और शुक्र को बढ़ाता है, आयुवर्दक, भोत्र, धक्, नारिका, चतु, रसना ये पांच शानेन्द्रिय और मन इन को प्रचन्न, निर्मेख करता है। बढकारक, कान्तिकारक पित्त-नाधक, विधनाशक, वायुनाशक, तृष्णानाशक, स्वचा, केश, और स्वर के किये हितकारी, आह्वादजनक, अभिवात आदि से बेहारा पुरुष को जीवन देने बाला, तृप्ति करने बाला, वृद्धि करने बाला, स्थिरकारक, खील और अत व्यक्ति का पायण करने एवं सन्धान अर्थात् हुटे का जोड़ने वाका नाविका, मुख, कण्ठ, ओष्ठ और जाम का आह्वाद करने वाला, जलन ओर मुर्च्छानाग्रक, भ्रमर और चिऊंटियों का प्रिय. स्निम्ब, शीत और गृह है । यदापि इस मधुर रस में इतने गण हैं. तो भी इस अकेले रस को ही निरन्तर अधिक माना में खाने से स्थलता कोमलता, आकस्य, नींद की अधिकता, भारीपन, अब में अवचि, अमि की निर्वलता. मुख (गाल), गले में मांत की शृद्धि, बवास, कास, प्रतिच्याय, अलसक, श्रीत ज्वर, आनाह ( अफ़ारा ), मुख की मधुरता, वमन, संशानाश, स्वर नाश, गळगण्ड, गण्डमाळा, श्वापद, गडे को सूत्रन, बस्ति, धमनी गुदा ( गडे में ) में मांस. चर्बी या कफ कोई पदार्थ बढ जाता है. नेत्र रोग, अभिन्यन्द, कफ रोग ( कपसाव ) आदि रोग उरपन हो जाते हैं ॥

अच्छो रस्रो भक्त रोचयित, अग्नि दीपयित, वेहं बृहयित कर्जयित, बातमञ्ज्ञामयित, हृदयं तर्पयित, आस्यमाञ्चावयित, अक्तमपक्षयित, क्रद्यति, अरायित, अर्थामपक्षयित, क्रद्यति, अरायित, प्रीणयित, उजुरुष्णः स्निग्वद्याः स एवंगुणोऽप्येक एवास्यर्थभुषपुश्यमानो दन्तान् हर्षयित, तर्पयित, शंबीजयित क्रोमानि, कर्म विकाययि, वित्तमियवर्षयित, रक्तं द्वयति, मार्ग विद्वहित, कार्य शियिकीकरोति, क्षीण-सत-कृत्र-दुर्वताना श्वयपुमाषादयित, अपिक स्रतामहत्व-दृष्ट-दृष्वताना श्वयपुमाषादयित, अपिक स्रतामहत्व-दृष्ट-दृष्व-मग्न-श्न्य-कुत्र-वृत्वतान् प्रतिप्रवित-विक्रक मिनन-विद्विकष्ट-विद्वोत्यिद्यादीन् पाचयस्याग्नेयस्वमावात् परिवृत्विक क्रयु-पुरो हृदयं च।। (२)॥

अम्ब रक्त अभा में क्षि पैदा करता है; अस्ति को बढ़ाता 🚡 धरीरे

२०

बहाता है, तेज देता है, मन को उन्हेंजित (जाग्रत ) करता है। इन्द्रियों को बक्यान करता है, बढ़ को बढ़ाता है बायु का अनुस्रोमन करता हैं, हृदय के लिये हितकारी है। मुख में लार चुआता है, खाये हुए भोजन को बाहर निका-लता है, क्रिम्न ( बरीर को गीला ) बनाता है। खाये भोजन को पवाता है. प्रसन्नता करता है कयु, उष्ण, स्निग्ध गुण वाका है !!

यही एक रस यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाय, तो दांतों को कोट करता है, ( खट्टा करता है ), तृप्ति अर्थात् मोजन में अनिच्छा उत्पन्न करता है. आंखों को मीचाता है, शरीर के बाखों को कंपा देता है, ( रोमांचित करता है), कफ को पिपलाता है, पिस को बढ़ाता है, रक्त को दूषित करता है, मांस में जलन पैदा करता है, शरीर को दीला ( सुस्त करता है ), श्रीण, उर:-कत रोगो. निर्वत. कमजोर परुषों में सजन उत्पन्न करता है और भी जसम चोट, दांत लगे, जले, अस्य आदिका दूटना, सूजन, सन्विभंग, प्राणियों के मूजजन्य विष, स्पर्धजन्य विष ( मकड़ी के ), रतह लगे हुए, दी दुइड़े हुए, चुमें हुए पिते हुए आदि वर्णों को पका देता है। अग्निगुण होने से कण्ठ. छाती और हृदय में जलन उत्पन्न करता है।। (२)।।

लक्षणो रसः पाचनः क्लेदनो दीपनश्च्याबनश्लेदनो भेदनस्तीक्षणः सरो विकास्यवः संस्यवकाशकरो बातहरः स्तम्म-बन्ध संवात-विधमनः सर्वरसप्रत्यनीकभतः, आस्यमाञ्चावयति, ककं विष्यन्द्यति, मार्गान् विशोधयति, सर्वशरीरावयवानमृद्करोति, रोचयत्याहारमाहारयोगी. नात्यर्थं गुरुः स्निग्धं उष्णश्चः स पर्वगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानः पित्तं कोपयति, रक्तं वर्धयति, वर्षयति, मुरुर्वयति, तापयति, दारयति, कुष्णावि मासानि,प्रगाख्यवि कुष्ठानि, विषं वर्धयवि,शोफान् स्कोटयवि, दन्तारुच्यावयति, पुस्त्वसुपद्दन्ति, इन्द्रियाण्युपदणद्भि, वळी-पळित-खाळिस्यमापादयति, अपि व ळोहित-पित्ताम्ब-पित्त-वीसर्प-बात-एकः विचि चिकेन्द्रछप्त-प्रभृतीन्विकारानुपजनयति ॥ (३)॥

लबण रस-पाचक, नरम बनाने वाळा, अन्निदोपक, नीचे निराने वाळा. छेदन मेदन करने वाला, तीक्ष्ण, सर ( मक लाने वाला ), विकासी ( क्रोद का स्ट्रेन करने वाला ) अधारत सी, विष्यन्दशील (रेचक ) विरलता करने वाला वातनासक, मल-मूत्रादि के अवरोष को नास करने वाला और जहां पर जरा सा अधिक हो जाता है, वहां पर और कोई दसरा रस स्पष्ट नहीं में पूक उत्पत्न करता है, कफ को पिपलाता है, सार्यों का छोधन करता है, द्वारीर के सब अवयरों को कोमछ करता है, आहार में विच उत्पन्न करता है, आहार में उदा बरता जाता है, बहुद्ध मारी गईं। होता, स्निन्च और उच्च गुनवासा है।

बही एक रस यदि अधिक देवन किया जाय तो पिण को कुषित करता है, रक्त को बढ़ाता है, प्यास ट्रस्टन करता है, संशा नाश करता है, शरीर को गरम करता है, फाकता है, मांस को गलाता है, कुटों को द्रस्ति करता है, स्विष को बढ़ाता है, स्वलन को फाकता है, दांतों को गिरा देता है, पुरुषत्व का नाश करता है, इन्द्रियों को जब बनाता है। हुरियां पैदा करता, बालों को दवेत करता, गंज अर्थात् बालों को गिराता है। इसके अतिरिक्त रक्तिपन, खेल्लिप, वीसर्प, शासरकत, विचर्चिका, इन्द्रसुस आदि रोगों को उत्पन्न करता है।।(३)।।

इंदुको रसो वक्तं शोधयित, अग्नि दीपयित, भुक्तं शोषयित, प्राण-मासावयित, चश्चविदेचयित, स्फुटीकरोतीन्द्रियाणि, अळसक-अयथूप-चयोद्दीभिष्यन्द्-भेन्द-स्वेद-क्रोद मळानुपह्न्ति, रोचयत्यशनं कण्डूबिन श-यति, क्रिमीन् हिनस्ति, मासं विळिखति, शोणितसंघातं भिनत्ति, बन्धा-रिछन्ति, मार्गोन्ववृणीति, श्रेष्माणं शमयित, छघुरुष्णो रूश्च्यः । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुःचमानो विपाकप्रभावात् पुंत्त्वमुपह्न्ति, रस्वीर्यप्रभावान्मोह्यति, ग्ळपयिति, साद्यति, कर्षयति, मूर्च्छयित, नमयित, तमयित, अमयित, कण्डं परिदह्ति, शरीरतापमुपजनयिति, बळं क्षिणोति, लृष्णां चोपजनयित । अपित्र वाय्वन्तिवाहुन्याद् अम-म-द-प्रवश्च क्रप्य-तोद भेदश्चरण-भुज-पार्श्वपृष्ठ-प्रभृतिषु मारुतजान्विका-राज्यक्रनयित ॥ (४) ॥

कट्ट रस गुल का शोधन करता है, श्रान्त को बहाता है, खाये हुए मोजन को सुखाता है, नाक से कफ बहाता है, आंखों में आंख लाता है, हिन्द्रयों को उच्चेजित करता है, अल्डक, सुजन, हृद्धि, उदर्दे, अमिध्यन्द, स्नेह, पसीना, क्रेंद्र, मक का नाश करता है। हृमियों को मारता है, मांस का लेखन करता है (रखूलता को कम करता है)। खाये हुए मोजन का रेचन करता है, लाज़ को मिटाता है, हणे को बैटाता है, मरता है। बसे हुए रक्त को वोजता है, स्विच-वन्धमों को टेदन करता है, मार्गों को शफ़, बनाता है, कफ को बान्त\_करता है। छहु, उप्ण और कक्ष होता है।

यही एक रस बांद अधिक मात्रा में सेवन किया जाय तो कहु ।

१. 'भ्रममद्वमधुः इति च पाठः।

प्रभाव से ( कह रस का कह विपाक ) पुरुषस्य का नाश करता है। रस और बीर्व के प्रभाव से संज्ञानाश करता है। ग्छानि उत्पन्न करता है, अवस्य करता है, कर्षण (निर्वेष्ठ) करता है, मूर्न्छित करता है, खरीर की शुकाता है, अन्यकार लाता है, चक्कर खका है, गढ़े में जलन तथा शरीर में वापण्यर उरक्त करता है। बल को कम करता है, प्यात को पैदा करता है। बाबु, अग्नि गुण की अधिकता होने से चकर; मुख ओठ में जलन, कंपकपी, चुमने की सी दर्द, मेदन जैसी पीड़ा, पांव, हाय, पाहर्व पराखियों और पीठ में बात विकार उत्पन्न करता है।। (४)।।

तिको रसः स्वयमरोचिष्ण्ररोचकनो विषष्नः कृमिन्नो मुर्च्छो-हाह-कण्ड-कृष्ट-तृष्णा-प्रशासनः त्वेङमांसयोः स्थिरीकरणो व्वरक्तो दीपनः पाचनः स्तन्यशोधनो छेखनः क्छेर्-मेदो-बसा-मज्ज-छसीका-पूय-स्वेद्-मूत्र-परीय-वित्त-श्रेडमोपशोषणो रूक्षः शीतो रुपुत्र । स एवंगुणोऽप्येक एवा-त्यर्थमुप्युज्यमानो रौक्ष्यात् खरविश्रदस्वभावाच रस-रुधिर-मास-मेदोऽ-स्थि-मज्ज-शुकाण्युच्छोषयति, स्रोतसां खरत्वमुपपादयति, बळमादत्ते, कर्षयति, ग्लपयति, मोहयति, अमयति, बद्रनमुप्शोषयति, अपरांश्च बातविकारानुपजनयति. ॥ (४)॥

तिक्त रस अपने आप अरुचिकारक होने पर भी दूसरे मोजनों में रूचि उत्पन्न करता है, इसलिये अरोचकनाशक है। विषनाशक, कृमिनाशक, मुर्च्या, जरून, खाज, कोढ़ और प्यास को घान्त करने वाला, खवा मांस को स्थिर करने बाला, ज्वरनाशक, अग्निदीपक, पाचक, दूध का शोधन करने वासा, क्षेखन करने बाला, क्लेंद, मेद, वसा, मजा, कसीका, पूय, स्वेद, मूत्र पूर्राष ( मळ ) पित्त, कफ को सुलाता है, रूस, शीव और छन्न है।

यही रस अधिक मात्रा में सेवन करने से रूख, कर्कश और विश्वद स्वभाव होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा और ग्लक्ष का शोवण करता है. स्रोतनों में सरता उत्पन्न करता है, वल देता है, शरीर की स्थलता का कर्षण करता है, हर्ष का खब करता है, वंशानाश करता है, चक्कर उत्पन्न करता ्हे, मुख में ग्रुष्कता उत्पन्न करता है और अन्य वात रोगों को भी उत्पन्न ा है ॥ (५)॥ उन्हों रसः संशमनः व संमाही संभारणः पीडनो रोपणः झोषणः

स्तम्भनः ऋष्म-पित्त-रक्त-मञ्जानः झरीरक्छेदस्योपयोक्ता, रुद्धः शीवो गुरुश्च । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्यमुप्युक्यमान आस्यं झोषयित, इत्यं पीडयति, उत्याभमापयति, वाचं निगृहाति, कोतांस्यवद्याति, इयायत्यमापाद्यति, पुंत्त्वमुपहन्ति, विष्टक्ष्य जरा गच्छति, वातमृत्र-पुरीधाण्यवगृहाति, कर्षयति, म्हापयति, तर्षयति, स्तम्भयति, स्तर-विश्वाद-रुद्धत्वात्पक्ष-वध-महापतानकार्दित-प्रभृतीश्च वातविकारानुपजनयतीति ॥ (६)।।

कवाय रस संशामन करने वाला, संप्राहक, सम्मान, कक, रक्त, पिरानाशक, हार्या के सुष्क करने वाला, स्तम्मान, कक, रक्त, पिरानाशक, हारीर में कलेद को चूसने वाला, रुख, हीत और गुरु है। यही रख अधिक मात्रा में उपयोग करने से मुख को सुखा देता है, हृदय को पीढ़ित करता है, उदर में वासु से पुछाव उत्पन्न करता है, वाणी को जड़ कर देता है, सोतों को बन्द कर देता है, क्ष्माता उत्पन्न करता है, पुष्पत्न को नष्ट करता है, अब को अवरोध करके पचन कराता है, वात, मून, मल, रेतल् ( शुक्क ) को बन्द कर देता है, से देता है, हारीर को कर्षण करता है, म्लान कर ( मुरक्का ) देता है, प्यास लगाता है, जकड़ देता है। बर, विश्वद और रुख होने से पक्षवभ, इनुमह, मन्यामह, पृष्ठमह, अपतानक, अर्दित आदि वात रोगों को उत्पन्न करता है।। ( ६ )।।

एकसेते षद् रसाः प्रथक्तेनैकत्वेन वा मात्रशः सम्यगुपयुज्यमाना उपकारकरा भवन्त्यभ्यात्मलोकस्य, अपकारकराः पुनरतोऽज्यथोपयुज्य-मानाः। तान् विद्वानुपकारार्थमेव मात्रशः सम्यगुपयोजयेदिति ॥ ४४ ॥

इस प्रकार से ये छ: रत पृथक् पृथक् या दो या तीन अथवा तव परत्पर, सिस्कर सामा में योग्य प्रमाण से सेवन करने से तर्व प्राणिमात्र को आरोग्य पृष्टि देकर उपकार करते हैं और असम्यक् रूप में उपयोग करने से तब प्राणियों का अपकार करते हैं। इतिकये तुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि इन को मात्रा में सम्यक् प्रकार से वरतें ॥ ४१॥

भवन्ति बात्र-शितं वीर्येण यद् द्रव्यं मधुरं रखपाकयोः। तयोरम्छं यदुष्णं च यबोष्णं कटुकं तयोः॥ ४२॥ तेबां रसोपदेशेन निर्देश्यो गुणसंग्रदः। बीर्यतोऽविपरीतानां पाकतस्रोपदेस्यते॥ ४३॥ यथा पयो यथा सर्पियेधा वा चन्यचित्रको । पवमादीनि चान्यानि निर्दिशेदसतो सिवक् ॥ ४४ ॥

इसमें क्लोक हैं—रवानुवारी द्रव्यों का वीर्य—जो द्रव्य रख और विपाक में मधुर हो, उस को सीतवीर्य समझना चाहिये, और वो द्रव्य रस और पाक में समुद हो, उस को उच्चवीर्य समझना चाहिये, और वा द्रव्य रस और पाक में समझ हो, उस को उच्चवीर्य समझना चाहिये। वो द्रव्य वीर्य और विपाक में विरोधि न हों—एक समान हों, उनके गुणों का ज्ञान रस से ही करना चाहिये। परन्तु इस का अपवाद भी है। जहां पर रस समान हैं, वहां पर विग्रक हारा गुणों का ज्ञान होता है। जिस प्रकार कि दूच और वी मधुर रस और विश्रक हन का रस और विपाक कर्तु हैं, इसकिये वीर्य भी हन का 'उच्च' है। इस प्रकार से अन्य द्रव्यों को भी रसनिर्देश से वैद्य सुगमता से समझ सकता है। क्योंकि रस के अनुसार गुण हैं। ४२-४४॥

मधुरं किंबिदुष्णं स्वात्कवायं तिकसेव च ।
यथा महत्पन्नमूळं यथा चान्पासिवम् ॥ ४१ ॥
छवणं सैन्धवं नोष्णमम्खमामळकं तथा ।
छकांगुरुगुद्धचीनां तिकानामुष्णमुच्यते ॥ ४६ ॥
किंबिदम्लं हि संमाहि किंबिदम्लं भिनच्चि च ।
यथा कपित्वं संमाहि , भेदि चामळकं तथा ॥ ४० ॥
पिपळी नागरं वृद्धां कटु चावृच्यमुच्यते ।
कवायः स्तम्भनः शीतः सोऽभयायामतोऽन्यथा ॥४०॥
तस्माद्रसोपदेशेन न सर्वं द्वव्यमादिशेत् ।
इष्टं तुक्यरसेऽप्येवं द्वव्ये दुव्ये गुणान्तरम् ॥ ४६ ॥

कमी कमी मधुर, कवाय और तिक रस भी उष्णवीर्य हो जाते हैं। यथा— विस्थादि महापश्चमूक तिक और कवाय होने पर भी उष्ण वीर्य हैं, और जरू-बर वा जबदेवीय मांव मधुर होने पर भी उष्ण है। सैन्यव नमक उष्णवीर्य नहीं और आंवला खद्दा होने पर भी उष्णवीर्य नहीं है। आंकरा, अंगरू और शिकोय वे तिक रस होने पर भी 'उष्ण' वीर्य हैं। आंकरास में कोई तथ्य क्षा कोर कोई रेचक हैं। जिस्स महार की कैस अंगरू होने पर संमाही और अंगरू होने पर भी रेचक हैं। विष्य की और सेंठ कहु रस होने पर भी क्षा कीर कोई होने पर भी रेचक हैं। विष्य की और वोठ कहु रस होने पर भी क्षा कीर कोई सेंगर्स की सेंगर्स की कीर बेंग्र कहु रस अध्य होता है। क्याय रच स्तन्भनकारक और श्रीतवीर्य होता है, परन्तु हरक का क्याय रच रेचक और उष्ण-वीर्य है। इस किये रच को ही देखकर स्वय द्रव्य के गुण नहीं समझने चाहिये। रस की समानता होने पर भी द्रव्य-द्रव्य में गुणभेद देखा जाता है। ४५–४८।।

रौक्ष्यात्कषायो रूक्षाणामुक्तमो मध्यमः कटुः।
तिकोऽवरस्तथोष्णानामुष्णत्वाञ्जवणः परः॥ १०॥
मध्योऽम्छः कटुकञ्चान्त्यः, स्तिग्धानां मधुरः परः।
मध्योऽम्छः कटुकञ्चान्त्यो रसः स्तेहान्निक्रक्यते॥११॥
मध्योऽम्छो छवणञ्चान्त्यो रसः स्तेहान्निक्रक्याः।
[तिकात्कष्वायो मधुरः शीताच्छीततरः परः।]
स्वादुर्गुकत्वाद्धिकः कषायाञ्जवणोऽवरः॥ १२॥
सम्छात्कदुस्ततस्तिको छधुत्वादुक्तमो मतः।
केचिञ्जघूनामवरमिच्छन्ति छवणं रसम्॥ १३॥
गौरवे छाघवे चेव सोऽवरस्तुभयोरिष।

इन छः रखों में कवाय, कटु, तिक्त तीनों रस रूख हैं। इनमें भी कवाय रस रूखतम (उत्तम), कटु रसरूखतर (मध्यम) और तिक्त रस रूख (अवर) है। इसी प्रकार क्वण रस उष्णतम ( उत्तम ), अम्क उष्णतर ( मध्यम ), कट रस उष्ण ( अवर ) है । मधुर रस विनम्धतम ( उत्तम ), अम्ल रस विनम्बतर ( मध्यम ), लवण रस स्निग्ध ( अवर ) है। शैरय धर्म सम्बन्ध की दृष्टि में कवाय रस मध्यम: स्वाद रस उत्कृष्ट और तिक्त रस अवर है। गुक्ता की दृष्टि से मधुर रस सबसे गुढ, कवाय रस मध्यम और लवण रस सब से अवर है। लघु गुण की दृष्टि से अब्ल रस उत्तम, कटु मध्यम और तिक्त रस अवर है। कुछ आचार्य छवण रस को सब से लघु ( अवर ) मानते हैं। क्योंकि अम्छ में पृथ्वी कारण है, लवण में जल कारण है। इसलिये प्रथिवीजन्य रस की अपेशा जकजन्य बस्तु इलकी होनी चाहिये, इसलिये मृतों के आधार से गौरव या लाघव का शान नहीं करना चाहिये। क्योंकि पानी की अधिकता से उत्पन्न रस. प्रथ्वी की अधिकता से उत्पन्न कवाय रस से 'गुड' होता है। यहां पर गुड्स्ट की। से बहु माना है। बास्तव में इस मतमेद का कोई विद्येश अर्थ नहीं, क्योंनि ही पश्च ( ब्यक्त रह ) को अवर मानते हैं । अन्त, कह, तिक रह ᢞ को करण रत को गुढ समझते हैं। वे गुड़ता की दृष्टि से देखते हैं

मानते हैं वे कपुत्व होने से कपु समसते हैं। दोनों ही पक्ष किश्चित् मुख्त स्वीकार करते हैं।।

विपाक-इसके आगे विपाकों का लक्षण कहते हैं। कह, तिक, कथाव रस के आधार मृत द्रल्यों का विपाक प्रायः कह होता है। (पिप्पलो कह रख होने पर भी विपाक में प्रायः कह होता है। पिप्पलो कह रख होने पर भी विपाक में प्रायः कह होता है। पिप्पलो कह रख होने पर भी विपाक में मधुर है, इसिलये प्राय शब्द हैं।। अम्ब रस का अम्ब और मधुर तथा लवण रख का मधुर विपाक होता है। मधुर, अम्ब और उवण वे तीनों रख दिनम्ब होने के कारण वायु, मृत, सब को सुख पूर्वक बाहर निकालने में सहायक होते हैं। कह, तिक और कथाय रस स्वागुण होने से वात, सब, मृत्र और शुक के बाहर निकालने में कष्ट रूप होते हैं, अवरोध करते हैं। विस द्रव्य का विपाक कह होता है, वह वीर्यनाशक, सब मृत्र का अवरोध करने बाला और वायुकारक होता है। जिस द्रव्य का विपाक मधुर होता है, वह मब्द सुम का प्रवर्णक (रेचक) और कक एवं शुक को बहुतता है। जिस द्रव्य का विपाक होता है। जिस द्रव्य का विपाक होता है। वह पत्रकारक, सब-मृत्र का रेचक और वीर्यनाशक होता है।

१. विपाक—खाये हुए अन्त का जाठराग्नि में पाचन किया के प्रश्चात् इस उत्पन्न होता है उसका नाम विपाक है । "आठरेणाग्नियोगात् यदुदयि रसान्तरम् । रसानां परिचामान्ते स विपाक हति स्पृतः ॥"

इन विपाकों में मधुर विपाक गुरु और बहुतया अग्छ विपाक छप्त होते हैं।
विपाक के अल्पत्व और बहुत्व उस उस द्रव्य के रस रूपी गुण की अधिकता या
न्यूनता पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के किये गन्ने में मधुर रस अधिक प्रमाण
में है, इसकिये इसका विपाक भी मधुर (उत्तम) होगा। इसी प्रकार जिसमें
मध्यम प्रमाण में होगा उस का विपाक भी मध्यम, जिसमें न्यून प्रमाण में होगा,
उसका विपाक भी अवर होगा। प्रत्येक पदार्थ का विपाक उसके रस के परिमाण
में होता है। ५५–६० !!

तीक्षणं रूक्षं मृदु स्निग्धं छघूष्णं गुरु शीतछम् । वीर्यं मृष्टिवधं के चित्रं विद् द्विविधमास्थिताः ॥ ६९॥ शीतोष्णमिति, वीर्यं तु क्रियते येन या क्रिया । नावीर्यं कुरुते किंचित्सर्वा वीर्यं कृता क्रिया ॥ ६२॥ रसो निपाते द्वत्याणां, विपाकः कर्मनिष्ठया । वीर्यं यावद्धीवासाम्निपाताक्षीपछभ्यते ॥ ६३॥

कोई आचार्य बीर्य का आठ प्रकार मानते हैं। यथा—मृदु, तीक्ष्ण रूध, खघु, रिनम्ब, उष्ण और घीतळ। और कोई आचार्य वीर्य को हो प्रकार का मानते हैं। यथा— घीत और उष्ण । रस, विपाक और प्रमाव इनसे व्यतिरिक्त को द्वव्य के अन्दर छिपी शक्ति विशेष कार्य करती है, उसका नाम 'वीर्य' है। कार्यरहित बस्तु कुछ किया नहीं कर सकती, सम्पूर्ण क्रियार्ये वीर्य अर्थात् शक्ति से होतो हैं।

रस, धीर्य और विपाक के प्रथक पृथक स्थण कहकर अब एक द्रव्य में रपष्ट करते हैं। जिह्वा के साथ किसी पदार्थ का सम्बन्ध होने पर जो रस (खहा, कडुवा) अनुमव होता है, वह रस, वरनु के पाचन होने के पीछे धरीर में कप- हिंदी, पिचहांद्व, वीर्यहांद्व, वातहांद्व आदि कार्य के होने से जो अनुमव होता है, उसका नाम विपाक है। वरनु का (पचन से पूर्व और रसना के सम्बन्ध होने के पीछे) धरीर के साथ संयोग होने से वीर्य का जान होता है। तथा—जकचर प्राणियों के मांस का जिह्वा के साथ सम्बन्ध मालूम हो जाता है। तथा—जकचर प्राणियों के मांस का जिह्वा के साथ सम्बन्ध से मालूम हो जाता है। मिरच की अनुभवीर्य जिह्वा स्था से मालूम हो जाता है। सिरच की अनुभवीर्य के साथ सम्बन्ध होने पर जात होती है। रसका जान द्रव्य का जिह्वा के साथ सम्बन्ध होने पर जात होती है। रसका जान द्रव्य का जिह्वा के साथ सम्बन्ध होने पर जात होती है। रसका जान द्रव्य का जिह्वा के साथ सम्बन्ध होने पर जात होता है। स्वका जान द्रव्य का जिह्वा के साथ सम्बन्ध होने पर जात होती है। स्वका

१. 'मृदुतीक्ष्णगुकरिनम्बरुषुक्खोष्णद्यीतसम् ।' इति च पाठः । 🎉

होने से होता है। रस प्रत्यक्ष है, विपाक सदा परोक्ष और वीर्य अनुमान द्वारा हाता होता है। यथा—सैन्यव नमक श्रीत वीर्य और जरूचर मांस उच्या है। कहीं २ वीर्य का प्रत्यक्ष द्वारा भी ज्ञान हो जाता है। यथा—पाई को चलकर तीक्ष्ण वीर्य का पता लग जाता है। यह वीर्य सहल और क्रृतिम है, उद्दर का मारीपन और मूंग का हल्कापन यह स्वभाव से ही है। और खाजा का हल्कापन यह स्वभाव से ही है। और खाजा का हल्कापन यह क्रृतिम है॥ ६१—६३॥

रसवीर्यविपाकानां सामान्यं यत्र छक्ष्यते ।
विशेषः कर्मणां चेव प्रभावस्तस्य स स्मृतः ॥ ६४ ॥
कटुकः कटुकः पाके वीर्योष्णिक्षित्रको मतः ।
तद्रहर्नती प्रभावानु विरेचयि मानवम् ॥ ६४ ॥
विषं विषम्भुक्तं यत् प्रभावस्तत्र कारणम् ।
इश्वीनुलोमिकं यच्च तत्प्रभावप्रभावितम् ॥ ६६ ॥
मणीनां धारणीयानां कर्म यद्भिविधात्मकम् ।
तत्प्रभाव कृतं तेषां, प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते ॥ ६७ ॥
किचिद्रसेन कुरुते कर्म वीर्येण चापरम् ।
द्रत्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचन ॥ ६८ ॥
रसं विपाकस्तौ वीर्यं प्रभावस्तानपोहति ।
बल्साम्ये रसादीनामिति नैसर्गिकं बल्प्म् ॥ ६६ ॥
सम्यव्याकवीर्याणि प्रभावस्तान्युदाहृतः ।

प्रभाव—जिस स्थान पर रस, वीर्थ और विपाक की समानता होने पर भी कार्य में विशेषता उत्पन्न होती हो, उसे 'प्रभाव' कहते हैं। जिस प्रकार चित्रक (चीतामूछ) का रस कह, विपाक कह और वीर्य उष्ण है, उसों प्रकार दत्ती (कमालगोटा) भी कह रस, कह विपाक और उष्णवीर्थ है। परन्त कमाकगोटा विरेचन करता है, चीता नहीं करता। जो विष विष को (स्थावर विष जंगम विष को—'तरमाद दंस्ट्राविधं मौल्भ्य') नष्ट करता है, उसका भी कारण प्रभाव है। जो हज्य उप्लंगामी और अधोगामी दोनों मार्गों का संखोधन करता है, वह भी प्रभाव है। मिणयों के धारण करने से विषनाश, स्व्हरण आदि जो नाना प्रकार के कार्य होते हैं, वे सब प्रभाव के कारण ही होते हैं। के कारण हो से ते हैं। के स्व प्रभाव के कारण ही से ते हैं। के स्व प्रभाव के कारण ही से ते हैं। के से प्रभाव है। कोई हम्य अपने रस से, कोई वीर्य से, कोई गुण से, कोई विपाक करता है। कोई हम्य से कार्य करता है। किसी पहार्य में रस आदि का वक्ष

समान हां, तो बहां पर रस को विचाक, रस और विचाक को बीर्य, रस, विचाक, वीर्य की प्रभाव अपने स्वामाविक बड़ से जीत लेता है। जिस प्रकार कि मैंस की चर्ची रस और विचाक में मधुर है,परन्तु वीर्य-उष्ण है, इसकिये वह मधुर रस के कार्य पित्त-शमन को न करके, उष्ण वीर्य के कार्य पित्तप्रकोष को करता है। मध, इसका रस और विचाक अध्य है, बीर्य उष्ण है, परन्तु यही मद्य अपने प्रभाव से इन तीनों को रह करके कियों में दुग्य उत्पन्न करता है। अब तक विचाक, बार्य और प्रभाव का वर्णन मधी प्रकार कर दिया है। ६४-६९ ॥

षण्णां रसानां विज्ञानसुपदेख्यास्यतः परम् ॥ ७० ॥
स्तेहन-प्रीणनाह्नाद-मार्द्वेष्ठपळभ्यते ।
सुखस्थो मधुरख्याऽऽस्यं न्याप्रुवंक्षिम्पतीव च ॥ ७१ ॥
दन्तहर्षानसुख्यावास्त्वेदनानसुख्योधनात् ।
विदाहाचाऽऽस्यकण्ठस्य प्राश्येवास्ळं रसं वदेत् ॥ ७२ ॥
प्रक्षीयन्क्छेद्विष्यन्दमार्दवं कुक्ते सुखे ।
यः शीग्रं छवणो क्षेयः स विदाहानसुख्यस्य च ॥ ७३ ॥
स्वेजयेद्यो रसनां निपाते तुरतीव च ।
विदहनसुखनासाक्षि संस्नावी स कट्टः स्वृतः ॥ ७४ ॥
प्रतिहन्ति निपाते यो रसनं स्वदते न च ।
स तिको सुख-वैश्चय-शोष-प्रह्लाद-कारकः ॥ ७४ ॥
वेश्चर-स्वस्य-जाक्ययों रसनं योजयेद्वसः ।
बक्षातीव च यः कण्ठं कषायः स विकास्यपि ॥ ७६ ॥ इति ॥

हसके आगे छः रसों के लखण कहते हैं। जो रस रिनायवा, प्रसम्वता, जावहाद अयवा मृदुता उत्पन्न करता है, मुख में रखने से सम्पूर्ण मुख को विकास से मर देता है, लिसलिया बना देता है, वह मधुर रस है। जो रस दांतों को खष्टा कर देता है, मुख से थुक (लाला) चुआता है, प्रसीना काता है, मुख में जायित उत्पन्न कर देता है, मुख और गले में जलन करता है, वह 'अम्क रस है। जो रस मुख में रखने से चुलने कमें, क्रिन्न नमीदार, लाका बहावे, मुख में हलकापन लाये, मुख में बिदाह करता हो, उसे 'कवण' रस कहते हैं। जो रस जीम को छुने ही चुरचुराहट उत्पन्न करे और मुझ जैना चुमने लगे, मुख को जलाता हुआ नाक और आँखों से पानी बहाने लगे कि सुरु रस है। जो रस जीम के साथ स्पर्श होने पर जीम को जह कर हैं किया

आल्हादित करता है वह 'तिक' रस है। जिस रस के खाने से जीम स्वच्छ, जड़ और स्तम्भित हो जाती है और गले को रोक देता है और हृदय को पीड़ित करता है, वह 'क्याय' रस है। ७०-७६ ॥

एवंबादिनं भगवन्तमात्रेयं पुनरिनवेश उवाच —भगवन् ! श्रुत-मेतद्वितथमर्थसंपद्युकं भगवतो यथावद् द्रव्यगुणकर्माधिकारे बचः, परं त्वाहारविकाराणां वैरोधिकानां छक्षणमनतिसंक्षेपेणोपदिश्यमानं ग्रुश्रणमह इति ॥ ७०॥

तमुद्दाच भगवानात्रेयः—देहवातुपत्यनीकभूतानि द्रव्याणि देह-धातुभिविरोधमापदान्ते, परस्परगुणविरुद्धानि कानिचिन् कानिचित्सं-योगात्संस्कारादपराणि देश-काल-भावादिभिज्ञापराणि तथा स्वभावा-दपराणि ॥ ७०॥

तत्र यान्याहारमधिकृत्य भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते तेषामेकदेशं वैरोधिक-मधिकृत्योपदेक्ष्यामः—न मस्यान् पयसा सहाभ्यवहरेत्, उभयं होतन्भपुरं मधुरविपाकं महाभिष्यन्दि शीतोष्णत्वाद्विरुद्धवीयं विरुद्ध-वीर्यत्वाच्छाणितप्रदूषणाय सहाभिष्यन्दित्वान्मागीपरोधाय चेति ॥७१॥

इस प्रकार से कहते हुए महार्ष आत्रेय को अन्निवेश ने कहा कि है
भगवन् ! आपने द्रव्यगुण कर्म के विषय में जो कुछ अर्थयुक्त वाणी कही है,
वह यथार्थ क्य में सुन ही। परन्तु विषद आहार के छक्षणों को विस्तार से
सुनने की इच्छा से, इसिलये आप उसको प्रतिगादन करें। इस पर आत्रेय ऋषि
ने कहा—धरीर के रसादि सात बातु या सातादि दोष, इनको प्रकृति के विषद करने (दूषित करने) वाले द्रव्यों से खरीर के बातु विगइ जाते हैं। इन द्रव्यों में
कुछ द्रव्य परस्पर गुणों से कुछ संयोग से और कुछ संस्कार से, कुछ देश, काल,
मात्रा से और कुछ स्वभाव से हो दूषित करने वाले (विरोधी गुण के) होते हैं।
परस्पर विषद जैसे मछिलयों को दूध के साथ खाना। संयोग विषद—जैसे पके हुए
बहदछ को उद्वरों में मिलाकर खाना। संस्कार विषद्ध—जैसे कबूतर को सरखों
के तेल में भून कर खाना। देश दो प्रकार का है, भूमि और खरीर। भूमि
विषद—राख और धूल में मिला मोजन बा परोख में बना मोजन खाना।
धारीरविषद —उष्यावस्था में मधु खाना। समयविषद्ध—वासी रक्खा मक्षेय का
स्थान। यात्रा विदद्ध—एक बज्न में मधु और वी खाना। स्वमान विदद्ध-

्रिवच ओच के विरुद्ध दश्युण रखता है। इनमें से जो बिरोची द्रस्य [में अवहार किये जाते हैं, उनके कुछ उराहरण देते हैं। यदा- मछिख्यों हो दूच के साथ नहीं खाना चाहिये। क्योंकि दोनों ही बस्तुएं मधुर रस और मधुर बिपाक वाली हैं। इस्टियं दोनों को एक साथ सेवन करने से कफ की बहुत बृद्धि होती है, दूच शीतवीर्थ और मछित्यां उष्णवीर्य हैं। इस-िख्ये रक्त को दूपित करती हैं और महा अभिष्यन्दि होने से खोतों को रोक देंगी।।

तदनन्तरमात्रियवचनमनुनिशस्य भद्रकाय्योऽग्निवेशसुवाच— सर्वानेव मत्स्यान् पयसा सहाभ्यवहरेदन्यत्रेक्स्माश्विलिचमात्, स पुनः शक्कली सर्वतो लोहितराजी रोहितप्रकारः प्रायो भूमौ चरति, तं चेत्व-यसा सहाभ्यवहरेशिःसंशयं शोणितजानां विवन्धजानां च व्याधीनाम-न्यतममयवा मरणं प्राप्तुयादिति ॥ = ।।

आत्रेय महर्षि के वचन को अवण कर भद्रकाप्य मुनि अन्तिवेश को बोले कि एक चिलचिम मछली को छोड़ कर और सब मछलियों को दूध के साथ खा सकते हैं। इस चिलचिम मछली पर चारों ओर लाल लाल रेखायें, धारियां हाती हैं, इसका रंग लाल होता है और प्रायः भूमि (रेगिस्तान, जैसलमेर में जिसे रेगमाही मच्छी कहते हैं) में फिरती हैं। इस मछली को दूध के लाय खाने से निश्चय रूप में रक्त जन्य या अवरोध (मलमूत्र) जन्य रोगों या मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है।। प्राप्त हो सकता है। प्राप्त हो सकता है।। प्राप्त हो सकता है।। प्राप्त हो सकता है। प्राप्त हो सकता है।। प्राप्त हो सकता है।। प्राप्त हो सकता है।

नेति भगवानात्रेयः। सर्वानेव मस्यात्र पयसाऽभ्यवहरेद्विशेषतस्तु चिर्छाचमं, स हि महाभिष्यन्दित्वास्थ्र्ळक्षणतरानेतान् व्याघीतुपज-नयत्यामविषमुदीरयति च ॥ ८१ ॥

माम्यान्योवकिपिशितानि च मधु-तिल-गुड-पयो-माध-मूलक-विसे-विक्तद्वधान्येश्च नैकधाऽद्यात्, तन्मूलं च वाधियोन्म्य-वेपशु-जाड्य-विक-ढ-मूकतामैन्मिण्यमथवा मरणमान्नोति न पौष्करं, रोहिणीकं शाकं, कपोतान् वा सार्थप-तेल-मुष्टान्मधुपयोभ्यां सहाभ्यवहरेत्, तन्मूलं हि शोणिताभिष्यन्द-धमनी-प्रविचयापस्मार-शङ्कक-गलगण्ड-रोहिणीकाना-मन्यतमं प्राप्नोत्यथवा मरणमिति । न मूलक-लशुन कृष्णगन्धार्जक-सुमुख-सुरसादीनि मक्षयित्वा पदः सेल्यं, कृष्णवाधभयात् । न जातुक-शाकं न लिकुचं पकं मधुपयोभ्यां सहोपयोज्यं, एतद्धि मरणायाथवा बल-वर्ण-तेजो-बीयोपरोधायालधुल्याधये वाण्लाय चेति । तदेव लिकुचं पकं न माव-सुप-गुड-सपिभिः सहोपयोज्यं वैरोधिकस्वात् ।तथाऽम्लाम् कल-मातुलुक्क-लिकुच-करमर्थ-मोच-इन्त-शठ-वद्र-कोशाम्र-भव्य-कृष्ट कपित्य-तिन्विडीक-पारावताक्षोट-पनस-नालिकेर-वाडिमामलक्क प्रकाराणि चान्यानि सर्वं चाम्लं द्रवमद्रवं च पयसा सह विरुद्धम्। तथा कङ्गुवनक-सङ्गुष्टक-कुल्स्य-माप-निष्यावाः पयसा सह विरुद्धम्। पद्मोत्तरिकाशकं शाकरो मरेयो मधु च सहापयुक्तं विरुद्धं वातं चातिकापयित । हारिद्रकः सर्वप-तैल भृष्टो विरुद्धः पितं चातिकापयित । पायसा मन्यानुपानो विरुद्धः श्रेष्माणं चातिकापयित । वपोदिका तिलकल्कसिद्धा हेतुरतीसारस्य । बलाका वारूण्या सह कुल्मापरिप विरुद्धा । सैव स्करवसापरिश्वष्टा सद्यो न्यापादयित मायूर-मासमेरण्ड-सीसकावसक्तंरण्डाग्नि-स्कुष्टमेरण्ड-तिल-युक्तं सद्यो न्यापादयित तदेव भस्मपासुपरिष्वस्तं सस्नोद्धं मरणाय। हारीतकमासं हारिद्रमित्रल्खं सस्योद्धं मरणाय। हारीतकमासं हारिद्रमित्रल्खं स्वावस्त्रां व्यापादयित । तदेव भस्मपाद्यारम्बस्तं सङ्गोद्धं मरणाय मस्यानस्तालनसिद्धाः पिप्पल्यस्त्या काकमाची मधु च मरणायः मधु चोष्णमुष्णातस्य च मधु मरणाय। मधुर्मापपी समधृतः मधु वारि चान्तरिक्षं समधृतं, मधुपुष्करवीर्जः मधु पीत्वाष्णोदकं, भङ्गातकाष्णोदकः, तक्रसिद्धः किप्पञ्चकः, पर्युपता काकमाची, अङ्गारम्ल्या भास-अवित विरुद्धानि—इत्येतद्यथाप्रश्रममिनिर्दिष्टं भवतीत् ॥ ०२॥

मगवान् आत्रेय ने कहा—यह टीक नहीं । सभी मछिलयां को दूध के साथ नहीं खाना चाहिये, परन्तु खासकर चिलविम मछ्छी को तो कमो भी नहीं खाना चाहिये। क्योंकि यह मछ्छी (चिलचिम) बहुत अभिष्यन्द करने वाछी है, इसिलये भयंकर बढ़े २ रांगों को और आमिवय को उत्पन्न करती है। प्राम्य, आन्ए और जलचर प्राणियों का मांस, मधु, तिल, गुड़, दूच, उड़द, मूळी, भिस, नाल, अंकुरित धान्यों के साथ एक साथ नहीं खाना चाहिये। हन के साथ में खाने से बहरापन, अन्वत्व, कम्यन, जड़ता, अव्यक्त उच्चार (मिन्मिन) गूंगापन, नाक से बोलना, अथवा मरण तक हो सकता है। पुष्करपत्र के श्रांक कहु रोहिणों के श्रांक कां, या कबूतर के मांस के सरसों के तेल में मृनकर दूध और शहद के साथ नहीं खाना चाहिये; हन के खाने से रक्तांमिध्यन्द, सिराजन्य प्रन्थिन्रोम, अपस्मार, शंकक्ष्युल, ग्रह्मणङ, रोहिणों (कण्डरोहिणों) रोगों में से कंई एक रोग अथवा मृत्यु प्राप्त होती है। मूलो, लहबुन, शोभाञ्जन की भाजी, अर्जक (कुटरेक), सुमुख (राई) और दुलसं आदि को खाकर व्हुच नहीं पीना चाहिये, क्योंकि कुछरोग होने की शंका है। वंशपत्रिका का कि सुवा वहीं पीना चाहिये, क्योंकि कुछरोग होने की शंका है। वंशपत्रिका का कि सुवा के साथ नहीं खाना

दिकः इति च पाठः।

चाहिये, क्योंकि इन के खाने से या तो मृत्यु हो जाती है, अथवा बरू, वर्ण, तेक, बीर्य का नाश होता है और बड़े २ रोग तथा नपुंसकता उत्पन्न होती है। इसी पके हए ट्यो फल को उदद की दाल, गुड़ और वी के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिये क्योंकि संयोग विरुद्ध है। इसी प्रकार कच्चे आग. विजीरा. क्यों, करोंटा, केला, निम्ब, बेर, जंगली आम, कमरख, जामून, कैथ, इसली, फालमा, अखरोट, पनस ( कटहल ), नारियल, अनार, आंवला या इस प्रकार के अन्य सब तरल अथवा ठोस सब प्रकार के लहे पदार्थ द्व के साथ विरोधी गण रखते हैं। इसी प्रकार कंगु ( नीवार धान्य ), जंगली मूंग, मोठ, कुलत्यी, उदद, या पिट्टी से बने पदार्थ दूज के साथ विरोधी हैं। पद्मोत्तरिका के शाक, को शकर, मैरेय, मधु के साथ लाना विरुद्ध है और वायुकारक है। कब्तर को सरसों के तेल में मूनकर खाना विरुद्ध है, वह पिथ को बहुत कुणित करता है। सत्त को दूध में या लीर में स्थकर खाना विरुद्ध है और श्रेष्मा को बहाता है। तिल कल्क के साथ तेयार की हुई चोलाई की पाजी अनीसार रोग को उत्पन्न करती है। बलाका (पक्षी), बारुणी शराब तथा कुल्माप ( घान्य ) के साथ विरुद्ध है। इसी बळाका पश्ची को सुअर की चर्वी में भनकर खाने से शीव भरण होता है। मोर का मांस, एएड की कड़की ( खोंचा, भूनने की लकही ) से, एरण्ड की छक्र इयों की आग से, एरण्ड तेल में पकाकर खाने से तरन्त मार देता है। इल्दा कबूतर का मांस, इलद की लकड़ी की बना करकी से, इसद की लकड़ियों के आंच में पकाकर खाने से बीघ मार देता है। इसी कवतर के मांस को राख, धूल में मिले हुए शहद में मिलाकर खाने से मस्य होती है। मछलियों की चर्बी में अथवा जिस वर्षन में मछलियां पकाई जाती हैं. उसी पात्र में पिप्पली, मकोय या शहद पकांकर खाने से मृत्य होती है। उथ्ण क्रिया करने पर या उच्ण शरीरावस्था में गरम शहद खाना मृत्य का कारण होता है। एक मात्रा में मधु और घो, मधु और वृष्टि जल, शहद और कमलगढ़ा, मध पीकर गरमपानी, भिलावा और गरमपानी, जाछ में सिद्ध पकाया कमीला, रात की बासी रक्ली मकीय, अंगारों पर खलाकत मास (कुक्ट) पक्षी का मांस ये विरुद्ध होते हैं। ये प्रश्न के अनुसार विरोधी अन्न कह दिये गये ॥ ८१-८२ ॥

> भवन्ति चात्र ऋोकाः— यक्तिचिद्रोषगुरक्षेरय न निर्दरति कायतः । बाहारजातं तस्तर्वमहितायोपपद्यते ॥ =३ ॥

यशापि देश-कालाग्नि-मात्रा -सात्म्यानिलादिभिः। संस्कारतो बीर्यतश्च कोष्टावस्थाकमैरपि ॥ =४ ॥ परिहारोपचाराभ्यां पाकात्संयोगतोऽपि च । विरुद्धं तब न हितं हृत्संपद्विधिभिश्च यत् ॥ 🕬 ॥ विरुद्धं देशतस्तावद्रश्चतीहणादि धन्वनि । आनूपे स्निग्धशीतादि भेषजं यत्रिषेव्यते ॥ <६॥ काछतोऽपि विरुद्धं यच्छीत-रूक्षादि-सेवनम् । शीते काळे तथोष्णे च कटुकोष्णादिसेवनम् ॥ ८०॥ विरुद्धमनले तद्वनानुरूपं चतुर्विधे। मञ्जुसपिः समधृतं मात्रया तिद्विरुध्यते ॥ 🖙 ॥ कटु शेष्णादिसात्म्यस्य स्वादुशीतादिसेवनम् । यत्तत्सालयविरुद्धं तु, विरुद्धं त्वनिलादिभिः ॥ ⊏९ ॥ **या समानगुणा**भ्यासविकद्वान्नौषधक्रिया । संस्कारतो विरुद्धं तद्यद्भोज्यं विपवद् भवेत्॥ ६०॥ ऐरण्डसीसकासक्तं शिविमारां तथैव हि । बिरुद्धं वीर्यता झेयं वीर्यतः शांतळात्मकम् ॥ ६१ ॥ तरसंयोज्योष्णवीर्येण द्रव्येण सह सेव्यते । क्र्रकोष्ठस्य चात्यल्पं मन्द्वीर्यमभेदनम् ॥ ६२ ॥ मृदुकोष्ठस्य गुरु च भेदनीयं तथा बहु। एतत्कोष्ठविरुद्धं तु, विरुद्धं स्याद्वस्थया ॥ ६३ ॥ श्रम-व्यवाय-व्यायाम-सक्तस्यानिलकोपनम्। बिद्वालसस्यालसस्य भोजनं ऋष्मकोपनम् ॥ ६४ ॥ यबानुत्सृष्य विण्मूत्रं भुङ्क्ते यश्चाबुभुक्षितः । त्व क्रमविरुद्धं स्याद्यवातिश्चद्वशानुगः ॥ ६५ ॥ परि हारविरुद्धं तु वराहादीन्निषेज्य यत्। सेवेतोष्णं, घृतादीश्च पीत्वा शीतं निषेवते ॥ ६६ : विरुद्धं पाकतश्चापि दुष्टदुर्दारुसाधिनम्। अपक-तण्डुलात्यर्थ-पक-दग्धं च यद्भवेत् । संयोगतो विरुद्धं यद्यथाऽम्छं पयसा सह । अमनोरुचितं यत्र इद्विरुद्धं तदुच्यते ॥ ९८ ॥

स्यासास्यानिकादिभिरिति च पाठः ।

संपद्विरुद्धं तद्विचादसंजातरसं तु यत् । अतिकान्तरसं वाऽपि विपन्नरसमेव वा ॥ ६६ ॥ क्षेयं विधिवरुद्धं तु अुव्यते निभृतेन यत् । तदेवंविधमन्नं स्वाद्विरुद्धभुपयोजितम् ॥ १०० ॥ सारुयतोऽल्पतया वाऽपि दीप्राग्नेस्तरुणस्य च । स्नेह-न्यायाम-विल्नो विरुद्धं वितयं भवेत् ॥ १०१ ॥

षाण्ड्यान्ध्य-बीसर्प-दकोदराणां विस्कोटकोन्माद-मगन्दराणाम् । मूच्छो-मदाध्मान-गळामयानां पाण्ड्वामयस्याऽऽम-विषस्य चैव ॥१०२॥ किळास-कुष्ठ-महणी-गदानां शोषास्र-पित्त-ज्वर-पीनसानाम् । संतानदोषस्य तथेव सृत्योविंकद्वमन्नं प्रवदन्ति हेतुम् ॥ १०३ ॥

जो भोजन दोषों को निशेष रूप में कुपित करके शरीर से बाहर नहीं करता. अर्थात् कुपित अवस्था में शरीर में ही रहने देता है वह सब अज अहितकारी होता है। इसी प्रकार देश, काल, अग्नि, साल्य, बायु आदि दोष, संस्कार बीर्य, कोष्ट, अवस्था, कम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग, हृत्-संपत् और विधि में जो द्रव्य विरोधी हों, वे अहितकारी हैं । मारवाड़ आदि निर्फेड़ देशों में रूख. तीक्ष्म पदार्थ; जलबहुल (बंगाल आदि ) प्रदेश मे स्निग्ध और शीत पदार्थों का सेवन करना देशविरुद है। इसी प्रकार शीत ऋतु में शीत और रूख पदार्थों का सेवन या उष्णकाल में कद और उष्ण पदार्थों का सेवन कालविरुख है। अग्रि के विषम, मन्द्र या तीक्ष्ण या सम इन चार प्रकार की जाठराभि में विरोधी अन्न-पान (यथा-तीक्षणानिन में मन्द आहार और मन्दात्रि में गुरु आहार करना) विरोधी है। मध और घी एकसमान मात्रामे परस्पर विरोधी हैं। जिस पुरुषको कट्ट, उच्न आदि वस्तुओं का सातम्य हो, वह यदि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करे तो यह सातम्य-विरोधी है। समान गुणों के अभ्यास के विरुद्ध जो आहार है वह बायू आदि दोवों का मी विरोधी है। एरण्ड की कड़की से पकाया हुआ मोर का मांस विष के समान होने से संस्कार-विरुद्ध है। जो वस्तु शीतवीर्य हो उस को यदि उष्णवीर्य की बस्तु के साथ मिलाकर खाया जाये ता यह बीर्य-विरोधी है। क्रुकोष्ट बाले पुरुष को थोड़ा, मृदुवीर्य अथवा अरेचक पदार्थ देना और मृदुकोष्ट बाले पुरुष को गुरु, बहुत अथवा रेचक पदार्थ देना, कोष्ठविरोधी है। परिश्रम, मेथुन, क्रीसंग और व्यायाम में छगे हुए पुरुष को वायुकोपक आहार देन् या निहासीड, आळरी पुरुष को कफकोपक भोजन देना अवस्थाविषद्ध जो ग्रह मूत्र का त्याग किये विना, विना भूख के खाना, अथवा बहुन

ह्याचार डोकर खाना ये कमाबेरुद है। सुअर आदि का मांस खाकर या गरम अथवा घी आदि खाकर ऊपर श्रीतल पदार्थों का सेवन करना परिहार विरोधी है। दुष्ट या बुरी (बांत आदि, या मिही के तेल से ) लकड़ियों से पकाये. कच्चे-पके, बहुत पके, या जले हुए चावल आदि आहार का लाना पाकविरोधी कहते हैं। खटाई का दूध के साथ संयोग करना यह संयोगिवरोधी है। जो आहार मन को नहीं रुचता वह हृदय्यिरोधी है। जिस आहार में रस उत्पन्न नहीं हुआ वह सम्पद्धिकृद है। इसी प्रकार जिस आहार का रस नष्ट हो गया या बिगइ गया है, वह भी सम्पद्विरुद्ध है। जो भोजन एकान्त में नहीं खाया जाता है वह आहारविधि अर्थात् शास्त्र के विरुद्ध है। इस प्रकार का विरोधी अब भी स्वस्थ पुरुष को, जिसकी अमि दीत हो, युवा पुरुष को, सास्य वन गया हो. या अल्पमात्रा में हो अथवा स्तेह एवं व्यायाम से बलवान बने पुरुष को विरुद्ध भोजन विशेष हानि नहीं करते।

विरोधी अन के सेवन से निम्न रांग उत्पन्न होते हैं। यथा-नपुंसकता, अत्वापन, वीसर्प, जलोदर, विस्फोटक, उन्माद, भगन्दर, मुन्जी, मद, असारा, गरुरोग, पाण्डुरोग, आमविष, किलास, कुछ, संप्रदर्णा, शोष, रक्तिपेच, ज्वर, पीनस । इसी प्रकार संतति में पहुंचने वाले दोषों एवं मृत्यु का भी कारण विरुद्ध आहार को ही कहते हैं ॥ ८३-१०३ ॥

एषां च खळु परेषां च वेरोधिकनिमित्ताना व्यथीनामिमे मावाः प्रतिकारा भवन्ति । यथा-वमनं विरेचनं च, तद्विरोधिनां च द्रव्याणां संशमनार्थमुपयोगः, तथाविधेश्च द्रज्येः पूर्वमिससंस्कारः झरीर-म्येति ॥ १०४ ॥

इस प्रकार के विरुद्ध अब पान के सेवन से अथवा अन्य विरोधकर्पी कारणां से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के ये उपाय हैं। यथा-वमन, विरेचन. उक्त रोगों के विरोधी द्रव्यों का शान्ति के लिये उपयोग करना, विरुद्ध आहार-जन्य रोगों के विषद्धद्वव्यों का निरन्तर उपयोग करके शरीर को संस्कृत करना. अथवा रसायन ओविवयों से शरीर को शुद्ध करना ॥ १०४॥

भवति चात्र-विरुद्धाशनजान् रोगान् प्रतिहन्ति विरेचनम् । बमनं शमनं चैव पूर्वं वा हितसेवनम् ॥ १०४ ॥

े कुद्ध आहार से उत्पन्न रोगों को निरेचन, वमन, संशमन किया अथवा पृषि के निवारणार्थ पहले ही पथ्य तदा दशायनादि का सेवन नष्ट

तत्र ऋोकाः—सतिराधीन्महर्षीणां या या रसविनिश्चये।

द्रव्यणि गुणकर्मश्र्यां द्रव्यसंख्या रसाश्रयाः ॥ १०६ ॥
कारणं रससंख्या या रसानुरसख्क्षणम् ।

परादीनां गुणानां च छक्षणानि पृथक् पृथक् ॥ १०७ ॥
पद्धात्मकानां घट्त्वं च रसानां येन हेतुना ।

उध्वातुक्षोमभाजश्च यद्गुणातिशयादसाः ॥ १०८ ॥

पणां रसानां घट्त्वे च सविभक्ता विभक्तयः ।

दरेशञ्चापवादश्च द्रव्याणां गुणकर्मणी ॥ १०८ ॥

प्रवरावरमध्यत्वं रसानां गौरवादिषु ।

पाकप्रभावयार्छिङ्गं वीर्यसंख्याधिनिश्चयः ॥ ११० ॥

पणामास्वाद्यमानानां रसानां यत्वळणम् ।

यद्यद्विरुद्यते तस्माद्येन यत्कारि चैव यत् ।

वैरोधिकनिमित्तानां व्याधीनामौषधं च यत् ।

क्षात्रेयभद्रकार्याये तत्सर्वमयदन्युनिः ॥ ११२ ॥

रस-निश्चय सम्बन्ध में महर्षियों की भिन्न २ मित, द्रव्यों के गुण कर्म, रस की संख्या, इन के मेद होने के कारण, रस या अनुरस का रुखण, पर आदि गुण एवं उन के रुखण, पंच महाभूतों से उत्पन्न रखों की संख्या, कीन कीन द्रव्य उद्धामां, अधोगामी क्रिया करते हैं, छः रखों के बिमाग, रखके आधार-भूत द्रव्यों के समान्य गुण, कर्म और इनके अपवाद, गोरव, कन्नुता, रखों में उल्हुष्ट, मध्यम, अबर मेद, विपाक, प्रभाव का रुखण, वार्य कितने प्रकार का, छः रखों के रुखण, परस्पर विकद द्रव्य, इन के सेवन से उत्पन्न विकार एवं इन रोगों की औषध ये सब विषय इस 'आनेय-मद्रकाष्यीय' अध्याय में आनेय मुद्दि ने कह दिये ॥ १०६-११२॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थानेऽत्रपानचतुष्के आत्रेयमद्रकाप्त्रीयोऽध्यायः षड्विद्यतितमः समातः॥ २६॥

## सप्तविंश्वोऽध्यायः ।

अवातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ इस के आगे अज्ञपानविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भग-बान आत्रेय ने कहा था ॥ १-२॥

इष्ट-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शं विविविहितमन्नपानं प्राणिनां प्राणिसंह-कानां प्राणमावक्षते कुशलाः, प्रत्यक्षफलदर्शनात्, तदिन्धना सन्तराग्नेः स्थितिः, तत् सन्त्वमूर्जयति, तच्छरीर-धातु-व्यूह-वल-वर्णेन्द्रियप्रसाद-करं यथोक्तप्रपरेव्यमानं, विपरीतमहिताय संप्यते ॥ ३ ॥

प्रिय या हितकर वर्ण, गम्य, रस, स्पर्शयुक्त विधिपूर्वक में सेवन किया अल पान, प्राणिमात्र का प्राण है; ('अलं वे प्राणाः') ऐसा विद्वान् मनुष्य कहते हैं। सब प्राणियों के प्राण स्थिर रखने के लिये आहार मुख्य कारण है। यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है। ठांक प्रकार सेवन करने पर अल शरीर में स्थित जाउरामि का आधार है आर इस आज का अल इन्चन रूप होता है। अल के सेवन करने से मन की शक्त बढ़ता है, शर्रार के धातुसमूह, बळ वर्ण बढ़ता है, तथा इन्द्रियां निर्मळ होती हैं। विश्व से विपरीत सेवन करने पर अल, विपरीत परिणाम उत्पन्न करता है। हों। विश्व से विपरीत सेवन करने पर अल, विपरीत परिणाम उत्पन्न करता है।। इ॥

तस्माद्भिवाहिताववोधनार्थमञ्जानविधिमिख्छेनोपदेस्यामोऽग्नि-वेश ! तस्वभावादुदकं क्षेद्यति, छवणं विध्यन्द्यति, छारः पाचयति, मधु संद्धाति, सर्पः स्नेह्यति, झारं जीवयति, मासं बृंह्यति, रसः प्रीणयति, धुरा जर्जराङरोति, शीधुरवयमयति, प्राक्षासवो दापयित, फाणितमाचिनोति, दिधि शोफं जनयति, पिण्याकशाकं खपयति, प्रमु-तान्तर्मछो मापसूपः, दृष्टिशुक्रस्नः झारः, प्रायः पित्त्छमस्खमन्यत्र दादि-मामककात्, प्रायो मधुरं श्लेष्मछमन्यत्र मधुनः पुराणाच शाख्यिवगो-घूमात्, प्रायः सर्वे विक्तं वात्रछमवृष्यं चान्यत्र वेत्रावपटोछात्, प्रायः कटकं वात्रछमवृष्यं चान्यत्र पिप्रछोविश्वभेषजात ॥ ४॥

इसिकेये हे आग्निया ! हितकारी और अहितकारी विषयका धान करने के लिये अल-पान विधि को विस्तार से कहते हैं। स्वामायिक रीति से जल (क्षिजता) उत्पन्न करता है। स्वण विष्यन्द (नरम बनाना, जलसाय उत्पन्न) करता है। खार पाचन करता है, शहद जोड़ता है, भी निकना बनाता है। दूध जीवन देता है, मांस मंहण पोषण देता है। रस झीणता को पुष्ट करता है। मद्य शरीर को जीण करता है। रीधु [सिरका] शरीर का लेखन करता है, ब्राखासव अग्नि को बहाता है।

<sup>्</sup>रुप्तः सुन्नस्थान इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय (८। त् १६) में ('नारज-

फाणित [ राव ] वात, पित्त, कफ इन को बहाता है, दही सूजन को उत्सक करता है। पिण्याक (तिलकल्क ) और हरे चाक असवात का नाश करते हैं। उदद की दाल मल को विशेष रूप से उत्पन्न करती है। खार नेत्र और शुक्र को नाश करते हैं। अनार और आंवले को छोड़ कर प्रायः सब अस्ल पित्ककार कहीं। मधु और पुराने चावल, जो और गेहूं को छोड़ कर प्रायः करके मधुर एस कफकारक होता है, वेंत के अधिम भाग और परवल को छोड़ प्रायः करके सब विक रस वायुकारक और शुक्र-नाशक होते हैं। पिप्पली और सीठ को छोड़ कर प्रायः करके सब करने स

परसतो वर्गसंप्रहेणाहारद्रव्याण्यतुव्याख्यास्यासः ॥ ५ ॥ ् शृक्ष्यान्य-समीधान्य-मोस-शाक-फळाश्रयात् । वर्गान् हरित-मद्यास्त्रु-गोरसेक्ष-विकारिकान् ॥ ६ ॥ दश द्वौ च परौ वर्गौ कृतान्नाहारयोगिनाम् । रसवीर्यविपाकैक्ष प्रभावैश्च प्रचक्ष्महे ॥ ७ ॥

इस के आगे वर्गक्रम से आहार पदार्थों की व्याख्या करेंगे। यथा—शूक-वर्ग, श्रामीषान्यवर्ग, मांसवर्ग, श्राक्वर्ग, फलवर्ग, हरितवर्ग, मदावर्ग, अग्नुवर्ग, गोरसवर्ग, इस्नुविकारवर्ग, इतान्तवर्ग और आहारयोगवर्ग। इन बारह वर्गों में सब ह्रव्यों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव का वर्णन करेंगे। ५-७।

अथ ज्कथान्यवर्गः—
रक्तशालिकेहाशालिः कलमः शकुनाहृतः ।
तूर्णको दोघेश्कश्च गौरः पाण्ड्कलाङ्गलौ ॥ = ॥
सुगन्धिका लाहवालाः शारिवाल्याः प्रमाद काः ।
पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शुभाः ॥ १ ॥
शीता रसे विपाक च मधुराः स्वल्पमाहताः ।
वद्वाल्पवचेसः स्निग्धा हृहणाः शुकम्भूत्रलाः ॥ १० ॥
रक्तशालिकंरस्तेषां तृष्णाप्रस्तिमलापहः ।
महास्तस्यानु कलमस्तस्याप्यनु ततः परे ॥ ११ ॥
यवका हायनाः पांशुवाप्या नेवधकादयः ।
शालीनां शाल्यः कुर्वन्त्यनुकारं गुणागुणैः ॥ १२ ॥
शालिकं प्रवादिकंत्रले ।
स्वादिकं प्रवादिकंत्रले ।
स्वादिकं प्रवादिकंत्रले ।
स्वादिकंत्रले चीन-शारदोक्यल-दुर्दुराः ।

गन्धलाः कुरुविन्दाश्च षष्टिकाल्पान्तर। गुणेः ॥ १४ ॥ मधुरख्याम्लपाकश्च ब्रीहिः पित्तकरो गुरुः। बहुमूत्रपूरीषोध्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटलः ॥ १५ ॥ सकोरदृषः श्यामाकः कषायमधुरो छघुः। बातलः कफपित्तहनः शीतः संप्राहिशोषणः ॥ १६ ॥ हस्ति-इयामाक-नीवार-तोय-पर्णी-गवेधुकाः प्रशातिकास्भः श्यामाक-छोहिताणु-प्रियङ्गवः ॥ १७ ॥ मुकुन्दो झिण्टिंगर्भुटी चारुका वरकास्तथा । शिबिरोत्कटजूर्णाह्नाः श्यामाकसदृशा गुणैः ॥ १८ ॥ रुक्षः शीतोऽगुरुः स्वादुर्बहुवातशक्रयवः। स्थैर्यकुत्सकषायस्तु बल्यः श्रेष्मविकारनुत् ॥ १६ ॥ रूक्षः कषायानुरसो मधुरः कफिपत्तहा। मेदः क्रिमिविषध्नश्च बल्यो वेणयवो मतः॥ २०॥ सन्धानकृद्वातहरो गोधूमः स्वादुशीतछः। जीवनी बृंहणी बृष्यः स्निग्धः स्थैर्यकरो गुरुः ॥ २१ ॥ नन्दीमुस्ती मधूला च मध्रस्निग्धशीवले। इत्ययं शुक्रधान्यानां पूर्वो वर्गः समाप्यते ॥ २२ ॥

रक्तशालि, महाशालि, कलम, शकुनाहृत, तूर्णक, दोर्घह्मक, गौर, पाण्डुक, लगुळ, सुगन्विकर (इंस्टराज), लोहवाल, शारिवा, प्रमोदक, पतंग और तपनीय तथा अन्य उत्तम शालि (चावल) उपहे, रस और विपाक में मधुर, किंचित् बातकारक, स्निण्य, पृष्टिकारक, शुक्र और मूत्रवर्दक हैं। मल को योका उत्पन्न करनेवाले एवं रोकने वाले हैं (मधुर विपाक होने से कल्ज करना प्रमाव से हैं)। इन सब चावलों में लाल चावल अंध हैं, ये लाल चावल तृषानाशक और त्रिदोषनाशक हैं। इन से उतर कर महान् शालि, फिर कल्लम और फिर उत्तरोत्तर गुण न्यून होते गये हैं। यवक, वावन, पांसु, वाच्य, नैषध आदि चावल (मोटे घान्य) लाल चावल आदि के विपरीत गुण करते हैं। अर्थात् लाख चावल, तृषानाशक और त्रिदोषहारक हैं और ये इन के विरुद्ध गुण वाले हैं। (३) षष्ठिक (साटी श्रीधम ऋतु में पक्रने वाले) बान्य श्रीत, लघु,

१. वहां पर दिये हुए नाम नाना देशों में प्रांवद हैं। इसलिये सब का किसना असम्मन है। 'शालि है मन्तं धान्यम्, विकादयक्ष, ब्रीध्मकाः,

मधुर, त्रिदोष नाधक, धरीर को इट् करने वाले हैं। इन में श्वेत खाठी श्रेष्ठ हैं, और काली जाति के धान्य इन से हीन गुण वाले हैं, (४) बरक, उद्दा-कक, चीन; धारद, उज्ज्वल, दर्जुर, गन्यक और कुकबिन्द ये पष्टिक धान्यों की जातियां हैं। ये गुणों में हीनगुण वाले होते हैं। (५) व्रीष्ट्र (धरद श्रुद्ध में पक्तने वाले) खावल, मधुर रस, अम्ल्याकी, विस्तारक गुन्न हैं। इनमें पाटल जाति का धान्य मल-मूनवर्षक और विदोयकारक है।

(५) कोरवृष (कोद्रव कुषान्य कोदों). श्यामाक (शांवक) ये बान्य कषाय और मधुर रस, लघु, वायुकारक, कफ-ियनाशक, श्रीतवीर्य, संप्राही और शोषक हैं। (६) हस्ति, सांवक, नीवार (देवभात), तोयपणी, ग्रवेधुक, प्रशातिका; अम्भास्यामाक, श्रीहताणु, प्रियंगु (कांग), मुकुन्द, खिटी, गर्युटी, चारक, वरक, श्रिवर, उत्कट, जुणांह (जोनार) ये सब धान्य गुणों में सांवक के समान हैं। (७) जो रूख, श्रीत, गुरु, मधुर रस, वायु और मलकारक, श्रारेर को स्थिर करने वाले, कपाय रख, वल कारक और कफजन्य विकारों को नाश करने वाले हैं। वेणुयव रुख, मधुर, कषाय अनुरस, कफ-प्रियनाशक, मेद, कृमि और विष के नाशक एवं बलकारक हैं। (८) गेहूँ- हुटे हुए को मिलाने वाला, वातनाशक, स्वादु रस, श्रीत वीर्य जीवनीय, बंहणकारक, हुष्य, खुकवर्दक, स्निग्ध, स्थिरताकारक ग्रुष है। नान्दीभुत्री और प्रभूती ये दोनों सधुर, स्निग्ब, श्रीतल हैं। यह शुक्-यान्यों का पहिला वर्ण समार हुआ।। ८-२२।

#### इति शुक्रधान्यवर्गः।

#### अथ शमीधान्यवर्गः।

कवायमधुरो रूझः शीतः पाके करुळेवुः।
विश्तदः श्रष्टमिपत्तशे सुद्गः सूप्योत्तमो मतः॥ २३॥
वृद्यः परं वातहरः स्तिग्योष्णमधुरो गुरुः।
बल्यो बहुमळः पुस्त्वं माधः शीधं ददाति च ॥ २४॥
राजमाधः सरो रूच्यः कफः शुकारळ-पित्तकृत्।
तस्वादुर्वातको रूझः कषायो विशतो गुरुः॥ २४॥
एष्णाः कषायाः पाकेऽस्काः कफशुकानिळावहाः।
इ्रुटस्या माहिणः कास-हिका-श्रासार्शसा हिताः॥ २६॥
मधुराः मधुराः पाकेप्रीहिणो रूझशीतकाः।
मकुष्ठकाः प्रशस्यन्ते रक्त-पित्त-बदाविषु॥ २०॥

चणकाश्च सस्राश्च काण्डकाः सहरेणवः ।
छववः शीतमधुराः सकपाया विक्ऋणाः ॥ २८ ॥
पित्तम्हेष्माण शस्यन्ते सूपेष्वालेपनेषु च ।
तेषां मस्रः शंप्राही कलायो वातलः परः ॥ २८ ॥
श्विम्बोष्णमधुरस्तिकः कपायः कडुकस्तिलः ।
त्वच्यः केश्चश्च बल्यश्च वातप्रः कफिपत्तकृत् ॥ ३० ॥
गुर्खोऽय मधुराऽशीता बल्य्यं स्कृणात्मिकाः ।
सस्तेहा बल्लिभमंग्या विविधाः शिम्बजातयः ॥ ३१ ॥
शिम्बी कश्चा कषाया च कोष्ठवातप्रकोपिनी ।
न च बृष्या न चश्चष्या विष्टभ्य च विष्वयते ॥ ३२ ॥
शाहकी कफिपत्तक्ती वातला कफवातनुत् ।
अवलगुत्रः सेडगजो, निष्पावा वातिपत्तलः ॥ ३३ ॥
काकाण्डोल्यात्मानां माषवत्मल्यार्थेग् ॥ ३४ ॥

यामीधान्य वर्ग — २. मूंग कपाय, मधुर रत, रुख, धीत, विपाक में कह, खबु, स्वच्छ, रुखेम मित्तनाशक ओर दालां में तब स उत्तम और धामीधान्यों में भी उत्तम है। २. उड़द-अत्यन्त हुष्य, वातनाशक, स्निग्व; उष्ण, मधुर और गुरु हैं; ये बलकारक, अधिकमात्रा में मल उत्तरन्न करने वाले, और पुरुषत्व को शीव उत्तरन्न करने वाले, हैं। राजमाय मल-भेदक, विवक्त, कफ, वीर्य ओर अम्बर्धित को करने वाले, उड़द के समान मधुर, वायुकारक, रुख, कथाय, स्वच्छ और गुरु हैं। कुलस्यी कथाय रस, विपाक में अच्छ, कफ क्कि और वायुनाशक, माही (संमाही) तथा कास, दवास, हिचकी, अर्थ रोग में हितकारी है। मोठ मधुर रस, मधुर विपाक, संमाहि, रुख, श्रीतल, रक्तिच तथा क्वर मं प्रशस्त हैं। चने, मसुर, विपंकर त्रिपुट (फाफरा) और मटर लखु, श्रीतलीर्थ, मधुर, कथाय रस, रुख, कफ-पित्त में हितकारी हैं। इन का उपयोग दाल में तथा केप में होता है। इन में मसुर सब से अधिक संमाही और मटर

१. कृष्य वस्तु तीन प्रकार की होती है। यथा— शुक्रसुतिकरं किञ्चित् किञ्चिन्सुक्रिविचर्यनम् । सुतिवृद्धिकरं किञ्चित् त्रिविधं कृष्यमुच्यते ॥ 'क्ष्में वस्तु श्रुक का खरण करती, कोई शुक्र को बढ़ाती है और कोई दोनों : क्ष्में वस्तु श्रुक का खरण करती, कोई शुक्र को बढ़ाती है और कोई दोनों

सब से अधिक वायुकारक है। तिक (काले तिले ) स्निग्ध, उष्ण, मधुर रस, तीक्षण, क्याय, तिक, त्वचा और बालों के लिये हितकारी, शक्तिदायक, वातनाशक तथा कफ-पित्तवर्धक हैं। यहां पर कहे हुए शमीधान्यों के सिवाय जो दूसरे गोल जाति के धान्य हैं, वे सब गुरू, मधुर, उष्ण, बरूनाशक, रूख, स्निग्ध, शक्तिशाली पुरुषों के खाने लायक हैं। सामान्यतः शिम्बीधान्य रूक्ष, क्याय. कोष्ठ में वायु का प्रकोप करने वाले, अष्टप्य, नेत्रों के लिये अहितकारी और पचने तक मल मूत्र का अवरोध करने वाले हैं। अरहर (दुअर) कफ-पित्तनाशक, वायुकारक हैं। बाबची, चक्रमर्द के बीज, कफ वायुनाशक हैं। निष्पाव (शक्त बाल लोमिया) पित्तकारक, वायुकारक हैं। काकाण्ड (श्क्रशिम्बी, काँच), उमा (अलवी), और काँच इन का गुण उद्दर के अनुसार हैं। इस प्रकार आत्रेय ऋषि ने शमीधान्य का दूबरा वर्ष कह दिया। २३-२४।

इति शमीधान्यवर्गः ।

### अथ मांसवर्गः।

गोखराश्वतरोश्वाश्वःद्वीपि-सिंहर्क्ष-वानराः । वृक्को व्याव्यस्तरश्चश्च बश्च-मार्जार-मूषिकाः ॥ ३४ ॥ छोपाको जम्बुकः श्येनो बान्तादश्चाष-वायसौ । शशच्नी मधुद्दा भासो गृधोळ्क-कुलिङ्गकाः ॥ ३६ ॥ धूमीका कुररश्चेति प्रसद्दा मृगपक्षिणः ।

गाय, गघा, घोडा, ऊंठ, खश्चर, चीता, सिंह, भालु रीछ, बानर, मेडिया, ब्याव, तरजु (ब्यावमेद), बभु (जिस के ऊपर बहुत सा बाल होते हैं), बिल्ली, खूहा, लोमडी, गीदङ, बाज, कुत्ता, चाव (नीलकण्ठ), कोवा, बावागी (बाज चील), कुरर (भास), मधुहा, गीघ, उल्लू, कुलिंग (बगुका की जाति), धूमिका, कुरर वे 'प्रसद्द' श्रेणी के पशु पक्षी हैं ॥३५-३६॥

श्रेतः श्यामश्चित्रपृष्टः काळवः काळुळीसृगः ॥ ३७ ॥ कृषींका चिल्लटो भेको गोधा शल्लकगाण्डकौ । कदळी नकुळः श्वाविदित्ति भूमिशयाः स्ट्रताः ॥ ३८ ॥

१. तिली में काले तिल अच्छे हैं— "तिलेशु सर्वेष्यस्तिः प्रधानी मध्यः सिती, हीनतरास्ततोऽन्ये !

काकुलीमृग (माल्या सर्प) की चार श्रेणियां हैं यद्या—हवेत, काली, चित-कवरी और कालक, क्चींका चिल्लट (चियार), मेंद्रक, शल्लक, गोह, गाण्डक (गोह का मेद, सर्पणी), कदली, नेवला, श्वावित् ये भ्मिश्य या बिलेश्य अर्थात् बिल में रहनेवाले हैं॥ ३७-३८॥

सृमरश्चमरः खङ्गो महिषो गवयो गजः।

न्यङ्कुर्बराह्यानूषा मृगाः सर्वे रुरुस्तथा ॥ ३९ ॥

सुमर: ( स्वर ) चमर ( चमरिया गाय ), गेंडा, भैसा, नील गाय, हाथी न्यंकु (हरिण ), सुअर ( छोटा ) और उठ ( यारह सीगा ) ये सव 'आन्त्य' अर्थात् जल बहुल प्रदेश के पशु हैं ।।३६॥

कूर्मः कर्कटको मस्त्यः शिशुमारस्तिमिङ्गिङः । शुक्ति-शङ्कोद-कुम्भीर-चुलुकी-मकरादयः ॥ ४० ॥ इति वारिशयाः प्रोक्ताः, वक्ष्यन्ते वारिवारिणः ।

कक्षुआ, केंकड़ा, मछली, तिमिगिल ( मछली मेद ), सीप शंखमें होने वाले जन्तु शिशुमार, उद्ग ( जल विड़ाल, जलविलाव ) कुम्मीर ( नाका ), चुलुकी, और मकर वे 'वारिश्य' अर्थात् जल में रहने वाले जन्तु हैं। पानी पर रहने वाले प्राणियों के नाम कहते हैं ॥ ४०॥

हंसः क्रौठ्यो बळाका च वकः कारण्डवः सवः ॥ ४१ ॥ शरारिः पुष्कराह्म्य केशरी मानतुण्डकः । श्रणाळकण्ठो मद्गुश्च कादम्यः काकतुण्डकः ॥ ४२ ॥ चक्रोशः पुण्डरीकाक्ष्मे मेघरावोऽम्बुकुकृटी । आरा नन्दीमुखी वाटी सुमुखाः सहचारिणः ॥ ४३ ॥ रोहिणी कामकाळी च सारसो रक्तशीर्षकः । चक्रवाकास्तथाऽन्ये च खगाः सन्त्यम्बुचारिणः ॥ ४५ ॥

हंस, कोंच, बलाका, बगुबा, कारण्डव (हंसमेद बत्ताख ), खब, धरारि, पुष्कराह्न, धेदारी, मानवुण्डक, मद्गु (जलकीवा ), कादम्ब, काकवुण्ड, उत्कोध (कुरक), पुण्डरीकास, मेघराव (मेघनाद मोर ), अश्रकुक्कटी (पानी की सुगीं), आरा, नन्दीमुखी, बाटो, सुमुख, सहचारी, रोहिणी, कामकाओ, सारस, खाल कार बाला सारस, चलवाक (चकवा) और अन्य जलचर पञ्ची स्मीमें विचरने वाले हैं ॥४१-४४॥

<sup>्</sup>रे पृषतः शरभो रामः श्वदंष्ट्रा मृगमातृका । श्रिक्षोरणौ कुरङ्गस्र गोकणः कोट्टकारकः ॥ ४४ ॥

चारुको हरिणेणो च शम्बरः काळपुच्छकः। ऋष्यश्च वरपोतश्च विज्ञेया जाङ्गळा सृगाः॥ ४६॥

चित विरंगे हरिण, शरम ( आठ पांव का ऊंठ के आकार का मोटे सीयों का एक हरिण, इस के पीठ में चार पावे होते हैं, काश्मीर देश में मिदद है ), राम ( हिमालय का महामृग ) इवदंष्ट्रा ( चार दांत का एक जाति का पशु ), मृगमानृका ( छोटा-मोटे उदर वाला पशु ), शश हरिण, कुर ह ( हरिण मेद ) गोकर्ण ( गाय के से मुख का हरिण ), कोह कारक, चारुक, हरिण, एण, शम्बर ( सांभर ), कालपुच्छ, ऋष्य और वरपोत ये जंगली मृग हैं। यहां पर शश-शब्द एगावाची है। जैसे चन्द्रमा को शशांक और मृगाह्य कहते हैं इसमें वस्तु तो एक होनी चाहिये या ता शशका चिन्ह हो या मृग का ॥ ४५-४६ ॥

लावो वर्ती बक्खेंव बार्तीकः सक्विष्क्रज्ञलः । पकोरश्चोपचक्रश्च कुकुमो रक्तवर्णकः ॥ ४०॥ लाबाया विष्करास्त्वेते वस्त्यन्ते वर्तकादयः । बर्तको वर्तिका चेव वर्दी तित्तिरिकुकुटो ॥ ४०॥ कक्क्-सारपदेन्द्राभ-गोनर्द-गिरिबर्तकाः कक्तरोऽवकरश्चेव वारटाश्चेति विष्कराः ॥ ४८॥

बटेर, वर्षी (तीवर), वक (वगुला), वार्तीक (वतल), किएखक (ववत तीतर), चकोर, उपचक (चकोर मेट), कुक्कुम, रक्तवर्णक, विष्कर पखी हैं। वर्षक (वटर), वर्षिका, वहीं (मोर), तीतर, कुक्कुट, कक्क, सारपर, इन्द्राम, गोनर्द, गिरिवर्षक, ककर, अवकर और वारटा से सब गुर्गा जाति के विष्कर पखी हैं।। ४७-४९॥

शतपत्रो भृङ्गराजः कोयष्टी जीवजीवकः । करातः कोकिलोऽत्युहो गोपापुतः त्रियात्मजः ॥ १० ॥ लदवा लदूषको बभुवेटहा खिण्डमानकः । लदी तुन्दुभिवा (पा) कार-लोह-पृष्ठ-कुलिङ्गकाः ॥ ११ ॥ कपोत-श्क-सारङ्गाञ्चिरिटी-ककुयष्टिकाः । शारिका कलविङ्कृश्च चटकोऽङ्गारचुढकः ॥ १२ ॥ पारावतः पानविक इत्युक्ताः प्रतुदा द्विजाः ।

धतपत्र (कटफोड़ा ) मृगराज (मांवरा ), कोयष्टि (कोड़ा ) जीवजीहर्यों कैरात, कोकिळ, अल्यूहा, गोपापुत्र, प्रियात्मण, ळट्वा, ळट्टफ, बञ्च क्र पद्यो, पीछे बाळीबाळा पक्षी ), बटहा डिडिमानक (उरकटप्या दुन्दुभि, वाकार, छोइपृष्ठ, कुलिंग, कन्तर, तोता, चारक, चिरिटा, ककुपष्टिक, सारिका, कछविंक, चटक, अंगारचूडक ( बुलबुस्र ), पारावत, पानविक ये सब 'प्रतुद' पक्षी हैं ॥ ५०-५२॥

प्रसद्ध भक्षयन्तीवि प्रसहास्तेन संज्ञिताः ॥ १३ ॥
भूभ्या विळवासित्वादान्पाऽन्पसंश्रयात् ।
अठे निवासाञ्जञजा जलेचर्याञ्जलेचराः ॥ १४ ॥
स्थल्या जाङ्गलाः प्रोक्ता सृगा जाङ्गलचारिणः ।
विकीर्य विकिराश्चैव प्रतुश प्रतुशः स्मृताः ॥ १४ ॥
योनिरष्टविधा त्वेषां मासानां परिकीर्तिता ।

गाय, बोडा,बाघ आदि प्राणी भक्ष्य दृष्टि से एकदम जोर से खाने पर गिरते हैं, इसिंखये इनको 'विख्य कहते हैं। सांप, मेंडक आदि विक में रहते हैं, इसिंखये इनको 'विख्याय' कहते हैं। हाथां मेंसा आदि प्राणी पानी के आश्रय से रहते हैं, इसिंखये इनको 'आनूप' कहते हैं। पानी में रहने से 'जलल', जल में चरने विचरने से 'जलचर', स्थलभूमि पर चलने वाले जंगल में फिरने वाले पशुओं को 'जांगल' कहते हैं। तीतर आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को बिखर कर खाते हैं, इसिंखये 'विष्कर' और तोता आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को बिखर कर खाते हैं, इसिंखये 'विष्कर' और तोता आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को बोच से तोइकर खाते हैं। इस लिये 'प्रतुद' कहलाते हैं। इस प्रकार से मांस के आठ उत्यत्तिस्थान हैं॥ ५३-५५॥

प्रसद्दा भूशयान् प्रवारिका वारिवारिकः ॥ १६ ॥
गुरूष्ण-स्निग्ध-सधुरा बळोपचयवर्धनाः ।
पृष्याः परं वातद्दराः कफिपताभिवधिनः ॥ १० ॥
द्विता व्यायामनित्येभ्यो नरा दीमाम्रयश्च थे ।
प्रसद्दानां विरोषेण मारं मांसाशिनां भिषक् ॥ १८ ॥
जीर्णाशीं-मद्द्यी-दोष-शोषार्तानां प्रयोजयेत् ।
छावाद्यो वैष्किरो वर्गः भनुदा जाङ्गळा मृगाः ॥ १८ ॥
छघवः शीतमधुराः सकषाया दिता नृजाम् ।
पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाति कफानुमे ॥ ६० ॥
विष्करा वर्तकायास्तु प्रसद्दाल्पान्तरा गुजैः ।
मातिशीत गुरु-स्निग्धं मांसमाजमदोषळम् ॥ ६१ ॥
श्रारीर-धातु-सामान्यादनभिष्यन्दि बृंद्दणम् ।
प्रारीर-धातु-सामान्यादनभिष्यन्दि वृंद्दणम् ।
प्रारीर-धातु-सामान्यादनभिष्यन्दि वृंद्दणम् ॥ ६२ ॥

सामान्येनोपदिष्टानां मांसानां स्वगुणैः पृथक् ॥ ६३ ॥ केषांचिद् गुणवैशेष्याद्विशेष उपदेक्ष्यते । दर्शन-श्रोत्र-मेघाग्नि-बयो-वर्ण-स्वरायुषाम् ॥ ६४ ॥ बहीं हिततमो बल्यो वातन्नो मांसञ्कलः। गुरूष्ण-स्निग्ध-मधुराः स्वर-वर्ण-बळ-प्रदाः ॥ ६५ ॥ र्व्हणाः श्रक्रखाञ्चोक्ता हंसा मारुतनाशनाः। स्निग्घाञ्चोष्णाञ्च वृष्या ञ्च बृंहणाः स्वरबोधनाः ॥ ६६ ॥ बल्याः परं वातहराः स्वेदनाश्चरणायुधाः। गुरूष्णमधुरो नातिधन्वानुपनिषेवणात् ॥ ६७ ॥ तित्तिरिः संजयेच्छीधं त्रीन् दोषाननिलोल्बणान् । पित्तऋष्मविकारेषु सरक्तेषु कपिञ्जलाः ॥ ६८ ॥ मन्दवातेषु शस्यन्ते शैत्य-माधुर्य-छाघबात् । **छावाः कषायमधुरा छघवोऽग्निविवर्धनाः ॥ ६८ ॥** सन्निपातप्रशमनाः कटुकाश्च विपाकतः। कषायमधुराः शीता रक्तपित्तनिबर्हणाः ॥ ७० ॥ बिपाके मधुराख्यैव कपोता गृहवासिनः। तेभ्यो उघुतराः किंचित्कपोता वनवासिनः ॥ ७१ ॥ शीताः संमाहिणखेव स्वल्पमूत्रकराख्य ते। शुक्रमांसं कपायाम्छं विषाके रूक्षशीत्रसम् ॥ ७२ ॥ शोष-कास-क्षय-हितं संप्राहि छघु दीपनम् । कवायो विशवो रूक्षः शीतः पाके कदुर्छघुः ॥ ७३ ॥ शशः स्वादुः प्रशस्तश्च संनिपावेऽनिछावरे । चटका मधुराः स्निग्धा बळशुक्रविबर्धनाः ॥ ७४ ॥ सञ्जिपातप्रशमनाः शमना मारुतस्य च । मधुरामधुराः पाके त्रिदोषशमनाः शिवाः ॥ ७५ ॥ छघवो बद्धविण्मुत्राः शीताश्चेणाः प्रकीर्तिताः । गोधा विपाके मधुरा क्वायकटुका रसे ॥ ७६ ॥ बात-पित्त-प्रशमनी बृंहणी बलवर्धनी। शञ्जको मधुराम्ख्य विपाके कटुकः स्मृतः॥ ७७॥ बात-पित्त-कफन्त्रज्ञ कास-श्वास-हरस्तथा। गुरूष्णमधुरा बल्या बृंहणा पवनापहाः ॥ ७८ ॥

मत्स्याः स्निग्धाञ्च वृष्याञ्च वहुदोषाः प्रकीर्तिताः । शैबल्लाहारभोजित्वात्स्वप्रस्य च विवर्जनात् ॥ ७९ ॥ रोहितो दीवनीयख छघपाको महाबङः। स्तेह्नं बृंहणं वृष्यं श्रमहनमनिखापह्म् ॥ ८० ॥ वराहपिशितं बल्यं रोचनं स्वेदनं गुरु । बल्यो वातहरो वृष्यश्चश्चष्यो बळवर्धनः ॥ ८१ ॥ मेघारमृतिकरः पथ्यः शोषव्तः कुर्म उच्यते । गन्यं केवळवातेषु पीनसे विषमज्वरे ॥ =२॥ शुष्क-कास-श्रमात्यग्नि-मांस-क्षय-हितं च तत्। स्निम्बोडणमधुरं बृध्यं माहिषं गुरु तर्पणम् ।। =३॥ दार्क्यं बृहत्त्वमुत्साहं स्वप्नं च जनयत्यि । धार्तराष्ट्रचकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि ॥ =४॥ चटकानी च यानि स्युरण्डानि च हितानि च। रेतःक्षीणेषु कासेषु हद्रोगेषु क्षतेषु च ॥ = १॥ मधुराण्यविदाहीनि सद्यो बलकराणि च । शरीरबृंहणे नान्यदासं<sup>3</sup> मांसाद्विशिष्यते । इति वर्गस्तृतीयोऽयं मांसानां परिकीविंतः ॥ ८६ ॥

इनमें प्रवर, भ्राय, आन्ए, जलज और जलघर प्राणियों का मांख गुक, हिनम्ब, मधुर, श्राफ बढ़ाने वाला, वीर्यवर्दक, वातनाशक, कफिएत को बढ़ाने वाला है, इनका मांख नित्य प्रति न्यायाम करने वाले, जिनकी जाउराप्ति प्रदीत हो, जनके लिये हितकारी है। 'प्रवह' जानवर दो प्रकार के हैं। एक मांख खाने वाले थिंह आदि, दूचरे मांख न खाने वाले गाय आदि। इनमें मांख खाने वाले 'प्रवह' पखी या पशुओं का मांख पुराने अर्थ-रोग, प्रहणी-रोग, खय, या निर्वल पुरुष के लिये उपकारी है।

लाबा (बटेर) आदि विष्किरवर्ग के पक्षो, प्रतुदपक्षी, जांगलदेश के पशु इनका मांच कथु, श्रीतल, मधुर कषाय रस, और पिराप्रधान, मध्यम वात, कनिष्ठ कफ बाले सिक्षपात में हितकारी है। बटेर आदि समस्त बिष्किर पश्चियों का मांस 'प्रसह' ओपो के मांसों से गुणों में मिलता है, योड़ा हो अन्तर है।

्रहरूरी का मांच बहुत उण्डा नहीं, बहुत भारी नहीं, बहुत क्षिण्य नहीं, कुछ उण्डा, कुछ गुरु और कुछ क्षिण्य है) इचलिये वह दोवों को कुपित

<sup>्</sup>रहें भाठः । २. मधुराण्यवियाकीनि इति पाठः । ३. खाद्यं इति पाठः।

नहीं करता, कक को उत्पक्त नहीं करता । उक्त गुणों के कारण मनुष्यों के मांव के समान धातुओं वाला है, जो गुण मनुष्य के धातुओं के हैं, वे ही गुण वकरी के मांच के हैं इसिल्ये पुष्टिकारक है। मेड का मांच मधुर, उपहा और भारी है। मधुर और धीतल होने से पिरानाधक है। वकरी और मेड के मिश्रित र स्थान में चरने से मांच का गुण श्रानिहिचत है, किर भी सामान्य कर से कह दिया। और जो मांच अपने गुणों में विशेषता रखते हैं उन को कहते हैं।

मोर का मांव—आंख, कान, मेघा, अग्नि, तारण्य, वर्ण, स्वर और आयु के लिये दितकारी; बलकारक, वायुनायक और मांव एवं शुक्रवर्धक है। इंच का मांव गुक, उष्ण, स्निग्य, मधुर, स्वर, वर्ण, बल को बढ़ाने वाला, 'बृंहण पृष्टिकारक, शुक्रवर्धक और वातनायक है। कुकुट का मांव—स्निग्य, उज्ज, इष्य, पृष्टिकारक, स्वर को अच्छा करने वाला, बलकारक और विशेषतः वातनायक तथा पत्तीना लाता है। तिसिर पश्ची का (महमूमि और आनूप देश दोनों स्थानों में रहने से) मांव मध्यम गुक, मध्यम उष्ण और मध्यम मधुर है, बातप्रधान सिल्पात को शीम श्वान्त करता है। किंपजल पश्ची का मांव—ठण्डा, मधुर और लघु होने से वात का जोर कम होने पर रक्तगुक पित्त या रक्तगुक क्षक विकार में प्रशस्त है। लावा (बटेर), कथाय, मधुर, लघु, अग्निवर्धक, सिक्वपत को शमन करने वाले और विपाक में कहु हैं।

घर में पाले हुए कबूतरों का मांच—कषाय, विश्वद, शीत, रक्तिप्चनाश्चक, मधुर विपाक वाला होता है ! और जो कबूतर जंगल में रहते हैं, उन का मांच हन से कुल हल्का और शीतल, संग्राही और मूत्र को कम करने वाला होता है ! तोते का मांच—कषाय, विपाक में अम्ल, रूख, उण्डा, शोष, खय, इमा, में हितकारी, स्तम्मक, हल्का, दीपक होता है ! खरगोश का मांच—कषाय, स्वण्ड, रूख, शीतल, विपाक में कह, हल्का, मधुर और होनवायु सिजपात में प्रशस्त है ! विस्था का मांच—मधुर, स्मिन्य, शक्ति व वीर्य को बहाने वाला, सक्ति-

# "बृंहणं मांसमौरभ्रं पिचक्केष्मापहं गुद्र" ||

१. सुशुत में भी कहा है--

२. मिश्र-गोचरलात्—सकरी या मेड आन्ए और सब दोनों प्रदेशों में रहती है। इसिवें इन की योनि निश्चित नहीं है। तिचिर पक्षी धन्य रिश्च आन्ए किसी एक स्थान पर रहता है, ऐसा निश्चित करके कहा जा स्थान करके सह जा स्थान पर स्थान पर स्थान स्थान पर स्थान स्थान पर स्थान स्थान पर स्थान स

पात को शान्त करने बाला और विशेषतः वायुनाधक है । शिवा (गीदक) का मांस—मधुर रस, मधुर विपाक, त्रिदोषनाधक है। काले हरिण का मांस—हरूता, मल मूत्र को रोकने वाला और शीतल होता है। गोह का मांस—विपाक में मधुर, कथाय, कटु रस, वात-वित्तनाधक, पुष्टिकारक, बलवर्षक है। शहलकी का मांस—मधुर अम्लरस, विपाक में कटु, त्रिदोषनाधक, शवास-कास नाधक है।

मछिखों का मांव—गुर, उष्ण, मधुर, बलकारक, पृष्टिकारक, वायुनाशक, हिनन्ध, बृध्य, वीर्ववर्धक और बहुत से दोवों को उत्पन्न करने वाला है। रोष्ट्र मछली का मांव—शैवाल (सरवाल) का मोजन करने से, कमी न सोने से, दीपनीय, अभिवर्धक, पचने में लघु और बहुत बल देने वाला है।

स्अर का मांव—स्नेहन, बृंहण, बीर्यवर्षक, थकान और वायुनाश्चक बरुकारक, किंकर और वहुत पसीना काने वाला है। क्छुए का मांच—बरुकारक, वातनाश्चक, वीर्यवर्षक, आंखों के लिये हितकारी, बर्ख्यक्र, मेथा, बुद्धि और समरण शक्ति को बढ़ाने वाला, आयु के लिये हितकारी, बर्ध्यनाश्चक है। याय का मांच—केवल बात रोगों में, पीनस में, विषम ज्वर में, सूखी खांसीमें, यकान में, अभि या मांच के बढ़ुत अधिक खय हो जाने में हितकारी है। मैंस का मांच—स्निग्व, उप्ण, मधुर, वीर्यवर्षक, भारी, पृष्टिदायक, शरीर में हदता, पृष्टि, उस्वाहवर्षक और नींद काने वाला है। इंस (जिन के पांव और चोंच काले होते हैं) चकोर, बचल, मोर और चिड़ियां इनके अपडे वीर्य की धीणता में, कास रोग में, हृदय रोग में, खत (उरम्बत) में हितकारी हैं। ये अण्डे मधुर अधिपांको और तत्काल बलदायक हैं। खाद्य पदार्थ में शरीर को पुष्ट करने के लिये मांच से बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह तीसरा मांच-वर्ष कह दिया ॥ ५६—६॥

इति मांसवर्गः । अथ साकवर्गः ।

पाठा जुषा शटीशाकं वास्तुकं सुनिषण्णकम् । विद्याद् ब्राहि त्रिदोषकां भिन्नवर्षस्तु वास्तुकम् ॥ ८० ॥ त्रिदोषशमनी वृष्या काकमाची रसायनी । नात्युष्णशीतवीयों च भेदिनी क्रुष्ठनाशनौ ॥ ८८ ॥ राजक्षवकशाकं तु त्रिदोषशमनं छष्ठु ॥

ग्राहि शस्तं विशेषेण प्रहण्यशीविकारिणाम् ॥ **८९॥** कालशाक' तु कटुक' दीपनं गरशोफजित्। छघूष्णं वातलं रूसं कालीयं शाकमुच्यते ॥ ६० ॥ दीपनी चोष्णवीयों च ब्राहिणी कफमारुते। प्रशस्यवेऽम्छचाङ्गेरी प्रहण्यशेंहिता च सा ॥ ६१ ॥ मधुरा मधुरा पाके भेदिनी ऋष्मवधिनी । बृष्या स्निग्धा च शीता च मद्द्नी चाप्युपोदिका ॥ ६२ ॥ रुक्षो महाविषद्मश्च प्रशस्तो रक्तपित्तिनाम् । मधुरोऽमधुरः पाके शीतलस्तण्डुलीयकः ॥ ६३ ॥ मण्डूकपणी वेत्राप्रं कुचेछा बनतिक्तकम् । ककोटकावलगुजको पटोछं शकुछादनी ॥ ५४॥ ब्रबपुष्पाणि शाङ्गेष्टा केवृकं सकठिल्छकम् । नाड़ी कलायं गोजिह्ना वातीकं तिलपणिका ॥ ६५ ॥ कुछकं कार्कशं निम्बं शाकं पार्पटिकं च यत्। कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कट् विपच्यते॥ १६॥ सर्वाणि सूप्यशकानि फर्झा चिल्छी कुतुम्बकः। आलुकानि च सर्वाणि सपत्राणि कुटिखरम् ॥ १७॥ शणशालमिखपुष्पाणि कर्बुदारः सुवर्चेछा । निष्पावः कोविदारश्च पत्तुरश्चनुपणिका ॥ ६७ ॥ कुमारजीवो छोट्टाकः पाछङ्क या मारिषस्तथा। कलम्बनालिकासूयेः कुसुम्भवृकधूमकौ ॥ ६६ ॥ **छक्ष्मणा** प्रपुनाडा च निबनीका कुठेरकः। क्रोणिका यवशकं च कुष्माण्डकमबल्गुजम् ॥ १०० ॥ यातुकः शालकल्याणी त्रिपणी पीलुपणिका । शाकं गढ च रूक्षं च प्रायो विष्ठभ्य जीर्यति ॥ १०१ ॥ मधुर' श्रीतवीर्यं च पुरीवस्य च भेदनम्। स्विमं निष्पीडितरसं स्नेहात्यं तत्त्रशस्यते ॥ १०२ ॥ शणस्य कोविदारस्य कर्नुदारस्य शाल्मलेः। पुष्पं प्राहि प्रशस्तं च रक्तपित्ते विशेषतः ॥ १०३ ॥ न्यमोधोदुम्बराञ्बत्थ-एडश्च-पद्मादि-परुखवाः । कषायाः स्तम्भनाः शीता हिताः पित्तातिसारिणाम् ॥

२२

बायुं बत्सादनी हम्बास्कर्फ गण्डीरवित्रको । श्रेयसी बिल्बपर्जी च बिल्बपत्रं च बातनुत्।। १०५॥ भण्डी शतावरीशार्कं बळा जीवन्तिकं च यत्। पर्वण्याः पर्वपुष्ध्याश्च बातपित्तहरं स्मृतम् ॥ १०६ ॥ **छ**घुभिन्नश्कृत्तिकं छाङ्गलन्युरव्कयोः। तिखवेतसञ्चार्कं च शाकं पञ्चाङ्गुखस्य च ॥ १०७ ॥ बातळं कटुतिकाम्ळमधोमार्गप्रवर्तकम् । रुक्षाम्लमुख्यं कीसुम्मं कफव्नं पित्तवर्धनम्॥ १००॥ त्रपुसैर्बाहकेस्वादु-गुरु-विष्टम्मि-शीतछे । मुखप्रियं च रूक्षं च मूत्रछं त्रपुसं त्वति ॥ १०९ ॥ एकी रुकं च संपकं दाइ-रुष्णा-क्रमाति-नुत्। वर्चीभेदीन्यळाजूनि रूक्षशीतगुरूणि च ॥ ११०॥ चिभेट्युर्वाहके तद्वद्वचीभेदहिते तु ते। कूष्माण्डमुक्तं सक्षारं मधुराम्छं तथा छन्नु ॥ १११ ॥ सृष्टमूत्रपुरीषं च सर्वदोषनिवर्हणम्। केळ्टं च कदम्बं च नदीमाषकमैन्द्रकम् ॥ ११२ ॥ विशदं गुरु शीतं च समभिष्यन्दि चोच्यते । उत्पळानि कषायाणि रक्तवित्तहराणि च ॥ ११३ ॥ तथा तालप्रलम्बं च उरःक्षतरुजापद्वम् । सर्जूरं तालशस्यं च रक्तपिराक्षयापद्दम् ॥ ११४ ॥ तरूट-बिस-शाल्क-क्रीख्नादन-करोहकम्। श्रृङ्गाटमङ्कलोड्यं च गुरु बिष्टम्मि शीतलम् ॥ ११४॥ कुमुदोत्पळनाळास्तु सपुष्पाः सफळाः स्मृताः । शीताः स्वादुकषायास्तु कफमारुतकोपनाः ॥ ११६ ॥ कषायमीषद्विष्टमिभ रक्तिपत्ताहरं समृतम्। पौष्करं तु भवेद् बीजं मधुरं रसपाकवोः ॥ ११७ ॥ बल्यः शीतो गुरुः स्निग्धस्तर्पणो बृंहणात्मकः । बातपित्राहरः स्वादुर्वृष्यो युद्धातकः स्मृतः ॥ ११८ ॥ जीवनो बृंहणो वृष्यः कण्ड्यः शस्तो रसायने । विदारिकन्दो बल्यख्य मूत्रकः स्वादुशीतकः ॥ ११६ ॥ अम्लिकायाः स्पृतः कन्दो प्रहण्यश्लीहितो लघुः। ्रह्महुष्यः कफबात्तवनो प्राही शस्त्रो सदास्यये ।। १२० ॥

त्रिहोषं बद्धविष्मूत्रं सार्वपं झाक्युच्यते । तद्वत्रिण्डाञ्जकं विधात्कन्दरबाव मुक्कप्रियम् ॥ १२१ ॥ सर्पच्छत्राक्ष्वच्यांस्तु बह्मचोऽन्यास्छत्रवातयः । शीताः पीनसक्त्रञ्जेश्च सधुरा गुरुषं एव च ॥ १२२ ॥ चतुर्थः झाक्ष्यगेंऽयं पत्रकन्दरक्षाश्रयः ।

शाकवर्ग-पाटा, शुषा ( तुशवी, ), कचूर, वास्तुक ( बशुआ ), सुनिषण्णक ( मेथी ) ये सब बाक ( भाषी ) प्राहक, त्रिदोषनाशक 🔭 परन्तु वशुआ की भाजी ज़रा रेचक है। काकमाची (मकोय) की भाजी तीनों दोषों को नाश करने बाली, पुष्टिदायक, और रतायन है, यह न तो बहुत करम और न बहत ठण्डी है, मध्यमवीर्य, रेचक और कुष्ठनाशक है । राजक्षवक की माची हिदोबनाशक, छञ्ज, संप्राही है, प्रहणी और अर्थ रोग में विशेषतः हित-कारी है। काल नामक शाक- वह, अग्निदीपक, संयोगजन्य विश्वनाशक और शोधनाशक, रुघु, उष्ण, वायुकारक और रुख है। खट्टी चांगेरी ( चौर्पातया ) की मार्जा-अग्निदीपक, उध्णवीर्य, संग्राही, कफ-वायु रोग में उत्तम तथा ग्रहणी और अर्थ रोग में दितकारी है। उपोदिका (चौलाई) मधुर रस मधुर विपाक, रेचक, क्रेच्मवर्धक, बृष्य; रिनम्ब, श्रीतल और उन्मादनाशक (चत्त्रे आदि के मद को नष्ट दरनेवासी) है। तण्डुटीयक (चौसाई का मैद) रुख, मद और विवनाशक, रक्तपिच रोग में भेष्ठ, मधुर रस, मधुर विपाक और शीतल है । मण्डूकपणीं का खाक, वेंत का अग्र भाग, कुचेला, वनिका, कंकोड़ा, अवल्गुजा ( बाबची ), परबल, शकुनादनी, अहूसे के पूछ, शाईंश देखक, कठिरूलक ( पुनर्नवा ), नाड़ी (नाइकि), कराय (मटर), गोलिहा (गाज्वां), वार्चाक (वेंगन), तिस्पर्णी ( दुष्टहरू ), सुरुक ( करेला या परवल का मेद ), कर्वश ( अवण-दश के अनुसार दुःचला, चक्रदश के अनुसार क्कॉटक ), नीम का शाक, पिस्तापका इन की भाकी कक पिस नाकक, तिक्त, बीत और कह विपाक है। 'सूप्य काक' ( माष्पणीं, टइदपणी आदि ) पंजी ( ब्राह्मण, यष्टिका, भांगी ), चिहकी व सुतुम्बक ( होणपुष्पी, गोमा ), आलुक ( आलु, रतालु, पिण्डालु कन्द मूछ ), इन के परी और दुःटिजर ( जंगली बधुआ ), सन, सिम्बल के फूछ, कर्बुदार (कचनार ), सुबर्चेटा (हुटहुछ ), निष्पाय (पालक ), कोविदार

१. गुश्रुत में काकमाची को— "तिका काकमाची बातं श्रमयत्युष्णवीर्थ-स्वात्।" उष्णवीर्थ कहा है ।

२. 'चिस्की'-'माधपर्थ्या शुनः पुच्छे चिस्की स्याच्छाकछोप्रयोगी

(काक कचनार), पतुर (बाकिच), चुचुपर्णिका (नाक्षीच का मेद) उंदुरकानी (आखुपर्णी), कुमारजीव (जीयवाक), कोहाक (कोहा मारिव), पाळंक्य (पाकक), मारिव कळान्य, नालिका, आद्यरी (पाई), कुप्रमर (घनिया), इकधूमक, करमणा, प्रपुकाइ (चक्रमर्व), निक्नी (कमळ की नाक, मिख), कुठेरक (दुलसी मेद), लोणिका (ख्णी), यवचाक (खेत पापका), क्ष्माण्यक (पैठा), अवल्गुजा (बावची), याद्धक (स्पेद धाल-पणी), बालकल्याणी, त्रिपत्री (हंत्यादिका), पीलुपणीं (मोरटक, मोरवेळ), हन की माजी गुक, कक्ष और प्रायः करके जब तक पनती नहीं, तब तक पेट में अफ्रा करती है, मधुर, बीतवीर्य और मळ के रेचक है। इनको पानी में मापकर (बिना बाहर का पानी गिलाये) रस निकाळ कर इस में बी या तैळ मिळाकर खाना उत्तम है।

चन, कचनार, बाल कचनार और चिम्बल इनके फूल संप्राही है, इसिल्ये रक्तिपत्त में विशेषतः प्रशस्त हैं। न्यप्रोध (बड़), गूलर, पीपल, पिललन, कमल आदि के पत्ते कथाय रस, स्तम्मक,वीत तथा पित्तातिसार में हित-कारी हैं।

बलादनी (गिलेय) की भाजी वायु नाशक, गण्डोर (शमठ, कहुवा जिमीकन्द) और चीता की भाजी कफनाशक, अेयची (गज पिप्पली), बिल्वपणी और बेल के पत्तों की भाजी वायुनाशक है। भण्डी (भिण्डो), खताबर, बला, लरेटी, जीवन्ती, पर्वणी (हन्द्रवारुणी), पर्वण्यो इन की भाजी खावपित्तनाशक है। लांग अं (किल्हारी) की, लाल एरण्ड की भाजी तिक, रेचक और लच्च है। लांग अं (किल्हारी) की, लाल एरण्ड की भाजी तिक, रेचक और लच्च है। तिक अमल वेतस (या बंत का शाक ), या एरण्ड की भाजी खाउुकारक, कहु, तिक, अमल तथा रेचक है। कुमुम्म की भाजी कल, अमल, उच्छा, कफनाशक, पिरावर्धक है। शुप्त (बीरा), उचांकक (ककड़ी), स्वादु अस्त अस्त माली और शीतल है। इनमें खीरा मुलियि (खाने में स्वादु ), रुख और बहुत मूत्र लांने वाले हैं। पका हुआ उचांक (ककड़ी), प्याप, लक्षन यकान को थीड़ा को नष्ट करती है। अलाबू (वूधी, बीया, आक) मल का रेचक, क्य, शीतल और गुरु है। चिमंटी (ककड़ी), एवां-कि भी रेचक हैं। पेटा कद्दू-कारचुक, मधुर, अमल, लघु, मल मूत्र का रेचक, जिरोवनाशक है।

१. कश्चे और पक्के कृष्माण्ड के गुणों में अन्तर है। यथा—
"पित्तन्नं तेषु कृष्माण्डं वालं मध्यं कपावदम्।
पक्कं स्वष्ट्रणं स सारं दीपनं वस्तिशोधनम्॥
सर्वदोषदरं ह्राम्म्—॥"

केलुट (केंनुक कन्द शाक ) और कदम्ब नन्दी मापक ( उन्दी मान-वक ), ऐन्द्रक इन की भाजी स्वच्छ, गुरु, श्रीतळ, क्रफकारक है। भीका क्ष्मक क्षाय रस और रक्त पित्तनाशक है। ताळ प्रकर्म (ताड का अंकुर ), खर्जूर, तालधस्य (ताल के सिर की मन्त्रा ) रहा-पित्त और श्वयरोगनाशक है। तक्ट ( तिरट कन्द ), बिस वा मिस, कमक की दण्डी, खाक कमक का कन्द, कींचादन ( ड्कर कन्द, कमल), क्होरू, ग्रंगाटक (सिंचाड़ा) अंकास्रोक्य ( इस्व उत्पन्नकन्द ), गुब, विष्टम्भि और शीतल हैं। कुमुद ( इबेत कमक ), उत्पल ( नीका कमक ) फूछ और फल समेत शीतक, मधुर, कथाय रस, कफ बायु के प्रकोपक हैं। पुष्कर का बीज कवाय रस, थोड़ा बिष्टरम करने वासा. रक्तपिश्तनाश्चक, मधुर रस और मधुर विपाक है। मुंबातक ( औसरपविक कन्द ) बलकारक, शीतल, गुरु, हिनग्ध, तृतिकारक, बृंहण पुष्टि-कारक, वात-पित्तनाशक, मधुर कृष्य है । विदारीकन्द, जीवनीय, बूंहण, कृष्य, स्वर के किये हितकारी, रसायन में प्रशस्त, बलकारक, मुत्ररेचक, मधुर और शीवल है। अम्ली कन्द ( आसाम में होता है आंवर जाति का कन्द ) अहणी. क्षर्श में हितकारी, छम्. बहुत गरम. कफ-बातनाशक, संग्राह और मदास्यय रोग में प्रशस्त है। सरसों का शाक-निदोषकारक मल-मूत्र का अवरोधक है। पिण्डाल (रतालु) भी इसी प्रकार का है, परन्तु कन्द जाति का होने से खाने में अच्छा रूपता है । सर्पछत्रक (खुम्बी) को छोड़कर अन्य सब इस प्रकार की भाजियां कीतल, पीनस रोग को उत्पन्न करने वाली, मधर गुढ़ होती हैं। इस प्रकार से परो. कन्द और फलवाला बाकवर्ग समास हुआ ॥ ८७-१२२ ॥

इति धाकवर्गः ।

#### **अथ** फलवगः

रुष्णा-दाह-वर-स्वास-रक्त-पित्त-क्षवाम् । वातिपत्तमुदाबत्तं स्वरभेदं मदात्वयम् ॥ १२३ ॥ विकास्वतामास्यशोषं कासं चाऽऽशु व्यपोद्दति । मृद्धीका बृंदणं वृष्यां मधुरा स्तिग्वशीतका ॥ १२४ ॥ मधुरं बृंदणं वृष्यं सर्जूरं गुरु शीतकम् । स्वयेऽभिषाते दादे च वातिपत्ते च तद्धितम् ॥ १२४ ॥ वर्षणं बृंदणं फलगु गुरु विष्टम्मि शीतकम् । परुषकं मधुकं च वातिपत्ते च शस्सते ॥ १२६॥

मधुरं बृंहर्ण बल्यमामातं वर्षणं गुरु । सस्नेहं ऋष्मछं शीतं बृष्यं विष्टक्यं जीर्यति ॥ १२७ ॥ वाडशस्यानि सिद्धानि नारिकेलफ्डानि 🖣 । बृंहणस्निग्धशीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥ १२०॥ मधुराम्छकषायं च विष्टम्मि गुरु शीतलम्। पिराऋष्मकरं भव्यं प्राहि वक्त्रविशोधनम् ॥ १२६ ॥ अम्छं परूषकं द्राक्षा बदराण्यारुकाणि च। पिना-ऋडम-प्रकोपीणि कर्कन्धुळकुचान्यपि ॥ १३० ॥ नात्युष्णं गुरु संपर्कं स्वादुप्रायं मुखप्रियम्। बृह्णं जीर्येति क्षिप्रं नातिदोषळमारुकम् ॥ १३१ ॥ द्विविधं शीतमुष्णं च मधुरं चाम्छमेव च। गुरु पारावतं श्रेंयमरुच्यत्यग्निनाञ्चनम् ॥ १३२ ॥ भव्यादल्पान्तरगुणं काश्मर्यफलगुच्यते । तथैवाल्पान्तरगुणं तृद्मम्ख्परूषकात्।। १३३ ॥ कवायमधुरं टङ्कं वावळं गुरु शीवलम्। कपित्थं विषकण्ठघ्नमामं संप्राहि वातलम् ॥ १३४ ॥ मधुराम्छकषायत्वात्सौगन्ध्याच रुचित्रदम्। तदेव पकं दोषध्नं विषध्नं प्राहि गुर्वप ।। १३५ ॥ बिल्वं तु दुर्जरं सिद्धं दोषछं पृतिमारुतम्। स्निग्धोष्णतीक्ष्णं तद्वाखं दीपनं कफवातजित् ।। १३६ ॥ वातिपत्तकरं बालमापूर्णं वित्तवर्धनम्। पक्रमाम्रं जयेद्वायुं मांसशुक्रबलप्रदम् ॥ १३७ ॥ कवायमधुरप्रायं गुरु विष्टम्मि शीतलम् । जाम्बवं कफपिराध्नं श्राहि बातकर' परम् ॥ १३०॥ मधुरं बदरं स्निग्धं भेदनं वातपिशाजित्। राष्ट्रहरू कफबातव्नं पिसे न च विद्यव्यते ॥ १३६ ॥ क्षायमधुरं शीतं प्राह् सिम्बितिकाफलम् । गाञ्चेरकं करीरं च विम्बीतीदनधन्वनम् ॥ १४० ॥ मधुरं सक्यायं च शीतं पिराकफापहम्। संपद्धं पनसं मोचं राजादनफळानि च ॥ १४१ ॥ स्कृत्वि सक्षायाणि स्निग्यक्षीतन्त्रक्रिय च ।

क्वायविश्रद्त्वाच सौगन्ध्याच रुचिप्रदम् ॥ १४२ ॥ अवदंशक्षमं रूक्षं वात्तलं लवलीफलम् । नीपं सभागेंकं पीख़ रुणश्रन्यं विकस्तम् ॥ १४३ ॥ प्राचीनामळकं चैव दोषध्नं गरहारि च। पेक्कुदं तिक्तमधुरं स्निग्धोष्णं कफबातजित् ॥ १४४ ॥ तिन्दुकं कफपिसाध्नं कषायमधुरं छघु । विद्यादामळके सर्वान् रसाँज्ञवणवर्जितान् ॥ १४५ ॥ स्वेद-मेदः-कफोत्क्छेद-पित्तरोग-विनाशनम्। रूक्षं स्वादु कवायाग्छं कफपिशहरं परम् ॥ १४६ ॥ रसासुङ्-मांस-मेदो-जान्दोषान् इन्ति विभीतकम्। स्वरभेद-कफोल्क्छेद पिनारोग-विनाशनम् । अम्लं कषायमधुरं वातव्नं वाहि दीपनम् ॥ १४७॥ स्निग्धोष्णं दाख्मं हृदां कफिपत्ताविरोधि च। रुक्षाम्लं दाडिमं यत्तु तत्पित्तानिळकोपनम् ॥ १४८॥ मधुरं पित्तनुत्रेषां वद्धि दाडिममुत्तमम्। बुक्षाम्ळं प्राहि रूक्षोष्णं वातरलेष्मणि शस्यते ॥ १४६ ॥ अम्छिकायाः फछं पकं तस्मादल्पान्तरं गुणैः। गुणैस्तरेष संयुक्तं भेदनं त्वम्छवेतसम् ॥ १५० ॥ शुळेऽरुची विबन्धे च मन्देऽग्री मद्यविक्छवे । हिकाकासे च श्वासे च बम्यां वर्चोगदेषु च ॥ १५१ ॥ बातरलेप्ससमुत्थेषु सर्वेष्वेतेषु दिश्यते। केशरं मातुलुङ्गस्य छघु शीतमतोऽन्यथा ॥ १५२ ॥ गुर्बी स्वगस्य कटुका मारुतस्य च नाशिनी। रोचनो दीपनो हुवः सुगन्धिस्त्वग्विवर्जितः ॥ १४३ ॥ कर्च्रः कप्तवातघ्नः श्वासहिकार्शसा हितः। मधुरं किंचिदम्छं च हृद्यं भक्तप्ररोचनम् ॥ १५४ ॥ दुर्जरं वातशमनं नागरङ्गफलं गुरु । बातामाभिषुकाक्षोट-मक्छक-निकोकचाः ॥ १५५ ॥ गुरूष्णस्निग्धमधुराः सोहमाणा बळपदाः । बातच्ना बृंहणा बृष्याः कफपित्ताभिवर्धनाः ॥ १५६ ॥

१. शताहकं, शताह्यकमिति च पाठौ ।

पियाक्रमेवां सहसं विद्याद्यां क्यां विना गुणैः ।
स्रोत्मकं मधुरं सीतं स्रोत्मातकफलं गुरु ॥ १४० ॥
स्रोत्मकं गुरु विद्यमित्र बाह्योदफक्रमनिवित् ।
गुरुष्णं मधुरं रुक्षं । केशम्तं च शमीफलम् ॥ १४० ॥
विद्यम्मयति कारक्षं पित्तरकेमाविरोधि च ।
आन्नातकं दन्तराठमम्बं सकरमर्दकम् ॥ १४० ॥
स्रातकं दनराठमम्बं सकरमर्दकम् ॥ १६० ॥
वातकं कफित्तकां विद्यादेशवरकमेव च ।
वातकं कफित्तकां विद्यादेशवरकोफळम् ॥ १६० ॥
मधुराण्यनुपाकीनि वातिवित्तराणि च ।
अञ्चतक्षोदुम्बर-प्ळक्ष-स्यग्नोधानां फश्चित च ॥ १६२ ॥
सञ्चायमधुराम्लानि वातळानि गुरुणि च ।
सञ्चातकारथ्यग्निसमं स्वद्यासं स्वादु शोतकम् ।
पद्ममः फळवगींऽयमुक्तः प्रायोपयोगिकः ॥ १६३ ॥

फ़लवर्ग—गंकी हुई किश्रमिश प्यास, जलन, ज्यर, श्यास, रह्न-पिल, उरा-खत, खन, नातिपल, उदावर्च, स्वरमेद, मदात्यय, श्रुल की कहुता मुलक्षोष और काल को घोष्न नष्ट करती है। यह इंट्षणी पुष्टिकारक, इध्य, मचुर, सिनम्ब बीतल है। खन्दर-मचुर, पुष्टिकारक, श्रुक्वर्षक, ग्रुक् घोतल, क्षय, चोट लाने, जलन और वात-पित्त रोग में दितकारों है। फल्गु (अंबोर), द्वितकारक, बंद्र्य, गुद, विष्टम्मी और घोतल है। फल्गु (अंबोर), द्वितकारक, बंद्र्य, गुद, विष्टम्मी और घोतल है। फाल्मा और महुवा वात-पित्त रोग में उत्तम है। आज्ञात (आपका) मचुर, पुष्टिकारक, बलकारक, द्वितकारक, ग्रुद, हिनम्ब, कफकारक, घोतल, इध्य और पेट में अफ़ारा करताहै। तालके फल (ताक्कल) और पका हुआ नारियल बंद्रण, स्तिन्य, घीतल, बलकारक और मचुर होते हैं।

मध्य (कमरख) मधुर, अम्कक्षाय, विष्टाम्म, गुद, बीतळ, विश्वकंष्म-कारक, स्तम्मक और मुख को बोजन करता है। खद्दा फाठवा, द्राचा, खाडो के बेर, आदक (आदु या आखुशुवारा ), ये विचक्त को कृषित करने वाले हैं। इसी प्रकार बेर और ककुच (क्यों), मी विच-क्तकोमक हैं। आदक (आखु-बुखारा) बहुत गरम नहीं, स्वादुमधुर और खाने में श्वादिष्ठ, बंदण पुष्टकारक,

१. बीत्र इति च पाठः।

णस्टी पच जाता है, बहुत अधिक दोतों को नहीं बहुता। वाराक्त (कामरूप में प्रतिद्ध है) दो प्रकार का है। मधुर और अध्य । इनमें मधुर श्रीतक और अध्य, उच्च गुरु, अवधि और अधिन की तीक्षणता को नाश करता है।

काइसरी ( सम्भारी ) का फल लगभग कमरल के फल के समान है. इसी प्रकार खट्टे फाळसे के समान तद ( औत्तरपथिक शहतत ) भी है। टंक का फड कवाय मधर, बातक, गुरु और शीतक है। कच्चा कैथ कण्ट (स्वर) को नाश करने वाला ( स्वर बिठानेवाला ), विधनाशक, आम का संप्राहक, बायुकारक है। पका हुआ कैय मधुर-अम्लक्षाय रस एवं सुगन्वित होने से खाने में रुचिकर और अच्छी तरह पक जाने पर दोधनाशक, विधनाशक, संप्राही और गुरु है। पका हुआ बेळ पचने में दुर्जर, दोषकारक, बहुत दुर्गन्ययुक्त वाय पैदा करने वाला है। कच्चा बेल स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्म, अग्निदीपक, कफ-बायुनाशक है। कञ्चा आम (गटली बैटने से पहिले) रक्तपित्तकारक, पित्तका-रक है। पकने पर आम वायुनाशक, मांस शुक्र और वलवर्डक है। पका हुआ जामून क्याय मध्र रस. गुरु विष्टम्मी, श्रीतळ, कफ-पिणनाश्चक संबाही और वायकारक है। बेर-मधर, स्निग्ध, रेचक, बात-पित्तनाशक है, खला बेर कफ-वातनाहाक और पित्त के छिये अविरोधी है, पित्त का प्रकोप नहीं करता । सिक्रितिका (सेव, सफरज़ंद ) कषाय, मधुरस्स, शीतल, संग्राही है। गंगेरन ( नागबका ) और करीर (करींदा), कन्दरी, तोदन और धाय के फक सधर-कवाय, शीतक, पित्त-कफनाशक हैं। पका हुआ कटहरू, केला और राजादन ( जिरनी ) स्वादु, कवाय, स्निग्ध, शीतळ, गुरु हैं।

ख्यको का फळ (इरफारेवड़ी) कवाय और विश्वस एवं सुगन्यित होने छे विषक्त हुंग, वायुकारक तथा अवदंशध्यम ( इंच फळको लाकर दूवरे वस्तुओं में विष्क होती) है, नीप ( कदम्ब ), शताहक ( शरका ), पील, तृष्वसूत्य ( केवकी फळ ), विकक्कत, प्रांचीन आमळक, दोषनाशक और विषनाशक हैं। इंगुद (हिंगोड ) का फळ तिक मधुर सिनम्ब, उच्च और कफवातनाशक है। तिन्दुक-फळ ( तेन्दु ), कफ-पिरानाशक कवाय, मधुर और बधु है। आंबळे में खबण रख को छोड़कर और सब रख हैं और स्थेद मेद,कफ, उद्धुक्ते द (वमन की विष) और पित के रोगों को नष्ट करता है, रख, स्वादु, कवाय, अम्ब, कफ-पिरानाशक है। विभीतक ( बहेबा ), रस, रक्त, मांव, मेदजन्य रोगों को नष्ट करती है स्वर मेद, कफ के उन्होंद, तथा पित्त रोग नाशक है। लक्षा अमार कपाय, मधुर, वातनाशक, संमारी, अमिरीपक, स्मिन्य और उच्च हैं। तथा हमार कपाय, मधुर, वातनाशक, संमारी, अमिरीपक, स्मिन्य और उच्च हैं। तथा हमार कपाय,

क्षिये विचित्र कफ़िएस का अविरोधी (प्रकोषक नहीं ) कक्ष है। मीठा अनार पिसनाशक है इन सब में सहा अनार श्रेष्ठ है।

ह्वास्क (कोक्स) तंत्राहो, रूखं, उच्च, वात-क्फ में प्रशस्त है। अध्यक्षि (इसकी) का फक पकने पर क्षाममा कोक्स के तमान गुजवाका होता है। वस्त्रवेतल का गुज भी हती प्रकार है, परन्तु रेचक है। मातुर्क्म (विजेरे निम्मू) का केशर शूळ, अवचि, विवन्त्र, मन्दागिन, मदास्पय, हिका, काल, हवाल, वसन, मळ सम्बन्धी रोगों में और तथा बातकफ जन्य रोगों में प्रशस्त और कष्ट है। इसकी छाल, गिरी आदि गुढ और वात-प्रकोषक है।

विना आक का कचूर रोचक, अग्निदीपक, हृदय के किये हितकारी, युगन्थित, कम-वातनाशक, क्वास, हिचकी और अर्थ रोग में हितकारी है। नारंगो का फल—मधुर, कुछ खटा, हश, खाने में विचकर, पचने में दुर्जर, बातनाशक और गुरु है। बादाम, अभियुक् (पिस्ता), अखरोड, मक्कक, निकोन, गुरु, उच्च स्निग्व, मधुर, शक्तिवर्षक, वायुनाशक, पृष्टिदायक और कम-पिच को बहाने वाळा है। इनमें पियाल के गुण भी इसी के समान हैं, परन्तु वह उच्च नहीं है। रोज्यातक (लस्हे) का फल कफकारक, मधुर, श्रीतल, गुरु है। अफोटक का फल कफकारक, गुरु, विष्ट भी और अग्निनाशक है। समी (जंडी) का फल गुरु, उच्च, अधुर, श्रीतल और वालों का नाशकारक है। करंज का फल विष्टम्भी और वात-कफ के किये अविरोधी है।

आस्रातक, दत्तवाठ (निम्बू, खद्दा), करींदा और ऐरावत ये रक्त-पित्तनाथक हैं। वार्ताक, वातनाथक, अग्निदीपक, कट्टतिक रह है। पित्तपापके का फल वायुकारक और कफ-पित्तनाथक है। आदिकी-फल पित्त-कफ्रनाथक, खद्दा और वायुकारक है। पीपल, गूलर, पिल्लम, वह इनके फल पकने पर मधुर और वात-पित्तनाथक हैं। कच्चे फल कवाय मधुर, अस्क, वायुकारक और गुरु हैं। सिकावे का फल अग्नि के समान (अले डालने वाका) है, मिकावे की साल, मजा स्वाटु, धीतल है। इस प्रकार से उपयोगी पांचवां फलवां भी कह दिया है। १२३-१६३।

इति फळवर्गः।

कथ हरितवर्गः । रोचनं दीवनं दुव्यमार्हकं विश्वमेषज्ञम् । वातमोक्षमविकम्बेषु रक्षस्तरुवोपदिस्वतः ॥ १६७ ॥ रोचनो दीपनस्तीक्ष्णः सुगन्धिमुखशोधनः । जम्बीरः कफवातव्तः कुमिव्नो मुक्तपाचनः ॥ १६४ ॥ बालं दोषहरं, इद्धं त्रिदोषं, मारुतापहम् । स्निग्धसिद्धं, विशुष्कं तु मृत्वकं कफबातजित् ॥ १६६ ॥ हिका-कास-विष-इबास-पार्श्व-शृक्त-विनाशनः । पित्तकृत्कफवातझः सुरसः पृतिगम्धहा ॥ १६७॥ यबानी चार्जकश्चेव शिम्रशालेयसृष्टकम् । इचान्यास्वादनीयानि पित्तमुत्वछेशयन्ति च ॥ १६०॥ शण्डीरो जळविष्पल्यस्तुम्बुरुः शृङ्गवेरिका । वीक्ष्णोच्य-कद्र-रूक्षायि कफवातहराणि च ॥ १६८ ॥ पुरत्बन्नः कटरूक्षोष्णो भस्तुणो धकत्रशोधनः। सराइवा कफवातन्नी बस्तिरोगरुजापहा ॥ १७० ॥ धान्यकं चाजगन्धा च सुमुखाञ्चेति रोचनाः। सुगन्धना नातिकटुका दोषानुत्क्छेशयन्ति च ॥ १७१ ॥ प्राही गृञ्जनकर्स्ताक्ष्णो वातरुछेष्मार्शसां हितः। स्वेदनेऽभ्यवहार्ये च योजयेत्तमपित्तिनाम् ॥ १७२ ॥ इक्टेब्सको मारुतब्तश्च पक्षाण्डुने च पित्ततुत्। बाहारयोगी बल्यक्ष गुरुर्वृष्योऽय रोचनः ॥ १७३ ॥ क्रमि-क्रष्ठ-किलासच्ना बातच्नो गुल्मनाशनः। स्तिग्धक्रोषणञ्ज वृष्यञ्ज खशुनः कटुको गुरुः ॥ १७४ ॥ शब्काणि कप्रवावध्नान्येतान्येषां फलानि च । हरितानामयं चैषां षष्टो बर्गः समाप्यते ॥ १७४ ॥

हितवर्ग-आर्ट्रक (अदरक) रोजक, अमिरीयक, वीर्यवर्धक है। इस का रख वात-कप्तकन्य अवरोधों में गुणकारी है। नीम्बू, विचकारक, दीपक, तीक्ष. युगन्यत, गुल को खाफ करने वाला, कफ-वातनाशक, कृमिनाशक और अन्न का पाचक है। कच्ची मूली दोवनाशक है और बढ़ने पर (पक-खाने पर ) त्रिटोषकारक है, स्निग्व और विद्ध (पकाई हुई) मूळी वायु. नाशक, सुखी मूली कफ-वातनाशक है । तुल्सी-हिचकी, कास, विष, स्वास, पाइवेश्क का नाश करती तथा पिचकारक, कफ- वायुनाशक एवं सरीर तथा

<sup>(</sup>१. मूडी—शावदि चान्यकरराग्वितानि, नवशक्दानि च मूक्कानि ।) सावश्वशु दीपनानि विसानिकस्टेम्पहराणि चैव ॥

अब के दुर्गन्य को नष्ट करती है। अजवादन, अर्थक (अवस्था), योमा-श्चन, शालेयमुष्टक और राई ये हृदय को प्रिय और स्वादिष्ट तथा विश्ववर्षक हैं। गण्डीर (बाक और रवेत मेद से दो प्रकार का है, यहां पर उनक का महण है और रवेत को शाकवर्ग में कह दिया है), कक विष्यती, शुम्बक, गोजिह्ना (गाजवां) ये तीक्य, उच्च, कहु, कक्ष, कक्ष-वायुनाशक हैं। मृस्तुण (सम्ब-तुण), पुरुषत्वनाशक, कहु, कक्ष, उच्च और मुल का शोषक है। खराक्वा (काळाजीरा) कक-वातनाशक, बहितरोग और बहितश्वनाशक है।

धनिया, अजवायम, मुमुखा (तुक्ती मेद), रोचक, मुगन्धि बहुत कहु
नहीं और दोषों को उत्तेषित करते हैं। गाजर (यञ्जन) या शक्यम संमाही,
तीहण, वात-कफ अर्थ रोग में हितकारी, स्वेदन कार्य में हितकारी है, इतका
उपयोग पित्त जहां न बहा हो वहां पर करना चाहिये। पर्छाण्ड्र (प्याच़)
कफकारक, वायुनाशक है, परन्तु पित्त नाशक नहीं है, मोजन में उपयोगी,
बक्कारक, गुढ़, हृष्य और विवक्त है। कहसुन कृमि, कुछ, किकार रोगनाशक, वायुनाशक, गुल्मनाशक, स्नग्ध और उष्ण, बीर्यवर्षक, कह्न, और
गुत्र है। ये सब सुले होने पर तथा इनके फल कफ वायु नाशक हैं। यह स्वय्य हरितवर्ग समारा हुआ। इरितवर्ग की बस्तुवें प्रायः हरी कच्ची ही बरती जाती
हैं; इस क्षिये हसे हरितवर्ग कहते हैं—जैसे आजकल स्वाद, प्याज टमाटर
कच्चे खाने का रिवाल है।। १६४-१७५॥।

इति इरितवर्गः ।

अथ मरावर्गः ।
प्रकृत्या मरामस्कोष्णमस्यं चोक्तं विपाकतः ।
सर्वं सामान्यतस्तस्य विरोष उपदेश्चयते ॥ १७६ ॥
इशानां सक्तमृत्राणां महण्यशींविकारिणाम् ।
सुरा प्रशस्ता वातम्री स्तन्यरक्तस्येषु च ॥ १७० ॥
दिक्ता-यास-प्रतिश्याय-कास-वर्चो महारुचौ ।
वस्यानाहविवन्चेषु वातम्री मदिरा हिता ॥ १७० ॥
स्क-सवाहिकाशेप-कफ-वाताशेसां हितः ।
वगको माहिरुसोष्णः शोकमो सुक्तपावनः ॥ १७६ ॥
सोकार्गो-महणीदोष-पाण्डुरोगाहविक्तरान् ।
दन्त्यरिष्टः कफकृतान् रोगान् रोचनवीपनः ॥ १०० ॥

मुस्तप्रियः सुस्तमदः सुगन्धिर्वस्तिरोगनुत्। खरणीयः परिणतो हृद्यो वर्ण्यम सार्फरः ॥ १८१ ॥ रोचनो दीपनो ह्याः शोषशोफार्शसा हितः। स्तेह-ऋडम-विकारहो बर्ण्यः पकरस्रो मतः ॥ १८२ ॥ जरणीयो विषन्धप्तः स्वरवर्णविज्ञोधनः । कर्षणः शीतरसिको हितः शोफोदरार्शसाम् ॥ १८३ ॥ सृष्ट्रीमञ्जञ्जातो गौदस्तर्पणदीपनः । पाण्डरोगत्रणहिता दीपनी चाक्षिकी मता॥ १८४॥ सुरासवस्तीत्रमदो वातन्नो वदनप्रियः। क्रेंदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मैरेयो मधुरो गुरुः ॥ १८५ ॥ धातक्याभिषुतो हृयो रुक्षो रोचनदीपनः। माज्जीकवन्न चात्युष्णो मृद्वीकेश्वरसासवः ॥ १८६ ॥ रोचनं दीपनं हृशं बल्यं पित्ताविरोधि च । विवन्धकां कफ्रां च मधु लब्बल्पमाक्तम् ॥ १८०॥ सरा समण्डा रूक्षोष्णा यवानां वातपित्तला । गुर्बी जीर्यति विष्टश्य रखेष्मका तु मधुक्तिका ॥१८८॥ दीपनं जरणीयं च त्याण्डुकुमिरागनुत्। प्रहण्यशों हितं भेदि सौबीरकतुषोदकम् ॥ १८९॥ दाहब्बरापष्टं स्पर्शात्पानाद्वातकफापहम् । विवन्धन्नमविस्रंसि दीपनं चाम्छकाञ्चिकम् ॥ १६० ॥ प्रायशोऽभिनवं मद्यं गुरु दोषसमीरणम् । स्रोतसां शोधनं जीर्णं दीपनं छघु रोचनम् ॥ १६१ ॥ हर्षणं श्रीणनं बस्यं सय-श्लोक श्रमापहम् । प्रागल्ड्य-बीर्य-प्रतिभा-तृष्टि-पृष्टि-बख-प्रदम् ॥ १६२ ॥ सास्विकैविधिवयुक्त्या पीतं स्यादमृतं यथा । बर्गोऽयं सप्तमो मद्यमधिकृत्य प्रकीतितः ॥ १९३ ॥

सवार्या—स्वभाव से मद्य लहा, उष्ण है, वह रह में अस्य नहीं, विपाक में अस्य है। पीने पर दांत खटे होजाते हैं, तुख से खाव होता है हरकिये अस्य है। वह बात सब मधी में समान है, क्यिप कम से आये क्यूते हैं— • प्रुप (अनुत्रतक्ष ) कृत पुरुषों के क्यि, गूल कक जाने पर, महबी, अर्थ-

१. मद्य-सर्वेषां मसमम्बानामुपर्युपरि क्रांते शहरा

रोग में दितकारी, बायुनाशक तथा स्वन्य (दूध ) और रक्तवय में उपकारी है। मदिरा ( सुरामण्ड ) हिचकी, श्वास, प्रतिश्वाय, कास, मसायरोध, श्रवसि, बमन, अफ़ारा, विबन्ध में हितकारी एवं वायनाशक है। जगक ( शह से बनी सुरा ) श्रृक, प्रवाहिका, अफ़ारा, कफ़-वायु और अर्थरोग में दिलकारी संग्रही, रुख, उच्म, शोफनाशक और अन्न को पचाने वाली है। अरिष्ट ( औषच काय से सम्पादित ) शोध, अर्थ, प्रहणी, पाण्ड, अरुचि, ज्वर एवं कफजन्य रोगों को नष्ट करता है. रोचक और अग्निवर्धक है। शार्कर ( शर्करा का प्राकृतिक आसन ) लाने में पिय, सुखपूर्वक नशा करने वाटा, सुगन्वित, बस्तिरोगनाशक जीर्ण होकर पचने बाला. हृदय को प्रिय, वर्ण, कान्तिकारक है। पक्क रस ( गर्स के रस को पका कर बनाने पर ) रोचक, अग्रिदीपक, हुझ, शोप, शोफ, अर्थ रोग में हितकारी, स्तेह-इलेब्सा के रोगों का नाशक और कान्तिकारक है। बीत रस ( गम्ने के अपका रस से बनाया ) काघनकारक, विवन्धनात्तक, स्वर वर्ष को साफ करने बाला, लेखन, बोफ, उदर, अर्थ रोग में हितकारी है। गौड ( गुड़ से बना ) मदा रेचक, बायु का अनुस्रोमक, तुप्तिकारक और अभिवर्धक है। बहेड़े का मद्य पाण्डरोग, जण में हितकारी और दीपक है। सुरासव (सरा को ही पानी के स्थान पर जहां व्यवहार करें ) तीव मदकारी. वाय-नाशक, मस्त और शरीर के लिये प्रिय है । महते के फुलों से बना आसव छेदक और तीक्ष्य है. मैरेय<sup>9</sup> मधर और गुरु है। धाय के फुळो से बना आसद हवा. कब, रोचक और दीपक है। मुद्रीका रस और गन्ने के रस को मिळाकर तैयार किया हुआ आसव माध्वीक से बने आसव के समान गरम नहीं, रोचक, दीपक, इ.स. बडकर और पिश के लिये अविरोधी है। मध् प्रधान आसव विवन्धना-क्षक, कफनाशक, क्रमु और योड़ी वायुकारक है। मण्ड के साथ सरा ( यव-तण्डुलों से बनी ) रुख, डण्ण, वात-पित्तकारक है। मधूलक (गेहूँ से बनी मद्य) गढ़, पेट में अफ़ारा करके जीर्ण होती है, कफ़कारक है ! घान्य-द्रव से बनी कांजी दीपक, लघु, हृदय पांडु, कृमि, रोगनाश्चक, प्रहणी, अर्थरोग में हितकारी और रेचक है। खड़ी कांजी के पीने से दाह, ज्वर नष्ट होता है, बात-क क-नाहाह, विक्त्यनाहाह, अविसंसी, दीपह है। नवीन मद्य प्रायः ग्रह और दोष प्रकोपक होता है। प्रधाना र मच स्रोतों का शोधक, दीएक, छन्न, विकर, हवीं-

मैरेय—'भारवस्य सुरावाश्य स्थोरेकश्च माजने । सन्यानं तद् विजानीयात् मैरेवसम्याधयम् ॥

२. एक वर्ष के पीछे शराब पुरानी वानी जाती है।

स्वाहक, पुष्टिहायक, बळकारक, मथ, बोक, अम को सिटाने बाका है। वास्थिक विचित्र्वक सेवन किया हुआ मध्य अमृत के समान होता है, यह मध्य अस्यन्त बीर्यप्रद, प्रतिमा, प्रस्तवा, पुष्टिबक को देता है। यह सातदा मध्यवर्य समास हुआ।। १७६-१६३॥

इति मद्यवर्गः।

अथ जखवर्गः।

ज्ञळमेकविधं सर्वं पतत्येन्द्रं नमस्तळात् । तत्पतत्पतितं चैष देशकाळावपेसते ॥ १६४ ॥ स्वात्पतत्सोमवाय्वकैः स्पृष्टं काळानुवर्तिभिः। भीतं शुचि शिवं मृष्टं विमलं लघु षड्गुणम्। प्रकृत्या दिव्यमुदकं, अष्टं पात्रमपेक्षते । १६६ ॥ इवेते कषायं भवति पाण्डुरे चैव तिककम्। कपिछे क्षारसंस्ष्टमूषरे छवणान्वितम्। कट पर्वतविस्तारे मधुरं कृष्णमृत्तिके ॥ १६७ ॥ एतत्वाइगुण्यमाख्यातं महीस्थस्य जलस्य हि । सथाऽज्यक्तरसं विद्यादैन्द्रं कार्र हिमं च यत् ॥ १६० ॥ यदन्तरीक्षात्पततीन्द्रसृष्टं चोक्तेश्च पात्रेः परिगृश्चतेऽस्मः। क्टैन्द्रमित्येव वहन्ति धीरा नरेन्द्रपेयं सलिखं प्रधानम् ॥.१६६॥ ऋतावृताबिह ख्याताः सर्व एदाम्भसो गुणाः । **ईवत्कवायमधुरं** सुसुरुमं विशदं छघु ॥ २०० ॥ आरक्षमनभिष्यन्दि सर्व पानीयमुत्तमम् । गुर्वभिष्यन्दि पानीयं वार्षिकं मधुरं नवम् ॥ २०१ ॥ तन् लब्बनभिष्यन्दि प्रायः शरदि वर्षति । तसु ये सुकुमाराः स्युः स्निग्धभृयिष्ठभोजनाः ॥ २०२ ॥ तेबा भोड्ये च भक्ष्ये च हेह्ये पेये च शस्पते । हेमन्ते सिळळं स्निधं वृष्यं बळहितं गुरु ॥ २०३ ॥ किंचित्ततो स्वतरं शिशिरे कफवातजित्। कवायमधुरं रुखं विद्याद्वासन्तिकं जलम् ॥ २०४ ॥ ग्रीष्मकं त्वनभिष्यन्दि रूपमित्येष निश्चयः। विभान्तेव त कालेव यहायच्छन्ति तोबदाः ॥ २०४ ॥

सक्छि तना दोषाय युष्यते नात्र संरायः। राजमी राजमात्रेश सुकुमारेश मानवेः॥ २०६॥ संप्रहीताः शरबापः प्रयोक्तवा विरोषतः। नदाः पाषाण-विच्छित्र-विश्वव्धाभिहतीद्काः ॥ २०७ ॥ हिसबत्प्रभवाः पथ्याः पुण्या देवविसेविताः। नद्यः पाषाण-सिकतावाहिन्यो विमछोदकाः ॥ २०⊏ ॥ सख्यप्रभवा याश्च जलं तास्वमृतोपमम् । पश्चिमाभिमुखा याख्य पध्यास्ता निर्मछोदकाः॥ २०९॥ प्रायो सृदुवहा गुरुयों याश्च पूर्वसमुद्रगाः। पारियात्रभवा याश्च विन्ध्यसद्यभवाश्च याः ॥ २१० ॥ शिरोहद्रोगकुष्ठानां ता हेतुः ऋीपदस्य च । बसुधा-कीट-सर्पासु-मळ-संदूषितोदकाः ॥ २११ ॥ वर्षाजळवहा नद्यः सर्वदोषसमीरणाः। बापी-कृप-तडागोत्स-सरः-प्रस्नवणादिषु ॥ २१२ ॥ आनुपशैलघन्यानां गुणदोषैर्विभावयेत्। पिच्छिलं कृमिछं कि मं पर्णशैवासकर्मीः ॥ २१३ ॥ बिवर्ण विरसं सान्द्र दुर्गन्धि न हितं जलम्। विसं त्रिदोषं खवणसम्बु यद्वरुणाख्यम् ॥ २१४ ॥ इत्यम्बुवर्गः प्रोक्तोऽयमष्टमः सुविनिश्चितः। जलवर्गः समुहिष्टो मानवानां सुखप्रदः ॥ २१४ ॥

सम्पूर्ण पानी एक प्रकार का है । यह पानी बरसात के रूप में आकाश से भिरता है । यह गिरता हुआ, और गिरकर, [गुण-दोव के लिये ] देश, असय की अपेक्षा करता है । आकाश से गिरता हुआ पानी ऋतु के अनुसार स्पूर्ण, चन्द्रमा और वायु (आकाश में स्थित भूलि, तथा सुद्र कन्यु आदि प्रमाणुओं से मिलकर ) तथा भूमि के ऊपर गिर कर उस ऋतु के अनुसार भूमि की शितलता, उप्णिमा, स्निम्पता, कक्षता आदि के सम्बन्ध होने पर उसी गुल बाका हो जाता है । आकाश से गिरता हुआ पानी स्वमाय से श्रीतक, प्रवाप, कक्ष्याणकारी, स्वादिह, स्वच्छ, हस्का—इन छः गुणों बाका है । नीचे भूमि पर गिरकर पात्र की अपेका से गुण बाका बन जाता है । स्वेत भूमि पर गिरकर पात्र की अपेका से गुण बाका बन जाता है । स्वेत भूमि पर गिरकर से गुणका, प्रवाप की अपेका से गुण बाका बन जाता है । स्वेत भूमि पर गिरते से पानी करीका, पाण्डुर जमीन मैं तिक; कपिक भूमि आर्वात् आरमिनित ( ऋतर में ) नवकीन; पहाड़ की भूमि वर कह और काकी मूमि में महुर हो

जाता है। भूमि का जब इन कः गुजों वाका होता है। बरसात का पानी, बर्फ का पानी और कार अर्थात् कोले के पानी में कोई रख व्यक्त नहीं होता। आकाश से गरते हुए पानी को नदी आदि स्थानों के असिरिक, किसी बाट पात्र में एकत्र कर किया जाय तो इसे बरसात का पानी कहते हैं। यह पानी राजाओं के पीने योग्य है। ऋतु-ऋतु के अनुसार बरसात के पानी में गुण होते हैं। जो पानी थोड़ा कवाब, मधुर, पतका ( सूक्ष्म ), स्वच्छ, कघु, अरुख अनभिष्यन्दि, कफ न करे, वह पानी उत्तम समझना चाहिये । बरखात का नया पानी गढ. अभिष्यन्दि और मधुर रत होता है। शरद ऋतु में बरबात का पानी बहुत स्वच्छ, बहु अनमिध्यन्दि कफ नहीं करने वाला होता है। यह पानी सुकमार, एवं विशेषतः स्निग्ध एवं बहुत भोजन खाने वाळे पुरुषों के मोजन में, भक्षण ( दांत से काट कर खाने की वस्तओं ) में, पीने और चाटने में भी प्रशस्त है । हेमन्त ऋत में बरसात का पानी रिनम्ब, वीर्यवर्षक, बळ-कारक. गर है । शिशिर ऋत में बरवात का और देमन्त ऋत के पानी से कुछ इल्का एवं कफ-बातनाशक होता है। वसन्त ऋत में बरसात का पानी क्याय. मधर रख और रूख होता है। ग्रीष्म ऋतु में बरसात का पानी कफनाशक और रूक्ष होता है, विम्नान्त अर्थात् बरसात के दिनों में बादलों से जो पानी गिरता है वह निश्चित रूप में दोषकारक होता है। राजाओं, श्रीमन्तों, रईसों तथा सकमार पुरुषों को चाहिये कि वे शरद श्रात में बरसात के पानी को इकडा करलें और सारे साळ इसीका उपयोग करें।

हिमास्य से उत्पन्न निर्देश का पानी पत्यरों की टक्कर के कारण मये जाने से निर्देश, पध्यकारी, पुण्य है। इनको देवता व खूषि सेवन करते थे, से अति पुण्यकारी है। मस्याचक पर्वत से उत्पन्न निर्देश का पानो पत्यर, रेतीली सूमि से वहने से स्वच्छ हो जाता है। इन का जरू मो असूत के समान है। पिक्षम समुद्र में गिरने वाली निर्देश प्रस्पन्त प्रदेश स्वच्छ पानी वाली हैं। पूर्वीय समुद्र में गिरने वाली निर्देश पीरे चोरे चक्दी हैं और गुरू पानी वाली हैं। प्रार्दिश पारियाच पर्वत से उत्पन्न होनेवाली, विश्वपाचक एवं समाद्रि के प्रहाहों से उत्पन्न निर्देश सिरोरोग, इदयरोग, कुछ और इक्षपद रोग को उत्पन्न करती हैं।

बरसात का पानी, मिटी, कृति, फीट, तर्प, जूदा आदि के मकों से पूचित हो कर नदियों में जाकर सिसता है, इसकिये तथ मदियों का पानी बूचित लेखा है इसकिये इस ऋतु में नदियों का पानी दोष बढ़ाने वाला होता है। काकड़ी, ২ই

ब्ह्म, तकाम, बहमा, सरोवर, इस्ता आदि का मानी आनुर, पर्वत, और धम्मन अर्थात् आंगड देश के गुण-दोनों के अनुवार वमकान वाहिये। को पानी पिष्कक (विकास), किसियुक्त क्रिक, एके, सरवाक अथवा कीवक से सिका, जिल पानी का रंग बदक गया हो, रस दिगढ़ गया हो, सान्द्र (तरक न हो, गादा हो), दुर्गन्य युक्त हो, वह जक दितकारो नहीं है। समुद्र का पानी विख (आसगन्यो) तानो दोवों को करने शका; नमकान होता है। इसकिये नहीं पीना चाहिये। यह आठवां जलवर्ग समास हुआ।। १९४-२१५॥ इति ककवर्गः।

# अथ दुग्धवर्गः।

रबादु शीतं मृदु स्निग्धं बहलं ऋष्ट्णपिच्छिलम् । शुक्र मन्दं प्रसम्भं च गव्यं दशगुणं पयः ॥ २१६ ॥ तदेवंगुणमेवोजः सामान्यादभिवर्धयेन्। अवरं जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम् ॥ २१७ ॥ महिषीणां गुरुतरं गन्याञ्जीततरं पयः। स्तेहाऽन्यूनमनिद्राय हितमस्यप्नये च तत्।। २१८॥ रुक्षाच्यं क्षीरमुष्ट्रीणामीषत्सळत्रणं छघु । शस्तं वात-कफानाइ-कृमि-शाफादराज्ञंसाम् ॥ २५८॥ बस्यं स्वर्थेकरं सर्वमुख्णं चैकश्रफं पयः। साम्छं सळवणं रूक्षं शासावातहरं छच्॥ २२०॥ क्कागं काषयमधुर' शीतं प्राह्मि पयो छघ । रक्तवित्ताविसारव्नं क्षय-कास-अवरापहर्म् ॥ २२१ ॥ हिकाश्वासकरं तृष्णं पित्रऋष्मछमाविकम्। हस्तिनीनां पयो बल्यं गुरु स्थैयेकरं परम् ॥ २२२ ॥ कीवनं बृंहणं सास्त्र्यं स्तेहनं मानुषं पयः। नावनं रक्तवित्ते च तर्पणं चाक्षित्र्किनाम्॥ २२३॥

१. ग्रह्मत में भी कहा है—अनुरदेशे यत् बारि गु॰ तत् उक्षेत्रवर्षक्यः । विपरीतमतो मुख्यं कप्न काङ्गक्षमुक्यते ॥ ग्रुष्युत में कृप, तकाम, बापी सरने आदि के पानी के गुल प्रयक्ष्यक्ष्यक्ष्यि हैं।

रोचनं दीपनं वृष्यं स्तेहनं बळवर्धनम् । पाकेऽम्छमुष्णं बातप्नं मङ्गलं हं हणं दक्षि ॥ २२४ ॥ पीनसे चातिसारे च शीतके विषमन्वरे। अवचौ मूत्रकुष्छ्ं च काइर्ये च दक्षि शस्यते॥ २२४॥ शरदु-प्रीष्म-बसन्तेषु प्रायशो द्धि गहिंतम्। रक्तपिसकफोरथेषु विकारेष्यहितं च तत्।। २३६ ॥ त्रिदोषं मन्दकं, जातं वातव्नं द्धि, शक्रछः । सरः, ऋष्मानिख्यनस्तु मण्डः स्रोतोबिशोधनः ॥ २२७ शोफाशों-प्रह्णी-दोष-मूत्र-कुच्छोदरा-व्हचौ। स्नेहव्यापदि पाण्डुत्वे तकं दद्याद् गरेषु च ॥ २२८॥ संप्राहि दीपनं हुएं नवनीतं नवोद्भुतम् । प्रहण्यशीं-विकार-क्तमदिताक्षचनाशनम् ॥ २०९ ॥ स्मृति-बुद्धयग्नि-शृक्षौजः-कफ-मेदो-विवर्धनम् । बात-पित्त-विषोन्माद-कोषा छक्ष्मी-विषापह्म् ॥ २३० । सर्वस्नेहोत्तमं शीतं मधुरं रसपाकयोः। सहस्रवीर्यं विधिभिर्धृतं कर्मसहस्रकृत् ॥ २६१ ॥ मदापस्मार-मृच्छीय-शोषोत्माद-गर-ज्वरान् । योनिकर्णशिरःशृढं घृतं जीर्णमपोहति ॥ २३२ ॥ सर्पीच्यजावि-महिषी-श्रीरवत्स्वानि निर्दिशेत् । वीयुषो मोरटं चैव किछाटा विवधाश्च ये ॥ २३३ ॥ दीप्तामीनामनिद्राणां सर्व एते सुस्रप्रदाः। गुरुवस्तर्पणा युष्या बृंहणाः पवनापहाः ॥ २३४ ॥ बिजवा गरवो रूक्षा प्राहिणस्तकपिण्डकाः। गोरसानामयं बर्गी नवमः परिकीर्तितः ॥ २३४ ॥ श्चीरवर्ग-क्ष-मधुर, शीतक, मृदु, स्निग्ध, बहल, स्टस्ण, पिष्टिल, गुरू, मन्द, प्रसन्न इन दस गुलीबाला गायका दूध है। ओज के भी ये ही दस गुल हैं। इस क्रिये सामान्य होने से दूध ओज को बढ़ाता है । इसक्रिये जीवनीय वस्तुओं में दघ सब से अधिक शेष्ठ गिना जाता है। यह रसायन है।

रींस का दूध-गाय के दूध से भारी, गाय के दूध से उच्छा और उसमें स्नेह अर्थात् थी भी अधिक होता है, निवा न आने वाळे के क्रिये तथा अग्रि के बहुत बहुने में हितकारी है, अग्रि को कम करता है।

१. शुक्ककं इति पाटः । २. भूत्रश्रहोदरा इति पाटः । ३. ज्वरापदम् इति पाटः ।

उंद्रनी का पूच कका, उच्च, थोका नमकीन, कहु, बार, करु, बानाइ किम, शोक, उदर एवं अर्थ रोग में हितकारी है। एक खुर बाके भोकी वा ग्रभी, खबर आदि जानवरों का यूच बक्कारक, धरीर को लियर बनाने बाका, उच्च, अम्ब-अक्ष रत, रुख, हाथ पांच के बातविकारों को नाश करने बाका और कहु है। बकरी का यूच-कथाय, मधुर, धीतक, संमाहि, रुख, रक्कियक अतीसर नाशक, खय, कास, क्वर, केवर में हितकारी है। मेको का यूच-हिका, क्वर रोग करने बाका, गरम, पित्त करु को उत्पन्न करता है। हथिनी का यूच-श्रीवनीय, शृहणीय, धरीर के सारम्य, स्तेहक, नस्य के किये और रक्किय में हितकारी, आंख के दुःसने में तर्पण करने के किये उत्तम है।

दही के गुण—दही विचकारक, अग्निदीपक, वीर्यवर्षक, स्नेहन के बोग्य, बळवर्षक, विपाक में अम्ल, उष्णवीर्य, वातनाशक, मंगळकारी, बृंहण, पौष्टिक है। पीनस, अतिसार, धीतजन्य विषमण्यर में, अविच, मृत्रकच्छ्र, और स्थान्माविक कुशता में दही अत्तम है। धारद्-भीष्म और बसन्त खुतु में दही का खाना निन्दित है। मन्दक (जन, दही पूरी तरह न जमे उसे मन्दक कहते हैं) दही त्रिदोषकारक है, और ठीक तरह जमा दही वातनाशक होता है। सर: (दही के अपर की मठाई) शुक्रवर्षक ( क्रुक की वृद्धि करने वाली) है। दही का मण्ड स्वच्छ द्रवमाग ( सस्तु ), कफ-वात नाशक और स्रोतों को साफ़ करने वाला है।

छाछ के गुण-धोफ, अर्थ, प्रहणी, सूत्राघात ( सूत्रावरोघ ), उदर रोग अर्थन, स्नेहकर्म जन्य रोगों में, पाण्डुरोग में तथा संयोग जन्य विष में छाछ प्रधस्त है। मन्सान-संग्राही, अग्निदीपक, हृष्य, प्रहणी, अर्थरोग-नाश्चक, अर्थित तथा अर्थन को मिटाता है। साजा मनसान ही अधिक प्रधस्त गुणकारी है, पुराना नहीं।

गाय के वो के गुष — स्मरण शकि, बुद्धि, अग्नि, शुक्क, ओख, कफ-मेद, को बदानेबाका, बात, पिच, विच, उत्माद, शोव, दौर्मान्य, अशुम-एमं च्वर का नाश्चक है। सब स्तेहों में भी उत्तम है, शीतल, मधुर (रस प्वं पाक में मधुर) है। नाना प्रकार के कर्म करने वाले द्रव्यों से भी का संस्कार करने पर भी सहसों प्रकार के, कर्म कर सकता है। मद, अपस्मार, मुच्कां, शोव, उत्माद, विच, ज्वर, वोनिरोग, कर्ण रोग, खिर के शूल में पुराना ची (दस ताल का पुराना—-'जीवां द्व दशवर्यातीतम्') प्रशस्त है। अन्य बक्की-आदि के शी का गुच उनके वृष के समान समझना चाहिये।

पीसूच ( ताजी ज्याई हुई मादा पशु का तूच, जीव ), मोदद ( यही पीसूच जब अगके दिन तक स्वच्छ नहीं होता, हरको मोदट कहते हैं ), किकाद ( जिसमें तूच से स्तेह भाग निकाक किया जाय ) तथा इस प्रकार की अन्य स्तुप्र जिनकी अगि बढ़ी हुई हो, या जिनको अनित्र रोग हो, उनके किये सुखदायक हैं । सुह, तृप्तिकारक, पीष्टिक, वीर्यवर्धक, वातनाशक हैं । साछ का अना या पनीर ( अछ या दही को कपड़े में कटका कर उसका द्रव माग निकाक देने पर बचा माग ) स्वच्छ, गुच, क्या और संमाही है । यह नवां गोरस का वर्ष समार हुआ ॥ २१६–२३५ ॥

**इ**ति गोरसवर्गः ।

#### अयेश्ववर्गः ।

बुष्यः शीतः स्थिरः स्निग्धो बृंहणो मधुरो रसः। महेदमको अक्षितस्येक्षीर्यान्त्रकस्तु विदद्यते ॥ २३६ ॥ शैरवास्त्रसादान्याधुर्यात्पीण्डकाद्वांशको वरः॥ प्रभूत-कृमि-मजासृङ् मेदो-मास-करो गुडः॥ २३७॥ श्रद्धो गुद्धश्रतुर्भागत्रिभागार्धावशेषितः। इस्रो गुरुर्यथापूर्व घौतः स्वल्पमलो गुइः॥ २३८॥ यतो मस्यण्डिकाखण्डशकरा विमलाः परम् । यथा यथैषां वैमल्यं भवेष्छैत्यं तथा तथा ॥ २३६ ॥ ब च्याः श्लीणश्चतहिताः सन्तेहा गुहशर्कराः । क्षायमधुराः शीताः सतिका याः सशर्कराः ॥ २४० ॥ रुक्षा वर्म्यतिसारव्नी छेदनी मधुशर्करा। कृष्णासुक्पित्तदाहेषु प्रशस्ताः सवंशर्कराः ॥ २४१ ॥ माक्षिकं भामरं क्षाद्रं पौंत्तकं मधुजातयः। साक्षिकं प्रवरं तेषां विशेषाद् आमरं गुरु ॥ २४२ ॥ माधिकं तैलवणं स्यात् इवेतं भ्रामरमुख्यते । स्रोद्धं तु कपिछं विद्याद् घृतवर्णं तु पौत्तिकम्।। २४३ ॥ बातळं गुरु शीवं च रक्तवित्तकफापहम्। संबाद छेदनं रूसं क्षायमधुरं मधु ॥ २४४ ॥ हृत्यान्मभूष्णगुष्णातेमथवा सविवान्वयात् । गुरु-सक्ष-क्यायत्वाध्केत्याचार्त्य हितं मधु ॥ २४५ ॥

वातः कष्टनमं किविन्मच्यामाशद्धि मानवम् । उपक्रमविरोधिस्वास्तवो हन्यावया विषम् ॥ २४६ ॥ आमे सोच्या किया कार्या सा मध्यामे विरुच्यते । अध्यामं दारुणं यस्मारसचो हन्यावया विषम् ॥ २४७ ॥ नानाहज्यास्मकत्वाच योगवाहि परं मध् । इतीक्चविक्वतित्रायो वर्गोऽयं दशमो मतः॥ २४८ ॥

इच्छुविकारवर्ग—गन्ने का दांतों से च्यकर खाया हुआ रस वीर्य-वर्धक, श्वीतल, रेचक, स्निग्य, पीडिक, मधुर एवं कफकारक होता है। वान्त्रिक (कोस्ट्रू) में पेल कर निकाला हुआ रस विदाहयुक्त हो जाता है। खिलके और गांठ के बोग से उसमें विदाह उत्पन्न होता है और बाहर घूप में बाखु के बोग से मी विदाह उत्पन्न होता है। पींपडा ( नरम छिलके का ) गम्मा अधिक श्रीतक, अधिक निर्मल ( प्रसन्नता देने बाला ) और अधिक मीठा होता है, बांच गम्मा हससे उत्तर कर होता है।

गुड़—अतिशय कृति, मजा, रहा, मेद, और मांघ को बहाता है। क्कुड़ गुड़ (कांके रंग का गुड़), चार मांग तीन भाग और आधा मांग बचा-कर यन्ने के रख से बनाये गुड़ की अपेक्षा पूर्वापर कम से गुड़ हैं। आर्थात् क्कुड़ गुड़ चार भाग से बने गुड़ से और चार मांग का गुड़ तीन भाग के गुड़ से अपिक गुड़ हैं। शाफ, करके बनाया हुआ अर्थात् योड़े मक बाला गुड़ कम गुक्तान करता। इसके पीछे मस्त्यण्डका ( राव ) खांड, शक्त, उत्तरी-चर निर्मल-स्वच्छ होते जाते हैं और जिस प्रकार हनमें स्वच्छता बहुती है उसी प्रकार शीतलता भी बहुती जाती है। अर्थात् राव से साण्ड और खाण्ड से शक्तर शीतल है।

गुड़ से बनी शक्तर वीर्यवर्षक, खोण, उरश्वत के रोगी के लिये दितकारी रनेहणुक होती है। घमासे के काथ से बनाई शक्तरा कवाय, मधुर रख, शीतक और कुछ तिक होती है। मधु की शक्रा, रूख, बमन, अतिवार नाशक, छेरक (कफ, आदि को तोड़ ने वाळी) होती है। तुष्णा रक्तिक और दाइ रोग में खब शक्रांगें प्रशस्त हैं।

मधु के गुण-मधु की चार चातियां हैं। यथा १. माधिक ( वड़ी अनिसर्वों वा विगक रंग की मन्कियों ते बना ), १. भ्रामर (भ्रमरों द्वारा बनावां) १. बौद्र (क्रोडी मांक्कवों द्वारा बना) ४. गीलक (पीकी मन्कियों से बना क्षेत्र रंग का)। इन चारों प्रकार के शहर में 'माधिक' शहर अेष्ठ है। भ्रमरों से बनावा मधु विश्वेषका गुढ़ होता है। माधिक शहर का रंग तेक के समांन (पीका) और पौतिक शहद का रंग वी के समान (सफेद) पीका होता है। बोद्र शहद व्येत होता है।

मधु-वायुकारक, गुरु, शीतल, रक्त-पित्त, कफना शक, वर्णों को ओकने वाला, कफ मेद आदि को उलाइने वाला, रुख, क्याय और मधुर होता है । मधु नाना प्रकार के फुटों से विषेठी मिक्सियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसकिये इसे गरम करके देने से आधवा गरम आवस्या में मनुष्य को देने से मारक होता है । मधु गुरु, रूख और कवाय रस, तथा शीतक होने से थोड़ा सेवन करना उत्तम है। मधु के अधिक खाने से उथक आम रोग जैसा कष्टसाध्य दूसरा रोग नहीं है। क्योंकि इसकी चिकित्सा में विरोध है। इसिल्ये विष की भांति मनुष्य को शीव मार देता है। क्योंकि आम-विकार में उष्ण किया करनी चाहिये, वह मधु में विरुद्ध हैं: और मधु के दिवकारी जो शीवल किया है, वह आमरोग के विरुद्ध है। इसलिये मधुजन्य आमरोग दारुण रोग है. इसिलये वह विष की भाँति मनुष्य को शीव मार देता है। नाना प्रकार की रस-वीर्य वाळी औषधियों के पुष्पों से उत्पन्न होने के कारण मधु में नाना प्रकार की शक्तियां कियी रहती हैं। इसिक्षेये तथा प्रभाव के कारण मध् योगवाही अर्थात् वमनकारक, आस्थापन या चुच्य कर्म करने वाले जिस इल्प के साथ दिया जाता है वैसा ही कार्य करता है। इस प्रकार से यह दलवां इच्चविकार-वर्ग समाप्त हला ॥ २३६-२४८॥

इतीन्द्रवर्गः ।

### अथ कुतामवर्गः।

द्धसृष्णा-ग्छानि-दौर्बल्य-कुक्षिरोग-विनाशिनी २ । स्वेदाप्रिजननी पेया बातब चोंनुळोमनी ॥ २४८ ॥ वर्षणी माहिणी छम्बी हृषा चापि विळेपिका ।

# १. सुभुत में आठ मेद किये हैं—

'गीतिकं भ्रामरं सीहं मासिकं सात्रमेव च। आर्च्यमीदालिकं दात्रमित्यष्टी मधुणातयः॥१

 शिकाचद्र, तैक खादि भी योगवाही हैं। योगवाही होने पर भी स्पेहन कार्य में शहद प्रयुक्त नहीं होता । वायु में कखादि गुण हैं। मधु में क्ष्म, क्याय गुण विशेषतः स्पष्ट हैं।

२, रोगण्यराप्त्रा इति वाठः ।

मण्डः संदीपबरविष्मं वातं वाष्यञ्ज्ञ्छोमवेत् ॥ २६० ॥ सृद्करोति खोतांसि स्वेदं संजनवस्यवि । छितानां विरिक्तानां जोणें स्वेदे व तृष्यताम् ॥ २६९ ॥ दीपनस्वाल्छपुरवाच मण्डः स्यारमाणवारणः । छाजपेया अमझी तु झामकण्ठस्य देहिनः ॥ २६२ ॥ रूष्णातीसाररामनो घातुसाम्यकरः शिवः । छाजमण्डोऽप्तिजननो दाहमूच्छोनिवारणः ॥ २६३ ॥ मन्दाप्तिविषमाग्नीनां बाळस्यविर-योषिताम् । दे१३ ॥ मन्दाप्तिविषमाग्नीनां बाळस्यविर-योषिताम् । दे१४ ॥ स्वत्या सुकुमाराणां छाजमण्डः सुसंस्कृतः ॥ २६४ ॥ स्वतः विष्यिक्षमुण्डीक्षयां युक्ते छाजाम्छदाहित्याः ॥ २६४ ॥

पेया ( ग्यारह गुने पानी में थोड़ी स्वित्त होने पर बनी हुई कांजी ) मूल, प्यास, ग्हानि, तुर्बेढता, उदर रोग को नष्ट करती है, स्वेदकारक, अग्नि को बढाती और बायु, मल का अनुलोमन करती है। विकेपी (चार गुने पानी में बनाई ) त्रिकारक, संप्राही लघु, हृदय के अनुकूछ होती है। मण्ड (चौदह गुने पानी में तैयार किया ) अग्नि का दीपन और वायु का अनुक्रोमन करता है, कोतों को कोमड करता तथा पत्तीना खाता है। उपवास किये, विरेचन किये, स्तेहपान के जीर्ण होने पर, प्यास कमने पर; अग्निदीपक और लख् होने से मण्ड का सेवन करना उत्तम है ( मण्ड, छघु और दीपक गुण वाका है ) । काजपेगा ( हाज अर्थात् खीलों से बनाई पेया ) अमनाशक, गढे के खुश्क होजाने पर हितकारी है। काजमण्ड, अभिवर्षक, दाइ मुख्येना शक है। मन्दामि और विषमामि बाले पुरुषों के लिये, बाढक, चृद्ध, खिवों को तथा कोमल-नाजक प्रकृति वालों को लाजमण्ड पका करके देना चाहिये 🐠 । जो मूख और प्यास को सहन न कर सकते हो, पथ्य सेवन करते हो, बमन विरेचन से खो शब देह वाले हों, परन्त थाड़ा मक बमन बिरेचन के पीछे कक गया हो इस **अवस्या** में पिप्पकी. शेंठ, अनारदाना ( खट्टे अनार के रस ) से बनावा लाजमण्ड अप्रिको बढाता और बायुका अनुकोयन करता है ॥ १४५-१५५ ॥

युपोवः मसुवः स्विकः संवस्त्रयोवनो छपुः । क्योतोऽप्रस्तुवोऽस्विकः शोवखाप्योवनो गुरुः ॥ २६६ ॥ सृष्टवण्डुङसिष्ड्वनित गरऋप्यानयेष्वपि । स्रास्त्रसम्बद्धानवेद्वनुतः ॥ २६७ ॥

चनिया, पिप्पकी, सीठ, मरिच के साथ पकाना चाहिये।

बन्दाः संतर्पण हृद्या गुरवो बृंहयन्ति च । बहुम्मावतिकं क्षीर मुद्ग-संयोग-साविता ॥ २६८ ॥ कुम्मावा गुरवो रुक्षा बातका धिकवर्षसः । स्विक्रभक्ष्यास्तु वे केषित्सौष्य-गोधूम-यावकाः ॥ २६६ ॥ भिषक् तेषा यथाद्वन्यमादिशेद् गुरुक्षाधवम् । अकृतं कृतयूवं च तत्तुं सास्काविकं रसम् ॥ २६० ॥ सुपमम्कमनम्कं च गुरुं विद्याद्ययोत्तरम् ।

मली प्रकार से बांचे, सांड निकाले, गलाये हुये, गरम-चावल (-भात) क्यु होते हैं। गलाये और उण्डे चावल गुड़ हो जाते हैं। इतिम विच और कफलन्य रोगों में मूने हुए चावलों का मात अच्छा है। पूरे न बांचे, बिना मांड उतारे, मांख, शाक, वक्षा, तैल, पृत, मला और फल इनको मिलाकर तैयार किये चावल बरुकारक, सन्तर्भक हुर्य प्रिय, गुब और पीष्टिक होते हैं। इती प्रकार उक्द, तिल, दूध, मूंग, के योग से बनाये भात मी हची प्रकार गुलकारक होते हैं। हुन्माय (जो को योहा सा पकाकर) गुरू कक्ष, वायुकारक होते हैं। हिन्दसम्बर्ध (भाष देकर तैयार की बस्तुएँ) जो उक्द, मूंग, गेंहुं, जो आदि से पिट्टी करके बनाये जांव, वे जिस वस्तु से बनाये जांव, वे जिस वस्तु से बनाये जांव, वे जिस वस्तु से बनाये जांव हैं। हैं।

अकृतयूष ( घनिया आदि महाले से संस्कार न किया हुआ यूष ), क्रव-यूष ( मसाले से संस्कार किया ), पतला एवं सांस्कारिक [ बहुत-मास-स्नेहादि से संस्कृत ] मान रस; अम्लयूप ( खड़ी दाल ) और अनम्ल सूप, ये उत्तरोसर मारी हैं अ अयात् अकृत यूप से कृतयूष मारी है, तनुमान रस से सांस्कारिक मान रस मारी है। अम्ल सुप से अनम्ल सुप मारी है। १५६–२६०॥

> सक्तवो बातका रूखा बहुबर्चोऽनुक्षोमिनः॥ २६१॥ वर्षविन्ति नरं सद्यः पीताः सद्योबलाख ते । अपुरा क्षत्रवः शीताः सक्तवः शालिसंभवाः॥ २६२॥ ब्राहिको रक्तपिक्तास्तृष्णा-व्लिहं-व्वरापद्याः।

चर्ष्य बायुकारक, कक्ष, पुष्कल मळ उत्पन्न करने वाले, बायु के आयुको-मक, पीने पर कहरी ही सुप्ति करने वाले. एवं शीध वलकारक है இ खालि

अरनेहलवणं सर्वमङ्गं कटुकेषिमा ।
 विश्चेरं कवणस्तेहकटुकेः संस्कृतं कृतम् ।।

<sup>🗱</sup> सुभुद ने---"परनापहाण वायुनाशक किसा ै 🕛 💛

( हेमन्त पान्य ) पान्य ते बनाये तथ्यू , मधुर, क्षप्तु , व्यविक होते हैं । वे पंजादी, रक्तिया, तृज्जा, पान्य, जीर क्यर के नावक हैं ॥ २६१-२६२ ॥ हन्यात त्यर्थीय यद्यापूरी यावको वाट्य पद्य च ॥ २६३ ॥ पद्यावर्त-प्रतिश्याय-कास-मेह-गळमहान् । घानासंह्रास्तु ये मह्याः प्रायस्ते छेखनासमकाः ॥ २६४ ॥ ग्रुष्कत्वास्त्रपेणाञ्चीय विष्ठनिमत्वाच दुर्जराः । विकद्धानाः शब्कुल्यो मधुकीदाः सविण्डकाः ॥ २६४ ॥ पूपाः पूपळिकाचाम् गुरवः पैष्टिकाः परम् ।

को के पूढ़े, को को बहियां, वाट्य, [मूने को के खावळ ], वे उदावर्ष, प्रतिक्याय, कास, प्रमेह और गर्छ के रोगों को मिटाती हैं। घाना (मूने को ), प्रायः करके छ जन, कर आदि के उखाइने वाले हैं। एवं शुष्क होने से प्याख कमाने वाले हैं। विषटमी होने से देर में पचते हैं। विकट घाना (अंकुरित घान्य), शब्कुली (चावलों को पीछकर तिल मिलाकर तेल में पकाने से), मधुक्रोदा (पकाकर, घन बनाकर बीच में शहद रखने से), सपिष्टका (मधुक्रोदा (पकाकर, घन बनाकर बीच में शहद रखने से), सपिष्टका (मधुक्रोदा पूरन पोली), पूप (पूड़े), पूपलिका (माळपूआ; चापड़ा), वे अत्यन्य शुक्र और पौष्टिक होते हैं॥ ११ १० १९ ९५।।

षळ-मास-वसा-शाक पत्तळ स्नौद्र-संस्कृताः ॥ २६६ ॥ भक्त्या वृष्यास्य बल्यास्य गुरवो बृंहणस्मकाः । बेशबारा गुढः स्निग्धो बळोपचयवर्धनः ॥ २६७ ॥ गुरवस्तर्पणा वृष्याः स्नीरेखुरसपूपकाः । सगुडाः सतिलाखेव सस्तीरस्नोद्रसकेराः ॥ २६= ॥ वृष्या बल्यास्य भक्ष्यास्तु ते परं गुरवः स्वृताः।

फल, मांग, बसा, बाक, पलक (तिल का चूर्ण), मधु इनके खाय बनाये खाख पदार्थ वीर्थवर्ष क, बलकारक गुरु और पीष्टिक हैं। वेद्यवार (मांग में से ह्यू निकाल कर पत्थर पर पितकर पिपाली, मरिच, गुरु और वी के साथ पका केने पर वेद्यवार बनता है। गुरु, रिनग्य, बल्कास्तिव्यक है। यूच और गन्ने के रख से तैयार किये खाद्य पदार्थ गुरु, दिलकारक और वीर्थवर्षक है। गुरु, दिल, यूच और द्यारंग से बनाये पदार्थ बीर्यवर्षक, बलकारक, और बहुत गुरु हैं॥ २६६-२६८॥

सस्तेहाः नेहसिद्धाक्ष भस्या विविधळकागाः॥ २६६ ॥ शुरवस्तर्पणा पृष्या हता गौषुनिका मताः। संस्कारास्क्रवणः सन्ति अस्या गोषुनर्पेष्टिकाः॥ १८०० षाना-पर्यट-पूपाचास्तान्बुद्ष्या निर्दिशेश्वया ।

गेहूँ के आटे को थी आदि स्नेह में मयकर या थी आदि स्नेह में पका कर नाना प्रकार के जो खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैं वे थय गुद, तृक्षिकारक, पौष्टक (वीर्यवर्थक) और इदय को प्रिय होते हैं। इसी प्रकार गेहूं आदि के जो पदार्थ अधिक अग्निसंयोग से तैयार किये जाते हैं, जो कि स्वमाय से गुद हैं, वे भी संस्कार द्वारा छन्न बन जाते हैं। इसी प्रकार गेहूं की पीठी, धान्य पर्यट, पूप आदि वस्तुर्ए भारी होने पर संस्कार के कारण छन्न बन जाती हैं। इसलिये वैद्य को संस्कार का विचार करके गुणों का निश्चय करना चाहिये॥ २६६-२७०॥

> प्रथुका गुरवो सृष्टान्सक्षयेरत्पशस्तु तान् ॥ २.१ ॥ यावा विष्ठस्य जीर्यन्ति सरसा भिन्नवर्चसः । सृष्यान्नविकृता भक्ष्या वातला रूक्षशीतलाः ॥ २७२ ॥ सन्दुस्तेहलवणानल्पशो भक्षयेतु तान् । सदुपानाश्च ये भक्ष्याः स्यूलाश्च कठिनाश्च ये ॥ २७३ ॥ गुरवस्ते व्यतिकान्तपाकाः पुष्टिवलप्रदाः ।

पृथुक (चिवड़ा) मारी होता है। मूने हुए चिवड़े को थोड़ा खाना चाहिये। याव (जो का बना चिवड़ा) पेट में अवरोच करके जीण होते हैं। सरस (न मूने हुए जो) रेचक हैं। सूच्य अल (मूंग, उड़द आदि से बनी बस्तुएं) वायुकारक, कक्ष, श्रीतक होते हैं। इनको कहु रस, रनेह (बी या तैक), नमक के साथ थोड़ी मात्रा में खाना चाहिये। जो खाद्य पदार्थ मीठी आंच पर बनते हैं और जो स्थूक और कठोर होते हैं, वे गुरु, एवं देर में पचते हैं तथा पृष्टि और बढ़ देते हैं॥ २०१-२७३॥

> द्रव्यसंयोगसंस्कारं द्रव्यमानं प्रथक्तथा ॥ २०४ ॥ भक्ष्याणामादिरोद् बुद्ध्या यथास्यं गुद्धापबद् । नानाद्रव्यैः समायुक्तः पद्धामक्रिन्नभिजेतैः क्षः ॥ २०५ ॥ विमर्द्का गुरुद्देयो दृष्यो बक्षवतां हितः । रसाका बृंद्दणी दृष्या स्निग्धा बल्या दिनम्हा ॥ २०६ ॥ स्नेहनं तर्पणं द्वयं वात्रध्नं सगुद्धं दिव ।

किसी पदार्थ के गुढ़ या लघु होने का निश्चय उस पदार्थ के मूळ स्थायक, संयोग, संस्कार (पकाने की विकि)), मिळने के परिणाम (राधि), आहर्दि सब बातों का विचार करके करना चाहिये। विसमें वे बातें गुढ़ पक्क में खाती

पक्ता विश्वपु भवितैः ॥ इति वा पाठः ॥

हों वे बख्त गुरू समझना, जिसमें क्यू पद्ध में हो वह बख्त इस्की समझनी नाहिये। विमर्दक (मांत को नाना प्रकार से बनाने की विधि से ), नामा प्रकार के पदायों से किया हुआ, पकाया, आम, क्रिन्न और मृते हुए मेद से गुरू, हृदय के लिये, प्रिय, वीर्यवर्षक और बलवान पुरुषों के किये हितकारी है। महाई वाली दही को लून समकर इसमें दाखनीनी, इक्रायनी, तेजपात, नायकेश्वर, अजवायन, गुरू, अद्रक, सोंठ के साथ मिलाकर तैयार की रसाला पुष्टिकारक, इच्य, वीर्यवर्षक, हिनग्य, वलकारक, विकारक है। गुकके साथ दही स्तेहक तृष्टिकारक, हृदय, वीर्यवर्षक, किये प्रिय और वातनाशक है। २०४४-२०६॥ साथ दही स्तेहक तृष्टिकारक, हृदय के लिये प्रिय और वातनाशक है। २०४४-२०६॥

द्राक्षा-सर्जूर-कोळानां गुरु विष्टम्म पानकम् ॥ २००॥ परूपकाणां झोद्रस्य यमेश्वविकृति प्रति । तेषां कटव्स्छसंयोगाः पानकानां प्रयक् प्रथक् ॥२००॥ द्रव्यमानं च विद्वाय गुणकर्माण निर्देशेत् । कटव्स्छ-स्वादु-छवणा छघवो रागषाडवाः ॥ २०६॥ मुस्तप्रयाख द्वपाय दीपना मक्तरोचनाः ॥ २००॥ मुस्तप्रयाख द्वपाय दीपना मक्तरोचनाः ॥ २००॥ सम्ब्राम्यक्रवेद्दाख बृंदणा वळवर्धनाः ॥ २००॥ रोचनास्तर्पणाख्योकाः स्नेह्माधुर्यगौरवात् । सुद्ध्वा संयोगसंस्कारं द्वयमानं च तच्ळितम् ॥ २००॥ गुणकर्माण छेहानां तेषां तेषां तथा वदेत् ।

द्राचा, सजूर, वेर, फारूसा, चहुद, सन्ने का रस इनके रस में गुढ़ वा सकर बाककर बनाया हुआ धरवत, गुफ, मरू-मूत्र का रोधक होता है ! इन शरवतों में कहु या अम्रू बस्तुओं का योग तथा द्रव्य परिमाण जानकर रोम एवं किन के अनुसार प्रथक प्रयक्त कम में देना चाहिये, इनके गुण कर्म प्रयक्त र होता है ! गुढ़ के साथ आम रस को पका तेल, सोठ आदि मिलाकर बनाया रस, वा अनार, दाख, फारूसा, जामुन रसादि से बना मधुर पाक 'रायपादवा कहाता है ! यह कहु, अम्रू, स्वादु नमकीन, लघु, स्वादिष्ठ, हृदय को प्रिय, अमिदीसक और खाने में विचक होता है ! आम या आंवले के रस से बनाये साटन, पुष्टिकारक, बलवर्दक, विचकारक, सुन्तिकारक, होते हैं, क्योंकि इनमें कहि मधुरता और मारीपन होता है ! इच्यों के संयोग संस्कार (पाक-विधि) और इच्यों की मात्रा को साहने योग्य (केहां)में देखकर विचार कर गुण कर्म का निश्चय करना चाहिते !! २७५-२८१ !!

रक्तपित्त क्रोत्स्छेदि शुक्तं वातानुकोमनम् ॥ २८२ ॥ कन्दमृष्ठफळायं च तद्वद्वियासवासुतम् । शिण्डाकीक चाऽऽसुतं चान्यत् काळाम्ळं रोचनं छयु । विद्याद्वर्गं कृतान्नानामेकाः शतमं भिषक् ॥ २८३ ॥

क्क ( चुक )— बुद पात्र में गुढ़, घहद, कांत्री सहित मस्तु डाककर धान के देर में तीन शत रखने से बुक्त या चुक्त तैयार होता है। बहु रक्क-पिचनाशक, करू को पत्था करने वाला, वायु का अनुलोमक होता है। क्कुक में कन्द, मूल फल आदि डाले गये हों तो हतको 'आसुत' कहते हैं। क्कियांकी ( सिरके में काला जीरा आदि डालने से ), आसुत, कालाम्ल ( देर तक रखने से जो अस्क बन गया हो, अस्ल डालने से नहीं ) वह रोचक और कहु होता है। इस न्यारहर्वे कुतान्तवर्ग का वैद्य अवस्य ज्ञान करें ॥ २८-२-४८-३॥

इति कृतान्नवर्गः।

### षयाऽऽहारयोगिवर्गः ।

कषायानुरसं म्बादु सूक्ष्ममुब्जं न्यवायि च। पिसलं बद्धविणमूत्रं न च ऋष्माभिवर्धनम् ॥ २८४ ।। बातध्नेषुत्तमं बल्टां त्वच्यं मेधाग्निवर्धनम् । तेलं संयोगसंस्कारात्सर्वरोगापहं मतम् ॥ २०५॥ वैळप्रयोगाद जरा निर्विकारा जितश्रमाः। **भा**सन्नतिबळाः संख्ये देत्याधिपतयः पुरा ॥ २८६ ॥ पेरण्डतेलं मधुरं गुरु इस्टेडमाभिवर्धनम्। बातासुग्गुलम हुद्रोग-जीर्ण-ध्वर-हुरं परम्। कट्टकां सावेपं तेळं रक्तपित्तप्रद्वणम् । कफशुकानिळहरं वण्डूकोठविनाशनम् ॥ २८८ ॥ वियालतेळं मधुरं गुरु ऋष्माभिवर्धनम् । हितमिच्छन्ति नात्यौष्ण्यात्संयोगे वातपित्तयोः ॥ २०६॥ आतस्यं मधुराम्छं तु विपाके कटुकं तथा। रुष्ण बीर्य हिसं वाते रक्तपिराप्रकोपणम् ॥ २६० ॥ इसुम्मवेद्यमुख्यं च विपाके कटुकं गुरु। बिदादि च विशेषेण सर्घरोगप्रकोपणम् ॥ २६१ ॥

<sup>•</sup> शाण्डाकी इति च पाठः।

ष्टकानां बाति षाञ्चानि वैकान्यादारसंबियौ । बुज्यन्ये गुजकर्मभ्यां वानि मृगायथाष्ट्रम् ॥ २६९ ॥ मधुरो हृ हेणो बुच्यो बस्यो मखा तथा बसा । यथासस्यं तु शैत्योष्णे बसामध्योविनिर्देशत् ॥ २९३ ॥

तिक का तैक कथाय अनुरत, स्वादु, स्वस्म ( सोतों में धुतनेवाका ) उष्ण, व्यवायी, छित्रों में पहुंचने वाका ( धरीर में फैलनेवाका ), विश्वकारक, सक्ष्मभूत्र को रोकने वाका है, परन्तु कफ को बद्दानेवाका नहीं है। वातनाक्षक ओवनियों में ओड, बलकारक, स्वचा के किये हितकारी, वृद्धि, और खाँगे को बदाने वाका है, खेंगेग एवं संस्कार करने से सब रोगों को नास करने वाका है। प्राचीन काक में इस तेक के प्रयोग से देखापिपति, बुद्दापे से रहित, विकार-सून्य, परिभम सहन करनेवाले, न यकने वाले, लकाई में यहुत बलवान हुए वे ।

(१) प्रेरण्ड का तेल-मधुर, गुढ, कर को बदानेवाला, वातरह, गुल्म, हृदय रोग, अर्जाण और अपरका नाधक है। एरसों का तेल कहु, उष्ण, रख-रिष को तूचित करने वाला, करन, क्षक और वायु को नष्ट करने वाला, करने की कोठ का नाधक है। (सरलों के तेल को खाने से रक्त पित्त दूचित होते हैं। मसने से नहीं) (१) पिवाल फल (विरोंजी) का तेल मधुर, गुढ, कर को बदाने वाला और बहुत गरम न होने से वात-पित्त के सम्मालत विकारों में उत्तम है (४) अलतों का तेल-मधुर, अम्ल, विपाक में कहु, उष्णवीर्य वात-रोग में हितकारी, रक्त और पित्र को कृपित करने वाला है। (५) पनिये का तेल-पारम, विपाक में कहु, गुढ, विदाही और सब रोगों को (दायों को) कृपित करने वाला है। किन फलों से अन्य तैल तैयार किये जाते हैं। उन तैलों के गुण उन्हीं फलों के अनुसार समझने चाहिये।

चिरायता तिकक, अतिप्रकक, विभीतक (बहेदा) ना रियल, बेर, अल-रोंट, जीवन्ती, पियाल (चिरोंजी) कुर्नुदार, स्थंबली, अपुन, ऐरावाक, ककरि कृष्णाण्ड आदि के तेल मधुर, अधुवीर्य, मधुर विशाक वाले, वात पित्त को झान्त करने बाले, शीतवर्य, मार्गशायक, मल्मुअकारक, अग्निवर्षक होते हैं (सुभुत) सजा और बला, मधुर रस, पुष्टिकारक, शुक्रवर्षक, बलकारक होते हैं (सुभुत) शीतता और उष्णता प्राण्यों के अनुसार समझनी चाहिये। जिस प्राणी का मांत उष्ण है उनकी सजा भी उष्ण, जिसका मांच शीत उस प्राणी की सजा मी शीत समझनी चाहिये। १८४४-१६३।

> श्वरतेर्थं वीपनं वृष्यप्रकां बातककापहम् ॥ २६४ ॥ विवादमञ्जरं ह्यां रोजनं विश्वयोकतम् ॥

रुकेवाला मधुरा चाऽऽही गुर्ची क्षिग्या च पिपाकी । सा ज्ञुब्हा कफबातब्ती कटूच्या वृष्यसंगता ॥ २१५ ॥ नात्वर्थमुख्यं मरिचमवृष्यं छघुरोचनम् । छेदित्वाच्छोषणत्वाच दीपनं कप्तवातजित् ॥ २९६॥ बातऋष्ट्रेमविबन्धस्तं कट्रच्यां दीपनं छघु । हिङ्क श्लप्रश्मनं विद्यात्पाचनरोचनम् ॥ २६७॥ रोचनं दीपनं वृष्यं चन्नुष्यमविदाहि च। त्रिदोषध्नं समधुरं सैन्धवं छवणोत्तमम् ॥ २६८ ॥ सीक्ष्म्यादीष्ण्याञ्चापुत्वाच सीगन्ध्याच रुचिप्रदम् । सीवर्चळं विवन्धव्नं हृचमुद्गारशोधि च ॥ २६६ ॥ तैक्षण्यादौष्ण्याद् व्यवायित्वाहीपनं शुक्रनाशनम् । कथ्वे चाधक्ष वातानामानुलोम्यकरं विद्यम् ॥ २०० ॥ सतिक्तं कटु सक्षारं तोक्ष्णमुत्क्छेदि चौद्धिदम् । न कारुरुवणं गन्धः सोबर्चरुगुणाञ्च ते ॥ ३०१ ॥ सामुद्रकं समधुरं, सतिक्तं कटु पाशुजम् । राचनं छवणं सर्वं पाकि संस्यनिलापहम् ॥ ३०२ ॥ हृत्पाण्ड-प्रहृणी-दोष-सीहानाह-गळप्रहान् । कासं कफजमर्शांसि यावश्को व्यपोहति ॥ ३०३ ॥ तीक्ष्णोच्यो उधुरुक्षम् करेदी पक्ता विदारणः। बाहनो दीपनरुखेता सर्वः क्षारोऽग्निसंनिमः॥ ३०४॥ कारच्यः कुञ्जिकाऽजाजी यवानी धान्यतुम्बुरु । रोचनं दीपनं वात-कफ-दौर्गन्ध्य-नाशनम् ॥ ३०४॥ आहारयोगिनां भक्तिनिश्चयो न तु विदाते। समाप्ती द्वादशक्षायं वर्ग आहारयोगिनाम् ॥ ३०६॥

कारक, व्यक्तिपर्यंक, हुप्य, व्याँको के किये हिरकारी, अविवादी, विद्योक्तावय, कुछ मधुर वौर सर नमकों में लेड है ।

वीवर्षं नमक ( तंचल नमक )-च्हम, उष्ण, ब्यू होने से तथा युमिवः होने से रिवायक, विदन्यनाधक, ह्या, उद्गार ( ब्यार ) को ग्रोबन करने वाला है। विद ( काला नमक )-वोदण, उष्ण और व्यवायी ( धरीर में फैकवे बाला होने से ) अग्निदीएक, श्कृताधक, एवं वायु को ऊपर या नीचे, अग्रोमार्थ होनों से अनुलोमन करने वाला है। ऊद्भिद् नमक-तिक, कहु, ब्यारपुक, तीवण उस्क्रेदि अर्थात् वमन की रुचि करने वाला है। काले क्वण के गुण संचल नमक के समान हैं, परन्तु हस में संचल के समान गम्य नहीं होती। समुद्र के पानी से तैयार किया नमक मधुर है। पांशुच ( सजी ) विद्यसे वोबी कपना घोते हैं, ऐसी मिट्टी से तैयार किया नमक कर्ड और तिक होता है। सब मकार के नमक क्विकारक, अक्ष या मण को पकाने वाले; संसी और वातनाधक हैं।

जौ-खार—हृदय, पाण्डु, प्रहणी रोग, श्लीहा, आनाह, गळरोग, कफजन्य कास और अर्घरोग को नह करते हैं। सब प्रकार के खार (टंक्प, सक्जो, पापड़ खार आदि ) तीहण, उच्च, छड़, रुख, क्लोद, अझ और त्रण को पकाने बाळे, पके हुए त्रण को फाइने वाळे, जळाने वाळे, अन्निवर्दक, कफ आदि का छेदन करने वाळे अश्लि के समान गुण वाळे (उच्च ) होते हैं। कारबी (काळा जीरा,) कुंचीका (मोटा जीरा) ये विचकर अन्नि-दीपक, वात, कफ, दुर्गन्य को नाश करने वाळे हैं। खान पान में किन किन द्रव्यों का व्यवहार होता है या होना चाहिये हराका निश्चय करना कठिन है, कोई एक नियम नहीं बन सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की क्षि मिस्न है। यह बारहर्श आहारयोगी द्रव्यों का वर्ग भी समस्त हुआ ॥ २६४-३०६ ॥

इत्याहारयोगिवर्गः ।

श्काम्यं समीधान्यं समावीतं प्रसस्यते । पुराणं प्रायशो रूखं प्रायेणामिनमं गुद्द ॥ ३०७॥ बबदागच्छति क्षिपं तत्तक्षपुतरं स्मृतम् । निस्तुतं युक्तिसृष्टं तु सम्बद्धते ॥ ३०=॥

श्कवान्य (वावक, गेहूँ आदि ), श्रमीवान्य (मूंग, मसूर, टहर आदि ) वे यक साथ पुरागे मधस्त हैं। मानः करके पुरावे वाल्य काल होते हैं। को बान्य बोने पर बहरी उस आता है (बैसे बीन्स बाह के बाती बास्क) यह हत्का होता है और मूंग आदि दाक की बस्तुओं को सुक्सित करके बिकका उतारकर योगा मृत किया जाने तो ये बसु हो जाते हैं ॥ ३०७—३००॥॥

यतं कुझातिमेष्यं च वृद्धं वार्ळं विषेद्देतम् । धगोषरभृतं व्यावस्वितं मासमुस्युजेत् ॥ १०१ ॥ धरोषत्रस्या द्वितं मास वृद्धं वक्षधंनम् । प्रीणतः सर्वेषातृनां द्वृष्णे मासरसः परम् ॥ ११० ॥ शुष्यतां व्यावस्युक्तानां कुझानां क्षीणरेतसाम् । बख्यणीयिनां चेव रखं विद्याययाऽमृतम् ॥ १११ ॥ सदरोगप्रक्रमनं ययास्यं विदितं रसम् । विद्यासम्बद्धं वक्षदं वयोबुद्धान्त्र्यायुवाम् ॥ ११२ ॥ व्यायामनित्याः स्त्रीनित्या मद्यानत्याश्च ये नराः । वित्यं मासरसाहारा नाऽऽतुराः स्युन दुर्वेळाः ॥ ११२ ॥

त्याच्य मांव — मरा हुआ, कृश हुबंक प्राणी का, बहुत चर्वी वाला, बुढ़े पशु का, बालक का, विव द्वारा मारा, अगोचरमृत अयात् अपने स्थामविक स्थान को खेककर दूवरे प्रदेश में पले (जलीय देश के प्राणी को मक्स्यल में पोषण करने पर), व्याह अर्थात् व्याम या तांग आदि हिंकत वशुओं से मारे हुए पशु का मांव त्याज्य है। इतसे विपरीत प्रकार का मांव हित कारी, हारीर का पोषक, बककारक है। मांव रस, पृष्टिदायक, तब प्राणियों के लिये हितकारी, हृदय को प्रिय होता है। स्वते हुए, कृश होते हुए, रोग से उठे हुए, निर्वक, गुक्र जिनका खीण हो गया है, बज या कान्य को चाहने वाले पुरुषों के लिये मांव रस अमृत के तमान है। मांव रस तब वंगों को खान्य करने वाला है, स्वर के लिये उत्तम, आयुवर्धन, बुद्धि और इन्द्रियों के लिये हितकारी एवं बककारक है। जो पुरुष नित्य प्रात न्यायाम करते, जी संग करते, ग्रायव पीते हैं और नित्य प्रति मांव रस का सेवन करते हैं, वे न रोमी होते और नित्य प्रति मांव रस का सेवन करते हैं, वे न रोमी होते और नित्य प्रति मांव रस का सेवन करते हैं, वे न रोमी होते और नित्य प्रति मांव रस का सेवन करते हैं, वे न रोमी होते और न

कृतिबातातपहर्तं राष्ट्रं जीर्णमनार्तबम् । राष्ट्रं निःस्नेहसिद्धं च वर्ष्यं बचापरिजुतम् ॥ २१४ ॥ पुराणमार्मं संक्रिष्टं कृतिन्याकदिमार्चपः । बदेशकावजं क्रिजं यस्यारकस्रमसाषु तत् ॥ २१४ ॥

<sup>•</sup> बन्माद रोग में मांत का निवेश है-यथा 'उन्मादे तिष्ट्रशामिकांबी सार्थ

및

**बरिवानां ययातायं निर्वेशः सापनारते।** 40 जवान्युनोर सादीनां स्वे स्वे वर्गे विनिधायः ॥ ३१६ ॥

स्याच्य शाक-कृषि, वात, भूप से मरा ( स्था ), शुक्क, पुरामा, श्रीष्ठ में उरपन्न नहीं हुआ, और जो बाक बिना स्नेह (भी बा तेक) के तैयार किया गवा हो और जिल्हा कि भाप कर पानी म निकाल दिया गया हो, वह साक स्याज्य है । जो पळ पुराना, ( बहुत पका ), कचा, तका, क्रांम सर्प का हिंसक पश्च से लावा हुआ हो, वर्ष या भूप से लराब हो, भन्ने देख में उत्पन्न न हुआ. क्रिन्न ( तका ) हो वह फल उत्तम नहीं । पकाने की विधि को छोड़कर हरित-वर्ग को शाकों की भाति समझना चाहिये। अर्थात् इनमें पानी का नियोहना, बी आदि में संस्करित करना नहीं है। मद्य, जल, दूव आदि के अच्छे-हुरे का तिहत्तव इनके अपने अपने वर्ग में कर दिया है ॥ ३१४-३१६ ॥

बदाहारगणैः पानं विपरीतं तदिष्यते । ब्यन्नातुपानं धातूनां दृष्टं यन्न विरोधि च ॥ ३१७॥ भासवानां समुद्दिष्टा अशीतिश्रतुदत्तरा। जळं पेयमपेयं च परीक्ष्यानुपिवेद्धितम् ॥ ३१८ ॥ स्निग्धोष्णं मार्वते शस्तं पित्तं मधुरशीतलम् । कफेडनवानं रूक्षोष्णं, क्षये मांसरसः परम् ॥ ३१६ ॥ खपबासाध्य-भाष्य-स्त्री माहतातप-हर्मभिः। क्रान्तानामन्त्रपानार्थं पयः पथ्यं यथाऽसृतम् ॥ ३२० ॥ सरा कुञानां पुष्ट्यर्थमृतुपानं प्रशस्यते । कार्र्यार्थं स्थूखदेहानामनुशस्तं मधूदकम् ॥ ३२१॥ अल्पामीनामनिदाणां तन्द्रा-शोक-भय-क्छमेः। मचनासाचिवानां च मचनेवानुशस्यते ॥ १२२॥

अथातुपानकमें प्रवश्यामि-अनुपानं वर्षयति, प्रीजयति, कर्जयति. पर्चाप्तिमभिनिवर्वेयति, भक्तमवसादयति, अन्नसंघातं भिन्ति, मार्देब-मापादबति, क्लेदयति, जरयति, सुसपरिणामितामाञ्ज्यवासितां चाऽऽ-हारस्योपजनयतीति ॥३२३॥

अनपान-वो पेव पदार्थ आहार गुण के विपरीत ( यथा-उच्च आहार के पीछे बीत अनुपानक ) तथा जो चातुओं का विरोधी न हो अपित सास्य करने

अनु-पक्षात्-मोचनात् इस्पर्यः,पानं चक्षादिपानम् ॥ दाइ के पीछे मधुर, इच का चीर के बोडे कोची ( सहा ) अनुवान न देवें, इस्तिने कि बाद जो का निरोधी न ही है

बाका हो, वह अनुपान प्रशस्त है। 'क्काशुवर्धन' काव्याव में बीराखी क्रकार के आवत कहे हैं। क्क पीना हिनकारी है, वा नहीं हरका विकार करके हितकारी कर पीना वाहिये। वाहिय में स्निन्य और उच्या; पिसविकार में सबुर और शितक; कफ में रख पर्य उच्या तथा क्या में रस का अनुपान अह है। उपवास से, मार्ग थकने से ऊँचे या बहुत बोकने से खीरांग, वायु, भूप या पंच कमों के कारण जो यके हुए हों, उनको अनुपान देने के किये वृथ अमृत के समान पच्या, हितकारी है। मोटे शारि बाओं को पतला बनाने के किये पानी में शहद मिकाकर देना उसम है। जिनको मन्दिन हो, नींद न आती हो, सन्द्रा, शोक, मय, क्रम से बके, मद्य मारु सेवन करने बाओं के किये मद्य कानुपान ही शह है।

अनुपान के कमें (गुण) कहते हैं—अनुपान शरीर का तर्पण करता है, शरीर को और जीवन को पुष्ट करता है, तेज बढ़ाता है, खाये हुए भोजन से मिककर शरीर में मिल जाता है, खाये हुए को पचाता है, मिले हुए अब को तोकता,पृथक् पृथक् करता है। शरीर में कोमलता है, आहार को क्लिक करता, पचाता और युख पूर्वक पचाकर शीन शरीर में ब्यास कर देता है॥ १२३॥

भवति चात्र—अनुपानं हितं युक्तं तर्पयत्याशु मानवम् । सुस्रं पचति चाऽऽहारमायुषे च बळाय च ॥ ३०४॥

योग्य हितकारी अनुपान मनुष्य को सीप्त वर्षण कर देता है। मोजन को सुर्व्यपूर्वक पनावा है और आयु एवं वक को बहाता है। १२४॥

नोज्वीङ्गमारुताविष्टा न हिकाश्वास-कासिनः।
न गीत-भाष्याध्ययन-प्रसक्ता नोरसि झताः ॥ १२४ ॥
पिनेयुददकं अनस्या, तद्धि कठोरसि स्थितम्।
स्नेहसाहारजं हत्या भूयो दोषाय कर्यतः॥ १२६ ॥
अनुपानेकदेसोऽपगुक्तः प्रावोपयोगिकः।
द्रव्यं तु न हि निर्देश्दं शक्यं कास्त्र्यंन नामभिः॥ १२७ ॥
यथा नानीवथं किचिदेशजानां वचा यथा।
इस्यं तत्त्वया वाच्यमनुक्तिह यद्भवेत् ॥ १२८ ॥

किनको अनुपान नहीं करना चाहिये—कण्ड, आर्ती; विर, ( अर्प्योग ) में जब बासु का चोर हो, किनको हिचकी, स्वाब, काव रोम हो, ग्रीह, ग्रावण, क्षण्यस्य में को को रहते हों, जिनकी अर्दी में चोट कसी हो हमको ग्रोवन करके नानी कनुवाभ कर में नहीं बीजा चाहिये! इस व्यवस्था में विवा पाणी कपट, कारी (आसावय) में दियर जाहार करप स्तेह की वृतिस करके नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है।

श्रायः उपयोग में आने वाले आहार, खान-पान का कुछ मान वहीं पर कह दिया है। खानपान के सब द्रव्यों का नाम से कथन करना सम्मव नहीं हैं, जिस प्रकार की कोई भी औषध रहित बनस्पति नहीं, जिस प्रकार देश बाले उसे जैसा गुणकारी या हानि कारक कहते हों, उसके अनुसार यहां पर न कह हुए द्रव्य को समझना चाहिये। गुणकान के विषय में और भी कहते हैं।। १९८॥

> परः अरोरावयवाः स्वभावो धातवः क्रिया । क्रिक्क' प्रमाणं संस्कारो मात्राचात्र परीष्ट्यते ॥ १२६ ॥ चरोऽनूप-जळाकाश-घन्याची मध्यसंविधिः। जलजान्पजाश्चैष जलान्पषराश्च ये ॥ ३३० ॥ गुरुभक्ष्याध्य ये सत्त्वाः सर्वे ते गुरुवः स्मृताः । छघुभक्ष्यास्त छघवो धन्वजाधन्वचारिणः ॥ ३३१ ॥ शरीरावयवाः सक्थि-शिर-स्कन्धाद्यस्तथा । सक्थिमांसाद् गुरुः स्कम्धस्तवः कोहस्ततः शिरः॥ ३३२॥ बृषणी चर्ममेढ्' च भोणी बृक्ती यकुद् गुद्दम् । मांसाद गुरुतरं विद्याद्यशस्यं मध्यमस्यि च ॥ ३३३ ॥ स्वभावालयबो सुद्गास्तथा लाबकपिखलाः : स्वभावाद् गुरवो माषा वराहमहिवास्तथा ॥ ३३४॥ थातूनां शोणिताद्यानां गुरुं विद्याद्यथोत्तरम्। अलसेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रियाः ॥ ३३४ ॥ गौरवं लिक्सामान्ये पंसां सीणां च लाववम्। महाप्रमाणा गुरवः स्वजातौ छघवोऽन्यथा ॥ ३३६ ॥

चर (जिस स्थान पर विचरता है), धरीतावयव ( धरीर का अंग), स्वनाव ( प्रकृति ), धाद्व ( रस, रकादि थाद्व ), क्रिया, क्रिंग, प्रमाण, संस्कार, मात्रा वे बातें गुरु क्ष्यु विचार करने में देखनी चाहिये। चर, गति क्रमचर कीर मक्ष्य कर चर मेद से वो प्रकार के हैं। इनमें गति कर चर आव्र आव्यात् वाक्ष्येत् वाक्ष्यकुळ प्रदेश में विचरने वाक्षे, आकाश में, चन्य देश में तथा जक आव्याद्य वाक्षेत् वाक्षेत्र में विचरने वाक्षेत्र संभाव कर चर गुरु, जीतक प्रदार्थ

कार्त हैं ऐसे दोनों प्रकार के प्राणी गुरु होते हैं। चन्त प्रदेश में उलक मा कन्य (हेरीके) देश में विचरने वाके तथा कशु मोजन करने वाके प्राणी कशु होते हैं।

वांच, श्रिर, स्कन्य आदि शरीर के अवयव हैं। इनमें जंघा से स्कन्य, स्कन्य से क्रोड़ और क्रोड़ से श्रिर, का मांस ग्रुक होता है। श्रिर से दूचन और दूधन से इनका चर्म, फिर शिक्षन, फिर ओगी भाग, फिर दूक ( ग्रुवें ) और फिर यक्कत्, उसके पीछे गुर्दा और पीछे मध्यास्थि ( मजा या अस्थि के ऊपर का मांस ) ग्रुक होता है।

स्वभाव वा प्रकृति से मूंग, बटेर किंपिजल लघु होते हैं और उदद सुखर, मैंस वे गुरू होते हैं। बादुओं में रक मांस, और मेद ये क्रमधाः उच्चरोचर गुरू होते खाते हैं। को प्राणी बहुत चेष्टार्धांक होते हैं, वे आलसी स्वभाव वाके प्राणियों से मिक्र अर्थात् लघु होते हैं (आलसी प्राणी गुरू होते हैं) लिंग की हि से कर गुरू और मादा पक्क स्वष्ट होते हैं, (पशुओं में यह नियम है, परन्तु पिक्षयों में नर स्वष्ट होता है।) अपनी जाति में बड़े धरीर वाके गुरू और छोटे धरीर के प्राणी स्वृद्ध होते हैं।। ३९९-३१६॥

गुरूणां छाषवं विचात्संस्कारात्सविपर्ययम् । श्रीहेकांवा यथा च स्युः सक्तृतां सिद्धपिण्डकाः ॥ ३३० ॥ अन्पाताने गुरूणां च छजूनां चातिसेवने । भाजाकारणसृद्धिः द्रव्याणां गुरुकाचवे ॥ २३८ ॥ गुरूणामल्पमादेयं छषूनां तृतिरिष्यते । भाजां द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चात्रिमपेक्षते ॥ ३३६ ॥ बक्तमारोग्यमासुक्ष प्राणाक्षान्ते प्रतिष्ठिताः । बक्तपानेन्यनेक्षान्तिर्वांच्यते शास्यतेऽन्यथा । ॥ ३४० ॥ गुरुकाचवाचन्तेयं प्रायणाल्पबळाच् प्रति । सन्दक्तियाननारोग्यान् सुकुमारान् सुकोचिताम् ॥ ३४९ ॥ दीप्राग्नयः सराहाराः कर्मनित्या महादराः । वे नराः प्रति ताँक्षिन्त्यं नावश्यं गुरुकाचवम् ॥ ३४२ ॥

संस्कार द्वारा गुरू पदार्थ अपु और कछ पदार्थ गुरू बन जाते हैं। जैसे ब्रीहि (बान्य ) स्वभाव से गुरू हैं, परन्तु काजा के रूप में कछ बन जाते हैं ब्रीट सच्चू स्वभाव से बहु होने पर भी उनकी आग से पकाई विध्वकार्य

a. व्यक्तवि कोति वास्त्रया इति वा पाढः।

गुड होवाती हैं। गुड पदायों को योका और क्यु पदायों को व्यक्ति केया करते में भी माना करते हैं। इसकिये गुड क्युता के निवास करते में भी माना करते हैं। गुड पदायों को योका केना और क्यु पदायों को द्वित्रपूर्वक व्याना चाहिये विवसे पेट पूक न जाय, श्वास चढ़ने न कये। प्रव्य, माना व्यविद्व पिताय की अपेवा करते हैं और माना अप्रिक्त के अपेवा करते हैं। वक, आरोग्यता, आयु और प्राच अप्रिय र आप्रित हों के अपेवा करते हैं। वक, आरोग्यता, आयु और प्राच अप्रिय र आप्रित हैं—अग्न के अपीन हैं। वक्ष पान (बान, पान) करी हन्यन से अप्रिय होती है, ब्योर व्यान पान के न मिकने से वह बुक्त जाती है, घान्त होजाती है। वो पुरुष अहम वक्ष वक्ष हों, मन्द किया, मन्द-चेष्टावाले, अतारोग्य, रोगी, सुकुमार अर्थात् नाकुक प्रकृति, के आराम का जीवन व्यतीत करने वाले हैं उनके विषय में गुब-क्युं का विचार करना चाहिये। जिनकी अग्नि प्रवल हो, जो कठिन आहार को भी पचा सकते हों, नित्य मेहनत करने वाले, वहें पेट वाले, जिनकी अग्नि वहीं हुई हो उनके विषय में गुब-क्युं का विचार करते की आवश्यकता नहीं है। ।३३७-३४२ ॥

हिताभिजुंद्वयान्नत्यमन्तराग्नि समाहितः ।

- अन्नपानसमिद्धिनी मात्राकाळी विचारयम् ॥ ३४३ ॥
आहिनाग्नः सदा पध्यान्यन्तरामी जुद्दोति यः ।
दिवसे दिवसे नद्धा जपत्यय ददाति च ॥ ३४४ ॥
नरं निःश्रेयसे युक्तं सालयझं पानभोजने ।
भजन्ते नाऽऽमयाः केचिद्धाविनोऽप्यन्तराहते ॥ ३४४ ॥
बद्तिशतं सहस्राणि रात्रीणां हितभोजनः ।
जीवस्यनातुरो जन्तुर्जितात्मा संमतः सताम् ॥ ३४६ ॥

मनुष्य को चाहिये कि मात्रा और कार का विचार करके, हितकारी खात-पान करने चिमचाओं से अन्तराक्षि में नित्यप्रति चंपमित चिच से हवन करे । चो आहितारिन हवन करने थाला नित्य प्रति दोनों समय अन्तराग्नि में हितकारी अब की आहुति देकर नहां (ऑकार ) का चप करता है और वधावाहित दान करता है, विखकों खान-पान सम्बन्धी साध्य का बान होता है, ऐसे पुण्यवान् कुष्य को कारण के विना कभी भी रोग नहीं होते । इसी प्रकार संचित्त करें के सम्बन्ध के खम्मनकर में भी रोग नहीं होते । हितकर आहार करने वाक्ष क्रकि हे कुष्ट धार्म (१०० वर्ष ) पृथ्यन्त श्रीरोगी, जितेन्त्रिय, और सकतों के मुच्या होकर निवास करता है ॥ १४६-१४६ ॥ क्षाक्षात्र—प्राणाः प्राणशृतास्त्रसम्बद्धं स्रोकोऽभिषाकति । वर्षः त्रसादः सौस्वर्यं वीवितं प्रक्रिया सुक्रम् ॥ ३४० ॥ तुष्टिः पुष्टिवंधं मेथा सर्वमन्ते प्रतिक्रितम् । कौकिकं कर्म यद्वृत्तो स्वर्गतौ यच वैदिकम् ॥ ३४=॥ कर्मापवर्गे यबोर्च्यं तबाय्यन्ते प्रतिक्रितम् ।

अब, यब प्राणियों का प्राण है, सारा संसार इसी अब की वाचना करता है (पेट के किये आदमी सब कुछ करता है)। अब में ही वर्ण, करीर की प्रसकता, सुस्वरता, जीवन, प्रतिमा, सुख, तुहि, हर्ष, पोषच, वळ, मेघा, ये सब बार्से स्थिर हैं। संसारिक कर्म, तथा स्वर्ग प्राप्ति में बज़ादि को बैदिक मोखदायक यज, तप आदि कर्म हैं, वे सब अब में प्रतिष्ठित हैं।। ३४७-३४८।। तक महोक:—अबपानगुणाः साम्या वर्गा द्वाव्स निश्चिताः।। ३४९।।

> सगुणान्यतुपानानि गुरुखाघवसंग्रहः । अन्नपानविधावक्तं तत्परीक्ष्यं विशेषतः ॥ ३४० ॥

इस अनुपान नामक अध्याय में, अन-पान के गुण, बारह बर्गों में कह दिये हैं। अनुपान के गुण, गुरु एवं छप्त विषय का निकास किया है, इस विषि को विचार कर प्रयोग करना चाहिये॥ ३४६−३५० ॥

इत्यन्तिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने अध्यपान विधिनांम सप्तविशतियमोऽण्यायः ॥ २७ ॥

#### अष्टाविश्वोऽष्याय:

अवादो विविधात्रितपीतीयमध्यायं व्यास्यासः॥१॥ इति इस्माऽऽइ मगवानात्रेयः॥२॥

अब से 'विविधाधित-पीतीय' अध्याय का न्याक्यान करेंगे । जैसा समझाज् आजेब ने कहा या ॥ १–२ ॥

विविध्याहित-पीत-छीद-स्वाविष् जन्ते।हिंतमन्तरशियान्युश्चितवकेन वधालेनोत्मणा सम्विष्णयमानं काटबदनविश्वसर्वकाहुगास्त्रकु पद्दवर्वकात्मात्वकातः केवळं शरीरग्रुपचय-क-वर्ण-पुकावुका कोजवित, स्टीह्यासून्वेवित, । धातको हि वास्त्रहाराः महत्तिच्छ- मनुष्य का खावा, बीया, खटा या व्यवाकर काली से खाया खेवबा, नाका प्रकार का दिनकारी पदार्थ, काठापित के प्रवीच्य का के कारण, काला पुर्वत, वक, तेज, वायु जोर आकाश इन पांच नहामूनों को खारणी-अवकी कारणी के ( पृष्यी आदि के गुण वाले ) आहार प्रवर्थों का पांचन होता है । इस वकार के पंचा हुआ अन्न काल की भांति निस्य निरन्तर गति करता हुआ, क्य काठुकों के निरन्तर पांक होने से जिल धारीर में खीचता उत्पन्न होरही है उन वायुकों के निरन्तर पांक होने से जिल धारीर में खीचता उत्पन्न होरही है उन वायुकों को तथा जिल धारीर में उपस्थित हैं, ऐसे सम्पूर्ण धारीर को इदि करने के बाद साथ वल, वर्ण, जुल ओर आयु देता है, तथा धारीर के बादुओं को तेज बदान करता है। बादु हो जिनका मोजन है ऐसे रखदि बादु निस्य प्रति कोण होते हुए लाये हुए मोजन करों बादु को खाकर स्वस्थ खबरपा में रहते हैं॥ ह ॥

तत्राऽऽहारप्रसादाख्यो रसः किट्टं च मडाख्यमभिनिर्वर्तते; किट्टात् स्वेद-मूत्र-पुरीव-वात-पित्त-ऋष्माणः कर्णाश्चि-नासिकास्य-छोम-कूप-प्रज-नन-मळाः केश रमश्र-छोम-नखादयम्बावयवाःपुष्यन्ति । पुष्यन्ति स्वाहार-रसात् रस-तिधर-गांस-मेदोऽस्थि-मज्ज-शुक्रो जांसि पश्चेन्द्रियद्रव्याणि धा-तप्रसादसंह्रकानि अरीर-सन्धि-बन्ध-पिच्छादयश्चावयबाः ते सर्वे एव धा-तवो मलाख्याः प्रसादाख्याश्च रसमङाभ्या पुष्यन्तः स्वं मानमनुवर्तन्ते यथानयः शरीरम्। एवं रसमछी स्वप्रमाणावस्थितौ आश्रयस्य सम धातोषीतुसाम्यमनुवर्तयतः; निमित्ततस्तु श्लीणवृद्धानां प्रसादास्यानां षात्नां इद्विश्वयाभ्यामाहारम् जाभ्यां रसः सारुवमुत्यादयत्यारोग्याय, किट्टं च मळानामेवमेव । स्वमानातिरिकाः पुनरुत्स्रिंगः श्लोतोष्णपर्य-यगुणैश्रोपचर्यमाणा मळाः शरीरघातुसाम्यकराः समुपक्रयन्ते । तेषां तु मळपसादाख्यानां धातूनां स्रोतांस्ययनमुखानिः, तानि यथाविभागेन यथास्वं धातुनापूरयन्ति । एवमिदं झरीरमशित-पोत-छीढ-खादित-प्रमवम्, अशित-वीत-लीढ-सादित-प्रमवाश्चास्मिन् शरीरे व्यावयो मबन्ति; हिताहितोपयोगविशेषास्त्वत्र श्रमाशुभविशेषकरा भव-न्हीति ॥ ४ ॥

इब बाहार से तीन नव्हार्य बनती हैं पत्त कवाद क्यी रहा, २. विह्न, बह्मार -माण और २. माण । इनमें किट माथ से बहोता, मून, बक, बाब, विद्यु-क्या और बाब, बॉक, नाथ, हवा, कोब, कूप और विद्यु के सक उपस्था -मोण हैं। तथा केड, समारे, मूंब, तेम (सायेश के साक) और कहा बाहि वार- सब पुष्ट होते हैं। आहार के प्रकाद कर्यो रक्षमाम से, रक, रक्क, मांव, सेंब, आस्प, मांबा, गुक्र, ओज तथा पृथ्यी, आ, तेज, वायु, आक्राष्ट्र ( ये प्रमान्त तो हनिहयों को बनाने वाले हैं ) अस्पन्य शुद्ध कर्य में स्थित बाद्ध. शरीर को बांबने वाली स्नायु, शिरा आदि, सन्विया, आर्चक और दृष बनाते हैं। ये सब मांबा मांबा या प्रसाद रूप बादु रस और मांबा हारा पृष्ट होते हुए आयु के अनुसार अपने परिचाम में बनते हैं ( अथवा कृश, स्थूल, छोटे, नके में अपने परिचाम से बनते हैं )। अ

 अवाहार के स्साटि धात में बदलने के विषय में एक पख यह है कि रत. रक धातु में बदलता है और रक्त, मांस में, इस प्रकार आगे परिवर्शन-होता जाता है। जिस प्रकार दही जमते हुए सम्मूर्ण दूच दही रूप में बढळता है. इसी प्रकार सम्पर्ण रस राह्य रूप में बढ़ल जाता है और रक्त मांस में इसी मकार आगे । दसरे आचार्य इस परिवर्तन को 'केदार-कल्यान्याय' से मानते हैं। अर्थात खेत में बहतो पानी की धार में से प्रत्येक क्यारी अपना २ पानी के केती है इसी प्रकार यहां पर भी अब से उत्पन्न रस. रस बात में जाकर कुछ भाग से रस बन जाता है और धेष रस भाग रक्त में जाकर रहा के गन्ध. वर्ण से मिल कर रक्त बन जाता है और शेष रस माग आगे मीर चात में पहुँचता है, वहां मांस के गन्ध-वर्ण में मिलकर मांस बन जाता है. और इससे अवशिष्ट रक भाग मेद में चका जाता है, वहां भी पूर्व की भाँति किया होती है। इसी प्रकार आगे २ चलता जाता है। तीसरे पश्च वासे कहते हैं कि-अल रस प्रथक २ धातमार्ग में जाकर रहादि धातुओं का पोषण करता है. यह नहीं कि इस धात की पोषण करने वाला ही रक्त धात में जाता है। रस आदि की पोषण करने वाळे स्रोत इत्तरोत्तर सक्ता मुख वाळे और छम्बे हैं । इस प्रकार से रह को पोषण करने वाला भाग रसमार्थ में समन करके रस का पोषण करता है. प्रबंदस का पोषण करने के पीछे रक्त पोषक मार्ग में जाने से रक्त का पोषण करता है, इस प्रकार रक्त का पोषण करने के पीछे मांस को पोषण करने वासा रक्ष आब दर एवं सुद्म मार्ग में गमन करने से मांत का पोषण करता है। इसी प्रकार आगे मेद आदि का पोषण हो जाता है। इस पद्ध में दश आदि बच्च बस्तुओं से उत्पन्न रस प्रभाव से बीज़ ही शुक्त से मिळकर शुक्त का पोषण कर देशा है, इसी प्रकार बुहाबस्था में भी एक दोष के बुह होने से अन्य भाव प्रष्ट मही होते. परन्त परिमाण पक्ष में रख बात के बह होने से रक्त आदि भाव भी द्वित हो बाते हैं, इसके क्षतिरिक्त परिचाम पश्च में तीन चार उपवास से क्टीर की शुक्ष होगी चाहिये और एक मात्र के कुलतेकन से को उन्हर्क इस प्रकार से बरीर के अपने स्वस्प में (न अधिक और न कम विस्ताप में ) रियद होने पर बांद्र-साम्यावस्था में रहते हैं। प्रकाद क्य बांद्रआ को क्य वा इदि को निमित्त को केनर होती है, वह आहार के कारण ही होती है, इस-किये आहार हारा इदि और अय का सास्य उसका होकर आरोग्यता उसका होती है हमी प्रकार कि झीर मक भी शरीर के आरोग्य सम्पादन में वहांकि होते हैं। अपने परिमाल से अधिक बड़े हुए कि ह और मक को बाहर निकास कर तथा शित से उसका मक में उच्च, उच्च से उसका मक में बीत परिकार्य से मक शरीर के बाद्यओं को समानायस्था में रखते हैं। इस मक अर्थात् प्रवाद मामक बाद्यओं को समानायस्था में रखते हैं। इस मक अर्थात् प्रवाद मामक बाद्यओं के सोत गमन करने के मार्थ हैं और ये स्रोत को जी जिम जिनके हैं उन उन बाद्यओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से यह सम्पूर्ण शरीर खाने, रिये, चाटे, चाले आहार करी रस से पूर्ण होता है। और रोग मी इस शरीर में खाये, पिये, चाटे आदि भोजन से उस्पन्य होते हैं। इसमें हित बस्तुओं का उपयोग श्रमकारो और अहित बस्तुओं का उपयोग श्रमकारो और अहित बस्तुओं का उपयोग श्रमकारी होता है। भा भा

एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निदेश खवाच—दृश्यन्ते हि भगवभ् ! हितसमाख्यातमप्याहारयुपयुद्धाना व्याधिमन्त्रश्चागदाश्च, तथैवाहित-समाख्यातम्, एवं दृष्टे कथं हिताहितोपयोगविशेषात्मकं शुमाशु-भविशेषग्रुपळमामह इति ॥ १ ॥

त्युवाच भगवानात्रेयः—न हिताहारोपयोगानेव सर्वं व्याधिभयमित-व्याधयो जायन्ते, न च केवलं हिताहारोपयोगानेव सर्वं व्याधिभयमित-कान्तं भवति, सन्ति हि ऋतेऽप्यहिताहारोपयोगानन्या रोगप्रकृतयः, त्रव्या—काळविपर्वयः, प्रज्ञापराथः, परिणामञ्च, शब्द-स्पर्श-रूप-रसः गन्धाञ्चासालया इति ताज्ञ रोगप्रकृतयो रसान सम्यगु-पयुक्जानमपि पुरुवसञ्जभेनोपपादयन्ति, तस्माद्धिताहारोपयोगिनोऽपि दृश्यन्ते व्याधिमन्तः । अहिताहारोपयोगिनो पुनः कारणतो न सद्यो दोषवान् अवत्यपचारः, न हि सर्वाण्यपथ्यानि तुल्यदोषाणि, न च सर्वे दोषास्तुस्यवळाः, न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्षमित्वे समयानि भवन्ति, तदेव द्वपथ्यं देश-काळ-संयोग-वीर्य-प्रमाणाविवोगाद् भूय-

सर्गर शुक्रमय ही होना चाहिये और फेदारकुल्या न्याय, बाका पद्म तीसरे इस के समान ही है। इसमें भी कृष्य बस्तुएं प्रभाव से बील शुक्र को उत्तरण कर देती हैं।

स्तरमध्यं संपयते, स एव शेषा संत्रुष्ठकेविषिक्क्षेणकारे स्वयोत्तरस्व विवादिक्षः प्राणावतनस्वयुर्वो सर्गोत्रवाती का भूषान् कहतकः विवादिक्षः प्राणावतनस्वयुर्वो सर्गोत्रवाती का भूषान् कहतकः विवादिक्षः संप्रयोते, सरीराणि वावित्य्वान्यतिक्षाम्यविविद्यकंत्रस्याः विवाद्यविवाद्यां विवाद्यां वि

इस प्रकार से कहते हुए आनेय ऋषि को अभिवेश बोले-हि स्पाबान्। संसार में देखने में आता है, कि जो मनुष्य हितकारी आहार का उपमोग करते हैं, वे रोमी दिखाई देते हैं और अहितकारी भोजन करने वाले मी नीरोग शीखते हैं।

अग्निवेश को मगवान आत्रेय ने कहा-हे अग्निवेश ! जो मनच्य हितकारी अब खाते हैं उनको इनके कारण से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं होते और न केवक कित आहार का उपसेवन ही सब रोगों से बचा सकता। अहित आहार को छोडकर कुछ दसरी भी रोग की प्रकृति है । यदा काळ विपर्ध्य ( ऋतुओं का परिवर्तन ), प्रजापराच और परिकास, शब्द स्पर्ध, रूप, रस, राज्य का असाल्म्य ( अतियोग, मिथ्यायोग, या अयोग ) होना । ये रोग के कारण आहार रसों का सम्बक प्रकार से उपयोग करने पर भी परुष में आश्रम सम्बन उत्पद्ध कर देते हैं। इसकिवे डितकारी आडार को सेवन करने बाके भी रोगी दिलाई देते 🕻 । इसी प्रकार को स्थक्ति अहित आहार का उपसेवन करते 🛴 उनमें रोगों के वे कारण जरूरी दोषयुक्त नहीं होते । क्योंकि सम्पूर्ण अपन्य समान दोषकारक नहीं हैं और सब दोन समान वह बाड़े भी नहीं हैं और सारे ससर रोम को सहन करने में समर्थ नहीं होते। इसकिये अपन्य देश सावल पिताधारक 🗓 यही आलूप देश के योग से अधिक अवस्य कारक हो जाता है, कारू (शासकारू में अपन्य बढवान और देमन्त में निर्वक ), संबोग दही राव के साथ करवार और शहद केसाय निर्वत ), वोर्व ( संस्कार वा उष्य करने से अवस्थवनकार श्रीत से अपन्य ), प्रमाण अर्थात मात्रा के अतियोग से अपन्यतम और हीन कर से निर्वछ बन जाते हैं। इस प्रकार बहुत से कारणों के मिडने से, विकस विकित्सा होने से ग्रमीर आश्यों में, शरोर के बहुत अन्तर प्रवेश कर जाने हैं

१. त्वक्मांवाभवनुत्तानं गम्भीरं स्वन्तराभयम् ।

तवा सरीर में विश्वास से वाइवाइं कामे वर, शंक सारी रहे मिनामयों में स्थित होने से, मर्मस्थानों को मेरिक्त करने से बहुत दुःसा देने के आरम् अवाच्य होने से, मर्मस्थानों को मेरिक्त करने से बहुत दुःसा देने के आरम् अवाच्य होने से, म्रांग बहुत कुछ, जिनकें मांस, रह, अस्य, दोके, निर्वेष हो गये हों जो विषम घरीर वाले हैं, जो असारम् आहार को सेवम करने वाले, बोक्य सामे वाले, अस्य सत्य वाले घरीर रोगों को सहन नहीं कर सकते । इनके विक्रिश्त गुणों वाले ग्रांग ब्यांचि को सहन कर सकते हैं । इसकिये अक्य आहार, योग ग्रांग सामे से सामे में होने वाले, अम्बा पेर में होने वाले होते हैं। इसकिये हे अग्नियेख ! बात, पिस, कफ विशेष स्थानों में कुपित होकर मिनामिन प्रकार के रोगों को सरम्य करते हैं। ॥ ॥ विशेष स्थानों में कुपित होकर मिनामिन प्रकार के रोगों को सरम्य करते हैं। ॥ ॥ विशेष स्थानों में

तत्र रस्राविषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन् यस्मिन् स्वामे ये ये ज्याषयः संभवन्ति तांस्तान् यथावद्तुज्याख्यास्यामः ॥ ७ ॥

> अश्रद्धा चारुचिद्धास्य वैरस्यमरसञ्जता। हजासो गौरवं सन्दा साज्ञमदों ज्वरस्तमः ॥ = ॥ पाण्डलं स्रोतसां रोधः क्ळेन्यं सादः कुशाङ्गता । नाशोऽप्रेरयथाकालं बलयः पलितानि च ॥ १ ॥ रसप्रदोषजा रोगा, बह्नयन्ते रक्तरोषजाः। **59-वीसर्प-पिडका रक्तपित्तमसृग्दरः ॥ १० ॥** गुद्मेदास्यपाकम् सीद्दा गुल्मोऽथ विद्रश्री। नीलिका कामला व्यक्त विसवस्तिलकालकाः ॥ ११ ॥ दद्रअर्मेद्र हिवत्रं पासा कोठासमण्डलम् । रक्तप्रदोषाज्ञायन्ते, शृणु मांसप्रदोषज्ञान् ॥ १२॥ अधिमांसार्बुद् कील-गल-शालक-शण्डिकाः। पुरिमासाळजी गण्ड-गण्डमाळोपजिह्निकाः ॥ १३ ॥ विद्यान्मांसाभयान्, मेदःसंश्रयास्तु प्रचक्ष्महे । निन्दिवानि प्रमेहानां पूर्वरूपाणि यानि च ॥ १४॥ अध्यस्यि-दनत-दन्तास्य-भेदश्रळ विवर्णता । केश-छोम-नस-इमशु-दोषाद्यास्थिप्रकोपजाः॥ १८॥ क्क पर्वणा अमो मुच्छी दर्शन तमस्रो नताः। धरपा स्कूछन्जानी पर्वजाना च क्लेनम् ॥ १६ ॥ गळगदोषाच्युकास्य दोकासीव्यवद्वर्थवद् ।



रोगिषं वा क्रीवमस्यायुविक्षं वा मञावते ॥ १७ ॥ न वा संज्ञायते गर्भः पतित मञ्जवस्वपि । मुक्तं हि दुष्टं सापत्यं सदारं वाघते नरम् ॥ १८ ॥

इनमें रस आदि स्थानों में कुपित बात आदि दोब, जिस जिस स्थान पर षो षो रोग उरपन्न करते हैं उन उन रोगों को कहते हैं—अनदा, मोजन में अदा न होना, अक्वि ( भोजन में अक्वि. अनिष्ठा ), मारीपन, तन्द्रा, छरीर में पीजा, ज्वर, तम, अन्यकार, पाण्डु वर्ण सोतों का अवरोष, नपुंचकता, साद ( शिथिछता ) धरीर की निर्वेतवा, अग्नि ( बाउराग्नि ) का नास, विना समय के मुर्रियां और वालों का वनेत होना के रसजन्य रोग हैं।

रक्तवन्य रोग कहते हैं-कुछ, बीखर, पिडकारों, रक्तपिच, रक्तपदर, गुद-पाक, शिक्त का पकता, जीहा, गुरुम, विद्रिध नीकिका, ध्यंग ( काई ), कामका, विष्क्रव, तिक के आकार के सरते, दाद, चर्मदछ दिवन, पामा, कोठ, रक्तमण्डक ( काक काक चक्के ) ये रक्तवन्य रोग हैं।

सांतजन्य रोग कहते हैं—अधिमांत, अर्जुद, कील, गरुवाल्क, ( गर्क में होय होने से बढ़ा हुआ मांत ) गरूवाण्डका, प्रिमांत, अहजी, गरुवाण्ड, गण्डमाळा, उपजिद्विका, ये मांतजन्य रोग हैं।

मेदजन्य रोग-कहते हैं प्रमेह के निन्दित पूर्वरूप (बाओं की बाटकता, आदि अथवा अति स्थूल पुरुष के आयु हाल आदि आठ रूप) ये रोग हैं अथवा अतिस्थूच्या से उत्पन्त आयु का हाल आदि रोग मेद जन्म है।

अस्य के नीचे पूसरी अस्य आना, अधिदन्त, दन्तमैर, दांत दुखना, अस्ययों में कुल, केश, रोम, नल और दादी मूंछ के रंग का परिवर्चन होना वे अस्यजन्य रोग हैं! जोड़ों में दर्द, नकर, आना, मूर्छा, ऑबों के समने अवेरा बाना, मण, शिर में छोटी-छोटी कुन्तियां छोटे-छोटे जोड़ों में गार्ठे पक्र जाना ये मजाजन्य रोग हैं!

शुक्त के दोव से नपुंतकता, अहर्षण ( ध्वज के खड़े होने पर भी मैशुन में : अशक्ति ), धंतान रोगो, नपुंतक या योकी आयु बाली, विकय, उत्पन्न हो, अथवा गर्म नहीं रहता, रहने पर गिर जाता है या तीन मास से पूर्व हो वह जाता है। दूचित शुक्त, वचने और खी दोनों को तककीकृ हैता है। १७-१=॥

इन्द्रियाणि समाजित्य प्रकुष्यन्ति यदा मकाः । ७पपातोपतापाभ्या योजयन्तीन्द्रियाणि ते ॥ ११ ॥ स्नायौ सिराकण्डरयोर्डुहाः क्रिश्चन्ति सानवस् । स्तरम-सङ्कोष-कार्यक्षित्रप्रेरिय-स्कृत्य-सुक्षित्रियः ॥ १० ॥ सकानामित्य कृषिता भेव-शोष-प्रवृष्णम् । दोषा मकानां कुर्वन्ति सङ्गोस्सगोवतीष च ॥ २१ ॥ विविधादमितास्वीतादहिताझीबस्वादितात् । सवस्येते मनुष्याणां विकारा य उदाहृताः ॥ २२ ॥ तेषामिच्छक्षनुस्पत्ति सेवेत मतिमान् सदा । हितान्येवाशितादीनि न स्युस्तजास्तथाऽऽमयाः ॥ २३ ॥

विश्व समय अपस्य आहार के कारण मक कुपित होकर हम्द्रियों में स्वित होते हैं, उस समय ये मक हम्द्रियों का नास या हस्द्रियों को पीकित करने बगते हैं। ये मक बायु, शिरा, कण्डराओं में कुपित होकर मनुष्य को बहुत कर पाई- चाते हैं। ये मक बायु, शिरा, कण्डराओं में कुपित होकर मनुष्य को बहुत कर पाई- चाते हैं। इससे स्तम्म, जहता, संकोच सिकुहना, खसी हाथ पांव का युक्त बाता, प्रत्य (स्तायु आदि में गांठ), स्कुरण, धमन, और संग्रामाख उसका होता है। जिस समय बात आदि होच मकों का आश्रय केकर कुपित होते हैं, उस समय मक का मेद (अर्तश्वार) तथा मकों को सुखाना अथवा मकों के रंग को विकृत करना था महों का अवरोध अथवा अतिवश्वित उत्पन्त कर देते हैं। वो रोग यहां पर क्रिक्त हैं, वे नामा प्रकार के खान, पान, चाटन, खाख कम आहार द्वारा मनुष्यों में उत्पन्त होते हैं। ये रोग उत्पन्त न हो, हस हष्का से मनुष्य सदा दितकारक आहार का सेवन करे, जिससे कि आहारकम्य रोग न होतें। १९—२३॥

रसजानां विकाराणां सर्वं छक्षनमौषधम् । विधिशोणितकेऽध्याये रक्षजानां भिवन्तितम् ॥ २४ ॥ मासजानां तु संशुद्धिः शक्षधारानिकमं च । छष्टौनिन्तिकेऽध्याये मेदाजानां विकित्सितम् ॥ २४ ॥ सरुवाश्रयाणां ज्याधीनां वश्रकमोणि भेषजम् । बस्तवः श्लीरसपींचि तिक्कोपिहतानि च ॥ २६ ॥ सक्ष श्रक समुख्यानामौषधं स्वादुतिककम् । छक्षं व्यवायव्यायामौ शृद्धिः काळे च मात्रया ॥ २७ ॥ शान्तिरिन्दियजानां तु त्रिमणींचे प्रवस्यते । स्वाय्वादिजानां प्रश्नो वस्यते वातरोगिके ॥ २० ॥ व वेगाम्बारजेऽष्याचे विकित्सासम्बः कृतः । सक्ष्यानां विकाराणां सिद्धियोकां क्षिक्ववितः॥ २० ॥ रणजम्ब वय विकारों की विकित्सा कंवन श्रवांस् उपवास है हैं रक्तवान्य रोगों की विकित्सा विविधोषित श्रवान्य में कहें ने। मांचलम्य रोगों की विकित्सा व्यक्त, बार और अभि कर्म के होती है। मेहकान्य रोगों की विकित्सा 'खड़ीनि-निदत' अध्याय में कह दी है। अस्थियों में आजित रोगों की विकित्सा पंचकर्म, एवं तिक्र वरहाओं से तथा वूच एवं चूत से विक्र वरिवां (विश्वेष ) विकित्सा हैं। मजा और शुक्र से उत्यव रोगों की विकित्सा स्वायु, विक्र अन्य, व्यवाय, (जी-संग) व्यायाम और समय पर मात्राजुस्तर कमन आदि से सुदि है। इन्द्रियकान्य रोगों की विकित्सा 'विमर्गाय' अध्याय में कहेंगे। स्मायु आदि से उत्यन्न रोगों की विकित्सा वातरोगाधिकार में कहेंगे। मठजन्य रोगों की विकित्सा 'न वेगान्यारणीय' अध्याय में कह दी और कहीं १ (अतिसार, महणी आदि से ) आगे भी कहेंगे।। २४—२१।।

व्यायामाद्दमणस्तैक्ष्ण्याद्धितस्यानवचारणात् । कोष्ठाच्छाखां मका यान्ति द्रतत्वान्मारुतस्य च ॥ ३० ॥ तत्रस्याश्च विकम्बन्ते कदाचित्र समीरिताः । नादेशकाले कृष्यन्ति भूयो हेतुप्रतिक्षिणः ॥ ३१ ॥

तम्ब कारणों से दोव शालाओं में पहुंच जाते हैं, यथा व्यायम से उरपन्न कोम से कोष्ठ को छोड़ कर मक शाला में आजाते हैं। अम्ब के तीवण होने से सिक्के हुए दोव शाला में आजाते हैं। इतिकारी बस्तु के अति सेवन से बहुत बढ़े हुए दोव शाला में आजाते हैं। इतिकारी बस्तु के अति सेवन से बहुत बढ़े हुए दोव शाला में भूर की मीति अपने त्यान पर मरकर तृचरे त्यान पर पहुंच जाते हैं। वाड़ा को गतिशीक होने से बाड़ द्वारा दूवरे त्यान पर पहुंच जाते हैं। वहां शाला आदि में पहुंचकर रोग उरपन्न करने में विकम्ब करते हैं। वसां शाला आदि में पहुंचकर रोग उरपन्न करने में विकम्ब करते हैं। वसां शाला आदि में पहुंचकर रोग उरपन्न करने में विकम्ब करते हैं। वसां शाला किसी प्रवक्त दोव की प्रेरणा के विना कुपित नहीं हो छकते। इसकिये उचितस्थान पर और उचित काक में ही कुपित होते हैं। वे निर्वक दोव और कारण की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वक्तान् दोव दूवरे प्रेरक कारण की बाट नहीं देखते। शालाओं से दोव कोड़ में किस प्रकार जाते हैं यह कहते हैं।। ३०—२१॥

वृद्धचाभिष्यन्दनात् पाकारक्षोतोसुक्षविशोधनात् । झाकां सुक्रवा मळाः कोष्ठं वान्ति वायोम् निमहात् ॥ ३२ ॥

दोषों के बहुने से, (अभिष्यश्य से बक्यन से सरक, होने हे ) दोष के पक्रने से, खोतों के मुख खुळ जाने से अक्रोप हरूने से; तथा फॅक्के वाडी बाधु के रक जाने से वे विश्वत दोष कोड में आजाते हैं ॥ ३२ ॥ शजावानामनुत्यस्य वाकामां विनिष्ट्यमे ।
रोगाणां यो विविद्देष्टः शुकामाँ तं समान्यरेत् ॥ ३३ ॥
श्वकामांः सर्वभूकामां मकाः सर्वाः अवृत्यसः ।
श्वामाः सर्वभूकामां मकाः सर्वाः अवृत्यसः ॥ ३४ ॥
श्वितमेवानुरुष्यस्य प्रारीक्ष्य प्ररीक्षकाः ॥ ३४ ॥
श्रृतं नुद्धिः स्पृतिवृद्धियं पृतिश्चितमेवणम् ।
वाग्विशुद्धिः रामो धेर्यमाभयन्ति परीक्षकम् ॥ ३६ ॥
लौकिकं नाश्रयन्त्येते गुणा मोहरजांश्रतम् ॥ ३६ ॥
तम्मुला बहुलाञ्चेव रोगाः शारीरमानसाः ॥ ३७ ॥

संखेप से सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिये कि रोगों को उत्सक न होने देने की जो विधि कही है, तथा उत्पन्न हुए रोगों को इटाने की जां विधि कही है, उसका आचरण, सेवन करें ! क्योंकि सब प्राण्यों की सब प्रश्नुचियां सुख प्राप्त करने की इच्छा से ही होती हैं ! जान और अग्रान के मेद से ही मनुष्य मार्ग या अमार्ग का अनुसरक करने लगता है ! परीक्षक विद्वान् परीक्षा करके हिलकारी वस्तुओं का सेवन करते हैं, रखो गुण और मोह में कंसे साधारण-जन प्रिय पदार्थ ही चाहते हैं ! शुत, बुद्धि, स्मृति हहता हितकारी वस्तुओं का सेवन, वाणी की क्षुद्धि, सम्, और पैर्यं, ये गुण विकेदी पुष्प में होते हैं । परन्तु मोह और रख से गुक्त होने के कारण कीकिक, अधिकेदी पुष्प में से गुण नहीं होते ! इसकिये इनको सारीरिक और मानसिक बहुत प्रकार के रोग होते हैं ॥ २३–२०॥

महापराधायहितानयांण् पञ्च निषेदते ।
संधारयति वेगांश्र सेवते साहसानि च ॥ ३८ ॥
तदात्वसुन्नसंक्षेत्र भावेण्यक्षोऽसुरच्यते ॥
रच्यते न तु विकाता विकाने समस्रीकृते ॥ ३९ ॥
न रागाभाष्यविकानादाहारस्वयोजयेत् ॥
परीह्य हिस्स भीयादेहो साहारसंभवः ॥ ४० ॥
भावारस्य विधायष्ठी विशेषा हेतुसंक्षकाः ॥
स्वश्चामसस्यायो ताम् परीक्ष्योपयोजयेत् ॥ ४९ ॥
विकायकेणविष्यांनि सद्या परिहर्त्वरः ॥ ४२ ॥
विकायकेणविष्यांनि सद्या परिहर्त्वरः ॥ ४२ ॥

वचु रोगसमुखानमसम्बनिष् केनचित्। परिहर्तुं, न तस्त्राप्य शोचितवर्यं मनीविया ॥ ४६ ॥

क्षजानी मन्त्र्य खुब्द के दोष से पञ्चेन्द्रयों के खडित बन्द, स्पर्धादि विषयों का सेवन करता है. यह मुत्रादि के बेगों को रोकता है, साहम के कामों को करता है. प्रारम्भ में मुखदायक और परिणाम में दु:खदायक कर्मों को करता है. इसकिये दाल उठाता है। परन्त ज्ञानी पुरुष ज्ञान द्वारा बुद्धि के स्वच्छ होने से हम दामों में नहीं पंखता, अतः सुखी रहता है। राग अर्थात् आविद से (जानते हुए भी भोजन अहितकर है, फिर भी कारून से ) या अज्ञान से भोजन को नहीं खाना चाहिये, परीक्षा करके ज्ञानपूर्वक दितकारी अब को ही खाना चाहिये। क्योंकि शरीर आहार से उत्पन्न होता है। मोजन की क्रम-अञ्चय परीक्षा के किये आठ प्रकार की परीक्षा है। ये आठ परीकार्य विमान स्थान अध्याय १ में प्रकृति-करण, संयोग आदि से कही हैं। भोजन की इन आठ विशेषताओं से पर्राक्षा करके भोजन करना चाहिये। जिन अपयों से मनुष्य बच सकता हो उनसे बचने का सदा यत करना चाहिये. इस प्रकार करने से पुरुष अपराधरहित होता है और साधु पुरुषों में बुद्धिमान् गिना जाता है । क्योंकि प्रारम्ब से उत्पन्न स्थाधि को साधु पुरुष सुरा नहीं मानते । जो रोग प्रारब्ध के बलवान् होने से उत्पन्न होता है वह यदि चिकित्सा कार्य के किये असाध्य भी हो तो भी बुद्धिमान मनुष्य को बोक. चिन्ता नहीं करती चाहिये ॥ ३८-४३॥

तत्र स्होकाः—आहारसंभवं वस्तु रोगाआऽऽहारसंभवाः ।
हिवाहिर्वावशेवाआ विशेषः युखदुःखयाः ॥ ४४ ॥
सहत्वे चासहत्वे च दुःखानां देहसत्त्वयोः ॥ ४४ ॥
विशेषो रोगसङ्घाआ धातुजा ये पृथक् पृथक् ॥ ४५ ॥
तेषां चैव प्रश्नमनं कोष्ठाच्छाखा वपेत्य च ॥
होषा यथा प्रश्रुप्यन्ति शाखाध्यः कोष्ठमेव च ॥ ४६ ॥
प्राह्माक्रयोविशेषआ स्वस्थातुरहितं च यत् ।
किन्नवाशिकपीवीये तस्यवं संप्रकाशिवम् ॥ ४७ ॥

यह डरीर आहार से उत्पन्न होता है, रोम मी आहार से उत्पन्न होते हैं। हित और आहब की विशेषता ही सुख दुःख में कारण है। हुःखों के सहन करने मा न सहन कर सकने में रेह, स्पन आदि विशेषतार्थे शहुक्क पुषक् है रोम, इनकी विकित्सा, होव विश्व प्रकार से कोड से शाका में व्यक्त कुमित

् होते हैं और बाबाजों से जिल प्रकार कोड़ वें आते हैं, निहान्ट् और अस्ति।न् त्यी निभ्यता, स्वस्य और रोगी के जिने जो दुछ दिशकारी है, वह कव निविधा-विद्यागीतीन' अस्मान में कह दिया है ४४-४७ है।

इस्पन्निवेशक्ष्रेत तन्त्रे वरकप्रतिवंस्कृते क्तरवानेऽन्यानग्यहरूः विविधासितपीतीयो नाम अद्याविधोऽप्यावः समातः ॥ २८ ॥ समाप्तियदं सतममन्त्रपानग्रहण्डाम् ।

# एकोनत्रिंगोऽध्यायः ।

भयातो दराप्राणायतनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः॥ २॥

अब आगे 'प्राणायतनीय' अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आगेय ने कहा या ॥ १-२ ॥

दशैबायवनान्यादुः प्राणा येषु प्रविष्ठिवाः । शङ्को समञ्जयं कण्ठो रक्तं शुक्कोजसी गुदम् ॥ ३ ॥ वानीन्द्रियाणि विज्ञानं चेवनाहेतुमामयम् ।

जानीते यः स ने विद्वान् प्राणाभिसर रुच्यते॥ ४॥ इति ॥ प्राण जिन स्थानों पर आभित हैं ने दस स्थान हैं। यथा (१-२) झंख-प्रदेश (कनपटी) दो, (१-५) तीन मर्ग-इदय, नस्ति और शिर, (६) क्रण्ठ, (७) रक्क, (८) क्रुक, (९) ओज और (१०) गुदा ये दस प्राणों के स्थान हैं।

इन दल स्थानों को, इन्द्रियों (आध्यात्मिक), चेतनाहेतु (आस्या) और रोगों के कारण, अधण और ओपि-चिकित्सा को वो विद्वान् चानता है, वहीं 'माणाभिवर' कहळाता है ॥ ३-४॥

द्विषयास्तु बस्तु भिषजो अवन्स्यप्रिवेश ! प्राणानामेकेऽभिसरा इन्हारो रोगाणो, रोगाणामेकेऽभिसरा इन्हारः श्राणानामिति ॥ ४ ॥

ष्यं वादिनं भगवन्तमात्रेयमप्रिवेशं छवाच-भगवन् ! ते क्यम-कामिर्वेषिकवा भवेजुरिति ॥ ६ ॥

नगबाजुवाय--- इमे इकीनाः पर्यवदावनुताः परिद्रष्टकर्माणी रक्षाः सुपयो जितहस्ता जितास्त्रातः सर्वोदकरणवन्तः सर्वेन्द्रियो-पर्याः म्हितिहाः प्रतिपत्तिकाली मानानामिनदाः, इन्टादी दीगा-

वाम्, तथाविथा हि केवछे शरीरज्ञाने शरीरामिनिर्देशि-कान-प्रकृति-विकार-साने च निःसंशयाः युक्त-साध्य-कृष्कः साध्य-याव्य-प्रत्या-स्वेयानां च रोगाणां समुत्यान-पूर्वरूप-छिङ्ग-वेदनोपशय-विशेष-विकाले स्वयगतसन्देहाः, त्रिविषस्याऽऽयुर्वेदस्त्रस्य ससंप्रह्-स्याकर्णस्य सत्रिवि-घोषघप्रामस्य प्रवकारः, पञ्चित्रज्ञतञ्च मृलफलानां चतुर्णां च स्तेहाना पद्मानां च छवणानामष्टानां च मूत्राणामष्टानां च क्षीराणां क्षीरत्वम्बु-क्षाणां च वण्णां शिरोविरोचनादेखे पञ्चकमीश्रयस्यौवधगणस्याष्टाविश-तेझ यवागूनां द्वात्रिंशच चूर्णप्रदेह।नां चण्णां च विरेचनशतानां पखानां च कवायशतानां, स्वस्थयुत्ताविप च भोजन पान-नियम-स्थान-चक्कमण-श्राच्यासन-मात्रा-द्रव्याञ्चन-धूम-नावन।४यञ्चन-परिमार्जन-वेगाविधारणा-व्याचाम-सात्म्येन्द्रिय-परीक्षोपक्रम-सद् वृत्तकुशलाः: चतुष्पादोपगृहीते च भेवजे घोडशब्छे सविनिधाये सित्रपर्येषणे सवातकलाकलकाने व्यप-गतसन्देहाः, चतुर्विधस्य च स्तेहस्य चतुर्विश्रत्युपनयस्योपकल्पनीः यस्य चतुःषष्टिपर्यन्तस्य व्यवस्थापयितारो बहुविधानामुकानां च स्नेश-स्वेच-वम्य-विरेच्यौषधोपचाराणां च कुरालाः; हिरोरोगादेख दोनांसवि-कल्पञ्चस्य व्याधिसंग्रहस्य सक्ष्यपिष्ठकाविद्रवेश्वयाणां च शोफानां बहु-विषक्षीफानुबन्धानामष्टाचत्वारिशतञ्च रोगाधिकरणानां चत्वारिशदुर्च-रस्य च नानात्मजस्य व्याधिशतस्य तथा विगर्हितातिस्थ्लातिकृशानां च **छहेतु छक्षणोपक्रमाणां** स्वप्नस्य च हिताहितस्यास्वप्नातिस्वप्नस्य च सहेतुपक्रमस्य षण्णां च छङ्घनादीनामुपक्रमाणां सन्तर्पेणापसर्पणजानां च रोगाणां सरूपप्रशमनानां च शोणितजानां ज्याधीनां मदमुच्छीयसं-न्यासानां च सकारणरूपौषघोपचाराणां कुश्रकाः; कुशलाखाऽऽहारविधि-वितिश्चयस्य प्रकृत्या च हिताहितानामाहारविकाराणामग्यसंप्रहस्याऽऽ-सवानां च चतुरशीतेः द्रव्यगुणविनिश्चयस्य रसानुरससंश्रयस्य सबि-कल्पकवेरोधिकस्य द्वादशवर्गाश्रयस्य चानपानस्य संगुणप्रभावस्य सानु-पानगुणस्य नवविषस्यार्थसंप्रहस्याऽऽहारगतेश्व हिताहितोपयोगविशेषा-त्मकस्य च शुभाश्मविशेषस्य धारवाश्रयाणां च रोगाणामीपधसंप्रहाणां च दशानां च प्राणायतनानां यं च वहत्यामोऽर्थेदसमहामुखीये त्रिंसत्तमा-ब्याये तत्र च कुरत्नस्य तत्रोदेशस्यायस्य तन्त्रस्य च प्रहण-बारण-विश्वान-प्रयोग-कर्म-कार्य-काछ-कर्य-करण-क्रशाख्यकार्व्य स्पृति-मति-सास-संयु-क्ति-युक्ति-सावस्थाऽऽसमाः शीखगुणैरविसंवाद्नेन च संपाद्नेत सर्वधाः

णिषु चेतसो सैत्रस्य साल्-पिल्-आल्-बन्धुवदेवं युक्ता भवनवसिवेस ! प्राचानाममिसरा इन्तारो रोगाणामिति ॥ ७ ॥

वैद्यों के कक्षण—हे अग्निनेश ! वैद्य दो प्रकार के होते हैं। एक, 'प्राचा-भिवर' प्राचों को अने वाले और रोगों का नाश करने वाले। दूचरे 'रोगाभि-वर' रोगों को जाने वाले और प्राचों का नाश करने वाले।

इस प्रकार से कहते हुए भगवान् आत्रेय को अधिवेश होके—हम इन दोनों प्रकार के वैशों को किस प्रकार से किन किन कक्षणों से जान सकते हैं।

भगवान आत्रेय ने कहा कि जो कुलीन उत्तम कुछ में उत्पन्न हुए हों. जिनकी बढि व शास्त्रज्ञान निर्मल हो, जिन्होंने क्रिया-कर्म देखा हो, जो हात-भवी, चतुर, सदाचारी, अम्यस्त हाथ वाले (शक्त चलाने में जिनको संशय न हो, कुश्रढ हायवाडे ) जितेन्द्रिय, सर्व सामग्री से सम्पन्न, आंख, कान आहि सब इन्द्रियों से युक्त, जो कि शरीर की नीरोगस्थिति को भस्ती प्रकार जानते हैं. उत्तम सह व परिणाम को भली प्रकार जानने वाले हों वे वैदा प्राणरख-क एवं रोगनाशक होते हैं। इस प्रकार से वैद्य सम्पूर्ण शरीर के जान से. बीर्य और शोणित के संयोग से शरीर किस प्रकार बनता है इसकी जान. धारीरस्थान में कहे सांस्थशास्त्र के अनुसार प्रकृति विकृति के ज्ञान को विना सन्देह के समझते हों, सुखसाध्य, कप्टसाध्य, याप्य वा असाध्य इन चार प्रकार के रोगों के कारण, पूर्वरूप, लक्षण, वेदना, अनुकृत, आहार-विहार भळी प्रकार जानते हों, सन्पूर्ण आयुर्वेद के सूत्र रूप जो त्रिविध सूत्र हेत्. लिंग, कक्षण और औषघ का ज्ञान है इसको: शामान्य और विशेष रूप से इनके संक्षेप और विस्तार को तथा तीन प्रकार की औषघ देवस्थ-पाभय और युक्तिव्यपाभय, सत्वावजय समृद्ध को जाननेवाले. १६ प्रकार की मुकिनी ओषधियोंको, १६ प्रकार की फलवर्ग की ओषधियों को, चार प्रकार के स्तेहों. पांच प्रकार के नमक. आठ प्रकार के मूत्र, आठ प्रकार के दूध छः प्रकार के बीरी इसों को, शिरोबिरेचनादि पांचकमों के औषध समूहों की, अहा-इस प्रकार की यवागुओं को, ३२ प्रकार के चूर्ण या प्रदेशों को, छः सौ विरेचन, पांच सी कथाय. मनुष्यों की प्रकृति स्वस्थ रहे इसके लिये भोजन, पान, के नियम, स्थान, चलना, फिरना, सोना, बैठना, मात्रा, द्रव्य, अंजन, धूमपान, नस्य. खम्बंजन, स्नान, वेगों को न रोकना, व्यायाम, साल्य, इन्द्रियपरीखा-उपक्रम, बद्धार में इशक, इनके नियमों को जानने बाढ़े, विकित्सा के बारों वाट और

<sup>ी. &#</sup>x27;बन्धवदेवमुक्ता' इति पाठः ॥

बोसह क्ष्मों में सन्देहरहित, तीन प्रकार की बातना, वासु के गुण-दोन में सन्दे-हरहित: चार प्रकार के स्नेह, स्नेह की २४ प्रकार की विचारणा में चतर: रस मेद के ६४ प्रकार की योग्य योजना करने में, बहुत प्रकार के स्नेहन, खेदन, बमन, बिरेचन ओषियों को यथायोग्य प्रयोग करने में कुशक, शिरोरोगाहि रोग, बातादि दोषों की अधिकता या कभी से उत्पन्न होने बाढ़े रोगों को: क्षय, पिड़का, तीन प्रकार की विद्विध, शोधजन्य नाना प्रकार के रोगों की. रोगों के ४८ प्रकरण, १४० प्रकार के बात, पिन्त, कप रोगों को निन्दित अतिस्थळ अतिकश पुरुषों को हेत्, ब्रक्षण, चिकित्सा को: हितकर अहितकर निदा को; अनिदा व अतिनिदा के कारण और चिकित्सा को; छंपनादि छः प्रकार की चिकित्सा को. सन्तर्पण अपतर्पण से होने बाढे रोगों को. उनकी चिकित्सा को जानें,रक्तजन्य रोग, मद, मूर्का और संन्यास के कारण, कक्षण और चिकित्सा में कुशक, आहारविधि में कुशक, स्वभावतः पच्यापच्य आहार व संस्कार से होने वाले परिवर्त्तन, चौरासी ( ८४ ) प्रकार के आसद, रस व अनुरसात्मक द्रव्य गुण निश्चय, विकल्प में कुश्चल; अन्नपान के बारह वर्ग, गुण, प्रभाव, अनुपान गुण, अन्नपानादि से, रसादि धातुओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, पर्यापस्य, आहार के हितकारी फरू, बातादि दोव के प्रकृपित होने से उत्पन्न होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा. प्राणा-बतनों के दस स्थान, इन सब विषयों में तथा अगले 'अर्थे दशमहामुखीय' अध्याय में जा कुछ कहेंगे, उन सब में नियुण, आयर्वेद के उद्देश. अध्यण को चानने बाले हो, एवं आयुर्वेद शास्त्र के प्रहण करने, प्रहण किये हए को धारण करने और अर्थ से जानने, प्रयोग, चिकित्श-प्रयोग, अनेक प्रकार से चिकित्सा करने, कार्य-धातुओं के समान करने, काल, क्रिया, काल, कत्ता, भिषक, करण श्रीषध में कुश्रह, तथा समरण शक्ति, बुद्धि, शास्त्रयोजना और तर्कज्ञान में समर्थ, अपने बील, स्वभाव रूपी गुणी से सब प्रणि मात्रा में मन, आत्मा द्वारा, माता, पिता, भाई, बन्ध, आदि के समान मैत्री भाव रखने में कुशल होते हैं, स्नेह का व्यवहार करते हैं. हे अग्निवेश ! इस प्रकार के जो वैद्य होते हैं. वे 'प्राणा-भिसर' अयोत प्राणरखक तथा रोगनाशक होते हैं ॥ ५-७ ॥

अतो विपर्ययेण विपरीता रोगाणामभिसरा इन्तारः प्राणाना भिक् इङ्ग्रप्तिष्ठन्ताः कण्टकभूता छोकस्य प्रतिसप्रक्षक्षमाणो राज्ञां प्रमादाच्यरन्ति राष्ट्राणि। तेषामिदं विशेषविज्ञानम्। अस्ययं वैवावेषेक इङ्गायमाना विशिखान्तरमनुषरन्ति कर्मछोभान्, श्रस्ता च कस्यविदान वुधंमभिकः परिवर्धन्त, संभवधं भास्याऽऽत्समा वंदागुणानुक्वेषेव्नित, व्यास्य वैद्यः प्रतिकर्म करोति तस्य च वोषान् युद्धग्रेहुवव्यव्यन्ति, व्यास्य वैद्यः प्रतिकर्म करोति तस्य च वोषान् युद्धग्रेहुवव्यव्यन्ति, व्याद्यत्ममाणि च प्रद्वंणोपजापोयसेवाविमिरिच्छन्त्यास्मीकर्तुं, स्वर्पेच्छता चाऽऽत्समः क्यापयन्ति, कर्म चाऽऽसाय युद्धग्रेहुरवछोक्यन्ति व्याधितमेवानुपकरणमपचारिकमनात्मवन्त्यस्थित्मस्त्रन्ति, अन्तं चैनमिससमीक्ष्यान्यमाश्रयन्ति देसमपदेशमात्मनः कृत्वा, प्राष्ठव-जनसन्निपाते चाऽऽत्मनः कौश्रलमकुशलवद्गणयन्ति, अवीरवव्यविव्यमपविव्यविद्यम्यमाश्रयन्ति चौशलमकुशलवद्गणयन्ति, अवीरवव्यक्तिम्यमिव कान्तारमध्वागः परिहरन्ति दूरात्, यश्चेषां कश्चित्स्युत्रावयवो अवत्युप्यक्तसमप्रकृते प्रकृतान्तरे वा सत्तत्वपुद्यस्ति, न चानुयोगामिच्छन्त्यनुयोक्तं वा, मृत्योरिव चानुयोगादुद्विजन्ते, न चेवामाचार्यः शिष्यो वा समझवारी वैवादिको वा कश्चित्यस्यव्यव इति ॥ = ॥

इनसे विपरीत गुण वाले वैद्य 'रोगाभिसर' अर्थात् रोगों को लानेवाले और प्राणों का नाश करने बाले होते हैं। ये बैद्य बैद्य के वेप में लोक में कांटे के समान द:खदायी. विगाद करने वाले. द्रोह करने वाले. वर्म का त्वाग करके. राजाओं के आरूरय से हो राष्ट्र में विचरते हैं। इन वैद्यों के विशेष स्ववण ये ि—ये नैद्य के समान वस्त्र धारण करके अपनी प्रशंसा करते हुए रोगी के घर में गड़ी में चिहित्सा कर्म के लोभ से जाते हैं. किसी को रोगी सनकर उसको चारों ओर से घेर बैठते हैं. और अपने गुणानुवादों को ऊंचे २ सुनाने कगते हैं। जो पहले वैद्य चिकित्साकर रहा है. उसके दोवों को बार २ कहते हैं। रोगी के मित्रों को खश करके, चापलसी, चगली से, सेवा आदि द्वारा अपना बनाना चाहते हैं। और अपनी इच्छा को थोबा बतलाते हैं। चिकित्सा कार्य मिकने पर बार २ इधर उधर वेखते हैं। चालाको से अपने आजान को क्रियाने की चेष्टा करते हुए, रोग को अच्छा करने में अध्यक्त होने पर रोगी को ही उकाहना देने सगते हैं, तुम्हारे पास साधन नहीं, सेवक नहीं, पथ्य नहीं रखते । मरता हुआ देलकर बहाना करके दूसरे देश में चले जाते हैं। भोले माछे आदमी को देलकर अपनी कुशलता को मूर्ल पुरुष की मांति विरुद्ध बचनों द्वारा प्रकट करते हैं। धीर पुरुषों के सामने अधीर की भांति जोर २ से अपना वैर्य कहने बगते हैं। विद्वान मनुष्यों को देखकर दम दबाकर ऐसे माग बाते हैं, बिस प्रकार कि मयंकर भय की आशंका से जंगल के रास्ते को

दूर से ही छोड़ देते हैं। इन कोगों को जो ज़रावा भी आयुर्वेद चिकित्स का सूत्र मिछ जाता है, तो उत्तीको बेसमय या बिना मतक्ष्य के (प्रसंग के बिना ही) शार २ बोळने लगते हैं। ये न तो स्वयं किसी से कुछ पूछते हैं और न यह चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे। वे प्रश्न के पूछने से मृत्यु से जैसे डर कर मागते हैं। न तो कोई हनका आचार्य, न कोई शिष्य और न कोई सहाध्यायी होता है।। = !!

भिषक्छप्म प्रविश्यैव व्याधितांस्तर्कयन्ति ते । बीतंसिमव संश्रित्य वने शाकुन्तिको द्विजान् ॥ ६ ॥ श्रुत-दृष्टि-क्रिया-काल-मात्रा-झान-बहिष्कृताः । बर्जनीया हि ते सत्योख्यरन्त्यनुचरा सुवि ॥ १० ॥ बृत्तिहेतोर्भिषक्मानपूर्णान् मूर्खविशारदान् । बर्जयेदातुरी विद्वान् सर्पास्ते पीतमाकताः ॥ ११ ॥ ये तु शाखविदो दक्षाः शुचयः कर्मकोविदाः । जितहस्ता जितात्मानस्तेश्यो नित्यं कृतं नमः ॥ १२ ॥

रोगी को देखकर वैद्य का वेष पहिन कर रोगी के घर में घुस जाते हैं। ये जंगल में पहुंचे चिड़ीमार की तरह पिक्ष्यों को जाक में फंसाने वाले होते हैं। इनकी शास्त्रभवण, कर्मदर्शन, चिकित्सा और काल, मात्रा शास्त्र का जान नहीं होता। ये मृत्यु के नौकर होकर पृथ्वी पर विचरते हैं, इसलिये इनकी छोड़ देना चाहिये। जीविका प्राप्त करने के क्रिये वैद्य वने हुए, पूरे मूर्खों को, खुद्धिमान रोगी छोड़ देवे, क्योंकि वे बायु पिये हुए सांप के समान है। जो वैद्य शास्त्रज्ञानी, कर्म में दक्ष, पवित्र, कर्मकुशल, जितहस्त, संबमी, ऐसे प्राणामिसर वैद्यों के नित्य प्रति नमस्कार है। है। है-१२।

तत्र रुक्केकः—दश प्राणायतिनके रुक्केकस्थानार्थसंप्रदः । दिविचा भिषजक्षोक्ताः प्राणस्याऽऽयतनानि च ॥ १३ ॥

इस दश प्राणायतनीय अध्याय में सम्पूर्ण सूत्रस्थान की संखित सूची, दो प्रकार के वैद्य, शरीर के दस प्राणायतन ये विषय प्रतिपादन कर दिये हैं ॥१३॥

इत्यन्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने दश्यप्राणायतनीयो नामैकोनित्रशोऽध्यायः समाप्तः ॥ २९ ॥

## त्रिंचत्तमोऽध्यायः

अयातोऽर्थे दशमहामूळीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह मगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे 'अर्थे दशमहामूळीय' नामक अध्याय का व्यासवान करेंगे जैसा भगवान आत्रेय ने कहा या ॥ २ ॥

अर्थे दश महामुखाः समासका महाफलाः । सहस्रार्थश्च हृदयं पर्यायेहच्यते बुधैः ॥ ३ ॥

हृदय जिनका मूरूस्थान है ऐसी महान् कार्य करने वाळी दश धमनियाँ हृदय में आश्रित हैं। 'महत् और 'अर्थ वे हृदय के हो नामान्तर हैं॥ ३॥

वडङ्गमङ्गं विज्ञानिमिन्द्रियाण्यथेपञ्चकम्। आतमा च सगुणश्चेतश्चिम्स्यं च हृदि संश्रितम्॥ ४॥ प्रतिष्ठार्थं हि भावानामेवां हृद्यमिष्यते। गोपानसीनामागारकणिकेवार्थं चिन्तकैः॥ १॥ सस्योपघातान्मूच्छायं भेदान्मरणमृष्ठकृति। यद्भि तस्त्यशेविज्ञानं धारि तत्तत्र संश्रितम्॥ ६॥ वस्त्यरस्यौजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः। हृदयं महद्यश्चत स्माद्कं चिकिसकैः॥ ७॥

छः अंगोवाला शरीर ( वो हाथ, दो पांच, शिर और श्रीषा एवं किट का मध्य माग), विश्वान ( निश्चयात्मक हुक्षि ), पांच श्वानेन्द्रियां कि सन्द, स्पर्ध आदि विषय, आत्मा, ग्रुपयुक्त मन, विनन्द्रयां कि सन्द, स्पर्ध आदि विषय, आत्मा, ग्रुपयुक्त मन, विनन्द्रयां मन हिन्द्रयां के शन्द, स्पर्ध आदि विषय, आत्मा, ग्रुपयुक्त मन, विनन्द्रयां कि इदय तो दो अंगुल मात्र है, इसमें छ अंगो बाल्य शरीर किस प्रकार समा सकता है। इन्द्रियां अपने आभितों में स्थित हैं, विषय बाह्य द्रव्यों में आभित हैं। आत्मा व्यापक होने से अनाभित हैं, ग्रुपयुक्त मन भी अनाभित हैं, श्रेप आदि इदय में नहीं रहते। इस सन्देद का उसर देते हैं कि इदय में वे माथ (पवार्थ) कार्य-कारण सम्बन्ध से अविरोध कर में रहते हैं। इनमें आधार-आयेय-सम्बन्ध नहीं, परन्तु आभय-आभिय, अथवा अन्वय-म्युतिरेक सम्बन्ध है। आपारकर्षिका अर्थात् वर को दार्थने के बीचमें एक बड़ी बढ़्दी होती है और उसके दोनों ओर बुद्धरों का इदीरीयां पढ़ी रहती हैं, उसी प्रकार हुदय के चारों ओर वृद्धरों वहीं हैं। इस हुदय को उपवात ( चोट ) कार्न से मुक्की हो

षाती है आंर हृदय के विदीर्ष होने से समुख्य सर जाता है। हृदय के नाश होने से हृदय में आजित संतारी आत्मा भी नष्ट हो जाता है। स्पर्ध को को जानता है या जिसके कारण स्पर्ध जान होता है वही 'घारी' घरीर इन्द्रिय, स्व और आत्मा के संयोग (धारीरेन्द्रियस्थात्मसंयोगो घारि जीवितम्) थे सब हृदय में आजित हैं। यह हृदय परम (श्रेष्ठ) ओज का स्थान है, चैतन्य विषयों में कैले हुए मन का इसी हृदय में संग्रह होता है। विषयों में गये हुए इसी मनको हृदय में रोकने से योगी बनते हैं और योग मोख का सामन (योगो मोखप्रवर्त्तकः) है। इसलिये हृदय को महत् और इन शब्दों से चिक्तसक कहते हैं। ४-७॥

वेन मूकेन महता महामूळा मता दश ।

श्रोजोबहाः शरीरेऽस्मिन् विधम्यन्ते समन्ततः ॥ = ॥

येनौजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः ।

यहते सर्वमृतानां जीवितं नावतिष्ठते ॥ ६ ॥

यस्तारमादौ गर्भस्य यन्तद्रभैरसाद्रसः ।

संवर्तमानं हृद्यं समाविशति यत्पुरा ॥ १० ॥

यस्य नाशान् नाशोऽस्ति चारि यद्पृद्याश्रितम् ।

यः शरीररसनेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ ११ ॥

तस्क्छा बहुधा वा ताः फळन्तीव महाफळाः ।

इमानाद्धमन्यः स्रवणात् स्रोतासि सरणास्तिराः ॥ १२ ॥

इस हृदय से महामूळ वाली (जिनका प्रभावस्थान वहा है, ऐसी) दस ओजवाहिनी चमनियां निकळ कर इस सम्पूर्ण द्यरिर में फैलती हैं। जिस ओज के पुष्ट होने पर सब प्राणी जीते हैं, जिस ओज के विना प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता, जो ओज शुक्र रक्त संयोग से बने गर्म में सारमृत है, और जो शुक्र रक्त के संयोग से बने कळळ रूप में रसरप सार है, जो ओज हृदय के बनने पर स्पष्ट होकर हृदय में रहता है, जिस ओज के नष्ट होने पर (धातुओं का खय न होने पर भी) मृत्यु निश्चित है, जो कि प्राणों को धारण करने में मुख्य है, जिस ओज में प्राण आश्चित हैं उस ओज को लेजाने वाली, ओजोबहा, महाफक्का दस समित्यों हृदय का आश्चय लेकर अनेक प्रकार से फलती हैं। वे हृदय में दस होती हुई भी द्यरिर में मतान मेदों से असंख्य बनजाती हैं।

पूरव अर्थात् बाझ रष द्वारा भरने से ( स्पन्दन होने से ), घमनिया, सबक अर्थात् रस, पीष्य बस्त का सबण होने से स्रोतस् और दूबरे देश वा स्थान में जाने से 'स्विरा' कहळाती हैं॥ ८-१२॥ वन्महत्ता महामूकास्त्रकोताः वरिरक्षताः । परिहार्वा विज्ञेषेण मनसो दुःक्षहेतवः ॥ १३ ॥ हृद्यं यस्त्राचदीजस्यं क्षोतसां वस्त्रसादनम् । तरास्त्रेत्वं प्रयमेन मसमो ज्ञानमेव च ॥ १४ ॥

हृदय स्थित मन की रक्षा में कारण छः अंगों वाले धारीर, बुद्धि आदि का हृदय स्थान है। ओजोवहा घमनियां भी इस्त हृदय से निकलती हैं, यही हृदय इनका मूल है। इस्तिये ओज की रखा करने के लिये मानस्कि दु:खों के कारणों से बिधेय रूप में बचना चाहिये। जो बस्तु हृदय और ओज के किये हितकारी हो, एवं मनोवहा आदि सोतों को निर्मेळ करनेवाली हो और धान्ति तथा तस्वज्ञान को देने वाली हो, उसे प्रयत पूर्वक सेवन करना चाहिये।१३-१४।

श्रय खल्वेकं प्राणवर्धनानामुरुष्ठष्टतममेकं बळवर्धनानामेकं बृंहणानामेकं नन्दनानामेकं हर्षणानामेकमयनानामिति । तत्राहिंसा प्राणिनां प्राणवर्धनानामुरुष्ठप्रतमं, वीर्यं बळवर्धनानां विद्या बृंहणानां, इन्द्रिय- जयो नन्दनानां, तत्त्वाववोवो हर्षणानां, ब्रह्मचर्यमयनानामित्यायुर्वेद- विदो मन्यन्ते ॥ ११ ॥

सेवन करने योग्य वस्तुएं कहते हैं—प्राणों को बद्दाने के लिये सबसे उत्कृष्ट वस्तु एक ही है (ब्रुसरा नहीं), बल को बद्दाने में एक; बृष्य बस्तुओं में उत्कृष्टतम एक, श्रेय समृद्धिकारक हपोंत्पादक में एक; मोखदायक में सबसे श्रेष्ठ वस्तु एक ही है। जैसे प्राणों के प्राणों को बद्दाने के लिये अहिंग सबसे उत्कृष्ट है, बल वर्षकों में वीर्य, बृंदण बस्तुओं में विद्या, श्रेयस्कर बस्तुओं में इन्द्रियों का संयम, हपोंत्पादक बस्तुओं में तत्त्वज्ञान और मोख-दायक बस्तुओं में प्राणवें हो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा श्रायुर्वेद विद्वान् मानते हैं॥ १५॥

तत्राऽऽयुर्वेदविदस्तन्त्रस्थानाध्यायप्रश्नानां प्रथयस्वेन बाक्यक्षो बाक्यार्थकोऽर्थावयवशस्य प्रवक्तारो मन्तन्याः॥ १६ ॥

अत्राऽऽह-कथं तन्त्रादीनि बाक्यशे वाक्यार्थशोऽर्घावयवस्त्रेत्यु-कानि भवन्तीति । अत्रोच्यते—तन्त्रमार्थं कात्त्र्यंन यथासायग्रुक्य-मानं बाक्यशो भवत्युकम् । बुद्धया सम्यगत्रप्रविश्यार्थतस्यं वाग्मि-व्यक्ति-समास-प्रतिक्षा हेत्द्राहरणोपनय-निगमन गुकाभिक्षिविष-सिष्य-बुद्धिगम्याभिषध्यमानं वाक्यार्थसे भवत्युक्तम् । तन्त्रनिवतानामर्थ-हुर्गाणा पुनर्विभावनैरकमर्थावयवसो अवस्युक्तम् ॥ १७॥ को पुरुष आयुर्वेद के प्रत्य, उनके स्थान, प्रधंग, अध्याय, प्रक्त उनके अवान्तर विषय, वाक्यायों और अर्थावयवों का निक्षण कर सकते हों, उनको आयुर्वेद का शांता मानना चाहिये। आयुर्वेद के प्रत्य में वाक्य, अर्थ और अर्थावयव किस प्रकार से कहे जाते हैं। यह कहते हैं, श्रूषिकृत तन्त्र को 'अर्थ से 'इति' पर्यन्त समस्त प्रत्य को पाठकम से पदना वाक्यायों होता है। अर्थतक्ष को बुद्धि से भक्षी प्रकार समझ कर वाणी द्वारा व्यास अर्थात् विमाग, समास, प्रतिशा, हेतु, उदाहरण (हप्टान्त), उपनय किमानन तीनों प्रकार (उत्तम मध्यम और अवमकोटि) के शिष्य जिस युक्ति से समझ सकूँ इस प्रकार से कहना वाक्यायंद्याः निरूपण कहाता है। तन्त्र में आये हुए कठिन अर्थों को पुनः पुनः व्याख्यानों द्वारा स्थप्त करना यह 'अर्थावयवशाः निरूपण' होता है। १६-१७॥

तत्र चेत्राष्टारः स्यु:—चतुर्णामृक्सामयजुरयर्ववेदानां कं वेदगुर-दिशान्त्यायुर्वेदविदः, किमायुः, कस्मादायुर्वेदः, कि चायमायुर्वेदः शाह्वतोऽशाह्वतश्च । कति कानि चास्याङ्गानि, कैश्चायमध्येतव्या, किमर्थं चेति ॥ १८ ॥

तत्र भिषजा पृष्टेनेवं चतुर्णासृक्सामयजुरथवेवेदानामात्मनोऽध-वेवेदे भक्तिरादेश्या। वेदो द्याधर्षणः स्वस्त्ययन-बिल-मङ्गळ-होम-नियम-प्रायश्चित्तोपवास-मन्त्रादि-परिप्रहाबिकित्सा प्राह, चिकित्सा चाऽऽयुषो हितायोपदिश्यते ॥ १८ ॥

वेदं चोपदिरयाऽऽयुर्वोच्यं; तत्राऽऽयुश्चेतनानुवृत्तिज्ञौवितमनुबन्धो

धारि चेत्येकोऽर्थः॥ २०॥

तत्राऽऽयुर्वेदयतीत्यायुर्वेदः । कथमिति चेदुच्यते—स्वलक्षणतः सुखासुखतो हिताहिततः प्रमाणाप्रमाणतश्च । यत्रश्चाऽऽयुष्याण्यना-युष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदयत्यतोऽध्यायुर्वेदः ॥ २१ ॥

तन्नाऽऽयुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि केषक्रेनोपदेस्यन्ते

सन्त्रेण ॥ २२ ॥

यदि कोई पूछे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अध्यवेद इन चारों बेदों में से कित वेद को आधुर्वेद कहते हैं। आधुर्वेद का कीन से वेद के साम सम्बन्ध है? आधु क्या है? आधुर्वेद किस लिये है? यह आधुर्वेद धादवत

१. विद्वान्वापपादितस्य वाधनधर्मस्य वाध्ये पुनः कथनमुपनयः ।

२. हेद्रसाधितसाध्यधर्मकथनं निगमनम् ॥

(तिष्य) है या अधादवत ( अनिष्य) ? इच आयुर्वेद के कितने और कीन ? से अंग हैं! आयुर्वेद किन को पढ़ना चाहिये ! और इस आयुर्वेद का प्रयोज्यान क्या है! वैद्य से इस प्रकार प्रवन पूछे जाने पर वैद्य को ऋग्, क्या, स्ताम और अथवं इन चारों वेदों में से अथवं वेद में ही अपनी मिक्त ( अद्या ) कतकानी चाहिये ! क्योंकि अथवंवेद ने स्वस्ति-अयन, बिक, मंगळ, होम,निवम, प्रायक्षित्त, वा उपवासदि द्वारा रोग को चिकिस्ता कही है ! चिकिस्ता आयु की मंगळ कामना से कही जाती है, आयुर्वेद यह अथवंवेद का एक माग है ! वेद सम्बन्धी विवेचन करने के पीछे ही आयुत्तवन्धी विवेचन किया जाता है ! चैतन्यपरम्परा, जीवित, अनुवन्धन, चारि ये आयु-शब्द के समानार्थवाची हैं ! आयुर्वेद किस किये कहते हैं हसका उत्तर अपने कक्षण से, सुख-युःख हित-कारी अहितकारी, प्रमाण अपमाण एवं आयुवर्द के और आयुखयकारक द्रम्योंके गुण कर्म सम्पूर्ण रूपमें कहे जाते हैं, इसकिये, इस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं !! १८—२२ ॥

क्षा ३० ]

तन्नाऽऽयुक्कं स्वलक्षणतो यथाविद्दैव । तन्न शारीरमानसाध्याँ
रोगाभ्यामनिमृत्वस्यानिभृत्वस्य च विशेषेण यौवनवतः समर्थानुगत-वल-वीर्य-यशः-पौक्य-पराक्षमस्य ज्ञान-विज्ञानेन्द्रियेन्द्रियार्थ-वलसमुद्राये वर्तमानस्य परमधि-कचिर-विविधोपभोगस्य समुद्रस्ववीरम्भस्य
यथेष्टविचारिणः सुल्नमायुक्च्यते, असुल्लमतो विपर्ययेण । हितैषिणः
पुनर्भृतना परस्वादुपरस्य सत्यवादिनः शमपरस्य परीक्ष्यकारिणोऽप्रमत्तस्य त्रिवर्गं परस्यरेणानुपह्तसुपसेवमानस्य पूजाईसंपूजकस्य
ज्ञान-विज्ञानोपशम-शोलस्य दृद्धोपसेविनः सुनियत-राग रावेष्या-मद्ममान-वेगस्य सत्ततं विविधप्रदानपरस्य तपो-ज्ञान-प्रशम-नित्यस्याध्यास्मविवस्तरस्यस्य लोकमिमं चामुं चापेक्षमाणस्य स्मृतिमतो हितमायुकच्यते । अहितमतो विपर्ययेण ॥ २३ ॥

आयु का लक्षण (चेतनातृकृति चेतनपरम्परा०) इस स्थान पर कह दिया है। जिस मनुष्य को धारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का रोग नहीं, खरीर में सावण्य भरा है, धारीर में धार्कि, बल, वीर्य और पोरुष, पराक्षम है, मान, बुद्धि, इन्द्रिय और विषय बख्यान हैं, स्थाप्ति, प्रिय और नाना प्रकार के मोस्य पदार्थ अनुकूछ हों, सब कार्यों में जिसको सफलता मिळती हो, स्वेच्छापूर्वक आहार-विहार करने योग्य जो मनुष्य हो, उसकी आयु सुलमय समझनी चाहिये। इसके विवक्ष कुम्लमय समझना। जो मनुष्य सब प्राणियों का कुम्याण चाहता हो, चो दूवरे के बन की हच्छा नहीं करता, तस्ववादी, धान्तमन ( वंतोषी ), विचार कर कार्य करने वाळा, उद्यमी, दूवरे की कह न पहुंचावें, इस प्रकार से जो वर्म, अर्थ, काम का सेवन करता है, एका के योग्य पुक्षों का जो पूजन करता है, ज्ञान, विज्ञान, उपधम बील-स्वमाव का, इद्ध पुरुषों का सरसंग ( सेवा ) करने वाळा, राग, कोय, ईंच्यां, मद, मान के बेगों को दमन करने वाळा, तिरन्तर नाना प्रकार के दान देने वाळा, तर, ज्ञान में रत एवं करा धान्त विच रहने वाळा, आत्मा के विन्तन में दत्तविच, इह लोक परकोक दोनों का ध्यान रखने वाळा, उत्तम स्मरण धक्ति वाळा चो पुरुष होता है, उत्तकी आयु हितकारी होती है, इससे विपरीत अहित है।। २३।।

प्रमाणमायुषस्वर्थे न्द्रिय-मनो-बुद्धि-चेष्टादीनां विकृतिस्वर्धणैरुपर्स्यन्यनो-कुर्तिस्विः, इदमस्मारक्षणान्सुहृतोदिवसात् त्रिपक्षसप्रदशहादशहादय-क्षान्मासारवण्मासारसंवरसराद्वा स्वभावमापस्यत इति । तत्र स्वभावः, प्रवृत्तेरुपरमो, मरणमनित्यता, निरोध इत्येकोऽर्थः—इत्यायुवः प्रमाण-मतो विपरीतमप्रमाणम् । अरिष्टाधिकारे देहप्रकृतिस्वर्धणमधिकृत्य

चोपदिष्टमायुषः प्रमाणमायुर्वे दे ॥ २४ ॥

प्रयोजनं चास्य—स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्र-झमनं च ॥ २४ ॥

आयु का प्रमाण, इन्द्रियों के विषय ( शन्द स्पर्शादि ) मन, बुद्धि, जेशा आदि के विकृत अक्षणों ने जाना जाता है। अक्षण को देखकर यह कहा जा सकता है कि अमुक मनुष्य एक मुहुर्च में, एक खण में, एक दिन में, तीन दिन में, वांव दिन में, वांत दिन में, वांद , पन्द्रह दिनों में महीने, छः माल में, या साक भर में स्वमान अर्थात् मृत्यु को प्राप्त हो जायेगा। स्वमान, प्रवृत्ति, उपरम, मरण, अनित्यता, निरोध ये शन्द एकार्यवाची पर्याय हैं। यह आयु का प्रमाण है, इसके विपरीत अप्रमाण। अरिश्चिषकार ( इन्द्रियस्थान ) में देह, प्रकृति, स्वष्णों के अधिकार से आयु का प्रमाण कहेंगे॥ २४-२५॥

सोऽयमायुर्वेदः शास्त्रतो निर्दिश्यते, धनादित्वास्वभावसंसिद्धइक्षणत्वाद्भावस्वाभावनित्यत्वाच । न हि नाभूकदाविदायुषः सन्तानो
बुद्धिसन्तानो वा शास्त्रव्याऽऽयुषो वेदिता, धनादि च सुखदुःश्वः
सद्दृत्व-द्वनु-छद्यणमपरापरयोगातः; एव चार्यसंप्रहो विभाव्यते आयु
वेदछक्षणमिति । गुरु-लघु-शीतोष्ण-स्तिग्ध-स्वादीना च बुन्द्रानां
सामान्यविशेवाश्यां वृद्धिहासौ; यथोक्तम् । गुरुभिरश्यस्वमानैग्रीकणासुपचयो मदस्यपचयो छपूनानेवसेवेदरवामित्येच भावस्वमानो नित्यः,

स्वश्रमणं च द्रव्याणां प्रविन्यादीनां । सन्ति तु सर्वदा गुणाम्य निस्ताः । न सायुर्वेदस्याभृत्वोत्सप्तित्रप्रस्थयते, सन्यन्नाववोषोपदे-स्वास्थाम् । एतद्वै द्रयमधिकृत्योत्पत्तिमुपदिम्बन्धेके । स्वाभाविकं चास्य कक्षणमकृतकं, यदुक्तिमद्द चाऽऽयेऽध्याये-व्ययाऽनिरोष्ण्यमपां द्रवत्वम् । भावस्वभावित्यत्वमपि चास्य यथोकं गुदमिरस्यस्यमानेर्गुक्षणाः सुपचयो भवत्यपचयो स्वमृनामित्येवमादि ॥ २६ ॥

यह आयुर्वेद नित्य है, ऐसा माना बाता है। उसके तीन हेत्र है, १. अनादि होने से, २. स्वभाव सिद्ध होने से, ३. पदार्थी के गुण. वर्म नित्य होने से। इसका बिस्तार से वर्णन करते हैं। आयुर्वेद में आयुष्य का प्रतिपादन किया है और सर्वदा ही आय की परम्परा सन्तान-न्याय से चली आ रही है ( बिना आयु के कोई नहीं हुआ )। इसी प्रकार बुद्धि की परम्परा भी अनादि काक से चली आ रही है। ( एक मरता है, दूसरा जीवित रहता है इस प्रकार से आयु की परमरा चढी आरही है) इसलिये आयुष्यादि प्रतिपाद्य विषय अनादि है। इसको प्रतिपादन करने वाला आयुर्वेद भी अनादि है। आयुर्वेद उपकरण और आयुष्य उपकार्य है। विना उपकरण के कार्य नहीं रह सकता। इसी प्रकार बढि के भी अनादि होने से आयुर्वेद का ज्ञान भी अनादि है और इस जान को जानने वाले भी अनादि हैं। दूसरा आरोग्यता या रोग को उत्पक्त करने बाढ़े, अथवा रोग के सम्रण, कारण, चिकित्सा आयुर्वेद में प्रतिपादन किये हैं और वे अनादि है। क्योंकि सुख-दुःख अनादि काल से चला आ रहा है. इसकिये इनको प्राप्त तथा नाश करने के भी उपाय अनादि होने चाहिये। तीसरी गुच, इलका, उपठा, गरम, स्निग्ध, रुख पदार्थी के ये गुण धर्म भी नित्य हैं, इसिटेये इन गुण धर्मों को बताने वाला आयुर्वेद भी नित्य है। प्रथि-स्यादि पंच महाभूतों के गुण धर्म नित्य हैं, परस्त इनसे बने पदार्थ अनिस्य हैं। इसी प्रकार मिड़ो नित्य और मिड़ी से बना घड़ा अनित्य है। इस प्रकार से मनुष्य-धरीर को बनाने वाले परिणाम नित्य हैं। और इस परिणाम रूप निर्माण किया को बतलाने वाला आयुर्वेद भी नित्य है। आयुर्वेद का एक समय अस्तित्व नहीं था, उत्पन्न हुआ है ऐसा कहीं पर सुनने में नहीं शाला ! जहां पर भी आयुर्वेद का पातुर्भाव किला है. यहां पर इसका क्षत्रोध का जयहेडर सम से प्रतिपादन किया है कि इन्द्र के उपदेश से भरद्वाज मुनि मस्य छोक में आयर्वेद को कार्य, यह उपदेश और बसा के अन्दर जो झान का उदय हुआ नहीं रक्की उत्पत्ति है। आयुर्वेद स्वामाविक एवं शहराक है। बेसा कि

पहके अध्याय में कहा है (हिताहितं चुलबुक्षं॰)। अपिन में उष्ण्याम और पानी में तरलता स्वामाविक है, बनाई हुई नहीं है इती प्रकार आयुर्वेद मी स्वामाविक है। माब, अर्थात् स्वमाव के अकृत अर्थात् स्वामाविक होने से भी आयुर्वेद नित्य है। यथा—गुरु पदायाँ के उपस्वन से गुरुता बद्गती है। और कयु पदायाँ के उपस्वन से शरीर में लघुता बद्गती है। इसकिये आयुर्वेद भी नित्य है। २६॥

तस्याऽऽयुर्वेदस्याङ्गान्यष्टौ । तद्यथा--कायचिकित्सा, शालाक्यं शल्यापहर्तृकं, विष-गर-वैरोधिक-प्रशमनं, भृतविद्या, कौमारसृत्यकं,

रसायनानि, बाजीकरणमिति ॥ २७ ॥

इस आयुर्वेद के आठ अंग हैं। (१) काय चिकित्सा, (२) शास्त्रक्य, (३) शह्यापहर्त्तक, (४) विष-गर—चेरोधिक-प्रशमन, (५) भृतविद्या, (६) कौसार-भृत्यक, (७) रसायन और (⊏) वीजीकरण ये आठ अंग हैं।।२७॥

स बाब्येतज्यो ब्राह्मण-राजन्य-वैर्यैः । तत्रातुप्रहार्थं प्राणिनां ब्राह्मणेरात्मरक्षार्थं राजन्येर्ट्ट्स्ययं वैरयः, सामान्यतो वा धर्मार्थकामपरिम्रहार्थं सर्वैः । तत्र च यद्य्यात्मविदां धर्मप्रयस्यापकामां धर्मप्रकाशकामां वा मातृ-पितृ-वन्तु-गुरु-जनस्य वा विकारप्रशमने प्रयत्नवान् भवित यच्चाऽऽयुर्वेदोक्तमध्यात्ममतुध्यायित वेद्यत्यतुविधीयते वा सोऽप्यस्य परो धर्मः । या पुनरीश्वराणां वसुमतां वा सकाशात्सुखोपहारिनिमित्ता मवत्यर्थावातिरारक्षणं च या च स्वपरिगृहीवानां प्राणिनामातुर्योदारक्षान्स्राधः । यत्पुनरस्य विद्वदु-महणयशः-शरण्यत्वं च, वा च संमानग्रुक्ष्या, यच्चेष्टानां विषयाणामारोग्यमाधत्त्रो, सोऽस्य काम इति यथाप्रशनसुक्तमशेषण ॥ २० ॥

यह आयुर्वेद ब्राह्मण, खनिय और वैदय इन तीनों वणों को पढ़ना चाहिये। ब्राह्मणों को प्राणियों का मला करने के लिये, खनियों को अपनी रक्षा के लिये, वैदयों को इचि अर्थात्, जीविकोपार्जन के लिये पढ़ना चाहिये। अथवा चर्म, अर्थ, काम क्यी पुरुषार्थों के उद्देश से ही सब को पढ़ना चाहिये। इनमें को तस्वज्ञान को जानने वाले, धर्मसंस्थापक, धर्मोपदेशक, माता, पिता, माई बन्धु, पुरुजनों के रोगों को दूर करने में प्रयत्नशील होता है और जो पढ़े हुये आयुर्वेद को दूसरों को पढ़ाता है, बतलाता है, वैसा करता है, वह इस का सर्वोच्य धर्म है। राजाओं या रईसों, सेठों से आरोग्यता प्रदान करने पर जो धन की प्राप्ति होती है, आस्मरखा होती है, इसी प्रकार अपने आभयजीवी नौकर चाकर आदि को रोग गुक्त करता है वह इसका सर्वोच्यन अर्थ है। विद्वान कोगों हारा प्राष्ठ वध, कीर्ति, चब कोर्यो का करण में काना, आभयप्रदाता होना, आवर सत्कार कोर्यो से प्राप्त होना, प्रिय विचयों में आरोग्यता का प्राप्त होना वह हसका सर्वोचम काम है। इस प्रकार से सब प्रकार का पूरा २ उत्तर देदिया।।१८॥

क्षय भिषगादित एव भिषजा प्रष्टव्योऽष्टविधं भवति । तत्त्रवा-तन्त्रं तन्त्रार्थं स्थानानि स्थानार्थानध्यायानध्यायार्थान् प्रश्नार्थां अति । पृष्टेन चैतद्वक्तव्यसभेषेण वाक्यसो वाक्यार्थशोऽर्थावयवस्त्रक्षेति ॥ २८ ॥

वैद्या परीक्षा के लिये नैया से आठ प्रक्रन पूछे। यथा तन्त्र, तन्त्रार्थे, स्थान स्थानों के अर्थ, अध्याय और अध्याय के अर्थ, प्रक्रन और प्रक्रनार्थ । पूछे जाने पर नैया को सम्पूर्ण रूप से वाक्य, नाक्यार्थ, अर्थावयद रूप से पूर्णतया कडना नाहिये॥ २६ ॥

तत्राऽऽयुर्वेदः शासा विद्या सूत्रं झानं शास्त्रं छक्षणं तन्त्रमित्य-नर्थान्तरम् ॥ ३०॥

तन्त्रार्थः पुनः स्वल्रह्मणैरुपदिष्टः, स चार्थः प्रकरणैर्विभान्यमानोः भूय एव शरीर-वृत्ति-हेतु-त्याधि-कर्मे-कार्य-काल-कर्ने-करण-विधि-विनि-अवाहशप्रकरणः, तानि च प्रकरणानि केवलेनोपदेष्टयन्ते तन्त्रेण ॥३१॥

इसमें आयुर्वेद, शाखा, वृत्त, ज्ञान, शाखा, रुक्षण व तन्त्र ये सब एकार्य-बाची शब्द हैं। तन्त्र का अर्थ ''आयुर्वेदयतीत्यायुर्वेदः'' आयु-चिवसे जानी जाती है वह आयुर्वेद-इस प्रकार अपने उध्धणों से कह दिया। हित अहित आयुक्त इध्धण है और यह अर्थ प्रकरण मेद से बहुत प्रकार का है। यथा शरीर (पञ्च महाभूतों का समुदायक्त होने से अवयवादि मेद से बहुत प्रकार का है), हेतु (असार्व्येन्द्रियार्थसंयोग, प्रजायराध, परिणाम), ज्याधि (बातुमेवस्य), कर्म (चिकित्सा), कार्य (आरोन्यता), काल (ख्रुत आदि), कर्मा (भिषक्), कर्म (पोषज), विधि (उपकर्मना विचान जिसे काल, द्रव्य और ब्याधि की अपेका से समझना चाहिये)। इन प्रकरणों से प्रन्थ सम्पूर्ण क्य से कहे जार्वेगे ३०-३१

इस तन्त्र के आठ स्थान हैं यथा-१. सूत्र (कोक) स्थान, २. निदान-रचान, १. विमानस्थान, ४. शरीरस्थान, ५. इत्रियस्थान, ६. चिकित्सस्थान, ७. कल्पस्वान और द. सिक्षिस्वान । इनमें कोकस्वान ३० अध्वायों का, निदान, विमान और वारीरस्थान, आठ २ अध्यायों के इन्द्रियस्वान बारह का चिक्रिस्तास्थान तील का, कल और सिक्ष्रिस्थान बारह२ अध्यायों के हैं ॥३२॥

#### अबन्ति चात्र-

द्वे त्रिंशके द्वादशकत्रयं च त्रीण्यष्टकान्येषु समाप्तिकका। इलोकौषधारिष्ट-विकलप-सिद्धि-निदान-मानाश्रय-संक्रकेषु ॥३३॥ स्वे स्वे स्थाने यथास्वे च स्थानार्थ उपदेख्यते। सर्विज्ञमध्यायशतं शृण् नामक्रमागतम् ॥ ३४ ॥ दीर्घञ्जीबोऽप्यपामागतण्डुकारग्वधादिको । षद्विरेकाश्रयश्चेति चतुष्को भेषजाश्रयः ॥ ३५ ॥ मात्रातस्याशिवीयौ च न वेगान्धारणं तथा। इन्द्रियोपक्रमश्चेति चत्वारः स्वास्थ्यवृत्तिकाः ॥ ३६ ॥ खुडुाकश्च चतुष्पादा महास्तिस्रेषणस्तथा। सह बातकछास्येन विद्यानेर्दे शिकान् द्रुषः ॥ ३७ ॥ स्तेह्नस्वेदमाध्यायातुमौ यञ्चापकल्पनः। विकित्साप्राभृतश्चेव सर्वो एवापकल्पनाः ॥ ३८ ॥ क्रियन्तः शिरसीयश्च त्रिशोफाष्टोदरादिकौ । रोगाध्याया महाञ्चेव रोगाध्यायचतुष्ट्यम् ॥ ३६ ॥ अष्ट्रीनिन्दितसंख्यातस्तथा ळंबनतपेणौ । बिधिशोणितकश्चेति व्याख्यातास्तत्र योजनाः ॥ ४० ॥ यज्ञःपुरुषसंख्यातो भद्रकाप्याञ्चपानिकौ,। विविधाशितपीतीयश्चत्वारोऽन्नविनिश्चर्य ॥ ४१ ॥ दशप्राणायतनिकस्तथाऽथेदशम् छिकः । द्वावेतौ प्राणदेहाथौँ प्रांकौ वैद्यगुणाश्रयौ ॥ ४२ ॥ चतुष्काः षट् क्रमेणोकाः सप्तमञ्चात्रवानिकः ॥ ४३ ॥ ही बान्यो संमहाध्यायाबिति त्रिशत्कमर्थवत्। श्लोकस्थानं समुद्दिष्टं तन्त्रस्थास्य शिरः शुभम् ॥ ४४ ॥ चतुष्काणां महाथानां स्थानेऽस्मिम् संपदः स्रवः। भोकार्यः संप्रहार्थम स्रोकस्थानमतः रस्तम् ॥ ४५ ॥ ्रत ग्रन्थ में तीस क्षेत्र अध्याय के सूत्र और चिकित्वास्थाम हैं। बारह २ 25

क्षमाय के तीन अरिष्ठ (इनिजय), करूप और विद्ये स्थान, आठ २ क्षम्याय के निदान, विमान और शारीर ये तीन स्थान हैं। नहोक, औषध, अरिष्ट, विकल्प, विदि: निदान, विमान और आभव नामक १२० अप्यापी में प्रन्य वसास हुआ है। अपने २ स्थान में यथायोग्य स्थानों का उपदेश तस्वार्थ छहित कहेंगे। इन १२० अध्यायों के कम से नाम सनी-

दीर्घक्रीवितीय, अपामार्गतण्डलीय, आरम्बचीय, षड्विरेचनखताभितीय, इन चार श्रध्यायों में 'ओषघ-चतष्क' का निरूपण किया है। मात्राशितीय, तस्या-शितीय. नवेगान्धारणीय और इन्द्रियांपक्रमणीय ये चार स्वास्थ्य-चतुष्क हैं। खुडाकचतुम्पाद, महाचतुष्पाद, तिसीषणीय और वातकसाकशीय ये चार निर्देश चतुष्क ( कर्राव्य अकर्त्तव्य विषयक ) हैं । स्तेहन, स्वेदन, उपकल्पनीय और चिकित्सा प्रामतीय ये चार कल्पनाचतुष्क हैं। कियन्तःशिरसीय, त्रिशोधीय, अष्टोदरीय, महारोगाच्याय-ये चार रोगचतुष्क हैं। अष्टीनिन्दितीय लंबन-बंहणीय सन्तर्पणीय और विभिन्नशोणितीय ये चार योजनाचतष्क हैं। यजःपद्यीय, आजे-यमद्रकाप्योय, अञ्चपानीय, विविधाशितपीतीय ये चार अञ्चपान-चतुष्क हैं। दश्व प्राणायतनीय और अर्थे-दशमहामुखीय इन पिछले दोनों अध्यायों में प्राण. ओज, धमनी और वैद्यों के गुणों का निरूपण किया है। इस प्रकार से इस स्त्रस्थान में औषध-चतुष्क, स्वास्थ्य-चतुष्क: निर्देश-चतुष्क, कल्पना-चतुष्क: रोग-चतुष्कः योजना-चतुष्कः अन्नपान-चतुष्क तथा पहळे दो अध्यायों में इन अहाईस अध्यायों की सूची है। इस प्रकार से सुत्रस्थान के तीस अध्यायों में इन विषयों का वर्णन किया है। जिस प्रकार मनुष्य के सब अंगों में ओब्ट मस्तिष्क है उसी प्रकार से सब प्रन्यों में यह श्रेष्ठ है। इस सन स्थान में उप-योगी चतुष्कों का संग्रह किया है। इलोक रूप में संग्रह होने के कारण इसकी 'श्लोकस्थान' कहते हैं ॥ ३३-४५ ॥

> व्यराणां रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहकुष्ठयोः। शोषोन्माद्तिदाने च स्याद्यस्मारिणा च यत् ॥ ४६॥ इत्यध्यायाष्ट्रकमिदं निदानस्थानमञ्जले ।

ज्बर निदान, रक्तपित्त निदान, ग्रहम निदान, प्रमेह निदान, कुछ निदान, धोष निदान. उत्पाद निदान और अपस्मार निदान-ये आठ अध्याय निदान-स्थान में हैं ॥ ४६ ॥

> रसेषु त्रिविचे कुक्षी व्यंसे जनपदस्य च ॥ ४७॥ त्रिविधे रोगविज्ञाने स्रोतःस्कृषि पा वर्तने ।

रोगानीके ज्याधिक्षे रोगानां च भिषम्बदे ॥ ४० ॥ अष्टौ विभागम्युक्तानि मानार्थानि महर्षिणा ।

विमान स्थान में रह विमान, त्रितिषकुषीय, जनपदीर्व्यंवनीय, त्रिवि-षरोग-विद्येषविज्ञानीय, क्रोतोविमान, रोमानीक, व्याधिकपीय और रोमित्रव-जित्तीय—ये आठ अध्याय हैं ॥ ४७-४८॥

> कतिषापुरुषीयं च गोत्रेणातुल्यमेव च ॥ ४६ ॥ खुरुका महती चैव गर्भावकान्तिरुच्यते । पुरुषस्य शरीरस्य विचयो हो विनिश्चतो ॥ ५० ॥ शरीरसंख्या सूत्रं च जातेरष्टममुच्यते । इत्युहिष्टानि मुनिना शारीराण्यात्रसूसुना ॥ ५१ ॥

श्चरीर स्थान में कतिभापुरुषीय, अतुस्थगोत्रीय, खुड्डीकागर्भावकान्ति, पुरुष-विचय, शारीरविचय, शरीरसंख्या और जातिस्त्रीय ये आठ अध्याय हैं।४९०५१।

वर्णस्वरीयः पुष्पास्यस्तृतीयः परिमर्षणः । तथैव वेन्द्रियानीकः पूर्वरूपिक एव च ॥ ४२॥ कतमानिक्शरीरीयः पन्नरूपोऽप्यवाक्शिराः । यस्य श्यावनिमित्तश्च सयोभरण एव च ४३॥ अणुष्योतिरिति स्थातस्तथा गोमयपूर्णवान् । द्वादशाध्यायकं स्थानमिन्द्रियाणां प्रकीतितम् ॥ ४४॥

वर्णस्वरीय, पुष्पितक, परिमर्पणीय, इन्द्रियानीक, पूर्वेरुपीय, कतमानि इरीराणि, पञ्चरूपीय, अवाक्ष्यिरसीय, यस्यस्यावनिमित्तीय, खद्योमरणीय, अणु-ज्योतीय और गोमयनुर्णीय ये बारह अध्याय इन्द्रियस्थान में हैं ॥ ५२-५४ ॥

> अभयामळकीयं च प्राणकाभीयमेव च । करप्रचितिकं वेदसमुत्थानं रसायनम् ॥ ११ ॥ संयोगशरम्ळीयमासकक्षीरिकं तथा । मायवर्णभृतीयं च पुमान्जातबळादिकम् ॥ १६ ॥ चतुष्कद्वयमप्येतदभ्यायद्वयमुख्यते ॥ रसायनमिति क्षेयं वाजीकरणमेव च ॥ १० ॥ क्वराणां रक्षिचस्य गुल्मानां मेहकुष्ठयोः । शोषोन्मादेऽप्ययस्मार-खत-शोफोदराशंसाम् ॥ १० ॥ प्रहणीपाण्डुरोगाणां श्वासकासातिसारियाम् ॥ १८ ॥ छर्दिबीसपरिष्णानां विषमचिकारियाम् ॥ ११ ॥

द्विज्ञणीयं जिममीयमुक्तिभिक्तमेष च। वातरोगे वातरके योनिव्यापित् चैव वस् ॥ ६०॥ जिल्लाविकत्तितान्युक्तवाऽन्यतः कल्पान् परं ऋणु।

अभयासककीय, प्राणकामीय, करप्रवितीय, आयुर्वेदसपुरथानीय, संयोग-श्वरमूळीय, आिरुक्क्षीरीय, मायुर्ण, पुमाञ्जातवळादिक इन मिक्क २ आठ प्रकरणों के दो अध्याय हैं। इनमें पहिले चार प्रकरणों में रसायनाध्याय और दूसरे चार में वाजीकरणाध्याय कहा है। इसके पीले व्यवस्विक्तिसा, रक्तिपस्त-चिक्तिसा, गुल्म-चिकित्सा, प्रमेह-चिकित्सा कुछ, श्रोष, उन्माद, अपस्मार, उराक्षत, श्रोफ, उदर, अर्श, प्रमुणी, पाण्डुरोग, स्वास, अस्तिसार, ऑर्द, वीषर्प, तुष्णा, विषयेग, मध्ययोग, द्विष्णीय, लिममीय, ऊक्दरमम, वात्वध्याचि, वात-रक्त इस प्रकार से कुळ मिळाकर चिकित्सा स्थान में तीस अध्याय हैं।।५५–६०।।

फळजीम्तकेस्वाकु-कल्पो घामार्गवस्य च ॥ ६१ ॥ पञ्जमो वत्सकस्योकः षष्ठश्च कृतवेषने । श्यामात्रिवृतयोः कल्पस्ययेव चतुरङ्कुळे ॥ ६२ ॥ तिल्वकस्य युधायाश्च सप्तळाशङ्किनीषु च । दन्तीद्रवन्त्योः कल्पश्च द्वादशोऽयं समाप्यते ॥ ६३ ॥

मदनफळकल्प जीमूतफल्प, ईस्वाकुकल्प, धामार्गवकल्प, बस्तक-कल्प, क्रववेचनकल्प, स्थामात्रिष्टरकल्प, महादृश्चकल्प, सप्तछार्यक्षितीकल्प, और दन्ती-द्रवन्तीकल्प ये बारह अध्याय कल्पस्थान में हैं ॥ ६१–६३॥

कल्पना पद्मकर्माख्या बस्तिमूत्रा तथैव च। स्नेहञ्यापदिकी सिद्धिनंत्रञ्यापदिकी तथा॥ ६४॥ सिद्धिः शोधनयोश्चैद बस्तिसिद्धिस्तथैव च। प्रास्त्रती मर्मसंख्याता सिद्धिबस्त्याश्रया च या॥ ६४॥ फळमात्रा तथा सिद्धिः सिद्धिशोत्तरसंज्ञिता। सिद्धयो द्वादशैवतास्तन्त्रं चासु समाप्यते॥ ६६॥

सिद्धस्थान, करुपछिद्ध, पंचकमीय सिद्ध, बस्तिसूत्रीय सिद्ध, स्नेह्न्याप-दिक सिद्धि, नेत्रच्यापदिक सिद्धि, बमनिषरेचन-स्थापत्छिद्ध, बस्तित्यापदिक सिद्ध, प्रस्तत्योगिकसिद्ध, त्रिममीय सिद्धि, बस्ति सिद्धि, प्रस्मात्र सिद्धि, और उत्तर सिद्धि—ये बारह अध्याय सिद्धि स्थान में हैं। इस प्रकार से यह प्रन्थ समात होता है॥ ६४-६६॥

स्वे स्व स्थाने तथाऽभ्याये चाष्यायार्थः प्रवस्यते । तं भ्यास्तर्वतः सर्वे यथास्वं सर्थसंत्रहात् ॥ ६७ ॥ प्रत्येक अध्याय में वर्णित विषयों का निकरण संग्रह कम से प्रत्येक अध्याव के अन्त में दे दिया है और जो पुरुष विषय आया है, उसको स्थान १ पर संक्षित रूप से फिर कह दिया है। इसकिये एक अध्याय का वर्णन जो यत्र तत्र आया है, वह सब वर्णन उसी एक अध्याय का समझना चाहिये॥ ६७॥

पृच्छा तन्त्राधयान्नायं विधिना प्रश्न उच्यते । प्रश्नार्थे युक्तिमास्तत्र तन्त्रेणेवार्धनिक्षयः ॥ ६८ ॥ निरुक्तं तन्त्रणात्तन्त्रं स्थानमर्थप्रतिष्ठया । अधिकृत्यार्थमध्यायनामस्त्रा प्रतिष्ठिता ॥ ६९ ॥ इति सर्वे यथाप्रश्मसष्ट्रकं संप्रकाशितम् । कारस्त्येन चोक्तरान्त्रस्य संप्रदः सुविनिक्षितः ॥ ७० ॥

अन्य के प्रारम्भ करने में सामान्य विशेष कर से अयवा पूर्वापरिषयि से रहित जो विचार करना है उसका नाम 'प्रकार और विचार पूर्वक किये हुए प्रश्न का शास्त्र के आधार से अंक्ष्मपृथंक जो निर्णय है उसका नाम 'प्रकार है । जिसमें अनेक विषय एक साथ में एक म किये गो हो उसका नाम 'प्रकार है । तन्त्र अर्थात् शास्त्र में मुख्य मुख्य विषयों में से एक एक भाग को जो पृथ्य हुयक् हेकर प्रतिपादन किया है उसका नाम 'अध्याय' है ( जैसे-हींके जीविश्रय, अपामार्ग के जुक्तम में निर्दिष्ट माग का नाम अध्याय है ) । इस प्रकार तन्त्र, तन्त्रार्थ, स्थान स्थानार्थ आदि जो अग्रह प्रकार विचय है । यह सम्पूर्ण अन्य का संस्थित है ॥ ६८-७० ॥

सिन्त पाद्वविकोत्पाताः संक्षोभं जनयन्ति ये । वर्तकानामिनोत्पाताः सहसेनाविभाविताः ॥ ७१ ॥ तस्मात्तान् पूर्वसंजल्पे सर्वजाष्टकमादिरोत् । परावरपरीक्षार्थं तत्र शासविदां बस्त्म् ॥ ७२ ॥ असन्त्यल्पनस्य केनस्यकदेशिकाः । असन्त्यल्पनस्य केनस्यकदेशिकाः ॥ ७३ ॥ पद्याः पश्नां दौर्वल्यात्कक्षित्मच्ये कृकायते । सस्त्यनं कृकमासाय प्रकृति भजते पशुः ॥ ७४ ॥ तद्वदक्षोऽज्ञमध्यस्यः कक्षित्मौसर्वसायनः । स्थापयत्याप्तमात्मानमार्तः त्वासाय भिष्यते ॥ ७५ ॥ वक्षमूर्वं इनोर्णोभिरवृद्धिरवृक्षमुतः । किं व वक्ष्यति संजल्पे कुण्डभेदी जहो यथा ॥ ७६ ॥

50 ऐसे भी मनुष्य हैं जो शास्त्र के थोड़े से माग को पढ़कर विकोर्म उत्पन्न करते हैं । सहसा उक्कर जिस प्रकार बटेर पत्नी उत्पाद करने कराते हैं, उसी प्रकार ये अर्थपठित वैद्या भी उत्पात किया करते हैं । इसलिये प्रथम जल्म (बाद-विवाद में) तन्त्र, तन्त्रार्थ आदि आठ प्रश्नों को पूछना चाहिये। अपने से श्रेष्ठ या हीन की परीक्षा करने के लिये यही आठ प्रश्न असकी शास्त्र को जानने वाकों के वक हैं। योदे वल बाले, जिन्होंने शास्त्र का कुछ योदा सा माग ही देसा होता है वे इन प्रश्नों से इस प्रकार से माग खड़े होते हैं जिस प्रकार चनुष की डोरी की टंकार से बटेरें भाग जाते हैं। जैसे कोई पशु निर्वक पशुओं में अपने को मेकिया मानकर बोछने छगता है, परन्तु जब फोई बछवान पशु सामने आ जाता है, तब वह पुनः अपने असली रूप में आजाता है, वह जो होता है वहीं बन जाता है। इसी प्रकार अपने मुख से प्रशंसा करने बाळा मूर्ख मुखाँ में बैठकर अपना पाण्डित्य दिखाने छगता है, परन्तु जब कोई पण्डित निद्वान् सामने आखड़ा होता है, तब यह अबुद्धि मृद्ध, अबहुअूत, कुण्डमेदी ( दुष्ट-भ्रष्टयोनि ), जब मूर्ख, बाद प्रतिवाद में क्या कहेगा ? कुछ भी नहीं । जिस प्रकार मक़ड़ी के जाल में पंचा कीड़ा कुछ नहीं कर सकता उसी प्रकार यह मृद भी विद्वान के सामने कुछ नहीं कर सकता ॥ ७१-७७ ॥

> सद्बत्तन विगृह्वीयाद्विषालपश्रुतैरपि । इन्यात्प्रश्नाष्टकेनादावितरास्त्वात्ममानिनः ॥ ७७ ॥ इन्मिनो मुखरा सज्ज्ञाः प्रमृताबद्धमाषिणः । प्रायः प्रायेण सुमुखाः सन्तो युक्ताल्पभाषिणः ॥ ७० ॥ तत्त्वज्ञानप्रकाशार्थमहङ्कारमनाश्रिताः ।

परन्तु जो निरिभमानी सचे वैद्य हों वे यदि थोड़े भी एड़े लिखे हों तो भी तनके बाय शिष्टाचार, सम्मानपूर्वक बरतना चाहिये और जो आत्माभिमानी हों उनको हन आठ प्रकां से परास्त करना चाहिये। ऐसे पुरुष प्राया दम्मी, अपनी मुख से अपनी रखाधा करने वाले, मूर्ल, बहुत एवं असम्बद्ध, प्रसंगरहित बोकने वाले होते हैं और जो अच्छे विद्वान् होते हैं वे थोड़ा जोर उचित प्रसंग में ही बोळते हैं, वे तत्वकान का प्रकाश करने के किये बोकते हैं और अस्काश करने के किये बोकते हैं

स्वत्याचाराक्रञ्जस्यानमध्येक विवादिनः ॥ ७१ ॥ परी भूतेष्वज्ञकोक्षस्यस्वक्षाने परा दया । वेषा वेषामखद्वादनिषक्षे निरता मतिः ॥ ८० ॥ परस्तु वो अपने तस्वकान को दिखाने के क्रिये अहंकार के कारण आये हों, जो बोड़े पढ़े हों, उन मूर्ज आत्मप्रशंधकों की कमो उपेका नहीं करनी चाहिये। जिनकी प्राणीमात्र पर कुमा और तस्वकान में दवा है उनकी अवत्-वाद के रोकने में चदा मति रहती है। क्योंकि इस प्रकार न करने से अवद् वैद्यों को उचेजन मिलकर संसार का अपकार होता है। इसलिये इनको निमह करने में सदा तत्पर रहना चाहिये॥ ७६—८०॥

अखत्पक्षाक्षणित्वातिवृम्भपाकृष्यसाधनाः । भवन्त्यनाप्ताः स्वे तन्त्रे प्रायः परविकत्यकाः ॥ ⊏१ ॥ तान् काळपाशसद्दशान्वजयेण्ळाखदूषकान् । प्रशस-ज्ञान-विज्ञान-पूर्णाः सेज्या भिषक्तमाः ॥ ⊏२ ॥

खोटे ( अवत् ) पश्च को लेकर विवाद करना, गुझको वमय नहीं है, फिर पूछना ऐसा बहाना करने वाले, पूछने पर शिर दुखता है, दाग्मिक, पूछने पर गुस्से वा जोर से उत्तर दे और दूचरों को ध्यर्थ निन्दा करने वाले अपने तन्त्र में अनिमग्र होते हैं। इस प्रकार के शास्त्र को बदनाम करने वालों को मृत्यु के फांसों के समान दूर से ही छोड़ देना चाहिये। जो शान्त, ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण हो ऐसे उत्तम वैशों की सेवा करनी चाहिये॥ म्१ — म्१ ॥

सममं दुःसमायत्तमविज्ञाने द्वयाश्रथम् । सुखं सममं विज्ञाने विमछे च प्रतिष्ठितम् ॥ ८३ ॥ इदमेवसुद्।रार्थमज्ञानार्थप्रकाक्षकम् ।

सालां रिष्टिमनष्टानां यथैवाऽऽिदित्यमण्डलम् ॥ ८४ ॥ इति ।
सब मकार के दुःखों का कारण धारीरिक और मानसिक शान का लामाव है । खरीर और मन सम्बन्धों शान न होने से सब रोग होते हैं । इन दोनों के विद्युद्ध शान से सम्पूर्ण सुल-आरोग्य मिलता है । यह शाल अति गम्मीर, दोनों कोकों में हितकारी अर्थ को बतकाता है । सवा अवात वस्तु को प्रकाशित करता है, परन्तु जिस मकार नेनदीन पुक्ष समकते हुए पूर्व का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता, इसी मकार बालाहीन म्यक्तियों के किये यह कुछ काम नहीं के सकता ॥ ८३—८४ ॥ तन्न महोकाः—अर्थे दश महामुकाः संद्वा चैवा यथा छता ।

अयनान्ताः प्रदेशयोद्धः रूपं वेदविदां च वत् ॥ = १ ॥ सत्तरुद्धाष्ट्रस्तेव परिप्रशः सनिर्णयः । यथा वाष्यं चदयं च वद्धियाद्धेकदेशिकाः ॥ ३= ॥ Wo 30 1

अर्थे दशमहामुळे सर्वमेतत्त्रकाशिवम् । संप्रह्मायसम्बायस्तन्त्रस्यास्येव केवतः ॥ ८०॥ यबा समनसां सूत्रं संप्रहार्यं विधीयते। संग्रहार्थं तथाऽधीनास्रिणा संग्रहः कतः ॥ ८८ ॥

हृदय से सम्बन्धित दस धमनियां, 'महामूखा' इस संज्ञा होने के कारण, क्षायुवर्द्धक, सः उत्तम उपाय, भायुर्वेद का स्वरूप, शत व आठ प्रश्न विशेष, वाक्यांश, अर्थांश, निर्णय और अधूरे वैद्य, इतने विषयों का निरूपण इस 'अर्थे दशमहामूळीय' अध्याय में किया है। इस ग्रन्थ में वर्णित सब विषयों का संक्षिप्त निरूपण भी इस अध्याय में किया है। जिस प्रकार कि फुटों की मास्क को गुंथने के लिये सूत्र की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सब विषयों का संबद्ध करने के लिये ऋषि ने यह सूत्र ( सूत्रस्थान ) बनाया है ॥ ८५-८८ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तुत्रस्थाने अर्थे दशमहामुखीयो नाम त्रिशसमोऽध्यायः ॥ ३०॥ अग्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इयताऽविधना सर्वे सुत्रस्यानं समाध्यते ॥

इति स्नत्रस्थानं समाप्तम ।



# निदानस्थानम्'

## प्रथमोऽध्याय:

अथातो ज्वरनिदानं ज्याख्यास्यामः ॥ १॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥

अब इसके आगे ज्वरनिदान का ब्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान् आत्रेय ने कहा थारे ॥ १-२ ॥

इह खलु हेतुर्निमित्तमायतनं कर्ता कारणं प्रत्ययः समुत्यानं निदान-मित्यनर्थान्तरम् । तत्त्रिविध-असास्त्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापराधः परिणामञ्जेति ॥ ३ ॥

निदान के पर्य्याय—इस निदान स्थान में हेतु, निमित्त, आयतन, कर्त्ता कारण, प्रत्यय, समुत्यान ये निदान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। निदान अर्थात् रोगों की उत्पत्ति का कारण तीन प्रकार का है, १. असाल्येन्द्रियार्थ-संयोग, २. प्रशापराथ ( ब्रह्मि का दोष ) और ३. परिणाम ( काळ ) ॥ ३ ॥

अतिश्विविधिविकल्पा न्याचयः प्रादुर्भवन्त्याप्रेय-सौम्य-वायन्याः । द्विविधाश्चापरे राजसास्तामसाक्षः । तत्र न्याधिरामयो गद् आतङ्को यहमा व्यरो विकारो रोग इत्यनर्थान्तरम् ॥ ४ ॥

इसकिये रोग मी तीन प्रकार के ही होते हैं। १. आग्नेय (पित्तजन्य) २. सौम्य (कफजन्य), और ३. वायव्य (वायुजन्य)। ये बारीरिक रोण के

'निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेति निदानम्' ॥ जैसर ॥

२. उंक्षेप में किंग को निर्देश करने वाका एतस्थान कहने के पक्षात् हेंत्र खीर किंग को बतवाने बावा 'निदानस्थान' कहते हैं। क्योंकि हेत्र और किंग को जानकर की हुई चिकित्सा फक्बती होती है! हेत्र सिक्कुड, विमक्कड, व्यभिचार और प्रधान मेद से चार प्रकार का है। विस्तार के किंग मधुकोष देखिये।

१. जिससे रोग जाना जाय उसका नाम 'निदान' है।

मेद हैं। मानविक रोग भी दो प्रकार के हैं। १. राजव (रक्शेयुन के उत्सम हुए ), और २. तामव, (तमोगुन से उत्सन्न हुए )।

रोग के पर्व्याय-स्थाबि, आमय, गद, आतंक, यक्मा, ज्वर, विकार और रोग वे सब शब्द एक ही अर्थ ( रोग ) को कहते हैं ॥ ४ ॥

तस्योपङ्गिवान-पूर्वरूप-छिङ्गोपशय-संप्राप्तितः ॥५॥

निदान पंचक अर्थात् रोमज्ञान के पांच उपाय---१. निदान २. पूर्वकर, ३. किंग (कप), ४. उपग्रय और ५. सम्प्राप्ति, इन पांच उपायों से रोग पश्चिनाना वाता है। ५ ॥

तत्र निद्दानं कारणिमत्युक्तममे पूर्व कर्ण प्रागुत्पचिख्युणं ज्याचे: ।
रोगों के कारण को निदान कहते हैं, यह पहिले कह चुके हैं। रोग के
उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनको 'पूर्व क्रम कहते हैं। (जैसे जंमाई का आना, अंगों का इटना, बिर का दुखना आदि ये जबर के पूर्व कर हैं।) रोग के आगे चलनेवाले लक्षण पूर्व कर हैं। जैसे राजा के आने की
स्वना राजा के आगे चलने वाले लोगों से मिल जाती है।

भादु भूँ तलक्षणं पुनिष्ठेन्नं, तत्र खिन्नमाकृतिकेसणं विहं संस्थानं व्यक्तनं रूपसित्यनर्थोन्तरसस्मित्रर्थे।

रोग के उराज होने पर जो उन्धण स्पष्ट होते हैं, जिन कन्नणों से रोग का मान होने खगता है, उनको लिंग कहते हैं। इसके लिंग, आकृति, उन्धण, चिह्न, संस्थान, व्यञ्जन और रूप ये सब पर्य्यायवाची हैं।

ष्परायः पुनर्हेतुन्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणां चौषधा-हारबिहाराणामुपयोगः सुस्रातुबन्धः।

उपद्यय-च्हेत्रविपरीत, ज्यावि-विपरीत और विपरीतार्थकारी, औषघ, आहार और विहार का सुस्रोत्पत्ति के लिये सेवन करना 'उपद्यय' १ है।

१. उपध्य द्वारा गृह किंगों, चिह्नों बाली व्याधि की परीक्षा की जाती है। जैसे 'मकेरिया' और 'काकाज़ार रोग में। इनमें मकेरिया कुनीन से चला जाता है, परन्तु काळाज़ार नहीं जाता। इसका विवरण नीचे किसे प्रकार से जानें।

देवविपरीत

नौषम—जैसे धीत कफ़ च्यर में सोंठ अश्व—जैसे अम-पातजन्य व्यर में मौस रस और नावक। विहार—जैसे दिन में सोने से उत्पन्न कफ़ ख़्द में रातः को जागना। संप्राप्तिकविरागितिरव्यवर्गान्य स्था । सा संस्थान्याकान्य विष्ट-विकल्प-गळकाळ विशेषींभवते । संस्था वाक्याया—कडी व्यराः, पञ्च गुरुमाः, सप्त कुछान्येवमादिः। प्राथान्यं पुनर्शेषाणां तरतमाध्यां योगेलोप-छथ्यते । तत्र द्वयोस्तरिक्षपु तम इति । विधिनीम द्विविधा ज्याधयो निजागन्तुभेदेन, त्रिविधाक्षिदोषभेदेन, चतुर्विधाः साध्यासाध्य-सृदुद्दाः रूण-भेदेन । समवेतानां पुनर्शेषाणार्मशास-बळ-विकल्पोऽस्मिकार्थे । वल-काळविशेषः पुनर्व्याधीन् भिष्यगनुपहतसस्य बुद्धिरेत्वादिभिक्षांवैर्यया-वयन्तव्यक्षेत ॥ ६ ॥

इत्यर्थसंप्रहो निदानस्थानस्योदिष्टो भवति, तं विस्तरेण भूयस्तरम-तोऽतुल्यास्थासः॥ ७ ॥

व्याधि की सम्प्राप्ति, जाति और भागति ये तीनों शब्द एक ही अर्थ के

```
श्रीषय-जैसे अतिवार में पाठा स्तम्मन ।
अल-जैसे अतिवार में मदर !
विहार-जैसे अदावर्ष में प्रवाहण ।

वेद्व-
व्याविविपरीत

वेद्व-
वेपरीतार्थकारी

किल-जैसे वाताजन्य छोय में दशमूळ ।
विहार-जैसे दिन में सोने से उत्पन्न तन्द्वा में रात्रि जागरण ।
विहार-जैसे विष्यजन्य छोय में गरम उपनाह ( पुक्रिटेस )
अल्न-जैसे विष्यजन्य छोय में गरम उपनाह ( पुक्रिटेस )
अल्न-जैसे विष्यजन्य छोय में गरम उपनाह ( पुक्रिटेस )
विहार-जैसे वितानमाद में मय बतळाना ।

अविध-जैसे अतिवार में दृष्य से विरेचन ।
विहार-जैसे अदि में मनफळ से वमन कराना ।
अन्य-जैसे अतिवार में दृष्य से विरेचन ।
विहार-जैसे अदि में मवाहण ।
विहार-जैसे अदि में मवाहण ।
विहार-जैसे अपने में स्वापन ।
विहार-जैसे असम्बनित मुद्रवात में पानी में सेरना ।
```

शायक हैं। \* यह बब्बाति २. संस्था, २. प्रांचान्य, ७. विवि, के. निकार और ५. बरुबाल मेद से पांच प्रकार की है।

(१) संस्थातसासि — प्रत्येक रोग के मेदी की गणना का जाम संस्था-संप्राप्ति है। जैसे आठ प्रकार के स्थर, पांच प्रकार के शुल्म, बात प्रकार के कुछ हत्यादि।

(२) प्राचान्य-सम्प्राप्ति दोवों के अधिकतर व अधिकतम ( तारतम्य ) ते रोगों की प्रधानता व अप्रधानता होती है। ( इद पित्त, इद्धतर बायु और इद्ध-तम करू, यह एक प्रकार का सबिपात है।) दो दोवों में एक दोव बदा हो तो अधिकतर, तीन दोवों में एक दोव बढ़ा हो तो 'अधिकतम' समझना चाहिये।

(३) विधि-सम्माति—स्याधि भेद से विधिक्य सम्माति होती है। निज अर्थात् हारोरिक और आगन्तुज भेद से स्थाधि दो प्रकार का है। बात आदि दोव भेद से तोन प्रकार का, और साध्य, असाध्य, मृदु और दाक्ष भेद से चार प्रकार का है।

(४) विकल्प-संप्राप्ति—जिस समय वात आदि दोष दो या तीन मिकते हैं, उस समय अंशांश वह की कल्पना (विवेचना ) को विकल्प-सम्प्राप्ति कहते हैं। यथा—बायु के प्रकृषित होने पर भी कभी तो बात का शीत अंश वरुषान् होता है, कभी ब्यु अंश और कभी रूख अंश एवं कभी ब्यु और रूख दोनों अंश वरुषान् होते हैं।

(५) बखकाळसम्प्राप्ति—ऋतु, दिन, रात, आहार और काळ मेद से रोग के बखकाळ में अन्तर पढ़ जाता है। जैसे ऋतु और कम्म्बर का बसन्त, आहोरात्र कफ्जबर का पूर्वाङ्क और प्रदोष, आहार—कफ्जर का सुक्तमात्रकाळ।

स्वस्थिच एवं बुद्धिमान् वैद्य (वैर्थ एवं झान्ति तथा बुद्धि से) हेद्ध पूर्वरूप आदि से रोगों की यथार्थ परीक्षा करे। यह निदानस्थान का संक्षेप में वर्णन कर दिया, अब इसी का विस्तार से वर्णन करते हैं ॥६-७॥

तत्र प्रथमत एव तावदार्गाङ्गोमाभिद्रोह्-कोप-प्रमवान्द्रो ज्याची-जिदानपूर्वेण क्रमेणातुल्याख्यास्यामः, तथा सूत्रसंप्रह्मात्रं विकि-

१. कुछ कोग रोगोराचि के अस्तिम कारण से उत्पन्न कर्म को सम्प्राप्ति कहते हैं। यथा—'स यदा प्रकृषितः प्रविष्याऽऽमाश्चयम्' यहां से केकर 'तदा क्यर-मिनिवैर्तयित तक क्यर की सम्प्राप्ति कही है।

२. माथव-निदान में स्वतन्त्रता और परतन्त्रता को छक्ष्य में रखकर रोक्ष की प्रधानता वा आप्रधानता की परीक्षा की है।

रसायाः । चिकित्सितेषु चोत्तरकाळं तथोदिष्टं यथोपचितविकारामनुज्या-स्यास्यामः ॥=॥

इनमें प्रयम निदान कम से कोम, अमिद्रोह, कोर आदि से उत्पन्न आठ रोगों का वर्णन निदान स्थान में करेंगे, इनके पीछे संबेप से विकित्सास्त्र कहेंगे। इसके अनन्तर सब रोगों का सबस्तर वर्णन चिकित्सास्थान में किया जायगा ॥ ८॥

इह तु स्वर एवाऽऽदौ विकाराणागुपदिश्यते, तत्त्रयमस्वाच्छारी-राणाम्। अय स्वत्यष्टाभ्यो स्वरः संजायते मतुष्याणाम्। तद्यया वातात् पित्तात् कफात् वातपित्ताभ्यां, वातकफाभ्यां, पित्तरुकेष्मभ्यां, वात-पित्तरुकेष्मभ्यः, आगन्तोरष्टमात्कारणात्। तस्य निदान-पूर्वक्षप-छिक्को-प्राय-संग्राप्ति-विशेषानुपदेश्यामः॥ १॥ १॥

ज्यर निदान--- सब रोगों में प्रथम ज्वर का ही वर्णन करते हैं। क्योंकि शारीरिक रोगों में सब से मुख्य ज्वर है।

मनुष्यों को ज्वर आठ कारणों से होता है। १. बात से, २. पिच से, ३. कफ से, ४. बात-पिच से, ५. पिच-कफ से, ६. बात-कफ से, ७. बात-कफ और पिच (चन्निपात) से और ⊏. आगन्तुज कारण से।

अब ज्वर के निदान, पूर्वरूप, ढिंग, उपशय और खम्प्राप्ति का विस्तार से वर्णन करते हैं ॥ १ ॥

तवाया--रूझ-छघु-शीत-व्यायाम-वभन-विरेचनाऽऽस्थापन-शिरोविरे-चनातियोग-वेगसंघारणानश्रनाभिघात-व्यवायोद्वेग-शोक-शोणिताभिषेक-जागरण-विचम-शरीर-न्यासेक्योऽतिसेवितेक्यो वायुः प्रकोपमापद्यते ।

बात प्रकोप के कारण—रुख, छच्च, छोत, व्यायाम, बमन, विरेचन, आस्थापन इनके अतियोग हे, मरू-मूत्र आदि के उपस्थित वेग को रोकने से, उपबास से, चोट खगने से, खोसंग, उद्देग, शोक, और रक्त के अधिक निकलने से, रात्रि-जागरण से, विषम रीति से शरीर के अवयवों को रखने से, इन कारणों के अतिसेवन से बाद्य प्रकृषित होती है।

स यदा प्रकृपितः प्रविश्वाऽऽमाञ्चयमुष्मणः स्थानमृष्मणा सह मिश्रीभूत आयमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्त्रवेस्य रसस्वेत्वद्दानि च स्रोतासि च पिथायानिसुपहस्य पिरुस्यानात्ष्माणं विहिनिरस्य केवकं हारीरमञ्जूपप्यते, तदा ज्वरमिनिवर्षयि। तस्येवानि किञ्चानि सवन्ति ॥ सम्माति—उपरोक्त कारणों से कुपित हुवा बायु उष्णिमा के क्यान आया-स्वय में पहुंच बाता है। वहां उष्णिमा के साथ मिकता है। फिर अब के पाचन से उत्पक्ष 'रस' नाम के बादु का आभय केता है। इस बादु का आभय केकर बायु रसवह और स्वेदबह सोतों को बन्द कर देता है, बटराग्नि को मन्द कर देता है और आमास्य से पाचकांग्नि को बाहर निकास कर समूर्ण खरीर में फैटा देता है, इस किये व्यर उत्पन्न होता है। इस बातक्यर के निम्न किस्तित स्वया होते हैं॥

तथया-विषमारम्मविधांग्तयम्, ऊष्मणो वेषम्यं, तीव्रतनुमावान्वस्यानानि व्यरस्य, जरणान्ते विवसान्ते निज्ञान्ते धर्मान्ते वा ब्वराध्याग्रममाम्मसृद्धिका व्यरस्य । विशेषेण परुषारुणवर्णत्वं नस्य-वयन-वयन-व्यन्मम्म-पूत्र-पुरीष-स्वचामत्ययं कृतीमावश्च, अनेकविधोपमाञ्चलाचाञ्चा वेदना-स्तवा तेषामङ्गावयवानां, तथथा-पादयोः सुप्तता, पिण्डकयोष्ट्रहेनं, जातुनोः केवलानां च सन्धीनां विश्लेषणम् वोः सादः, क्टि-पार्श्व-पृष्ठ-स्कन्धाः स्ति। च भग्न-रुण्य-सृदित-मथित-चितावपीडितावनुत्रत्वमित्र हन्वोञ्चाप्रसिद्धिः, स्वनञ्च कर्णयोः, शङ्क्योनिस्तोदः, कषायास्यताऽऽस्य-वरस्यं वा, मुख-तालु-कण्ड-शोषः, पिपासा, ह्रव्यमहः, भृष्कच्छिदः, गृष्कच्छिदः, गृष्कच्छिदः, श्वर्षकारोचकाविपाकाः, विवाद-विज्ञम्मा-विनाम-वेपश्च-अम-अस-प्रत्याप्तागरण-रोमह्यं-दन्तह-वर्षस्य लिङ्गानि स्यः ॥ १०॥

वातक्वर के छक्षण — जैसे क्वर के चढ़ने या उतरने के समय का निवम न होना, धरीर में उष्णिमा का नियम न होना, क्वर को तीवता या कम होने की प्रतिति में अस्थिरता, अब के पचन होने के समय, सायंकाळ में, अयवा वर्षा श्रद्ध के प्रारम्भ में क्वर का आना, अथवा क्वर में हृद्धि होना; विशेषतः नख, आंख, मृत, मळ, और त्वचा का बहुत कठिन और काळा-खाळ रंग एकना, मळमून का अवरोप, (नख-त्वचा आदि का फटना), मिक्ष-मिक्ष अंगों में नाना प्रकार की चळ और अचळ (गतिशील या स्थर) पीकाओं का होना। जैसे—होनों पांचों में सो जाने की या तिति, पिष्टिकों में एंडन, घुटने एवं सम्पूर्ण सम्बद्धों में टूटने और गीळ कपड़े से टांप होने की मांति की दर्द खंबाओं में विश्वस्ता; कमर, पार्च-पीठ-स्क्रम्थ-वाडु और अती में टूटने के समान, पटकों के समान, पटकों के समान, पटकों के समान, मर्चन करने के समान, चटकने के समान,

अवरीडन अर्थात् दवाने के समान और स्ह्यां चुमने के समान वेदनायें होती हैं। इनुप्रह (चवाड़े का न खुडना), कानों में आवाज़ (क्यांनाद) कान एवं शंख प्रवेश (कनपदी) में वेदना, मुख का क्याय स्वाद, मुख में विरस्ता, मुख, ताछ, कण्ड का युनः २ स्खना; प्याय का खिक क्याना, दिक या अती का जकड़ना, एक जाना, स्वी उवकाई, वमन होने पर वमन में किसी पदार्थ का बाहर न निकळना. स्वी खांती, औं क और दकार का बन्द हो जाना; सब अवरवों में अनिच्छा (अथवा अब रख का बमन); मुख से पानी का बहना; अववि, भोजन की अनिच्छा, अविपाक (मोजन का न पचना), विधाद, जम्माईयां आना, अंगों का मुझना-नुझना, अंगडाई आना, कम्पन, प्रश्चाद, जागरण (नींद का न आना), रोमों का भर-भरा आना (दान्तों का स्तच्च हो जाना) गरम बस्तुओं को चाह; एवं वातक्वर के निदानमूत बस्तुओं का सेवन अनुकुक न आना तथा निदान (कक्ष खष्ठ, श्रीतादि गुणों) के विपरीत गुणों वाले पदार्थों को अनुकुळ आना ये यब वातक्वर के लक्ष हों। १०॥

रुष्णास्त्र-छवण-क्षार्-कदुकाजीर्ण-सोजनेश्योऽतिसेवितंश्यस्तथाऽति-तीक्ष्णातपाग्नि-सन्ताप-श्रम-क्रोध-विवमाहारेश्यश्च पित्तं त्रकोपमापद्यते ।

पिच प्रकोप के कारण—उष्ण, लहा, नमकीन, खार, कह और अजीर्ण-कारक पदार्थों के अविसेवन से; तथा अवितीक्षण, बहुत धूप, अमिसन्ताप, अम, क्रोब, विषम भोजन के सेवन से पिच मुक्कपित होता है।

वचदा प्रकुषितमामाभयात् माणसुपस्च्याऽऽचमाहारपरिणामवातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्नोतांसि पिथाय द्रवत्वादप्रिप्रुप-इत्य पिकस्थानादूष्माणं चिहनिरस्य प्रषोडयत्केवछं भरीरमनुप्रपचते तदा ज्वरमभिनिर्वतेयतिः तस्येमानि छिङ्गानि भवन्ति।

पित्तच्यर की सम्माप्ति—यह मुकुपित हुवा पित्त आमाद्यय में स्थित उष्णिमा से मिलकर, अब के पाचन से उत्पन्न प्रसाद नामक रस से मिलकर रखवह और स्वेदवह खोतों को बन्द कर देता है और पित्त द्वव होने से अभिको मन्द करता है, इस्विच्ये पकायय से उष्णिमा को बाहर निकाख देता है, ज़ब पित्त सम्पूर्ण धरीर में ज्याप्त होकर धरीर को पीढ़ित करता है। इस प्रकार से स्वर को उत्पन्न करता है। पित्त ज्वर के स्वर्ण ये होते हैं।

तवाथा-युगपदेव केवळे शरीरे व्यवस्थाध्यागमनमभिवृद्धिको अुक्तस्य विदाहकाळे मध्यन्दिनेऽर्थरात्रे शरदि वा विशेषेण, कटुकास्यका ज्ञान-सुक्त-कण्ठोष्ठ-वासु-वाकः, कम्मा,एष्णा,असः,मवः, मृक्कः, पिचण्ठ-दंनमबीसारोऽसद्वेवः, सदनं, संस्वेदः, प्रतापः, रक्तकोठाभिनिर्वृत्तिः शरीरे,हरितहारिद्रत्वं नस-नयन-यदन-मूत्र-पुरीय-त्वचामत्वर्यम्ष्णमस्ती-त्रभावोऽतिमात्रं दाहः, शीताभित्रायता, निदानोक्तामनुपसयो, विध-रीतोपरायक्रोति पिचन्वरिक्कानि भवन्ति ॥ ११॥

पिस-जबर के छक्षण—यथा—सम्पूर्ण शरीर में एक साथ (सहसा) ज्वर का चढ़ना, अथवा ज्वर का बढ़ना; मोजन के पचने के समय, मध्यान्ह में, आषी रात में, शरद ऋदू में, विशेष कर के ज्वर बढ़ता है; युक्त में कहकापन; नासिका, मुख, कण्ठ, ओष्ठ, तालु का पकना; गरमी, प्यास का खमना, प्रमम, मद, मुक्कां, पित्त का बमना, अतिसार, अक में अनिच्छा, पसीना आना, प्रकाप, शरीर पर छाळ लाल बच्चे वा चक्के, फुन्सियां निकळना, नख-आंख-मुख-मूब-मळ-चचा इन का रंग हरा या इल्दी के समान हो जाना; गरमी बहुत बढ़ जाना, बहुत अधिक जळन होना, शीत बस्तुओं की चाह रहना और पित्त ज्वर के कारण रूप पदार्थों का अनुकूळ न आना एवं विपरीत गुण वाळे पदार्थों-का अनुकूळ आना ये पित्त व्यर के रुखण हैं। ११।

स्निग्य-गुरु-मञ्जर-पिच्छळ-झीताम्ल-ळवण-विवास्वप्न-हर्षाऽञ्यायामे-भ्योऽतिसेवितेभ्यः ऋष्मा प्रकोपमापद्यते ।

कफ प्रकोप के कारण—चिकाल, मीटे, भारी, श्रोतक, पिन्छक, खहे नमकीन पदार्थों के अविसेवन से, दिन में सोने से, हर्ष वा आनन्द के अवि सेवन तथा व्यायाम के न करने से कफ प्रकृषित होता है।

स बदा प्रक्रपितः प्रविश्याऽऽमाशयमूष्मणा सह मिश्रीम्याऽऽश्वमाहा-रपरिणामघातुं रसनामानमन्वनेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतिसि पिघाया-ग्निसुपहत्य पक्तिस्थानादृष्माणं वहिनिरस्य प्रपीडयन् केवळं शरीरमनु-प्रपाते, तदा ज्वरमभिनिवर्तयितः, तस्येमानि किङ्गानि भवन्ति ।

कफ़ब्दर की सम्मासि—कुपित कफ आमाश्य में जाकर उष्णिमा के शाय मिळकर, अस के परिणाम भूत रस नामक बातु से मिळ कर, रसबह और स्वेदवह कोतों को बन्द करके अग्नि को मन्द कर देता है। पकाश्य से अग्नि को बाहर निकाळ कर सम्पूर्ण शरीर को पीड़ित करता है। इस प्रकार से कफ ब्बर को उरगन्न करता है। कफ ज्वर के कक्षण वे होते हैं।

त्वयथा—युगपदेव केवछे सरीरे व्वरस्वाध्यागमनमसिष्टद्विर्वा । सुक्तमात्रे पूर्वाहे पूर्वरात्रे वसन्तकाछे वा विशेषेण गुरुगातस्वमनकाः निकानः, संस्मानसेको, गुनस्य च मापुर्यं, ह्यासो, हर्वोपकेपस्ति-मितरनं, कृष्ट्रिंद्विनिता, निद्राधिकयं, स्तम्भस्तन्द्रा, श्वासः, कासः, प्रतिश्यायः,सेर्यं, सेर्यं च नलः नयन-चदन-मूत्र-पुरीष-स्वचामस्यर्यं,शीत-पिढकाम्य स्थामक्रेश्य उत्तिष्ठन्ति, एष्णानिप्रायता, निदानोकानाम-नुपञ्चो विपरीतोपशयम्रोति स्रोध्मक्वरिकक्रानि भवन्ति ॥ १२ ॥

करुवर के ख्याप—यया—सम्पूर्ण धरीर में ज्वर एक साथ आता है, या बद्धता है। मोजन करने के समय (या ला लुकने पर ही) पूर्वाह्व में, रात्रि के प्रथम भाग में, या वसन्त ऋतु में ज्वर का नेग बद्दा होता है। धरीर में भारीपन, भोजन में अविंत, मुल से लार नहना, मुल में मिठास, नमन की विंत, वेचेनी, हृदय का ककना, हृदय (आमाश्चय) प्रदेश पर करु का लगा रहना, आकस्य (तन्द्रा), यमन, अग्नि का मन्द होना, नींद का अधिक आना, जबता मुस्ती, खांसी, क्वास, लुकाम, धीत लगाना, नख, आंख, मुल, मूल, मल और त्वचा में सफेदी; धरीर पर बहुतसी पिडिकाओं, फुन्सियों का निकल आना, हन पिडकाओं का स्पर्ध धीतल होता है। उच्च पदायों की चाह रहती है, कफक्वर के कारण वाले पदायों का अनुकूल भाना होता है। ये कफक्वर के लक्षण हैं।।१२।।

विषमाञ्चनाद्वस्ताद्वन्तपरिवर्त्ताहतुन्यापत्तेरस्वात्य्यगन्धोपद्याणाद् विषोपहृतस्योद्वस्य चोपयोगाद् गरेश्यो गिरीणां चोपश्लेषात् स्तेह-स्वेद-वमन-विरेषनाऽऽस्थापनातुवासन-शिरोविरेषनानामयथावत्यथोगात् मि-ध्यासंस्र्वनाद्वा स्नीणां च विषमप्रजननात् प्रजावानां च मिध्योपचाराय-थोकानां च हेत्नां मिश्रीमावायथानिदानं द्वन्द्वानामन्यतमः सर्वे वा त्रयो दोषा युगपत्पकोपमापयन्ते, ते प्रकुपितास्त्रयैवाऽऽतुपृर्व्या व्वरम-भिनिवर्वर्यन्ति ।

तीन दोषों के प्रकोप के कारण ज्वर-विषम मोजन से, मोजन के न करने से, ऋतु के बदलने से, ऋतु के विकृत ( अतियोग, मिध्यायोम ) होने से; प्रतिकृत्व-गंधयुक्त पदार्थों के सूंपने से; विषयुक्त पानी के उपयोग से; संयोगजन्य विष के दोष से; पर्वतों के पास में रहने से; स्तेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, और धिरोबिरेचन के अयोग्य प्रयोग से क्रियों के विषम प्रस्व करने से; बावक की उत्पत्ति के पीक्षे मिध्या परिचर्यों से; और पूर्व कहे हुए बात, पिछ, कफ इन दोषों के परस्पर मिश्रण से दो दोष या तीनों दोष पक काथ प्रकृतित हो चाते हैं। औषिकृत मुग्य से उत्पत्ति है-वया"-हाई फीक्र"।

तत्र ययोकानां स्वरक्षित्रानां नियोगायविशेषदर्शनार् द्वान्द्रिक सम्बद्धां स्वरं सामिपातिकं वा विधान् ॥ १३ ॥

संशांत व सामिपाहिक क्वर—हर प्रकार से दो दोष वा तीन दोन साथ भिककर अनुकाम से—कफ-बातन, कफ-पितान और कफ-बात-पितान क्वर को उत्पान करते हैं। इन्ह्राच क्वर में दो दोष कुपित होकर दोनों दोनों के कथन उत्पान करते हैं, हवी प्रकार तीनों दोगों से उत्पान क्वर में तीनों दोनों के कशन होते हैं। इन अधनों को देलकर दो या तीन दोगों से उत्पन्न क्वरों को जानना चाहिये॥ १३॥

अभिघाताभिषङ्गाभिचाराभिशापेभ्य श्रागन्तुर्हि व्यथापूर्वो व्य-रोऽष्टमी भवति।

आगन्तुज ज्वर — अभिषात (चोट आदि के खगना), अभिषंग (काम आदि वेग), अभिचार (अथर्थमन्त्र आदि से व्यर पैदा करना), अभिषाप (गुरु, विद्व आदि पुरुषों का धाप), इन गुल्य चार कारणों से व्यथापूर्वक आगन्तुज ज्वर उत्पन्न होता है। वह ज्वर आठवां प्रकार का है।

स किंचित्कालमागन्तुः केवलो भूत्वा पश्चाद् दोषेरनुवध्यते । सत्राभिघातजो बायुना दुष्टशोणिताधिष्टानेन, अभिपङ्गजः पुनर्वातपि-त्ताध्यां, अभिचाराभिशापजौ तु सन्निपातेनातुवध्येते । स सप्तविधाक्य-राद्विशिष्टलिङ्गोपकमससुत्थानत्वाद्विशिष्टो वेबितन्यः, कर्मणा साधारणेन चोपकम्यत इत्यष्टविधा व्वरम्कृतिकका।। १४॥

आगम्युज ज्वर की सम्माशि—आगम्युज ज्वर उसम्म होकर कुछ काक ( सात दिन वा तीन दिन ) तक रहता है, फिर वात आदि दोव के साथ मिक जाता है। अभिवातज ज्वर में प्रथम चोट आदि से ज्वर उसम्म होता है। इस ज्वर में वामु दूषित रक्त के साथ मिळकर हसका आश्रय करता है। अभिवार और अभिवार के रहता है। अभिवार जवर वीनों होवों का आश्रय करता है। अभिवार और अभिवार से उसम्म ज्वर तीनों होवों का आश्रय करके रहते हैं। आगम्युज ज्वर के ज्वल, विक्तिसा और इसका निदान, दूषरे बात आदि दोवों से उसम्म सार के हैं, अर्थात देवन्यपाश्रय विक्रित्सा करनी वादिये। इसका सावारण कर्म, सब प्रकार के ज्वरों में सामान्यता एक ही

१. 'ब्यथापूर्वः' आयन्तुज ज्वर में व्यथा ही पूर्वकर है। इन में प्रथम व्यर होकर फिर दोनों का सम्बन्ध होता है।

प्रकार की विकित्स की जाती है, न्योंकि व्यर एक ही प्रकार का है। इस प्रकार से व्यर के आठ प्रकार कह दिये हैं ॥१४॥

व्यरस्वेक वय संतापस्क्षणः । तमेवाभिप्रायविशेषाद् द्विविधमा-षक्षते । निजागन्तुविशेषाय । तत्र निजं द्विविधं त्रिविधं चतुर्विधं सप्तविधं पाऽऽद्विभिषजो वातादिविकस्पात् ॥ १४ ॥

कर तो एक ही प्रकार का है। क्योंकि सब प्रकार के ज्वरों में 'सन्ताप' (गरमी) पाई जाती है। परन्तु अभिप्राय विशेष को छेकर इसके निज (शारीरिक) और आगन्तुज ये दो भेद लिये जाते हैं। इसमें निजण्डर को बातादि दोषों की विकल्पना से (संस्कृष्ट और असंस्कृष्ट श्रीत या उच्चेम्पेट से) दो प्रकार का, (बात आदि दोष मेद से) तीन प्रकार का, (बात, पिन्ह, कफ और सनिपातज मेद से) चार प्रकार का, (दोष जन्य, सिम्भण सिंप्पात मेद से) सात प्रकार का कहा जाता है।।१५॥

तस्येमानि पूर्वरूपाणि । तद्यथा—युक्षवैरस्यं गुरुगात्रस्वमनन्ना-भिक्षावश्चकुषोराकुल्स्वमस्नागमनं निद्राया श्राधिक्यसरतिर्जंभमा विनामो वेपशुः अस-अस-प्रशाप-जागरण छोमहर्ष-दन्तहर्षाः शब्द-शीत-वातातपा-सहस्वासहत्वमरोषकाधिपाकौ दौर्वस्यमङ्गमर्दः सदनसस्पप्राणता-दीर्घ-सूत्रताऽऽखस्यग्रुवितस्य कर्मणो हानिः प्रवीपता स्वकार्येषु गुरूणो वाक्ये-ष्वभ्यसूया, बालेषु प्रद्वेषः, स्वधर्मेष्वविन्ता मास्यानुकेपन-भोजन-परि-क्रोशनं मधुरेषु भक्ष्येषु प्रद्वेषोऽम्छख्वणकद्वकप्रियता चेति ज्वरपूर्व-रूपाणि भवन्ति प्राक्सन्तापात्, अपि चैनं सन्तापार्शमनुवधन्ति ॥१६॥

इत्येतान्येकैक्को व्यरस्टिङ्गानि व्याख्यातानि अवन्ति विस्तरस-मासाभ्याम् ।

ज्यर के पूर्वक्य— इस ज्यर के पूर्वक्य ये हैं। जैसे-मुख में विरसता, धरीर में मारीपन, मोजन में अनिच्छा, आंखों में बेचेनी, आंखों से आंख, बहना; नींद का अधिक आना, 'बेचेनो, जांमाई आना, धरीर का सुकना 'कम्यन, अस, अस, प्रकाप, नींद का न आना, कोमहर्ष, खन्द, शीत, वासु, भूप की कमी सहन करने की विद्या और कमी सहन में अविष का होना; भोजन में

१. 'अस्यागमनम्' इति वा पाठः । अर्थात् आंखे कारु हो चाती हैं ।

१. 'विराम' इति पाठान्तरम् , अर्थात् मन की उदाचीनता ।

३. शीत के स्थान पर 'गीत' पाठान्तर है, वहां गीत अर्थात् संगीत में अनिन्छा ।

कार्यन, क्षांत्रेयक, कुर्यक्या, अंबों का ट्रटन, वाक्ति का कब हो कारा; कारप-प्राणवा, रीपंत्रपाता (काम में आकरन), कारप्य किये हुए कार्य में इच्छा का न होना, अपने किये हुए कार्य में मिक्कता, पुरुवनों के वायवों में कायदा, बातकों से होय, आपने क्यांत्रय में (धर्मकार्य में) नेपवांही; कुलों की माला, चन्दन का लेपन, और प्रोणन में तुःख मानना; मधुर वस्तुओं से हेय, काट्टेन्सकीन कहुवे पदायों की चाह होना,—ये उबर के पूर्व रूप हैं संताप से भी पूर्व, सन्तापशुक्त रोगी में प्रतीत होने कगते हैं। इस प्रकार से उबर के लक्षण अक्षम अक्षम विस्तार एवं संखेप में कह दिये हैं॥ १६॥

ब्बरस्तु खबु महेश्वर-कोप-प्रभवः सर्वप्राणिनां प्राणहरो देहेन्द्रियमनस्तापकरः प्रक्षा-बळ-वर्ण-हर्षोत्साह-सादनः ,श्रम-क्रम-मोहाहारोपरोध-संजननो, ब्बरयित शरीराणि इति ब्बरः, नान्ये व्यावयस्तया
दाहणा बहुपद्रवा दुश्चिकित्स्याख्य यथाऽयमिति, स सर्वरोगिविपतिरोगितियंग्योनिषु बहुवियः शब्दरमिधीयते, सर्वप्राणस्त्रश्च सज्बरा
एव जायन्ते सब्बरा एव श्रियन्ते, स महामोहः, तेनामिभूता देहिनः
प्राग्दैहिकं कर्म किंचिदपि न स्मरन्ति, सर्वप्राणस्त्रां च ब्बर एवान्ते
प्राणानाइनः ॥ १७ ॥

ज्बर का परिणाम—ज्बर महेश्वर के क्रोच से उत्पन्न हुआ है। यह ज्बर सब प्राण्यों का प्राण केने वाळा, इन्द्रिय और मन को ताप (दुःख) देने वाळा; दुद्धि, वळ, कान्ति, हर्ष, उत्पाद का नाझ करने वाळा, व्यापि, अस, क्रान्ति, मोह और सुवानाझ को उत्पन्न करने वाळा है।

ज्यर शब्द की निविक्त—ज्यर शरीरों को पीक्षित करता है, इसिलये इसको 'ज्यर' कहते हैं। इसके समान कठिन, बहुत उपद्रवयुक्त, चिकित्सा करने में दुःसाध्य और दूसरा रोग नहीं हैं। ज्यर ही सब रोग का अधिपति है। नाना-प्रकार के पश्च पिखयों में अनेक प्रकार के शब्दों से कहा जाता है। उस प्राणी ज्यर के साथ उत्पन्न होते हैं और ज्यर के साथ ही मरते हैं। ज्यर महा-मोह स्वक्त है, इसिलये इस ज्यर से आकान्त होने से पूर्वजनम (पूर्व शरीर) के किसी मी कर्म का स्मरण नहीं करता। यह ज्यर ही सब प्राणियों के प्राणों का इरण करता है। १७॥

१. 'स्सरहाएकरः' इति पाठः । २. यथा---हाथियों में होने वाले उत्तर को 'पाकल, गायों में होने वाले उत्तर को 'सेरिक', मछिलयों के उत्तर को 'इन्द्र--

तत्र पूर्वरूपदर्शने व्यरादौ वा हितं अध्यसनमत्तर्पणं वा स्वर-स्वाऽऽमासयसमुत्यत्वात् ततः कषायपानाध्यक्ष-स्वेद-प्रदेह-परिवेदालुके पव-वमन-विरेषनाऽऽस्थापनानुवासनोपरामन-नस्तःक्षमे-वृप-वृमपाना-स्नन-क्षीरमोजन-विधानं व यथास्वं युक्त्या प्रयोक्यम् ।

ज्वर के विकित्सा सूत्र—ज्वर के पूर्व रूप होने पर अथवा ज्वर के प्रारम्भ में ही हकका अन्न सेवन करना अथवा रूपन करना चाहिये। क्योंकि ज्वर आमाध्य से उत्पन्न होता है। इसके अनन्तर कषाय (काय) अभ्यंग, स्वेद प्रदेह (छेप), परिषेक, अनुहोमन (बात को अनुकूछ करने की किया), कमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासनवस्ति, कम उपद्यमन, नस्पक्म, घूपन, धूमपान, अंचन और दूष भोजन की कस्पना, यथायोग्य उपयोग करना चाहिये॥

जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिषः पानं प्रशस्यते, यथास्वीषघश्चिद्धस्य सर्पिष्टं स्तेहाद्वातं झमयति, गंस्कारात्कफं, शैत्यात्पित्तमूष्माणं च । तस्माज्ञीर्णक्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिहंतसुदक्रीमवाग्निसुष्टेषुद्रव्येष्विति १८

जीर्जंबर में घृतपान—सब प्रकार के जीर्ज क्यों में भी का पान करना प्रशस्त है। इसके किये योग्य रीति से ओषधियों द्वारा सिद्ध किया भी काम में काना चाहिये। चिकना होने से भी वागु का शमन करता है, मिन्न २ ओष-धियों के संस्कार से कफ को शीतलात से पिस और उष्मा को शान्त करता है। इस्टिंग्से सब प्रकार के जीर्जंबरों में भी ऐसा ही हितकारक होता है जिस प्रकार कि आस से जलते हुए पहार्थों के लिये पानी हितकारक है।। १८॥

अवन्ति चात्र—यथा प्रव्यक्तिं वेदम परिषिक्षन्ति वारिणा । नराः द्रान्तिमभिष्ठेत्य तथा जीर्णक्वरे घृतम् ॥ १६ ॥ स्तेद्दाद्वातं इमयति, शैत्यात्पित्तं नियच्छति । धृतं तुन्यगुणं दोषं संस्कारान्तु जयेत्कप्तम् ॥ २० ॥ नान्यः स्तेद्दस्तथा कश्चित्संस्कारमगुवर्वते । ध्या सर्पिरतः सर्पिः सर्वस्तेद्दोत्तमं मतम् ॥ २१ ॥

संस्कारिक्य पृत--जिस प्रकार आग से जलते हुए पर को सुकाने के लिये अनुष्य पानी बाका करते हैं, उसी प्रकार जीर्णक्यर में पूत का उपयोग उत्तम है भी स्त्रेह गुज से बायु को, शीतगुण से पित्त को स्था जिस औषिय से सिद्ध किया जाता है उस ओषि का गुज केंकर करू को शान्त करता है। पूत की अंग्रता--जिस प्रकार थी गुसरी दबाईयों के गुज अपने में महत्व करके संस्कारयुक्त हो जाता है उस प्रकार और कोई अन्य स्नेह पदार्थों के गुण बहल नहीं करता । इसकिये सब स्नेहों में ची ही मेश है ॥१६–२६॥

गद्योक्तो यः पुनः ऋतिकैरर्थः समनुगीयते ।

वब्ज्यक्तियवसायार्थ द्विक्कं वन्त गर्हते ॥ २२ ॥ जो अर्थ गद्यक्त मं कहा गया है, उटी को स्त्रोक कर में कहते हैं। इसमें पुनक्क दोष नहीं है। क्योंकि गद्य में कहे हुए विषय को ही पुनः और अधिक स्पष्ट और इद करने के खिये पद्य में कहा जाता है ॥२२॥ वक्त को का-जिविधं नामपर्यायहेंतुं पञ्जविधं गदम्।

गव्सक्षणपर्यायान् ज्यावेः पञ्जविधं प्रहम् ॥ २३॥ व्यदमष्टविधं तस्य प्रकृष्टासन्तकारणम् । पूर्वरूपं च रूपं च भेषजं संप्रदेण च ॥ २४॥ ज्याख्यातवान् व्यदस्याप्रे निवाने विगतज्वरः । भगवानिनिवेशाय प्रणताय पुनर्वस्यः ॥ २४॥

रोगों के तीन प्रकार के हेतु, पर्य्यायवानक शन्द, पांच प्रकार के रोग, इनके कक्षण, पर्य्यायवानक शन्द, रोगों के पांच प्रकारों का संप्रह, ज्वर के आठ मेद, इसके समीप एवं दूरवर्षी कारण, ज्वर के पूर्वरूप, रूप और औषघ का संखेप में वर्णन, ये सब विषय 'क्वर-निदान' नामक अध्याय में विनीत अभिवेश को मगवान पुनवेतु ने उपदेश किये।

> इत्यक्रिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने ज्वरनिदानं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

# द्वितीयोऽध्यायः

कथातो रक्तपित्त निदानं न्यास्यास्यामः ॥ १ ॥ इति इ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ अव रक्तपित्त निदान का व्यास्यान करेंगे, जैसा मगवान् क्षात्रेय ने का था॥ १-९॥

पिसं वया भूतं लोहितपित्तमिति संज्ञां छमते तथाऽनुस्यास्या-स्यामः। यदा जन्तुर्थवकोहाछक-कोरत्वक-प्रायाण्यसानि सुक्के सुझोका-

१. 'ब्याबहार' इति पाठः ।

तौद्दवसि वास्त्रवातं निष्णाव-साव-सुर्वन्य-सूर्य-सूर्य-दिवं दृष्टि-सण्डोदिव्यस्ट-इरास्ट-काश्चिकोपसेकं वाराह-माहिवाविक-सार्य-गत्न-करका-पिलित-पिण्याक-पिण्डाळु-शुक्क-शाकोपहितं मूळक सर्वय-ज्युन-करका-त्रिम्न-सञ्जुक्तिम्-सङ्ग्-सूर्य-सुर्य-सुर्य-कुट-गण्डीर-काळमानक-पणीस-झवक-फणिळकोपद्दं सुरासोवीरक-सुवोदक-मैरेय-मैदक-मञ्जूक-क-शुक-कुवक-बद्दास्ट-मायानुपानं पिष्टान्नोचरम् विश्वसुष्णाभितसो वाऽविमात्रमतिवेळं पयः पिवति पयसा वा सममाति रौहिणीकं काण-कपोतं वा सर्वयतेळझारसिद्धं कुळस्य-पिण्याक-त्राक्ष्य-कुक्-पक्तेः शौक्तिकेवां सह क्षीरमाममिकात्रमयवा पिवत्युष्णाभितसस्यत्येमा-चरतः पिशं प्रकोपमापद्यते, छोहितं च स्वप्रमाणमितवर्वते, तस्मिन् प्रमाणाविप्रवृत्ते पित्तं प्रकुपितं शरीरमनुसर्पद्यते यक्तस्तिहमभवाणां छोहितवहानां स्रोतसा छोहिताभिष्यन्दगुक्ति सुखान्यासाध्य प्रवि-चन्यात् तदेव छोहितं दृष्यति ॥ ३॥

जिस प्रकार से पित्त को 'रक्तिपत्त' कहते हैं, उसकी व्यास्था करते हैं। जब मनुष्य यबक (ब्रीहि-विशेष), उदालक (वनकोहव) कोरदूव, इनमें मिले स्वान-पान के अति सेवन से, अथवा दूसरे कोई अति उष्ण या वीस्प गुण बाले अन्न के सेवन करने से, अथवा पूर, उड़द, कुलथी, दालें, खारकुरू पदायों के सेवन से, दही, दिवमण्ड ( मस्तु ), उद्दिवत् ( आधा जल मिश्रित तक), कट्ब, (बिना पानी का तक या खट्टी छाछ), अम्छकांजी (खट्टी कांजी ), सुअर, मैंस, भेड़, मछली और गाय के मांस के सेवन से, पिच्याक (फेपी) पिण्डाल, कचालु शुक्त शाक (सूखे शाक) से युक्त अस पान के सेवन से, मूली, सरसों, उशुन, करखा, सहखन, मधुशिष् ( मीठा सहजन ), खडयूप (कडी आदि ), भ्रत्य (रोहिष तुण ), सुमुख, सुरस, कुठेर, गण्डीर, कास्त्रमानक, पर्णास, खनक और फणिजक ( सब तुलसी के मेद ) इनके सेवन से, सुरा, सौबीर (कांजी), तुपोदक, मैरेब, मेदक, मधूकक ( महवे की शराब ), शुक्त ( सिरका आदि ), कुवळ ( बड़ा बेर ), बेर स्थवा दसरे खड़े पदार्थ मिश्रित बस्तुओं के अस्यन्त उपयोग करने से, अधिक उच्चिमा में रहने के पीछे अथवा पिंही युक्त अन्त के खाने के उपरान्त बार बार पानी के पौने से, अथवा दूप के साथ रोहितक शाक या कबूतर का मांत, उरसी के तेल अथका बार में विद्ध किये हुए पदायों के लाने से, अथवा कुलपी, उपर, पिण्याक, जामुन, कत्वा शादि पके हुए फर्डों के खान कांजी मा 🕶 वह दूप

अविमान्त्र में अवना करोर की गरम नियति में जाने हैं, मनुष्य का निक मंडि-पित होजाता है और रक्त अपनी मात्रा है अपिक वह जाता है।

पिच प्रकोर से रक्त का दोष—इस प्रकार प्रमाण में अधिक बद्दा डुका रक तया प्रकृषित हुआ पिच समूर्ण धरीर में फैक आता है और यक्तत व्यां ओहा ने उस्तन होने वाले रक्तवह खोतों के बढ़े द्वुप रक्त के कारण भरे हुए मुखों को पहुँचकर बन्द कर देता है। इस प्रकार संसर्ग द्वारा पिच-रक्त को दूषित कर देता है # !! ३ !!

तन्नोहितसंसर्गान्नोहितप्रदूषणान्नोहितगन्थवर्णातुविधानाच पित्तं कोहितपित्तमिस्याचन्नते ॥ ४ ॥

पिरा का रक्त के साथ संसर्ग होने से एवं शरीरस्थरक के पिरा के द्वारा दूषित होने से तथा पिरा का रक्त के समान गन्य एवं रंग होने से पिरा को 'रक्तपिरा' कहते हैं।। ४॥

वस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—अनन्नाभिकाषो मुक्क्स्य विवाहः मुक्कारुगन्धरस उद्गारहरूर्देरमोक्ष्णागमनं स्रविंतस्य वीमन्दसता स्वरभेदो गात्राणां सदनं परिदाहो मुकाद्वभूमागम इव स्रोहकोहि-तमस्यामगन्धित्वमपि वाऽऽस्यस्य रक्तःहरित-हारिद्वनत्वमङ्गावयवशङ्क-मूत्र -स्वेद - स्रास्थासगरिक्ष्मपणकास्य - कर्णमत्य-पिक्कोलिका-पिक्कानामङ्ग-वेदन-स्रोहित-नीख-पीत-स्यावानामिकिमानी च रूपाणां स्वप्ने दर्शनम-भीक्ष्णमिति स्रोहित-पित्त-पूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ १ ॥

रकपित के पूर्व रूप ये हैं—भोजन में अनिच्छा, खाये हुए अन्न का न पचना, खहे या शुक्त मन्य अथवा रक्ष की डकार आना, बार २ बमन की अभिविष, बमन में आये रक्ष आदि पदार्थ की मयंकरता, स्वरमेद, अंगों का हृद्रना, शरीर में दाह, युख से धुंए के समान श्वास आना, युख से छोहा, रक्ष, या मछळी या कवे मांस की गन्य आना, शरीर के अययब, मळ, नूच, पत्तीना, कार, नासिका का मळ, युख का मळ, कान का मळ, और नेंच का मळ तथा पिडकाओं का, काळ, हरा अथवा हल्दी के समान होना, अंथों में

० रक के बढ़ने से रक्तवह खोतों के ग्रुल खुळ जाते हैं। परन्तु पिरा के कारण रक के वृषित होने से रक में घनता बढ़ जाती है। इतसे उनक: मुख्य बन्द हो जाता है। फिल रक्त को वृषित करता है। रक्तवहलोखों का ममाब स्थान बद्धत और मीहा हैं।

बेदना, स्वप्न में काक, नीके, पीके, काके वा वकते हुए पदावाँ का बार बार दर्शन होना, रक्तपित्त के पूर्वरूप हैं।। ॥ ।।

चपद्रवास्तु खबु दौर्वन्यारोचकाविपाक-श्वास-कास-करातीसार-शोफ-शोव-पाण्डुरोगाः स्वरभेद्द्र्यः॥ ६॥

रकपित्त के उपद्रव—दुर्बळता, क्षवित, क्षविपाक, स्वास, कास, क्षत्र, अतिसार, स्वन, शोष, पाण्डुरोग, और स्वरमेद ये रक्कपित्त के उपद्रव हैं ॥६॥

मार्गौ पुनरस्य द्वावृष्ट्यं चाधश्च । तद्वहुश्हेष्टमणि शरीरे श्हेष्मसं-सर्गोदृष्ट्यं प्रपद्यमानं कर्णनासिकानेत्रास्येश्यः प्रच्यवते । बहुवाते तु शरीरे बातसंसर्गोद्धः प्रपद्यमानं मृत्रपुरीवमार्गाश्यां प्रच्यवते । बहु-बावश्लेष्मणि शरीरे श्लेष्मवातसंसर्गोद् द्वाविष मार्गौ प्रपद्यते, तो मार्गौ प्रपद्यमानं सर्वेश्य एव वयोक्तेश्वः ख्रेश्यः प्रच्यवते शरीरस्य ॥ ७ ॥

रक्तित्त के दो मार्ग—रक्तिपित्त के बाहर आने के दो मार्ग हैं। एक कर्ष्यमार्ग और दूखरा अयोमार्ग। जिस समय शरीर में कफ की प्रधानता होती है उस समय शरीर का पित्त कफ से मिलकर अर्थगामी बन कर कान, नाक, नेत्र और मुखदार से बाहर निकल्ता है। वातप्रधान शरीर में पित्त वायु से मिलकर अयोगामी होता है। इस अवस्था में वह मल मूत्र के रास्त्र से बाहर निकल्ता है और जब शरीर में बात और कफ दोनों प्रबल होते हैं तब शरीर में बात और कफ दोनों प्रवल होते हैं तब शरीर में बात और कफ से मिलकर अयोगामी होता है। इस सम्मार्ग एवं अयोमार्ग दोनों से बाहर आता है। इस दोनों मार्गों से बाहर निकल्ता हुआ रक्तित्त शरीर के सम्पूर्ण छिद्रों से निकलने क्रमता है। ७।।

तत्र यतूर्ष्यभागं तत्साध्यं, विरेचनोपक्रमणीयत्वाद् बह्वौषधत्वाच । यद्बोभागं तद्याप्यं, वमनोपक्रमणीयत्वादस्पौषधत्वाच । यदुमयभागं तद्साध्यं, वमनविरेचनायोगित्वादनौषधत्वाचेति ॥ ८ ॥

लाध्य-असाध्य का विचार—इसमें जो रक्तिपत्त ऊर्ध्वगामी है, वह साध्य है, क्योंकि इसकी चिकित्सा विरेचन हारा होती है और विरेचन की औषधियां बहुत हैं। जो रक्तिपत्त अधोगामी है वह याप्य अर्थात् कष्टसाध्य है, क्योंकि इस की चिकित्सा बमन द्वारा होती है और बमन की औषधियां कम हैं। जो रक्तिपत्त उमय-मार्गवामी अर्थात् उर्ध्व-अधोमार्गवामी है वह अलाध्य है, क्योंकि इसम की दिस्ति विरेचन होनों का उपयोग होता है और ऐसी ओष-धियां नहीं हैं। मा

रक्तपित्रमकोपस्तु सङ् पुरा वृक्षयक्रोद्धांसे स्वकोपप्रमाणीका \* प्राणिना परिगतक्षरीरप्राणानामन् व्यरममवत् ॥ १॥

तस्याऽऽशुकारिणो दावान्नेरिवाऽऽपिततस्यात्यिकस्वाऽऽसु प्रसान्वी यितत्व्यं मात्रां देशं काळं चामिसमीक्ष्य संवर्षेणेन वा सदु-मचुर-शिक्षिर-तिक्त-कषायैरध्यवहायैः प्रदेह-परिवेकावगाह-संस्पर्भनेवमना-चैर्वा तत्रावहितेनेति ॥ १० ॥

रक्तिपत्त का इतिहास— प्राचीन काछ में जिस समय बह के गणों ने दख के सह विध्यंत किया था। उस समय बह के कोग से, सम्पूर्ण देहचारी प्राणियों को कह देने वाले ज्वर के पीले. अग्नि के समान उप्णचकि (रह्मिप) उत्पन्न हुआ। यह रक्तिपत्त शीम कार्य करने वाला, प्राणहारक धर्म अग्नि के समान नाच करने वाला है। इसको शान्त करने का शीम उपाय करना चाहिये। मात्रा, देश, काल आदि का विचार करके संतर्भण या अपतर्पण किया हारा अथवा मृह, मधुर, श्रीत, कह, कथाय, रसगुक्त-मोजनों से, लेप, परिषेक, अवगाहन,संस्थर्णन,नमन आदि हारा साचवानी से चिकिस्ता करनी चाहिये॥१०॥

भवन्ति चात्र—साध्यं होहितपित्तं तद्यवृष्यं प्रतिपराते । विरेचनस्य योगिस्वाद् बहुत्वाद्भेषतस्य च ॥११॥ विरेचनं तु पित्तस्य जयार्थं परमीषधम् । यस तत्रान्वयः इकेच्मा तस्य चानधमं स्मृतम् ॥१२॥ भवेद्योगावहं तत्र मधुरं चैव भेषजम् । वस्मात्साध्यं मतं रक्तं यदृश्यं प्रतिपद्यते ॥१३॥

ऊर्ष्यगामी रक्तिपत्त साध्य—जो रक्तिपत्त कर्ष्यमार्ग-गामी हो, वह साध्य है, क्योंकि इतमें विरेचन द्वारा चिकित्सा की जाती है और विरेचन की बोधिषयां बहुत हैं। ऊर्ष्यगामी रक्तिपत्त में विचदोव प्रधान होता है, और कफ दोष गौज होता है। विचदोव को शान्त करने के क्रिये विरेचन परम भेड़ किया है। और जो कफ इसमें अनुवन्य क्रम में रहता है, इतके क्रिये विरेचन मध्यम उपाय है। कथाय और तिक रसों के विवाय मधुर रस मी अन्य

- १. 'दखयक्रध्वंसे बद्रकोपामर्गामिना' इति पाठः ।
- २. 'ममबञ्ज्यरमनु' इति वा पाठः ।
- ३. वह इतिहास आर्जकारिक है। दक्ष का यह इस देह में ही है। बह विषं जाठरान्ति है। उसके विकृत होने से ही रोग उत्पन्न होते हैं।

**औविविदों के ताथ मिलकर योगवाही हो जाता है। इतकिये कर्वन्त्रजी** इस्ति-पित्त साध्य हैं॥११-१३॥

रकं तु बद्धोभागं तथाप्यमिति निश्चयः । धमनस्याल्ययोगित्वाद्ल्यसाद्भेषजस्य च ॥ १४ ॥ धमनं हि न पित्तस्य हरणे श्रेष्टमुख्यते । धश्च तत्रातुगो वायुस्तच्छान्तो चावरं मतम् ॥१४॥ तथायोगावहं तत्र कपायं तिक्कानि च । तस्मायाप्यं समाख्यातं यदुक्तमतुळोमगम् ॥ १६ ॥

अबोगामी रहापित याप्य — जो रकापित अबोमार्गगामी है वह बाप्ये हैं। क्योंकि पित्त को जीतने के लिये 'वमन' पूर्णक्य से पर्याप्त किया नहीं है और वमन की औषियां भी कम हैं। कफ दोष के साथ मिश्रित पित्र को निकालने में बमन पर्याप्त है। परन्तु रकापित के मुकक्ष्य पित्त को निकालने में बमन अंध नहीं है। इसमें अनुवन्य रूप से रहने वाले वालु को बमन करने के किये वमन किया निकायोगी है। इसी प्रकार कथाय और कहु रस जो रकापित के नाशक हैं, वे रस वालु को बहाने वाले हैं इसलिये योगों में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता इसलिये अथोगामी रहापित याप्य हो जाता है।। १४-१६॥

रक्तपिशं तु यन्मार्गो द्वाबिष प्रविपद्यते । बसाध्यमिति तब्बोचं पूर्वोकादिष कारणात् ॥१९॥ न हि संशोधनं किंचिदस्त्यस्य प्रतिमार्गगम् । प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपिशे बिधीयते ॥ १०॥ एवमेबोपशमनं सर्वेशो नास्य विद्यते ।

उभयमार्गगामी अचाष्य रक्तिय्य स्त्रोतं मार्गो से जाने बास्य रक्तियः, उपरोक्त कारणों से असाध्य हो जाता है। स्योक्ति (१) इतके प्रति-कृक मार्ग के लिये संशोधन-चिकित्सा किसी प्रकार की भी नहीं है। और (१) रक्तिया में निकद मार्ग से संशोधन कार्य गुणकारी होता है। इसिलेये सम प्रकार की शान्ति करने वाले कोई भी जीवय नहीं है। १९-१८ ॥

संसृष्टेषु च दोषेषु सर्वजिच्छमनं मतम् ॥ १६ ॥ इत्युक्तं त्रिविधोदकं रक्तं मार्गविशेषतः ।

हि-दोनों से व नि-दोनम रक्तरिक सी चिनित्रका—संवृक्त दो दोनों यह तीनों दोनों से मिनित रक्तरिक में सन दोनों को बाजन करने मानो स्रोपन देखी चाहिये। इत प्रकार से राह्मपिच के तीन प्रकार काहर आगे के मार्गी के केयान नुसार कह दिये।। १९ ।।

> एडवस्तु खब्बु हेतुम्यः किंचित्साध्यं न सिन्धति ॥ २० ॥ प्रेच्योपकरणामावाहौरास्म्याद्वेषदोषतः । अकर्मतक्ष साध्यत्वं किंक्षद्वोगोऽतिवर्तते ॥ २१ ॥ तत्रासाध्यत्वमेकं स्वास्साध्ययाप्यपरिक्रमात् । रक्तपित्तस्य विक्कानमिदं तस्योपदेक्ष्यते ॥ २२ ॥

साध्य रोग असाध्य हो जाने के कारण—हन निम्नळिखित कारणों से कोई साध्य रोग असाध्य बन जाता है। जैसे मृत्य जादि के अभाव से, अन्य आब-ध्यक सामग्री के अभाव से, आत्मसंयम के अभाव से रोगी के दुष्ट आहार-विद्युर के कारण, वैद्य के दोष से, तथा चिकित्सा न करने से साध्य रोग भी असाध्य हो जाता है।

उभय मार्ग से जाने बाला रहापित असाध्य है। इसी प्रकार साध्य रक्षपित का याप्य हो जाना, या याप्य रहापित का असाध्य हो जाना दोनों ही असाध्य हैं। इसके आगे रक्षपित विषयक विज्ञान और अधिक कहते हैं॥ २०-२२॥

यत्कृष्णमयवा नीलं यद्वा शक्रधनुष्प्रसम् ।
रफित्तमसाध्यं तद्वाससो रक्तनं च यत् ॥ २३ ॥
शृज्ञं पूत्यतिमात्रं च सर्वोपद्रववच यत् ।
बक्तमातस्रवे यच्च तच्च रफमसिद्धिमत् ॥ २४ ॥
येन चोपहतो रफं रफपित्तेन मानवः ।
पत्रयेद् हर्ग्यं वियच्चेव तच्चासाध्यमसंज्ञयम् ॥ २४ ॥
बज्ञासाध्यं परित्यज्य याप्यं यत्नेन वापयेत् ।
साम्यं चावहितः सिद्धै भेष्वौः सामयेद्विषक् ॥ २६ ॥

असाध्य रक्तिपत्त के लखन —जो रक्तिपत्त काला, नीला, असवा इन्द्र चतुत्र के तमान नाना प्रकार के रंगों वाला हो, और जितमें वला पर लगा रक्ति का दाग घोने से न मिटे और अतिस्थ दुर्गन्य वाला हो, जितमें तब उप- इब हो, जित के कारण रोगी का वल और मांस खोण होमया हो, के अलाध्य रक्तिपत्त के लखण हैं। रक्तिपत्त का रोगी जब तब पदार्थों को व्यक्त लाख ही देखने लगे तब रक्तिपत्त निःसंस्थ लाख्य समझना चाहिये। लख्याच्य अव-स्था की विकित्सा आहरूम्य श्री करती काहिये, दुःसाच्य वा बानकाय रोग

की प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये । साध्य रोग की सावधान होकर गुण-कारी ओषधियों से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३-२६ ॥

तत्र श्लोको —कारणं नामनिर्वृत्ति पूर्वरूपाण्युपद्रवाम्।

मार्गी दोषानुबन्धं च साध्यत्वं न च हेतुमत्।। २७॥

निदाने रक्तपित्तस्य न्याजहार पुनर्वसुः ।

वीत-मोह-रजोदोष-छोम-मान-मद-स्पृदः ॥ २८ ॥ इति ॥

मोह, रकोगुण, दोष, लोम, अभिमान, मद, और स्पृहा से रहित पुनर्वेष्ठ ने हस अप्याय में, रक्षपित को उत्पत्ति का कारण, पूर्वेरप, उपद्रव, इसके दोनों मार्ग, वात आदि दोषों का अनुवन्ध, साध्यासाध्यत्व, हेतु इत्यादि सन-विषय वर्णन कर दिये हैं।

इत्यक्षिवेशकृते सन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने रक्तपित्तनिदानं नाम द्वितीयोऽप्यायः ॥ २ ॥

# तृतीयोऽध्यायः।

भथातो गुल्मनिदानं न्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह समाऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे 'गुल्मनिदान' का व्यास्थान करेंगे जैसा कि भगवान् आत्रेय ने कहा था<sup>9</sup> ॥ १–२ ॥

इह सळु पटच गुल्मा भवन्ति । तत्त्वया—वातगुल्मः, पित्तगुल्मः, इक्टेप्सगुल्मो, निचयगुल्मः, शोजितगुल्मक्रेति ॥ १ ॥

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—कथमिह भगवन् ! पटचानां गुल्मानां विशेषसभिजानीयाम् नद्यविशेषविद्रोगाणामौष-धविद्रपि भिषक् श्रम्भनसमर्थो भवतीति ॥ ४॥

त्तमुवाच भगवानात्रेयः—समुत्थान-पूर्वरूप-छिङ्ग-वेदनोपश्चय-विशे-वेद्रयो विशेषविज्ञानं गुल्मानां भवत्यन्येयां च रोगाणामग्निवेश ! तत्तु सञ्च गुल्मेषुच्यमानं निवोष ॥ १ ॥

कुपितानिक्षमूकत्वाद् गृद्धमूकोदयादपि । गुल्मवद्वा विद्याकत्वाद् गुल्म इत्यमिषीयते ॥ सुभुत ॥

१. बारीर के शीतर दोष संचित होकर पिण्डाकार होजाते हैं। इससे वे 'शुक्स' कहाते हैं।

गुस्म के मेर—गुस्म पांच प्रकार के होते हैं। जैसे (१) वातपुरूम, (१) विचगुरूम, (१) किन्नुस्म, (१) किन्नुस्म, (१) विचगुरूम और (५) राक्नुस्म ।

इस प्रकार कहते हुए भगवान् आत्रेय से अप्रिवेध ने पूछा कि इन पांच प्रकार के गुल्मों के विषय में विशेष ( मैदः ज्ञान ) ज्ञान किस प्रकार करूं ! क्वोंकि इनके मेदों को सम्पूर्णरूप से ज्ञाने विना, सम्पूर्ण औषप-ज्ञान होने पर भी वैद्य रोगों के श्रमन करने में समर्थ नहीं होता ।

भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया—है अग्निवेश ! उत्पत्ति, पूर्वरूप, कक्षण, वेदना और उपध्य इनके मेद से भिन्न-भिन्न गुल्मों का विशेष ज्ञान होता है और इन्हीं साधनों से दूसरे अन्य रोगों का भी पता चळता है। इसक्षिये गुल्म के कक्षण आदि का वर्णन करते हैं, इसको ध्यान से सुनो और समझो ॥३—॥॥

यदा पुरुषो वातले विशेषेण न्वर-वमन-विरेचनातीसाराणामस्य-तमेन कर्शनेन कर्शितो वातलभाहारमाहरति शीतं वा विशेषेणातिमान-मस्नेहपूर्वे वा वमनविरेचने पिबत्यनुदीणां वा छर्दिमुदीरवत्युदीणांन् बात-मून-पुरीष-वेगान्निरुणद्धायत्यशितो वा पिवति नवोद्कमतिमान-मतिमानसंस्रोभिणा वा यानेन थात्यतिन्यवाय-न्यायाम-मदाविर्वाऽ-मिषातम्ब्छति वा विषमाशान-शयनासन-स्थान चक्कमण-सेवी भवस्य-न्यद्वा किचिदेवंविधं विष्यमतिमात्रं न्यायामजातमारमते, तस्याप-चाराद्वातः प्रकोपमापद्यते ॥ ६ ॥

वातगुल्म—जब वातप्रकृति का मनुष्य विशेष कर ज्वर, वमन, चिरेचन और अतिसार इनमें से किसी एक के कारण क्वश्व हो जाता है, इस स्थिति में जब वह वायुकारक आहार या अति शीतल पदार्थों का सेवन करता है, वा स्मेहन कमें किये विना विरेचन का उपयोग करता है, वमन की इच्छा न रहने पर भी बलात्कार से वमन करता है, अवीवाय, मल, मूत्र के उपस्थित वेगों को रोकता है, अधिक भोजन करके नवीन पानी (वरसात में कुए आदि का पानी) अधिक पीता है, बहुत अधिक सकोले वाली गाड़ी वा सवारी से यात्रा करता है, खी-सम्भोग और मद्य के अति उपयोग से, विच के अभिवात होने से, विषम स्थिति में बैठने, सोन, चलने या रहने से, इसी प्रकार के अभ्य

१. इन पांच गुल्मों के लिवाय तीन और भी गुल्म हैं जैसा कि आगे विक्रिता में कहेंगे— "ब्यामिअसिंगानपरांस्तु गुल्माकीनादिशेदीयवकल्यनार्थम्"। अर्थात् वातिषयक, पिराककव और वातककव। इस मकार से आठ मकार के गुल्म हैं। २. 'विषमतिमार्ग' इति च पाठः।

स्भावास आदि असवावक कार्यों को अधिक मात्रा में करने से, कायु प्रकृतित हो जाता है।। ६ ॥

स प्रकृषितो सहाम्रोतोऽनुप्रविश्य रौक्ष्यात्किनिभूतमाष्टुत्य पिण्डतोऽवस्थानं करोति हृदि वस्तौ पश्चवेयोनोध्यां वा । स श्वमुक् जनयति वन्यीम्यानेकविथान्, पिण्डितस्थावतिष्ठते, स पिण्डितस्वाद् गुरुम इत्युच्यते ॥ ७॥

बातगुरम की सम्माति—इस मकार से कृषित हुआ वासु महासोबों से पुरु कर अपने कहा गुण के कारण किन होकर कोड में फैलकर गोल-पिण्डाकार वन जाता है और हृदय, बस्तिमाग, दोनों पार्श्वमाग अथवा नामि आग में शूळ अथवा अनेक प्रकार की मांठें उत्पन्न कर देता है। वासु गोलाकार वनकर पिण्डाकार होने से 'गुरुम' कहा जाता है। (हसी को 'वासुगोला' कहते हैं, जोकि बातगुरुम का अपश्रंश है।)।।।।।

स ग्रहराधमति, ग्रहरणूत्वमापद्यते, अनियतिवपुछाणुवेदनश्च भवति बळत्वाद्वायोः, पिपीछकासंत्रचार इवाङ्गेषु, तोद-स्कुरणायाम-संकोच-सुन्नि-हर्ष-प्रख्योदय-बहुक्स्तदातुरश्च सुच्येव राक्कुनेव चाति-विद्वमात्मानं मन्यते, अपि च दिवसान्ते व्वयंते शुष्यति चाऽऽस्यम्, उ-च्छवास्तर्योपरुच्यते । हृष्यन्ति चास्य रोमाणि वेदनायाः प्राहुर्भावे ।

वातगुल्म के उद्याप—यह वातगुल्म खण मर में फेल्कर बढ़ा हो जाता है और खण मर में चिनुक्कर छोटा हो जाता है, इसकी पीका अनिश्चित, कमी अपिक और कमी कम हो जाती है। इसका कारण वागु का चंचल खमाव है, धरीर के अवयवों में कीड़ियों के चलने की सी मतीति होती है, इसमें तोद (जुमले की सी बेदना), स्पुरण ( घड़कन ), आयाम ( विस्तार ), वंकोच (सिनुक्ना), मुसि ( स्पर्धज्ञान का अभाव ), हर्ष ( स्पर्धज्ञानका बढ़ना ), प्रस्य ( नाग्र ), उदब ( जन्म ) प्रायः होते हैं अर्थात् कमी तो उत्पन्न होते हैं, और कमी धान्य हो जाते हैं। इस अवस्था में रोगी सुई जुमने या कील आदि से विषने का सा अनुभव करता है। सन्ध्याकालमें पीका होती है, रोगी का मुख सुल जाता है, स्वास बुटने या बन्द होने स्थाता है, बेदना के समय श्वरीर रोमा"विश्वत हो जाता है।।

सीहाऽऽटोपान्त्र-कूजनाविपाकोदावर्वाङ्गमर्व-मन्या-क्रिरः-सङ्क्ष-सुक-मध्नरोगाञ्चेनमुपद्रवन्ति, कृष्णादण-परुषत्वक्-नख-नयन-बद्म-सूत्र-पुरी-पञ्च भवति । श्रीहा, आरोप ( खडु का आप्तान ), खांबो में तुक्र-पुरु काल, अवन्यत्र उदावर्ष, अंगों का टूटना, मन्याश्रृक, शिराक्ष्म, श्रीकार्षक, मध्य-रोन आदि नामा उपह्रव होने काते हैं। रोगी की त्वचा, नख, युक्त, मृत्र और मक्ष का रंग काळा या काल हो जाता है, तथा वे कर्कच हो बाते हैं।

निदानोकानि चास्य नोपरोरते, विपरीतानि चोपरोरते—इवि वातगुरुमः ॥ = ॥

वातगुल्म के कारणाजुक्क आहार-विहार करने से रोग खान्त नहीं होता, परन्तु रोग के कारण के निपरीत गुणवाके आहार-विहार से रोग खान्त हो णाता है। बातगुल्म के वे ळखण हैं।।=1!

तैरेव यु कर्रा नैः कि्त्रातस्याम्बः ख्वण-कदुक-सारोष्ण-तीहम्य-शुक्त-व्यापम-मया-हरित-कफलाम्छानां विदाहिनां च शाक-धान्य-मासारीना-मुपयोगाद् बीर्णाञ्चरानाष्ट्रीह्यानुगते चाऽऽमाश्चये वमनविरेचनमतिबेळं संथारणं वातानपौ चातिसेवमानस्य पित्तं सह माठतेन प्रकोपमा-पचते ॥ ६ ॥

बात के साथ पिस प्रकोप के कारण—वातगुरूम में कहे हुए कारणों से किंद्रित हुआ पुरुष जब खहे, नमकीन, कड़ने, खार, उष्ण, तीक्ष्ण, शुक्त, सहे, खाराब हुए, मदा, या हरी विज्ञयां और फल खाता या दाइकारक शाक या मांच का सेवन करता है, अजीर्ण यां अध्यक्षन ( भोजन के ऊपर फिर मोजन करने ) से आमाध्य में रुखता के उत्पन्न होने से बमन, विरोचन के बेगों को बहुत देर तक रोकने से, वायु या धूप के अतिसेवन करने से बायु के साथ पिस मी क्रियत होजाता है ॥ १ ॥

तत्मकुपितं मास्त आमाश्येकदेशे संमूच्छेथ तानेव वेदनाप्रका-रानुपजनयति य एका वातगुल्मे, पित्तः त्वेनं विदहति कुक्षौ ह्युदक्षि रूग्ठे च, स विद्यमानः सधूमियोदगारसुद्गिरत्यम्छान्वितं, गुल्मा-वकाशसास्य द्यते द्वते पृष्यते च्य्यायते स्विचति क्रिचते शिक्ष्य इव च स्पर्शासहोऽस्परोमाञ्चो म्वति । च्वर-अम-दवशु पिपासा-गळ-वदन-वाङ्कोष-प्रमोह-विद्भेदाश्चनसुपद्रचन्ति, हरित-हारिद्रवक्-नस-

ा अवति । निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते,विप-

रीहानि चोपशेरते—इति पित्रगुल्मः ॥ १०॥

विश्वज्ञहम की राग्याति—इस प्रकार से कुवित हुआ विश्व और वासु आमास्य के एक प्रदेश में मिक्कर बातगुल्य में कही हुई वेदनाओं को उत्सब करते हैं। 'पिचानुस्म में विशेषता यह है कि म्रकुपित पिच कुथि, हरव, ब्रह्मःस्वक और कण्ठ इस स्थानों में दाह उत्पन्न करता है। इस दाह के कारण धुंप के समान और सहा उकार रोगी को आता है और गुस्म के स्थान में दाह होता है, भूंशा निकलता है, गरमी रहती है, पसीना आता है क्रिन्तता होती है, धरीर दीला पढ़ा प्रतीत होता है, स्पर्ध को असबाता रहती है और किव्चित् रोमांच रहता है। उत्तर भ्रम, दवश्च ( घक् वक् स्पन्दन ), पिपासा, गले मुख और तालु में शुक्तता, मुक्यां, मल का पतला श्वाना, ये उपन्नव होजाते हैं। त्या, नत्य, ऑंख, मूत्र और मल इनका रंग हरा या हहतो के समान होजाता है। इसके निदान के समान गुण वाली वस्तुओं के उपयोग से रोग बदता है और विपरीत गुणवाली वस्तुओं से कम होता है। यह पिचानुस्म का वर्षन हआ ।। १० ।।

तरव तु कर्शनैः कवितस्यात्यक्षनाद्वित्तिन्य-गुरु-मधु-श्रीताश्चना-त्रियष्टेश्च-झीर-माय-तिळ-गुड-विकृति-सेवनान्यन्दक-मधाविपानाद्धरितका-विप्रणयनादान् पौदक-प्रान्य-सीसाविभक्षणात्संघारणाद्विद्धद्वितस्य चावि-श्रगाढग्रुवपानात्संक्षोभणाद्वा शरीरस्य श्रेष्मा सह माठवेन प्रकोप मापद्यते ॥ ११॥

बात के खाय कर-प्रकोर के कारण—वातगुलम में कहे हुए कारणों से कुछ हुए व्यक्ति के अत्यन्त भोजन करने से, अतिस्निन्न, गुरू, मधुर, धीत पदायों के खाने से, पीठी (उक्द आदि को पीसकर), ईख, दूच, उक्द, तिक, गुरू इनसे बने पदायों के अति सेवन से, मन्दक दही और मख के अतिसेवन से, हरे खाक, आनूप या जड़चर प्राणियों के अथवा प्राम्य मांस के अति सेवन से, हरे खाक, आनूप या जड़चर प्राणियों के अथवा प्राम्य मांस के अति सेवन से, धरीर को बहुत विद्योगित करने से, बायु कर के साथ मिळकर कुपित होजाता है।। ११।।

तं प्रकृषितं माहत वामारायेकदेशे संमूर्क्कथ तानेव गाढवेद-नाप्रकारातुपञ्जनयति य चका वातगुल्मे । ऋष्मा श्वस्य शीतज्वरारो-चकाविपाकाङ्गमर्थ-इपे-द्वरोग-च्छिद्-िनद्राछस्य-स्तैमित्य-गोरव-श्निरोभि-तापानुपजनयति, व्यपिच गुल्मस्य स्थैये-गोरव-काठिन्यावगाड-सुप्तताः,

आसाधय के एकदेश में मूर्विक्त होने से पिचानुस्म और कफ़गुस्म बस्ति में नहीं होते । स्पोकि नामि और स्तनों के बीच के स्थान को आसा-श्वय कहते हैं । थातगुस्म वस्ति में भी होता है। इशकिये वातगुस्म में 'महास्रोतस्य,' शब्द पढ़ा है। महास्रोतस् शब्द से वस्ति का भी महत्व होवाता है।

₹⊏

तवा कास-श्वास-व्रतिश्यायान् राजयस्माणं चातिप्रवृद्धः,श्वेत्यं च स्वरू-नस-नयन-वदन-मूत्र-पुरीवेषूपजनयति । निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, तविपरीतानि चोपशेरते—इति ऋष्मग्रहमः ॥ १२ ॥

कफगुल्म की सम्प्राप्ति—इस प्रकार से कुपित कफ और वायु आमाध्य के एक प्रदेश में मिलकर बातगुल्म में कही हुई अनेक प्रकार को तील वेदनायें प्रकृपित कफ श्रीतज्वर, अहचि अविपाक अंगी में उत्पन्न करते हैं। बेदना, रोमहर्ष, हृदय-रोग, वमन, निद्रा, आलस्य, स्तिमितता ( भारीपन ), शिर और अंगों में उष्णिमा, ( ताप ) उत्रन्न करता है । इस गुरुम में स्थिरता (हिलने का अभाव), मारीपन, कठिनता, स्पर्शशन का एकदम अभाव, (बिंदता ) रहती है । बहुत बढुने पर कास, स्थास, प्रतिस्थाय और खय रोग उत्पन्न करता है। खना, नख, आंख, मुख, मढ, मूत्र, उनका रंग इवेश हो जाता है। इसके निदान के समान गुण बाले आहार विहार से रोग बढता है और विपरीत गुणवाली वस्तुओं से कम होता है। यह कफ गुरुम का निदान कह दिया है ॥ १२ ॥

त्रिदोष-हेतु-छिङ्ग-सन्निपात्तात्त् सान्निपातिकं गुल्ममुपदिशन्ति कु-श्रष्ठाः । स विप्रतिषिद्धोपकमत्वावसाध्यो निचयगुरुमः ॥ १३ ॥

खान्निपातिक गुल्म-जिस गुल्म में तीनों दोषों के हेत और तीनों दो**षों** के ं रुधण मिले होते हैं ; उसको बुद्धिमान् वैद्य 'सान्निपातिक गुल्म' कहते हैं। यह सान्तिपातिक गुरुम चिकित्सा में विरोधि होने से चिकित्सा कर्म में असाध्य है ॥ १३ ॥

शोणितगुरमस्त बल स्निया एव भवति; न पुरुषस्य, गर्भकोष्ठार्त-बागमनबेशेष्यातः

पारतन्त्र्यादवैशारचात्सततमुपचारानुरोधाद्वेगानुदीर्णानुपहन्धन्त्या भामगर्भे वाडप्यविरात्पतितेऽथवाऽप्यविरप्रजाताया ऋतौ वा वात-प्रकोपणान्यासेवमानायाः क्षिप्रं वातः प्रकोपमापद्यते ॥ १४ ॥

रक्यस्म-रह्यास्म केवळ कियों को ही होता है, पुरुषों में नहीं होता. क्योंकि कियों में ही गर्माशय तथा रजोदर्शन होता है। किया परवश होने से बेगों को रोकती हैं, अधिकित होने से, पति आदि की सेवा में तत्पर रहने से और मह मुत्रादि के उपस्थित बेगों को रोकने से, इन कारणों स वा अपक

श. शामन्यतः रक्त का वृत्वित होना और वृत्तरे गुल्मों में भी मिळता है। । प्रकार आगे करेंगे ।

वर्भ के गिर काने से, या सक्क प्रश्न करने के पी**ड़े अवका जागुकात में जात-**प्रकोगक क्सुओं के सेवन करने से बासु श्रीत ही प्रकृपित हो जाता है ॥१४ ॥

स प्रकृषितो योनिसुस्वमनुभविश्वाऽऽतैवसुपषणित्, नास्य मास्य स्वत्य स्वत्य

रक गुरूम की सम्प्राप्ति—यह कुपित बायु यो निमुख में प्रविष्ट होकर आर्चव को रोक देता है। प्रत्येक मास में कक कक कर यह आर्चव कोष्ठ को बढ़ा कर देता है। इससे की को खूक, कास, अतीसार, वमन, अवनि, अविपाक, अंगों का दूटना, निद्रा, आस्टर, कफ का ( लार का ) मुख से आना, स्तनों में दूष का आना क ऑड एवं स्तनों के चूचुकों का काला हो जाना, आंखों में स्वानि, मूच्छां, वमन की अभिक्षित, गर्भ के समान अनेक स्वाण, पांच में सूचन, रोमराजि में विस्पुरण, योनि का फैल जाना, योनि में दुर्गन्व आना तथा योनि में से साव होना इत्यादि विकार उत्यन्न होजाते हैं। इस प्रकार गुरूम पेट में हिरुसा है, अक्षानी लोग गर्मरहित स्त्री को भी गर्मिण कहने स्वारहें शाहपानी

एषा तु खळु पञ्चाना गुल्माना मागभिनिष्ट्रेशेरिमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तदाया—अनमाभिळवणमरोचकाविपाकाविप्रवेषम्यं विदाहो युक्तस्य विपाककाळे चायुक्त्या छर्णुद्गारौ, वातमूत्रपुरीषवेगानाम-प्राहुर्भावः, प्राहुर्भृतानां चामद्वत्तिरीषदागमनं वा, वातस्काटोपान्त्र-कूजनापरिहर्षणातिवृत्तपुरीषताऽजुसुक्षा, दौर्वरूगं, सौहित्यस्य चासह-स्वमिति गुल्मपूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ १६ ॥

आतंव रोग का यह प्रभाव है कि स्तनों में तूच आवाता है! गमांवस्था में भी आर्चन के दकने,से स्तनों में तूच आता है। गर्भवती की में जो स्त बनता है, उचके तीन कार्य होते हैं। (१) माता के धरीर का पोषण, (२) स्तनों में यूच, (१) बच्चे का पोषण, इसकिये यह आर्चन मी स्तनों में दूच उत्पन्न कर देता है।

१. को किया बच्चों के किये बहुत बाटावित रहती हैं उनमें भी बादु वर्म के कह जाने पर वे द्वारा दीखने हमते हैं। इस अवस्था में वर्दि दुंबाकर परीक्षा करें तो विवाय बागु के और कुछ उपक्रमा नहीं होता

गुल्म का पूर्वक्य-इन पांचो प्रकार के गुल्मों की उत्पण्ति से पूर्व निम्निक्षित कथा होते हैं। यथा-अक में अनिच्छा, अवित, अवियाक, अकि की विवसता (कभी तेज और कभी मन्द्र), विदाह (ककन), भोजन के प्यने के समय जळन, विना कारण के वमन और उकार आना, अपोक्षायु, मूत्र व सकों की अप्रवृत्ति अपवा प्रवाहण की प्रवृत्ति होने पर भी मळादि का बाहर न निकलना, अथवा थोड़ा आना, बातश्ळ, पेट में गुड़-गुड़ाहट, आंतों में अभूगरा, शरीर में रोमांच, गांठदार मरू का आना, मूख का न कमना, कुशला, पेट मर अक खाने पर उसका सहन न होना, हत्यादि खखन सब प्रकार के गुल्मों के पूर्वकर हैं।। १६।।

सर्वेष्वपि च खल्वेतेषु न कश्चिद्धाताहते संभवति गुल्मः ॥ १७॥ इन वय प्रकार के गुल्मों का मूळ्यूत कारण बायु ही है, बायु के बिना कोई भी गुल्म नहीं होता ॥१७॥

वेषां सिन्नपातजमसाध्यं झात्वा नोपक्रमेत । एकदोषजे तु यथा-स्वमारम्मं प्रणयेत । संसृष्टास्तु साधारणेत कर्मणोपचरेत् । यश्चान्य-द्याविकद्धं सन्येत तद्वचारयेद्विभव्य गुरुछाधवसुपद्रवाणां समीक्ष्य, गुरुखुपद्रवास्त्वरमाणश्चिकित्सेज्ञधन्यमितरान्, त्वरमाणस्त्र विशेषमतु-पर्क्षय गुल्मेष्वान्ययिके कर्मणि वातिविकित्सितं प्रणयेत्, स्तेहस्वेदौ बातहरी, स्तेहोपसंहितं च सृदुविरेचनं, वस्तीश्चास्त्रकृष्णपाधुराश्च रसान् युक्तितोऽवचारयेत् । मारुते श्वुपरान्ते स्वल्पेनापि प्रयन्नेन शक्योऽन्योपि दोषो नियन्तुं गुल्मेष्वित ॥ १८ ॥

इनमें सिक्षपात जन्य गुरुम को असाध्य समझ कर विकित्सा में हाथ नहीं हाळना चाहिये। एक दोष से उत्पन्न गुरुम की वधायोग्य रीति से चिकित्सा करनी चाहिये। दो दोषवाले गुरुमों की विकित्सा साधारण प्रकार से करनी चाहिये। आध्या वैद्या रोगी के उपद्रभों की गुरुता ब्युता को देखकर, दूसरे किसी से चिकित्सा विकद न पड़े, इस प्रकार से चिकित्सा आरम्भ करनी चाहिये। जो उपद्रम गुरु हों, उनकी तत्काळ चिकित्सा करनी चाहिये और जो उपद्रम कम हों उन की पीछ से चिकित्सा करनी चाहिये। जिस गुरुम में कुछ पता न चळता हो या काम ज़रूरी या जल्दी करना हो तो प्रथम बागु की चिकित्सा करनी चाहिये। जस की पीछ से चिकित्सा करनी के किये स्नेहन, मुद्ध विरेचन, विकित्सा काम ज़रूरी मा अध्य रस गुरु के किये स्नेहन, मुद्ध विरेचन, विकित्सा करनी को साम गुरु के चिकित्सा करनी के किये स्नेहन, मुद्ध विरेचन, विकित्सा काम ज़रूरी साम साम प्रकार सही साम गुरु के चिकित्सा के सिक्य स्नेहन साहिये। बागु के विकित्सा करनी की सिक्य स्नेहन साहिये। बागु के विकित्सा करनी की सिक्य स्नेहन साहिये। बागु के विकित्सा से विकार से किय स्नेहन साहिये। बागु के विकित्सा से विकार से किय स्नेहन साहिये। बागु के विकार से सिक्य स्नेहन साहिये। बागु के विकार से किय स्नेहन साहिये। बागु के विकार से किया से बागि से किया से किया से किया से साहिये। बागु के विकार से किया से

<sup>ं &</sup>lt;del>पक्ते हैं</del> ॥ १८ ॥

#### भवति चात्र-

गुल्मिनामनिल्सान्तिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरितस्या । मारुते ग्रवजितेऽन्यगुरीर्णं दोषमल्पमपि कर्म निहन्यात् ॥ १६ ॥

गुल्मरोग में बायु को शान्त करने के लिये सम्पूर्ण विधि काम में आनी चाहिये। क्योंकि बायु को शान्त न करने पर दूसरा योका सा बढ़ा हुआ दोव मी सम्पूर्ण किये कराये पर पानी फेर देता है।। १९।। सन्न इंडोका:—र्राल्या निर्मिन् कपाणि पूर्वक्पमधापि च।

हर्ष्ट निदाने गुल्मानामेकदेशक्ष कर्मणाम् ॥ २०॥ इष गुल्म निदान में गुल्मों की संख्या, कारण, पूर्वकप और चिकित्सा कह दो हैं॥ २०॥

> इस्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने गुरुमनिदानं नाम ततीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽध्यायः

अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

क्ष इसके क्षाये प्रमेह-निदान का ब्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आप्रेय ने कहा था।।२।।

त्रिदोषकोपनिमत्ता विशिवः प्रमेहा भवन्ति, विकाराक्षापरेऽ-परिसंख्येयाः। तत्र यथा त्रिदोषप्रकोपः प्रमेहानभिनिर्वर्तयति तथाऽ-तुज्याख्यास्यामः॥ ३॥

प्रमेहों की संख्या—बात आदि तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाके प्रमेह बीख प्रकार के हैं, इनके खिवाय दूचरे रोग असंख्य हैं। त्रिदोष के कोप से प्रमेह किस प्रकार उत्पन्न होते हैं इसका आगे वर्णन करते हैं ॥३॥

इह खळु निदान-दोष-दूष्य-विशेषेश्यो विकार-विधात-भावाभाव-प्रतिविशेषा भवन्ति ॥ ४॥

निदान, दोष और दूष्य इनके विशेष-मेदों के केकर रोगों के विधात अर्थात् रोग का देर में होना, थोड़ा या अधिक विकार होना आदि माव-विशेष उपपन्न होते हैं। इस ध्याप्यक विद्धान्त को विस्तार कहते हैं।।आ वदा क्षेते त्रयो निहानादिविशेषाः परस्यं नातुषश्रन्ति, अयमा वा कालग्रकपिवन्दीयांसा बाऽनुबध्नन्ति न तदा विकाराभिनिष्टेषिः, बिराद्वाऽप्यभिनिष्टेर्तने, तनवो वा भवन्त्ययवाऽप्यययोक्तसर्विङ्गाः । विपर्यये विपरीताः; इति सर्वविकार-विचात-भाषाभाव-भविविशेषाभिनिर्वृक्तिहेतुर्भवस्युकः ॥ ४ ॥

रोभों के उत्पन्न होने और न होने का कारण—निदान दोष और दूष्य भाषों की भिष्नता से रोग उत्पन्न होते हैं और नहीं भी उत्पन्न होते हैं। जब निदानादि ये तीनों परस्पर नहीं भिक्ते, अथवा कम्ये तमय पीछे भिक्ते हैं, बा निर्वक अवस्था में भिक्ते हैं, तब रोग उत्पन्न नहीं होता, यदि उत्पन्न भी होता है तो देर में उत्पन्न होता है या निर्वक रूप में या अवस्पूर्ण कक्षणों के साथ उत्पन्न होता है। परन्तु जब निदान, दोष और दूष्य परस्पर समानरूप में भिक्ते हैं, तब शीष्र, बलवान् एवं सम्पूर्ण कक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न होता है। सब रोगों की उत्पत्ति में निदान दोष और द्रष्य का होना या न होना कारण होता है।।५॥

तत्रेमे त्रयो निदानादिविशेषाः स्रोध्मनिमित्तानां प्रमेद्दाणामाह्य-भिनिष्टेत्तिकरा अवन्ति । तद्यथा-हायनक-यवक-वीनकोदाळक-नेषधें-रुक्ट-युक्त-दक-महाब्रीहि-प्रमोदक-सुगन्धकानां नवानामतिवेळमतिप्रमा-णेनोपयोगः, तथा सर्पिष्मतां नवहरेणुमाषस्त्र्यानां प्रान्यान्त्रपीदकानां च मासानां झाक-तिल-पलळ-पिष्टान्न-पायस-कशार-विळेपीञ्जविकाराणां स्रीर-मन्दक-द्धि-ज्ञव-मधुर-तरुणप्रायाणासुपयोगो,मृज्ञा-व्यायाम-वर्जनं, स्वप्रस्थनासनप्रसङ्गो यश्च कश्चिद्विधर-योऽपि स्रोप्य-मेदो-मृज-संजननः स सर्वो निदानविशेषः ॥ ६ ॥

कफजन्य प्रमेह में निदानादि को मिन्नता—निम्न कारणों से कफजन्य प्रमेह मुक्यतः उत्तरन होता है। यया हायनक (धान्य विशेष), यवक (जी), चीनक, उदालक, नेषय, इत्कट, मुकुन्दक, महाबीहि, प्रमोदक, सुगन्धिक हत्यादि जाति के चायलों को अतिमाना में वा नृतन चायलों का उपयोग करने हैं, हसी प्रकार घो के साथ हरेणु (मटर), उदद को दाल, आव्य आनूर अथवा जलचर प्राणियों का मांस अधिक खाने हे, भाजी, तिक, मांस, पिद्वों से वर्ग पदार्थ खीर, खिचड़ों, विलेपी गादी काजी), को के रस हे बनी वस्तुओं के अति उपयोग करने हे, दूध, यह, सह, मसुर पदार्थ यो नवीन चान्यों के अि उपयोग करने हे, दूध, सह, सह, मसुर पदार्थ यो नवीन चान्यों के अि उपयोग करने हे, की वा

बैठे रहने से, क्षथवा कफ, मेद व मूत्र को बढ़ाने बाका को भी कारक होता है ने सब प्रमेशों के विशेष कारण हैं ॥६॥

बहुद्रवः श्रेष्मा दोषविरोषः॥ ७॥

बहुबद्धं मेदोमांचं सरीरजक्रेदः शुक्रं शोणितं च बसा मजा इसीका रसम्बोजःसंख्यात इति दृष्यविशेषाः ॥ = ॥

कफ्रमिष्ट के दूष्य — बहुत तरल ( द्रव ) कफ इसमें दोव होता है, बहुत अबद ( असंहत अर्थात दीका-शिषिक ) मेद मांस, शरीरजन्य क्रोद, शुक्र, श्लोणित, वसा, मजा, लसीका, रस और ओज ये दूष्य विशेष हैं अर्थ्यत् इनमें ही दोव अपना बुग प्रमाव उत्पन्न करता है । ।८।

त्रयाणामेषा निदानादिविशेषाणां सन्निपाते क्षिप्रं इछेष्मा प्रको-पमापद्यते प्रागतिभूयस्वात् स प्रकृषितः क्षिप्रमेव झरीरे विद्यृप्तिं छमते, शरीरशैषित्यास्स विसर्पेक्छरीरे मेद्सेषादितो मित्रीभाषं गच्छति, मेदसञ्जैव बहुवद्धस्वान्मेदसञ्च गुणानां गुणेः समानगुणभूयि-ष्ठस्वास्स मेदसा मिश्रीभाषं गच्छन् दूषयत्येनद्विकृतस्वात्, स विकृतो दुष्टेन मेदसोपिद्वितः झरीरक्रोदमासाध्यां संसर्गं गच्छति, क्रोदमासयोर-विप्रमाणाभिष्टद्धस्वात् स मासे मासप्रदोषात्पृतिमासपिष्ठकाः शरा-विकाकच्छपिकाद्याः संजनयति, अप्रकृतिभूतस्वात्, झरीरक्चेष्टं पुन-दूषयन्मभूत्वेन परिणमयति । मूजवहानां च स्रोतसा वक्स्यणबस्ति-प्रभवाणां मेदःक्रोदोपहितानि गुक्षणि मुखान्यासाद्य प्रविकृष्यते; ततस्तेषां स्थैर्यमसान्यता वा जनयति, प्रकृतिविकृतिभृतस्वात् ॥ १॥

कफप्रमेह की राध्याति—निदान, दोष और दूष्य इन तीनों के मिळने से कफ शीम कुपित हो जाता है। क्योंकि रोग उत्पत्तिकाल में कफ अधिक बढ़ा होता है। इस प्रकार से कुपित कफ जल्दी ही शरीर में फैल जाता है। शरीर के शियिल होने से फैलता हुआ यह कफ सबसे प्रथम शरीर में मेद के साथ

१. प्रमेह में सब से प्रथम कक का हो बिगाइ होता है। इसकिये यह तो दोन है, और सम्मात, रस, रस्त, मांस आदि ये इससे पूचित होते हैं, इसकिये ये दूच्य हैं। इस अवस्था में जिस अपर ओज का परिमाण आचा अञ्चलि कहा है, वह ओज माग विकृत होता है। क्रिय रक्त का तरक माग है जिसके यूचित होने से मधुमेह रोगी के प्रण बीम अच्छे नहीं होते! अपरि में स्वया के नीचे रहने बाका पतका हवेत, चिक्ता पदार्थ है जो की रखा करता है। वे सब वूच्य हैं।

मिलता है। क्वांकि नेद बहुत अबद अवांत् शिविक रूप में होता है। ख्वा नेद के गुणों के समान गुण ही कफ के हैं और सरीर मैं नेद का परिणाण भी बहुत है। नेद के साथ मिलकर कफ अपने आप पूषित होने से इस को भी दृषित बना देता है। यह विकृत कफ दृष्ट मेद के साथ मिलकर सरीर के क्रेंद माय और मांत के साथ मिल जाते हैं। सरीर में क्रेंद और मांच बहुत माजा मे बढ़े होते हैं। यह मांस को दूषित करके मांस में उस्पत्र होने बोली रिक्कार्ने, शराविका, कच्छिपका आदि को उस्पत्र करता है। क्वांकि कफ अपनी प्रकृति में नहीं रहता, हस्तिये अपनी शक्ति से इनको उस्पत्र करता है। हारीर के क्रेंद को दूषित करके मृत्र कम में बदल देता है। वंश्वण सन्ति नया बास्त से उस्पत्र होने वाले मृत्र वह स्रोतों के मुख मेद और क्रेंद के मारी होने से बन्द हो जाते हैं। इसलिये इनमें प्रमेह टिक जाता है। या बहुत बद्धर असाध्य बन जाता है। क्योंकि कफ, मेर और बला में समान है, परन्तु रक्तादि में असमान होता है; इसलिये प्रकृति विकृति होने से प्रमेह स्थिर बन जाते हैं या असाध्य हो जाते हैं।।।।।

शरीरक्र दस्तु ऋष्म-नेदो-भिशः प्रविशन्म् त्राशयं म्त्रत्वमापवामानः -क्रैष्मिकेरेभिदर्शिभग्रेणेकपस्त्र्यते वंषम्ययुक्तः । तवाया—रवेत-शीत-मृत-पिच्छळाच्छ-स्निय्ध-गुरु-प्रसाद-मधुर-सान्द्र-मन्देः; अत्र येत गुणेनेकेनानेकेन वा भूयस्तरसुपस्त्रच्यते तस्समाख्यं गौणं नामविद्रोपं प्राप्नोति॥१०॥

चरीर की आर्द्रता कफ और मेद से मिलकर मूत्राध्य में प्रदेश करती है। वहां पर मूत्ररूप होकर विषमतावाले कफ के दस गुणों के साथ मिल जाती है। कफ के दस गुण-दवेत, शीतल, मूर्त, पिच्छिक्ष, स्निग्ध, गुरू, प्रसाद, मधुर, समद्र और मन्द, हनमें से एक गुण की या अनेक गुणों की प्रधानता होने से उसी के अनुसार सामान्य या विशेष नाम मिलता है। १०॥

ते तु सल्विमे दश प्रमेहा नामविशेषेण भवन्ति । तद्यथा—उदक-मेह्यञ्जवाकिकारसमेह्य, सान्द्रमेह्य, सान्द्रप्रसादमेह्य, ग्रुक्लमेह्य, शुक्रमेह्य, शीतमेह्य, सिकतामेह्य, शनैमेंह्याऽऽलालमेह्यकेति ॥१॥।

ते दश प्रमेद्दाः सामानगुणमेदःस्थानत्वात्कफस्य प्राधान्या-

क्रियत्वाच्य ॥ १२ ॥

क्षत्रकम्य दश प्रमेह—इत ब्रह्मर से क्षत्रकम्य प्रमेह दश प्रकार से हैं। नाम (१) उदक्मेह, (२) हजुनाक्षिकारसमेह, (३) साम्प्रमेह, (४) साम्प्र— प्रवादमेह, (६) शुक्कमेह, (६), शुक्कमेह, (७) श्रीतमेह (८) शिक्तामेह (१) श्रनेमेंह और (१०) आकावमेह।

ये कफजन्य रहा प्रमेह साध्य हैं। क्योंकि कफ और मेद के गुल पर्य स्थान समान हैं, तथा कफ की प्रधानता होने से और कफ और मेद की चिकिस्सा के समान होने से कफप्रमेह साध्य है के 11221

तत्र इलोकाः इलेब्सप्रमेहविज्ञानार्था भवन्ति । इफप्रमेहों को बताने के लिये इस्रोक कहते हैं-अच्छं बहुसितं शान्तं निर्गन्धमुद्कोपमम्। इछेष्मकोपान्नरो मूत्रमुदमेही प्रमेहति ॥ १३ ॥ अत्यर्थमधुरं शीतमीषत्यिच्छलमाविलम् । काण्डेखरसराकाशं इलेष्मकोपात्ममेहति ॥ १४ ॥ यस्य पर्युषितं मूत्रं सान्द्रीभवति भाजने । पुरुषं कफकोपेने तमाहुः सान्द्रमेहिनम् ॥ १५ ॥ यस्य संह्रन्यते मूत्रं किंचित् किंचित्रसीदति। सान्द्रप्रसार्मेहीति तमाहुः इलेष्मकोपतः ॥ १६ ॥ शुक्कं पिष्टनिभं मृत्रमभीस्णं यः प्रमेहति। पुरुषं कफकोपेन तमाद्वः शुक्तमेहिनम् ॥ १७ ॥ शुकामं शकसिशं वा सुदुर्मेहति यो नरः। शुक्रमेहिनमाहुस्तं पुरुषं रुछेष्मकोपतः ॥ १८ ॥ अत्यर्थशीतमधुरं मूत्रं मेहति यो भुशम्। शीवमेहिनमाहुस्तं पुरुषं रुखेष्मकोपसः ॥ १६ ॥ म्त्रीनमूत्रगतान्दोषानण्नमेहति यो नरः। सिकतामेहिनं विद्यासरं तं इछेष्मकोपतः ॥ २०॥ मन्द्रं मन्द्रमवेगं तु कृष्छं्रयो मृत्रयेष्छनैः। शनैमें हिनमाहस्तं पुरुषं रखेष्मकोपतः ॥ २१ ॥ तन्तबद्धमिवाऽऽलालं पिच्छलं यः प्रमेहति । भाकासमेहिनं विद्यात्तं नरं इसेव्मकोपतः ॥ २२ ॥

(१) उदक्षेत्र— उदक्षेत्र का रोगी कफ के प्रकोर के कारण बहुत सब्क, बहुत सफेद, शीतक, बिना गन्य का, पानी के समान मूच करता है यह उदक-मेह के ककण हैं।

गूजमार्ग से शुक्ष का मूज से पृथक् का में जाना यह शुक्रदोष इक्का प्रमेह में अन्तर्माव नहीं होता ।

(२) इच्चनाकिकारकोइ—क्या के प्रकार से अविध्य मधुर, बीतक, वीका विकास वाला, मेला, अस्त्रक्ड, गर्बो के रस के समान मूत्र करता है। वह 'इच्चमेड' का रोगी है।

(३) सान्द्रमेह—पहिले दिन का बरतन में रला हुआ जिसका मूत्र, कफके कारण दूसरे दिन गाद्धा हो जाता है, उसको सान्द्रमेह का रोगी समझना चाहिये।

(४) सान्द्र-प्रसादमेह—कफपकांप के कारण मूत्र ऊपर जम जाये और नोचे थोड़ा थोड़ा पतका रहे तो 'सान्द्रप्रसाद मेह' का रोगी समझना चाहिये !

(५) शुक्रमेह—कफप्रकोप के कारण जो मनुष्य दवेत, पिट्टी के समान मन्न बार बार करता है उसको 'शक्रमेह' का रोगी समझना चाहिये।

(६) शुक्रमेह—कप्तपकोप के कारण जो मनुष्य शुक्र के समान, या शुक्र से मिला, मूत्र बार बार करता है उसको 'शुक्रमेह' का रोगी समझना चाहिये।

(७) श्रीतमेह—जो मनुष्य कफप्रकोप से अत्यन्त श्रीतक, मीठा-मृत्र

क्षिकतर करता है, उनको 'शितमेह' का रोगी जानना चाहिये।

- ( = ) सिकतामेह—कफ्राकोप से जब मनुष्य के मूत्र में सूक्ष्म, बालू के समान छोटे छोटे कठिन कथ जाने क्याते हैं, तब उसे 'सिकता-मेह' का रोगी समझना चाहिये।
- (१) शनैमें ह—जब मनुष्य कफ के प्रकोप से धीरे-धीरे, विना वेग के, कठिनाई से, मूत्र करता हो तब इसको शनैमें ह का रोगी समझना चाहिये।
- (१०) आलाळमेह-जो मनुष्य क्या के प्रकोग से तारवाळा या ळार के समान चिकना मूत्र करता है तो इसको 'आळाळमेह' का रोगी समझना चाहिये॥ १३-२२॥

इत्येते दश प्रमेहाः ऋष्मप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥

इस प्रकार से कफ के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले दस प्रकार के प्रमेहों का वर्णन कर दिया है।

च्च्याम्ब-छवण-झार-कटुकाजीण-मोजनोपसेविनस्तथाऽवितीक्ष्णा-वपाग्नि-संताप-अस-क्रोघ विषमाहारोपसेविनञ्च तथाऽऽत्मकझरीरस्यैव सिप्नं प्रकोपमापद्यते ॥ २३ ॥

त्तराकुपितं तयैवाऽऽतुपूर्वा प्रमेहानिमान् षद् क्षिप्रममिनिर्धर्तः इति ॥ २४ ॥

्र तेषामपि च पित्तगुणविशेषेण नामविशेषा पूर्ववद् युक्ता सवन्ति । प्रवा—सारमेहञ्च, कारुमेहञ्ज, नीरुमेहञ्ज, छोहितमेहञ्ज, मखिष्ठा-महञ्ज, हारिद्रमेहञ्जेति । ते पद्भिरेतैः साराम्ब-छवण-कटुक-विस्नोच्जीः वित्तगुणैः पूर्ववस्तमम्बदा भवन्ति । सर्व एव व वे वाप्ताः, संसूहः दोव-मेदःस्थानस्वाद्विदद्वोपक्रमस्याच्चेति ॥ ११ ॥

पित्तप्रमेह के कारण और सम्प्राप्ति—उष्ण, अम्ब, कवण, धार, वा कह पदार्थों के अति सेवन करने से, अजीर्णावस्था में भीजन करने से, तीव धूप, आत्र, सन्ताप, अम, क्रोच वा विषम भोजन के सेवन से, पित्त प्रकृतिवाळे पुरुष में पित्त बांग्रता से प्रकृपित हो जाता है।

यह प्रकुपित पिस, पूर्व वर्णित प्रकार से ही छः प्रकार के प्रमेह उत्पन्न करता है।

पित्तवन्य प्रमेह—छः प्रकार के प्रमेह भी, कफ्प्रमेह के समान ही पिष के ग्रुण के अनुसार भिन्न २ नाम बाले होते हैं। जैसे—(१) खारमेह, (२) कालमेह, (३) नीलमेह, (४) लेहितमेह, (५) मंजिहामेह और (६) हारिहमेह। वे छः प्रकार के प्रमेह पूर्ववत् खार, लवण, कह, अम्छ, विख (दुर्गन्य) और उष्ण इन पिल के ग्रुणों से ग्रुक्त होते हैं। वे पित्तवन्य प्रमेह सब के सब ब्राप्य हैं। क्योंकि पित्त और तेद इनका स्थान समीप, एवं धर्म परस्पर विकक्ष हैं, एवं चिकिस्सा भी परस्पर विरोधी हैं का।२३-२५।।

तत्र रक्कोकाः पित्तप्रमेहविरोपविज्ञानार्था भवन्ति—

वित्त प्रमेह को बताने के छिये ये निम्न छिखित दक्कोक कहे हैं—

गन्धवर्णरसस्पर्शैर्यथा झारस्तथात्मकम् ।

पित्तकोपान्नरो मृत्रं झारमेही प्रमेहति ॥ २६ ॥

मसीवर्णमजसं यो मृत्रमुष्णं प्रमेहति ॥ २६ ॥

पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यात्कालमेहिनम् ॥ २७ ॥

वावपक्षनिमं मृत्रं मन्दं मेहति यो नरः ।

पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यात्नीलमेहिनम् ॥ २८ ॥

विस्रं छवणमुष्णं च रक्तं मेहति यो नरः ।

पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यात्रक्तमेहिनम् ॥ २८ ॥

मञ्जिष्ठारूपि योऽजन्नं भृतं विद्यां प्रमेहिनम् ॥ २० ॥

पित्तस्य परिकोपात्तं विद्यात्माञ्जिष्ठमेहिनम् ॥ २० ॥

गंपल का स्थान आमाध्य, और मेद का चलाबहुक स्थान आमाध्य का एक प्रदेश है। इसकिये दोव एवं दूध्य के नित्यप्रति पास में रहने से बाष्य है। विच को बान्त करने वाले जो अधुर, श्रीत आदि पदार्थ हैं, वे मेद्र किये अध्या हैं और जो मेद के किये कह रस आदि वस्तु पव्य हैं, वे कियं अध्या हैं और को मेद के किये कह रस आदि वस्तु पव्य हैं, वे कियं अध्या हैं।

## हरिद्रोक्कर्सकामं बहुकं वः प्रमेहति । पिक्तस्य परिकोपान् विचाद्वारिद्रमेहिनम् ॥ ३१ ॥ इत्येते वट्यमेहाः पिचपकोपनिमित्ता व्याव्याता भवन्ति ॥ ३२ ॥

(१) बारमेइ-जो मनुष्य पिचपकोप के कारण बार के समान चण्य, वर्ष रत और स्पर्शवासा मूत्र करता है वह बारमेह का रोगी होता है।

(२) कातमेह—नो मनुष्य पितप्रकोर के कारण स्याही के समान काला एवं गरम मूत्र बार-बार करता ही उसको कातमेह का रोगी जानना चाहिये !

( १) नीलमेह—को मनुष्य पिकामकोप के कारण चाष ( नीलकण्ड ) पद्मी के एंख के समान नीले रंग का एवं अम्ल मूत्र त्याग करता है, उसे 'नीकनेह' का रोगी समक्षना चाहिये।

(४) रक्तमेह—जो मनुष्य पित्तप्रकोप के कारण तुर्गन्ययुक्त, नमकोन, गरम एवं काळरंग का मूत्र त्याग करता है, उसको रक्तमेह का रोगी समझना चाहिये।

(५) मंजिष्ठामेह—को मनुष्य पित्तप्रकोष के कारण मंत्रीठ के समान या ताम्बे के रंगवाळा, दुर्गन्यपुक्त, मात्रा में बहुत, बार-बार मूत्र त्याग करता है, उन्नको मंजिष्ठामेह का रोगी समझना चाहिये ।

(६) हारिद्रमेह—जो मनुष्य पित्तप्रकोप के कारण इहन्दी के पानी के समान पीछा, एवं कडुवा मूत्र त्याग करता है, उसको हारिद्रमेह का रोगी समझवा चाहिये। इस प्रकार से पित्तप्रकोप के कारण होनेबाळे छः प्रमेहों का वर्णन-कर दिया ॥२६-३२॥

रुक्ष कटु-कवाय-विकक-छपु-शीव-व्यवाय व्यायाम-वमन-विरेषना-स्यापनिश्तोविरेषनावियोग-संवारणानशनाभिषातावपोद्वेग-संक-शोणि-वाविसेक-जागरण-विषम-शरीरन्यासानुपसेबमानस्य तथासमकरारीरस्यब क्षिप्रं बायुः प्रकोपमापद्यते । स प्रकुपिवस्तथारमके शरीरे विसर्पन् यद्य वसामादाय मूत्रवहानि कोवांसि प्रतिप्यते, तदा बसामेहमभिनिवर्तयि यदा पुनर्मज्ञानं मूत्रवस्तावाकपति, तदा मज्जमेहमभिनिवर्तयि व्यक्षं कर्माक्षा मूत्रारावेऽभिवहन्मूत्रमनुवन्धं च्योतयि कसीकातिबहुत्वाद्वि-क्षंपणाच्य वायोः खल्वस्याविमूत्रमनुत्वस्यं करोति, तदा स मच इब गजः खरवज्ञं मूत्रमवेगं, तं हस्तिमेहिनमाचक्षते; आंजः पुनर्मेषुर-स्वभावं, तवादा रोह्याद्वायोः कथायत्वेनाभिसंस्थ्य मूत्रारावेऽभिवहति

। मधुमेहं करोति ॥ ३३ ॥

' वानिमांबातुरः ममेहाम् बावजानसाध्यानाचक्कते भिषकः, सहास्य-इत्वाद्विरुद्धोपकमत्वाच्यः । तेषासम्य च पूर्वपद् सुविद्योरेण मास्रवि- शेषा भवन्ति । तथथा—वसामेहश्च, मञ्जमेहश्च, **इस्तिमेहश्च,** भधुमे-हश्चेति ॥ २४ ॥

वात बसेह के कारण—कल, कहु, कवाय, तिक, लहु, शीत पदार्थों के उप-योग से झीसंग, स्थायाम, वमन, विरेचन, बस्तिकर्म और शिरोविरेचन इनके अतियोग से, वेगों को रोकना, अनशन ( उपवास ), चोट लगने से, धूप, शोक, उद्देग, रक्त के अधिक निकलनेसे, जागने में, शरीर को विषम अवस्था में रखने से, बातमकृतिवाले पुरुष में बायु तत्काल प्रकृपित हो जाता है।

- (१) वराप्रमेह की सम्प्राप्ति—इन कारणों से कुपित वायु, वात प्रकृति वासे मचुष्य के घरीर में फैलता हुआ जब वसा के साथ सिडकर मूत्रवह सोतो-में पहुंच जाता है, तब वसामेह की उत्पन्न करता है।
- (२) मजमेह—और जब वायु मजा को मूत्रवस्ति में खींचकर के जाताहै उस समय 'मजमेह' टराज होता है।
- (३) हस्तिमेह—जिस समय बायु क्रशीका से मिल कर मृत्राध्य में जाकर मृत्र क्य से बाहर निकलता है, उस समय लगीका की अधिकता एवं बायु की विश्वेषण शक्ति के कारण मृत्र बहुत अधिक मात्रा में आता है। तब पुक्ष मस्त हाथी के समान निरन्तर वेग से रहित मृत्र बहाया करता है, इसको 'हस्तिमेह' कहते हैं।
- (४) मधुमेह—शरीर में स्थित ओज का स्वभाव मधुर है। इस के लाथ बायु का रूख एवं कथाय गुण (वायु अपनी शक्ति से ओज को कथाय में बदल देता है) मिलकर जब मूत्राश्चय में जाता है, तब 'मधुमेह' रोग उत्पक्ष होता है।

चय बातजमेह असाध्य — जैबा होग इन चार वातजम्य प्रमेहों को असाध्य मानते हैं। क्योंकि मजा आदि सार रूप धादुओं का ख्रय हो जाता है और चिकित्स विपरीत पढ़ती है, क्योंकि वायु के किये किएव आदि पदार्थ पध्य हैं, यही मेद के किये पप्य हैं वह सायु के किये अपध्य और जो रूख आदि मेद के किये प्या हैं वह सायु के किये अपध्य हैं। इनके भी नाम पूर्व की भाँति गुणविधोष को केकर हैं। वसा— १. वसामेह, २. मजमेह, ३. हस्तिमेह और ४. मधुमेह ॥ १३ व्हार्स

तत्र रखेका बातप्रमेहविशेषविज्ञानाको भवन्ति— बातप्रमेहों को विशेष रूप से कहने के किये ये निश्नकिसित स्कोक हैं—

१ वसीका का अर्थ मांस की स्वचा के अन्दर रहने वाके वकीय मान चैसा कहेंगे-'सम्मासस्यान्तरे उदके तक्षसीकासम्बद्ध कमते ! बसामिशं बसामं च सुहुर्मेहित यो नदः। वसामेहिनसाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ ११॥ मज्जानं सह मूत्रेण सुहुर्मेहित यो नदः मज्जमेहिनसाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः॥ २६॥ हस्ती मत्त इवाजस्तं मृत्रं क्षरति यो सुसम्। हस्तिमेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः॥ २०॥ कषायमधुरं वाण्डुं रुक्षं मेहित यो नदः। वातकोपादसाध्यं तं प्रतीयान्मधुमेहिनम्॥ ३०॥

इत्येते चत्वारः प्रमेहा वातप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥ ३६॥

- (१) वसामेह—जो मनुष्य वात के प्रकोप के कारण वसामिश्रित वा वसा के तमान रंगवाला मूल बार-बार करता है, उसको वसामेह का रोगी जानना चाहिये, यह रोग असाध्य है।
- (२) सखमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से सजा से युक्त मूत्र बारबार त्याग करता हो, उसको सजमेह का रोगी जानना चाहिये। यह भी रोग असाध्य है।
- (३) इस्तिमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से मस्त हाथी की भांति एक समान मूच, निरन्तर और बहुत अधिक करता है, उसको इस्तिमेह का रोगी कहते हैं, यह भी असाध्य है।
- (४) मधुमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से कवाय, मधुर, पाण्डवर्ष और रूख मूत्र त्याग करता है उसको मधुमेह का रोगी जानना चाहिये। यह मी असाच्य है। ये चार प्रमेह वायु के प्रकोप के कारण होते हैं॥ ३५-३६॥

त पर्व त्रिदोषप्रकोपनिभित्ता विंशतिः प्र हा व्याख्याता भवन्ति ४० इस प्रकार से तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाळे सम्पूर्ण बीस प्रकार के प्रमेहों का वर्णन कर दिया है ॥ ४० ॥

त्रयस्तु दोषाः प्रकृपिताः प्रमेहानभिनिष्वं विष्यस्त इमानि पूर्व-रूपाणि दर्शयन्ति । तद्यथा—जटिङीभावं केशेषु, माधुर्यमास्ये, करपा-दयोः सुप्ततादाहो, सुस्तताङ्गकण्ठसोषं, विपासां, आङस्यं, मङं च काये, कायिष्डहरं पूपदेहं, परिदाहं, सुप्ततां चाक्नेषु, षट्पद-पिपीङिकाभिक्स सरीरम् त्राभिसरणं, मृत्रे च मृत्रदोषाच, विस्तं सरीरगन्धं, तन्द्रां च

हाळेसिरि ॥ ४१ ॥

। का पूर्वरूप-तीनों दोष कुपित होकर प्रमेह रोग को उत्पन्न करते समय ये पूर्वरूप दिखाई देते हैं। यथा-पाकों का उच्च आना, मुख में मिठास, हाय-पांच में सून्यता और जरून, मुझ, बाहू और कप्ट में शुष्कता, त्यास का लगना, आरूस, कार्य करने में अनिष्का, शरीर में सरू का जमना, शरीर के रोम-जिद्रों का बन्द हो जाना, अंगों में जरून एवं शून्यता, शरीर या मूच पर भौरी वा चिउंटी का चरूना, मूच में मूच के दोष शरीर से दुर्गन्य आना, तथा हर समय आंखों में नींद या तन्द्रा (भारीपन) रहता है ॥ ४१॥

वपद्रवास्तु सब् प्रमेहिणां—तृष्णातीसार-स्वर-दाह-दौर्वक्यारोच-काविपाकाः पूति-सांस-पिककाळजी-विद्रभ्यादयस्र तत्प्रसंगाद्भवन्ति॥४२॥

तत्र साध्यान् प्रमेहान् संशोधनोपशमनैर्यथाईसुपपार्व्यक्षि-किस्तिविति॥ ४३॥

प्रमेह के उपद्रव—प्रमेह के रोगियों में ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं। यथा-तृष्णा, प्यास, अतिसार, ब्वर, दाह, दुर्बलता, अविच, अविपाक, अपचन, मांस में दुर्गन्वयुक्त पिड़कार्ये, अलर्था, विद्रिध आदि ये स्व उपद्रव प्रमेह के कारण होते हैं।

> भवन्ति चात्र—गृष्ठुमध्यवहार्येषु स्नानचङ्कमणद्विषम् । प्रमेदः क्षित्रमध्येति नीडद्रुमांमवाण्डकः ॥ ४४ ॥ मन्दोत्त्वाहमतिस्थूटमतिस्तिग्धं महाशनम् । सृत्युः प्रमेहरूपेण क्षित्रमादाय गच्छति ॥ ४४ ॥ यस्त्वाहारं शरीरस्य चातुसाम्यकरं नरः । सेवते विविधाक्षान्याक्षेष्टाः स सुस्वमश्तुते ॥ ४६ ॥

प्रमेह किसको होता है—घोंसले की ओर जिस प्रकार पछी जल्दी पहुंच जाता है, उसी प्रकार खाने-पीने के लालची, स्नान एवं चलने-फिरने से द्वेष करने वाले पुरुष को प्रमेह बहुत शीव लग जाता है। मन्द उत्साहवाले निकस्साहो, अतिस्थूल, अरयन्त स्निग्ध शरीर बाले एवं बहुत खाने वाले पुरुष को मृत्यु प्रमेह कप लेकर चली आती है। जो मनुष्य शरीर के बातुओं को समान करने वाले आहार तथा अन्य प्रकार की चेशाओं (विहार) का सेवन करता है, वह सुख मोगता है॥ ४४-४६॥

वत्र कोकाः—हेतुर्व्याधिविशेषाणा प्रसेहाणां च कार्यम् । होवधाद्वसमायोगो रूपं विविधमेष च ॥ ४७ ॥ व्यक्तकेमाक्कमा बस्सारममेद्दाः वद् च क्लिकाः । यथा करोति वायुक्ष प्रमेहांश्चतुरो वकी ॥ ४० ॥ साध्यासाक्ववियोवाश्च पूर्वस्थान्युपद्भवाः ।

प्रमेहाणां निदानेऽस्मिन् क्रियासूत्रं च भावितम् ॥ ४९ ॥

हल प्रमेह-अध्याय में हेतु, ब्याबि, प्रमेहों के कारण, दोव एवं दूष्य का वर्णन, हनके नाना रूप, दल प्रकार कफलन्य, छः प्रकार के पिचलन्य और चार प्रकार के वातजन्य प्रमेह, उनके साध्य-अलाध्य मेद, प्रमेहों के पूर्वरूप, उपद्रव और कियासूत्र ये सब विषय कह दिये हैं !! ४७-४१ !!

इत्यन्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने प्रमेइ-

निदानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

## पश्चमोऽध्यायः

अथातः कुष्टनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे कुछनिदान का क्याख्यान करते हैं। जैसा कि भगवान् आत्रेय ने कहा था।।२।

सप्त द्रव्याणि कृष्टानां प्रकृति-विकृतिमापन्नानि भवन्ति । तद्यथा— त्रयो दोषा बातिपत्तःश्रेष्टमाणः प्रकोपणिवकृताः । दृष्याश्च अरीरधात-वस्त्वक्-मांस-शोणित-कर्साकाश्चतुर्धा दोषोपघातविकृताः, इत्येतत्स्वप्तानां सप्तघातुकमेवंगतमाजननं कुष्ठानाम्, अतः प्रभवाण्यभिनिर्वर्तमानानि केवळं शरीरश्चपतपन्ति ॥ ३ ॥

धरीर के अन्दर सात द्रम्य विकृत होकर कुष्ट रोग के कारण बनते हैं। यथा—प्रकोपकारक पदार्थों के संयोग से बात, पित्त और कफ ये तीन दोष विकृत होकर, त्यचा, मांस, रक्त और कसीका हन चार दृष्य ( पातु तथा उप-पातुओं ) को अपने संसगे से विकृत करते हैं। इस प्रकार से ये सात द्रम्य विकृत होकर कुष्ट रोग को उत्पन्न करते हैं। इस सातों पातुओं से उत्पन्न

१. बीचर्प और कुछ रोग में दोष और दूष्य एक समान ही हैं। इस समानता पर मी वीचर्प कैकाने वाला तथा रक्त का प्रधान दोष इसमें रहता है। अकेकी और सब चिकित्सओं के समान है। रह्मचन्य कण्ड्र, पूप, त्वक्-्यून्यता, पसीने का न आना होता है वो बीचर्प में से में दे हैं।

कुष्ट वात बादुओं में अपना प्रमान प्रकट करता हुआ वस्पूर्ण धरीर को पीक्टित करता है !!३!!

न च किंविदस्ति कुष्टमेकदोषप्रकोपनिमित्तां, अस्ति तु खळु समान-प्रकृतीनामपि सप्तानां कुष्ठानां दोषांशांश-विकल्प-स्थान-विभागेन वेदना-वर्ण-संस्थान-प्रभाव-नाम-चिकिरिसत-विशेषः ॥ ४ ॥

कोई भी कुच्छ एक दोष के प्रकोप से उत्पन्न नहीं होता। सातों प्रकर के कुच्छों में प्रकृति के समान होने पर दोष, अंग, बढ, बिकल्प तथा स्थान मेद से, बेदना, रंग, स्थिति, प्रभाव एवनाम से चिकित्सा में मेद आजाता है। । ४।।

स सप्तविधोऽष्टादश्विधोऽपरिसंख्येयविधो वा भवति । दोषा हि विकल्पनैविकल्प्यमाना विकल्पयन्ति विकाराम्, अन्यत्रासाध्यभा-चातः, तेषां विकल्प-विकार-संख्यानेऽतिप्रसंगमभिसमीक्ष्य सप्तविधमेव कुठ विशेषग्रुपदेक्ष्यामः ॥ १ ॥

इस प्रकार से कुष्ट सात प्रकार का, अठारह प्रकार का अथवा असंख्य प्रकार का हो जाता है।

कुष्ठ के बात मेद—दोष अनेक प्रकार की विकल्पनाओं के कारण मिन्न होते हुए नाना प्रकार से नाना रोग उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात् स्थावि, करण और दोष इनके मेद से कार्यरूप व्याधि के भी बहुत से मेद होजाते हैं। इचलिये दोषमेद से उत्पन्न मेदों को असम्य मेद में नहीं गिना बाता। अतः इन कुष्ठों के मेदों की गणना को बहुत विस्तृत जान कर यहां पर केवक बात प्रकार के कुष्ठों का उपदेश करेंगे।।॥।

इह बातादिषु त्रिषु प्रकृपितेषु त्वगादिश्चतुरः प्रदूषयत्सु वातेऽ-धिकतरे कापालकुष्ठमभिनिर्वर्तते, पित्ते स्वौदुम्बरं, ऋषणि मण्डल-कुछं, बातिपत्तायोर्ष्च व्यजिह्नं, पित्तऋष्मणोः पुण्डरीकं, ऋष्ममाहतयोः सिन्म, सर्वदोषाभिष्दुद्धौ काकणकमिनिर्वर्तते; इत्येषभेष सप्तविषः क्रमुविशेषो भवति ॥ ६॥

स चैष भूयस्तरमतः प्रवृतौ विकल्प्यमानायां भूयसी विकारवि-कल्पसंख्यामापद्यते ॥ ७ ॥

१. वेदनाविधेष-काषाळं तोदबहुकम् । वर्णविधेष-काषणितकावर्ण संस्थान-मूच्यविद्वासंस्थानम् । प्रमाव-सम्यताऽकाष्यतादि । नामविद्यान् काषाकः,-वे उदाहरण् हैं ।

बातादि दोन के अनुसार कुन्ड—वात आदि तीनों दोन प्रकृषित होकर जब स्वा, गांत, रक्त और कसीका इन चारों को तूषित करते हैं, तर कुन्ड-रोग उत्परन होता है। इनमें बात की अधिकता से कापाककुन्ड, पिच की अधिकता से औदुम्बर-कुन्ड, क्रफ की अधिकता से मण्डल-कुन्ड, वात-पिच की अधिकता से श्रूच्यित्रह-कुन्ड, पिश-क्रफ की अधिकता से पुण्डरीक-कुन्ड, क्रफ-बायु की अधिकता से सिच्म-कुछ होता है और सम दोषों की दृद्धि होने से काकणक-कुन्ड उत्परन होता है। इस प्रकार से सात कुछ उत्पन होते हैं।

यही सात प्रकार के कुछ प्रकृति के तर-तम अर्थात् न्यूनाधिक मेद के कारण नाना प्रकार के कुछों के असंस्थ मेद उत्पन्न कर देते हैं ॥॥।

वजेदं सर्वकुष्ठनिवानं समासेनोपदेश्यामः । शीतोष्णव्यत्यासमनतुपूर्वोपसेवमानस्य तथा संतर्पणापतपणाश्यवद्दार्यव्यत्यासं न, मधु-फाणित-मस्य-मूल-काकमाचीश्य सत्तवमित्रमात्रमप्यजीर्णेऽन्ते समश्रतिश्वछिविमं न पयसा,हायनक-यवक-चीनकोद्दालक-कोरत्वप्रायाणि चान्नानि
स्वीर-दिष-तक-कोल-कुळस्य-मापातसी-कुसुम्भ-परुष-स्तेहवन्ति, एतैरेवातिमात्रं सुद्दितमिक्षतस्य च व्यवाय-व्यायाम संतापानस्युपसेवमानस्य,
अतिभयश्रमसंतापोपहृतस्य च सहसा शोतोद्कमवतरतो, विदग्धं
चाऽऽहारजातमनुक्षिल्य विदाहीन्यभ्यवद्दरतः, छर्दि च प्रतिक्ततः,
स्तेद्दाश्चातिचरतो युगपत् त्रयो दोषाः प्रकोपमापद्यन्ते, स्वगादयश्चस्वारः
श्विल्यमापद्यन्ते, तेषु शिथिलेषु त्रयो दोषाः प्रकुपिताः स्थानमभिगम्य
संविष्ठमानास्तानेव स्वगादीन् दूषयन्तः कुष्टान्यभिनिवर्शयन्ति ॥ ८ ॥

कुष्ठ रोम के कारण—अब संक्षेप से सब कुष्ठों का निदान कहते हैं। शीत और उष्ण के परिवर्तन से, शीत और उष्ण के परिवर्तन से, शीत और उष्ण के परिवर्तन साल में शीत और उष्ण के परिवर्तन काल में शीतोष्ण सेवन करके सहसा शीत सेवन या इसके विपरीत तथा अनुवित काल में शीतोष्ण सेवन से), संतर्पण एवं अपतर्पण दोनों के उल्लट फेर से, मशु, फाणित (राव), मल्ली, काकमाची (मकीय), इनके निरम्तर या अधिक मात्रा में लाने से, अर्जाण में मोजन करने से, दूब के साथ जिलविम-मल्ली के उपयोग से, हावनक, यवक, चीनक, उदालक, कोड़व आदि कुषान्यों के बहुत लाने से, दूब, दही, खाड़, बेर, कुल्यी, उद्दर, अल्ली, प्रनिया, इनके तेल में देखार किये पदार्थों के अतिस्थन से, मैशुन, स्थायाम और सन्ताप के करने से, मब, अस और सन्ताप से सुक्त होने पर एकदम उष्णे पानी से (उष्णी वास के स्वर्ध से भी). विदाहकारक पदार्थों का वर्तन

न करके पुनः विदाहकारक पदार्थों के साने है; समन के वेश को रोकने से, विजन्म पदार्थों के अति मोजन है, तीनों रोग एक साथ में कुपित होवाते हैं, तथा लावा, रक्त, मांच और अशीका चारों वात शिवक होवाते हैं। हन विधिक हुए वातुओं में कुपित हुए रोग किसी एक माग में स्वान पाकर कर कर होते हैं। वहां पर रहकर त्वचा आदि को दूचित बनाकर कुप्टरोग उत्पक्ष करते हैं। ॥

तेषामिमानि सन् पूर्वस्पाणि । तदाशा—अस्वेदनमितस्वेद्नं पाडस्यमितस्वस्पाता वेषण्यं कण्ड्रिनस्त्रोदः सुप्तता परिदाहः परिद्वर्षे स्रोमहर्षः सरत्वसुष्णायनं गौरवं श्वयशुविसर्पागनमभीक्ष्णं काय्विक्षः दूष्प्रदेदः पक्ष-दृश्व-स्त्रोपस्स्वितेष्वितिमात्रं वेदना स्वल्पानामिप च अणानौ दुष्टिरसंरोहणं चेति कुष्ठपूर्वस्पाणि भवन्ति ॥ १ ॥

कुष्टरोग के पूर्वरूप ये हैं—जैसे प्रशीन का सर्वथा न आना या बहुत परीना आना, त्यचा में कर्कश्रता या कटोरता, अथवा बहुत विकनापन, रंग परिवर्शन, खाज, स्ट्रें चुमने की सी वेदना, स्पर्शशान की शृन्यता, जलन, रोमांच, हर्ष, रूखता, उष्णता, भारीपन, स्जन, वीसर्प रोग का होना, शरीर के खिद्रों में बार बार लेप सा होना, अवरोध, पकने या जलने या कटने या चोट खाने या गिरने पर बहुत दर्द होना, थोड़े से बाज का भी संकान्त होना या शीव न भरना, ये कुष्ट के पूर्वरूप हैं ॥१॥

तेश्र्योऽनम्बरं कुष्ठानि जायन्ते । तेषानिष् वेदना-वर्ण-संस्थान-प्रमाय-नाम-विशेष-विश्वानं भवति । तद्यथा—रूक्षारुणपरुषाणि विषम्मिष्ठतानि सरपर्यन्तानि तन्न्युद्धत्तविह्सतन्ति सुप्तद्वप्तानि ह्वितको-माचितानि निस्तोद्वहुकान्यस्पकण्ड् सह-पृय-कसीकान्याशुगितसग्रु-त्यानान्याशुभेदीनि जन्तुसन्ति कृष्णाकणकपाळवर्णानि च कापाळकुष्ठानीति विद्यात् ॥ १०॥

उनके पीछे कुछ उत्पन्न होते हैं। इसके आगे इनके बेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, नाम विशेष वर्णन करते हैं।

काषाक-कुन्ठ--रुख, अरुण वर्ण, कर्कश, विषम, फैळा, तथा किनारों पर खरखर, बाझ पार्व्य से पतळा तथा थोड़ा उभरा हुआ, पतळा, फैळा, खोये हुये के समान सोबा, बहरा ( स्पर्शजान शून्य ), सेमांच सहित, अतिशय सुमने की वेदनायाक, योदी, खाज, दाह, पून, असीका सुक्त; बोमझा उत्पन्न होनेवाके, श्रीव फटनेवाके, कीकेवाके, काठ काक, क्याक वर्ष के को 'कापाक कुन्छ' कहते हैं। क्याक-मिही का ठोकरा, उसके स्वयन ॥ १ वाकाकि वाज सर-रोब-राजीविरयकद्वानि वद्यक्षि व्युवहरू-रक-पूब-रुवीकानि कन्द्र-कोव-कोव-याद-पाक्रयन्यान्-विवाद्यक्षानेने-रोवि वसंवायक्रमीवि पक्षेतुस्वरकश्यर्णान्युदुस्वरक्रश्रामिक वि-वात् ॥ ११ ॥

उद्दुम्बर-कुष्ठ--जो कुष्ठ ताम्बे के समान या ताम्बे के समान रंगशाके तथा कर्कश्च रोमवाके; बहुत रक्त-पूच और लग्नी को से दुक, जिन में खाज, केद (खाय), कोष (गलना), दाह एवं पाक हो, श्रीमता से उत्पन्न होनेबाले एवं पकनेबाले, जिनमें ताप एवं कृष्टि हों, जिनका रंग पके हुए गूलर के समान हो उनको 'उदुम्बर कुष्ठ' जानना चाहिये॥ ११॥

स्तिग्वानि गुरूण्युत्सेधवन्ति इछक्ष्णस्यरपीनपर्यन्तानि शुक्करकान् वभावानि शुक्करामराजीसन्तानार्गन बहुल-बहल-शुक्क-पिच्छिल-स्नावाणि बहु-कोद-कण्डू-कुमीणि सक्तगतिसमुत्थानभेदीनि परिमण्डलानि मण्डल-कुष्टानीति विद्यात्॥ १२॥

मण्डल कुष्ठ-—जो कुण्ठ स्निग्न, भारी, क नाईवाले, विकने, स्वर, किनारों से मोटे, सफेद या लाल रंग के, सफेद बालों ( रोम ) से व्यास, जिनमें बहुत, गादा एवं सफेद तथा चिकना साव होता हो, जो बहुत साव, खाज तथा कृषि से युक्त हों, जिनकी गति और उत्पत्ति चीरे र होती हो, जिनका आकार चक्र के समान गोलाकार हो, उनको 'मण्डलकुष्ट' कहते हैं ॥ १२॥

परुषाण्यरुणवर्णाने वहिर्न्तःश्यावानि नीळ-पीत-ताम्रावमासान्या-द्युगतिसमुत्यानान्यरूप-रूपडू-क्रेद्-क्रमीण दाइ-सेद्-निस्तोद्-पारू-बहुळा-नि श्कोपह्तोपमानवेदनान्युत्धन्तमध्यानि ततुपर्यन्तानि कर्कशिष्डका-षितानि दीर्घपदिमण्डळानि ऋष्यजिङ्काकृतीनि ऋष्यजिङ्कानीति विद्यात् ॥ १३॥

म्बुष्मिजिह-कुछ — जो कुछ बाहर के पार्श्व में स्वर्कर तथा बाल रंग के, अन्दर से काले रंग के, जिनमें नीले, पीले, ताम्बे के रंग की शाई दीलती हो, जो कि कीमता से बद्देते वा उत्पत्ति वाले हों, जिनमें कष्ट्र, कृति और क्लोद कम हो, जिनमें दाह, पटना, बेदना तथा पाक बहुत हो, जिनमें शुक ( जल श्रूक, कृति ) के कमने के समान पीकार्ये हों, बीच से उठे हुए न हों, किनारों से पतले,

्रै स्पर्धवाकी पुनिवर्धे द्वारा चारों ओर से घिरे हो, वहें २ चक्केवार्डे व्यान के समान आफुतिवाके कुष्टों को श्रूप्याचिह्नकुष्ट जानना शुक्ररकावभासानि रक्तपर्यन्तानि रक्तराजीसंवतान्युस्तेषवन्ति बहु-बहळ-रक्त-पूय-छसीकानि कण्डू-क्रमि-दाह-पाकवन्त्यागुगविसमुस्या-नभेदीनि पुण्डरीकपलाशसंकाशानि पुण्डरीकाणीति विद्यात्॥ १४॥

पुण्डरीक कुछ्य — स्केद या खाळ रंग की चमक बाळे, किनारों पर खाळ, काळ रोम ( बाळो ) से ज्यास, स्वचा से ऊपर उठे हुए न हो, गाढ़ी पूज (पीप), रक्त एवं लसीका बहुत हो, खाज, कृमि, दाह और पाकगुक्त, जल्दी बढ़ने एवं उत्पन्न होने बाले, शांत्रमेदी, कमळ के पत्तों के समान आकारवाळे कुच्छों को 'पुण्डरीक-कुच्छ' कहते हैं॥ १४॥

परुषारुणविझीर्णबहिस्तनून्यन्तःस्निग्धानि बहून्यरुपवेदनान्यर्प्य-क-ग्रह्-बाह्-पूय-छसीकानि छघुसमुत्थानान्यरुपभेदकुमीण्यळातु-पुष्प-संका-

शानि सिभाकुष्ठानीति विद्यात् ॥ १४ ॥

सिष्मकुष्ट — जो कुष्ट बाहर से कठिन, लाल वर्ण, किनारों से कटे-फटे, अन्दर से स्निन्द, जिनमें सफेद या लाल रंग की चमक हो, जो कि बहुत अविक हो जिनमें पीदा दण्डू, दाह, पून, लशीका कम हो, जिनकी उत्पत्ति धीरे हो, जो अल्पमेदी हों, जिनमें कृमि थोड़े हों और जिनका रंग दूषिया, वीया कद्दू के फूल के समान हो उनको 'सिष्म कुष्ट' कहते हैं ॥१॥॥

काकणन्तिकावर्णान्यादी पञ्चात्सर्व-कुष्ठ-छिङ्ग-समन्वितानि पापीवसा सर्वकुष्ठछिङ्गसंभवेनानेकवर्णानि काकणकानीति विद्यात्, ठान्यसा-

ध्यानि साध्यानि प्रनरितराणि ॥ १६॥

काक्ष्मक-कुष्ट-- जिन कुष्टों का रंग प्रथम ठाळ रती के समान हो और पीछे से उनमें सम्पूर्ण कुष्टों के खक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उनको 'काक्षणक कुष्ठ कहते हैं। (इनमें अनेक रंग उत्पन्न हो जाते हैं,) ये कुष्ट पापी मनुष्यों को होते हैं। इनमें सब कुष्टों के खक्षण होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं।) १६।।

तत्र यद्साध्यं, तद्साध्यता नातिवर्तते, साध्यं पुनः किंचित्साध्य-तामतिवर्तते कदाचिद् रचारात् । साध्यानीह षद् काकणकवर्योन्य-चिकित्स्यमानान्यपचारतो वादावरीभव्यन्दमानान्यसाध्यतामुपयान्ति १७

साध्य असाध्य मेर—हन कुष्ठों में से कुछ कुष्ठ साध्य हैं, ओर कुछ कुछ असाध्य हैं, वे कभी अच्छे नहीं होते । यरन्तु जो साध्य हैं, वे अपवार और मिथ्या आहार-विहार के कारण असाध्य होजाते हैं । काक्यक-कुष्ठ को ओक्कूर श्रेष कः कुछ भी चिकिस्सा के न करने से अध्या दोषों के बहु अकाध्य होजाते हैं ॥१७॥ साम्यानामपि इपेस्यमाणानामेषा स्वक्-मास-साणित-स्वसीका-को-य-कोव-संस्वेदजाः कुमयोऽभिम्रूच्छेन्ति । ते अक्षयन्तस्वगादीन् दोषास्य पुनर्द्वयन्त इमानुपद्रवान् प्रयक्षप्रगुत्पादयन्ति ।

वाच्य कुष्ठों में भी उपेक्षा करने से त्वचा, मांव, रहा, क्वीका में चड़मा, स्ताद और प्रतीने से कीड़े उत्पन्न होजाते हैं। ये कृमि त्वचा आदि को खाते हैं, और बात आदि दोष और अधिक दूषित होकर नीचे किसे उपद्रवों को पृथक् पृथक् रूप में उत्पन्न करते हैं।

तत्र बातः स्यावारुणवर्णपत्रवतामपि च रौक्ष्य-सृद्ध-शोव तोवः नेपशु-व्यवा-हर्ष-संकोषाऽऽयास-स्तम्भ-सुप्ति-भेव-भङ्गान्, पित्तं पुनर्दाह-स्वेद-क्छेद-कोब-कण्ड-स्नाव-पाक-रागान्, ऋष्मा त्वस्य श्वेत्य-शैत्य-स्थेर्य-कण्ड-गौरवोस्सेयोपस्नेहोपळेपान्, क्रमयस्त्वगादीश्चतुरः शिराः स्नायृनि मासान्यस्थीन्यपि च तरुणानि खादन्ति ॥ १०॥

अस्यामबस्थायागुपद्रवाः कृष्टिनं स्रशन्ति । तचथा—प्रश्नवण-मङ्गभेदः पतनान्यङ्गावयवानां तृष्णा-ववरातोसार-दाह-दौबेल्यारो वका-विपाकाञ्च, तद्विषमसाध्यं विद्यादिति ॥ १९ ॥

उपद्रव- वायु के कोप के कारण रंग लाल, काला, कर्कधता, रुखता, शूल खुमने की सी वेदना, बीधने का सा अनुमन, रोमीच, इर्ष, कम्प, संकोच, अम, स्तम्म, अंग का सो जाना, मेदन या मंग अर्थात् अंगों का टूटना—ये उपद्रव होते हैं। विचायकोप के कारण दाह, पर्याना, क्रिकता, सहना, खाज, साब, पकना हत्यादि उपद्रव होते हैं। कफ के प्रकोप के कारण, वचेत वर्ण, शीतकता, खाज, शियरता, मारीपन, उमार, चिकास, उपलेप होना ये— उपद्रव होते हैं।

इस प्रकार से उत्पन्न कीहे त्यचा आदि चार घातुओं को तथा थिरा, स्नायु, मांस एवं कोमक अस्थियों ( जैसे नाक की कोमल अस्थि ) को खाने कगते हैं। इस अवस्था में कुण्डरोगी को निम्न किखित उपद्रव घेर केते हैं। यथा—खान का बहना, अंगों का फटना या टूटना, अंगों का गिरना, तृच्या, ख्यर, खातेसार, दाह, निर्यकता, अस्चि, अविपाक ये उपद्रव होते हैं। इस अवस्था में रोग असाध्य हो जाता है।। १८–१६॥

चात्र—साध्योऽयमिति यः पूर्वं नरो रोगसुपेक्षते । स किंचित्कालमासाय स्वत एवाबनुष्यते ॥ २० ॥ बस्तु प्रागेव रोगेक्यो रोगेषु तक्षेषु च । भेषजं कुरते सम्बद् स बिरं सुस्तमस्तुते ॥ २१॥ यथा स्वस्तेन यत्नेन क्रियते तहणस्तदः । स प्रवातिप्रयुद्धस्तु क्रियतेऽतिप्रयत्नतः ॥ २२॥ एवमेव विकारोऽपि तहणः साध्यते सुस्तम् । विवृद्धः साध्यते कृष्कारसाध्यो वाऽपि जायते॥ २३॥

जो मनुष्य रोग के आरम्म में 'साध्य' है ऐसा समझ कर उपेक्षा कर देता है, वह योड़े समय पीछे ही मुद्रा होकर ( असाध्यावस्था में आकर ) ही चेतता है, और रोग के असाध्य होने पर ही उसकी नींद टूडती है। जो मनुष्य-रोग के आक्रमण से पूर्व ही या रोग की नवीन अवस्था में ही औपच उपचार कर केता है, वह देर तक सुख ( जोवन ) का उपमांग करता है। जिस प्रकर थोड़े से परिश्रम से ही छोटा चुख काटा जा सकता है, वही चुख बड़ा होने पर बहुत परिश्रम से कटता है, हथी प्रकार नवीन अवस्था में रोग भी सुगमता से अच्छा हो जाता है और यही रोग बढ़ने पर कठिनाई से अच्छा होता है, अथवा असाध्य कर में बढक जाता है।।२०-२३॥

तत्र ऋोकाः—संख्या द्रव्याणि दोषाख्य द्वेतवः पूर्वळक्षणम् । स्वाण्युपद्रवाख्योक्ताः क्रष्टानां कोष्टिके पृथक् ॥ २४ ॥ इत क्रुष्टनामक अध्याय में कुष्टों की तंक्या, द्रव्य, देतु, दोष, पूर्वरूप, और उपद्रव ये तब विषय पृथक् पृथक् कद्द दिये हैं ॥ २४ ॥

> श्त्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने कुष्ठनिदार्न नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ॥ ॥

## षष्ठोऽध्यायः ।

श्रयातः शोषनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति इ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब क्षोप के निदान की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आजेप ने उपदेश किया है !!१-२!!

इह सळु चत्वादि सोषस्याऽऽयतनानि । तषया—साहसं, संबाह्य श्वयो, विषमाज्ञनपिति ॥ ३ ॥

शोष रोग के चार कारण होते हैं जैसे-(१) साहत, (२) सन्धे

( मह मूत्रादि के उपस्थित बेगों को रोकमा ), ( ३ ) खब, ( ४ ) विवयासण ( विवस गुजों वाले अजों का मोजन करना ), ॥ ३ ॥

तत्र यदुकं साह्सं शोवस्वाऽऽववनिति तर्ज्ववाश्वाश्वामः—धदा पुरुषो दुर्वको हि सन् बळवता सह विगृहाति, अतिमहता चा चजुषा ज्यायच्छति, जल्पति बाऽप्यतिमात्रं, अतिमात्रं वा भारमुद्रहति, अप्सु वा सवते चातिद्रं, एत्सारनपदाचातने वाऽतिप्रपादमासेवते, अति-त्रकृष्टं वाऽध्वानं दृतसमिपवति, अभिहन्यते वाऽन्यद्वा किंथिदेवंविषं विषममितिमात्रं वा, ज्यायामजातमारभते; तस्यातिमात्रेय कर्मणा उरः क्षण्यते ॥

साहत शोबरोग का कारण है, यह जो कहा है, इसकी व्याख्या करेंगे— जब कोई दुर्वल पुरुष अपने से बल्यान, व्यक्ति के साथ कुरती आदि करता है, बहुत बड़े धनुष को तानता है, अथवा बहुत अधिक बोल्या है, बहुत अधिक बोल को बठाता है, पानी में बहुत तैरता है, बहुत ऊंचा लम्बा कुरता है, जोर से मृमि पर पांच पटकता है, या बहुत लम्बे या कठिन रास्ते को बहुत तेज़ी से पार करता है, अथवा अंचे-तीचे या किसी मारी दु:सह कार्य द्वारा चोट खाता है या और कोई ऐसा ही बिषम या बहुत अधिक ब्यायाम करता है अथवा आरम्म किये कार्य को बहुत अधिक करता है, इससे उस की खाती फट पहती है।

तस्योरःश्रवग्रुपसवते वायुः, स वत्रावस्थितः श्र्वेष्माणमुरःश्यप्रपसंस्वय शोषयत् विद्रस्यूष्वंमधस्तिर्यक् च । योंऽशस्तस्य शरीरसंबीनाविशति तेनास्य जुम्माऽङ्गमदीं ज्वरखोपजायते, यस्त्वामाशयमध्युपैति
तेनास्य वर्षो भियते, यस्तु दृद्यमाविशति तेन रोगा भवन्त्युरस्याः,
यो रसना तेनास्यारोषकथा, यः कण्ठं अपसते, कण्ठस्तेनोद्ध्यंस्यते
स्वरखाषसीद्ति, यः प्राणवद्दानि स्रोतास्यन्वेति तेन श्वासः प्रतिश्यावश्चोपजायते, यः शिरस्यविष्ठते शिरस्तेनोपहृन्यते ॥१॥

इन बावों में बायु प्रवेश कर जाता है। बायु प्रवेश करके खाती में स्थित कफ के बाय मिळकर इसकी खुलाकर ऊपर, नीवे वा तिर्यक् दक्षा में स्वयं नमन करने कमता है। इस वायु का वो अंश शरीर की स्वित्यों में जाता है, क्षममाई, अंगों का टूटमा और क्वर उस्पन्न हो जाता है और को अंश । में पहुँचता है उसके मक पतका जाता है, जो माग इदय में पहुँचता इदय ( क्वरती ) में क्वन्य रोग केंग्रे हैं। जो जीम में वहुँचता है उसके अरुचि, जो भाग कण्ड में पहुँचता है, उससे कण्ड नष्ट होता तथा स्वरभंग हो जाता है, जो भाग प्राणवह सोतों में पहुँचता है उससे स्वास और प्रतिस्थाय उस्पन्न होते हैं और जो भाग शिर में पहुँचता है उससे शिरोरोग होता है ॥३॥

वतः क्षणनाष्ट्वेवोरसो विषमगतित्वाच वायोः कण्ठस्य चोद्भवं-सनात्कासः सतत्मस्य संजायते, स कासप्रसंगादुरसि क्षते क्षोणितं ष्ठीवति, क्षोणितागमाचास्य दौर्गन्थ्यमुपजायते, एवमेते साहसप्रभवाः साहसिकमुपद्रवाः स्टुझन्ति । ततः सोऽप्युपशोषणैरेतैकपद्भवेकपद्रतः इनैः शनैकपद्राध्यति । तस्मास्युक्षो मतिमान् वळमारमनः समृद्धिय तद्गुक्षपणि कर्माण्यारभेत कर्तुं, वळसमाधानं हि शरीरं, शरीरमूळ्ळा पुरुष इति ॥ ४॥

इसके अनन्तर छाती में ज्ञण होने और वायु की विषम गति होने से सथा कण्ठ के खर्चर बनने से निरन्तर कास ( खांसी ), उत्पन्न हो जाता है। कास के होने से छाती में ज्ञण बनने से थूक में रक्ष आ जाता है, रक्ष के आने से दुर्गन्य उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से साहस करने वाले पुरुष को साहस से उत्पन्न होने वाले उपद्रव पेर लेते हैं। इन छुष्क करने वाले उपद्रवों से आकान्त होकर पुरुष भी धीरे-धीरे सुख जाता है। इसलिये सुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपने वल को देखकर तदनुसार कार्य का आरम्म करे। बक्ष के कारण ही शरीर अच्छे प्रकार से धारण किया जाता है और शरीर ही पुरुष स्वर्यात् आत्मा का गुस्य आभ्य है।। ४।।

भवति चात्र—साहसं वर्जयेत्कर्म रख्रव्जीवितमात्मनः। जीवन् हि पुरुषस्त्विष्टं कर्मणः फलमभुते॥ १॥

क्षपना जीवन चाहने वाले पुरुष को साहत के कार्य छोड़ देने चाहिये, क्योंकि जीता हुआ पुरुष ही अपने कर्म का रष्टफल भोग सकता है INII

कथ संधारणं शोषस्याऽऽयतनमिति यहुकं तत्तुज्यास्यास्यामः— यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तुसमीपे वा गुरोषो पादमुळे णृतसममन्यं सता समाजं श्लीमध्यं वाउनुप्रविश्य यानेषोऽऽयुष्यावचेरिमयम् भयात् प्रसंगात् द्वीमस्याद् धृणित्वाद्वा निरुणद्वयागतानि वातसूत्रपुरीषाणि, तदा तस्य संधारणाद्वायुः प्रकोपमाधते। स प्रकृषितः वित्तस्रेष्माणौ समुद्दीर्थोध्वमस्त्रयक् च विद्दति। तत्रश्लाक्षरोषेण पूर्व वयवविक्षयं प्रविश्य सूळं जनयति, मिनलि पुरोषमुच्छोष ब्रोपह्नित, कासं रहासं क्वरं स्वरभेदं प्रविश्वायं चोपजनयवि । वदः सोऽज्युपक्षोषणैरेवेठपद्रवैठपद्रवः शनैः शनैठपशुष्यवि । वस्मासुद्रवो मविमानात्मनः शरीरेज्वेच चोगक्षेमकरेषु प्रयवेत । शरीरं झस्य मूळं, शरीरमूलख्य पुरुषो भववीवि ॥ ६॥

भवति चात्र-सर्वमन्यस्परित्यस्य शरीरमनुपाछयेत्।

तदभावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणाम् ॥ ७ ॥ इति ॥

(२) वेग सन्धारण मळ मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकना शोष का कारण है, यह जो कहा है उसकी व्याख्या करते हैं—

जिस समय पुरुष राजा के समीप, स्वामी के समीप, गुरु की चरणसेवा में, जुआख़ाने में, अथवा इसी प्रकार दूसरे सजन मनुष्यों की सभा में, या जियों के बीच में ध्रसकर, या ऊंची-नीची सवारी पर यात्रा करते समय, भय से, प्रसंग से, लजा से वा प्रणा से वायु मूत्र या मल के उपस्थित वेगों को रोक लेता है. तब उनके रोकने से बायु प्रकृपित हो जाता है। यह प्रकृपित हुआ बायु, पित्त और कफ को कपित करके अपर-भीचे या तिरछे रूप में बहता है और तब किसी माग से शरीर के अवयव विशेष में प्रवेश करके पूर्व की मांति श्रष्ठ उत्पन्न करता है, मल का मेदन अथवा शोधण करता है। रोगी के पारवों में पीका उत्पनन करता है, कन्थों को तोड़ सा डालता है, (कन्थों का आकार बोतल की गर्दन के समान हो जाता है, समकोण नहीं रहता ), कण्ठ और छाती पीक्त होते हैं, श्चिर में बेदना होती है। कास. श्वास. ज्वर, स्वरमेद, प्रतिश्याय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी भी इन शोषण करनेवाले उपद्रवों से भीरे-भीरे सखने जगता है। इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपना शरीर जिस प्रकार से साली. स्वस्थ रहे, उस प्रकार का विशेष रूप से प्रयत्न करे, क्योंकि जो भी कोई अमूल्य अख्य्य बस्तु है वह बारीर से ही होती है और पुरुष का खरीर ही श्राचार है।

इसिंबये और सब कुछ छोड़कर शरीर को रक्षा करनी चाहिये। शरीर के न रहने पर सब बस्तुओं का होना या न होना एक क्षमान है। शरीर के होने पर ही और सब पदार्थ उपयोगी होते हैं॥ ६–७॥

क्षयः शोषस्याऽऽयतनमिति यदुक्तं तत्तुत्याख्यास्यामः—यदा पुरु-। शोक-विन्ता-वरीत-हृदयो भवति, ईर्व्योत्कण्डा-भय-कोषा-ते, इशो वा सन् क्खाझपानसेवी भवति, दुर्वछ-हारोऽज्याहारो बाऽऽस्ते, तदा तस्य हृदयस्थायी रक्षः स्वयु- पैति, स तस्त्रोपस्यात्संशोषं प्राप्नोति, अत्रतीकाराबानुबन्धते यस्त्रना ।योपदेश्यमाणरूपेण ॥ = ॥

(३) 'खय' शोवरोग का कारण है, यह जो पहिले कहा है, उसकी व्याख्य करेंगे—जिल मनुष्य के हृदय में शोक वा चिन्ता, बहुत काम, ईष्यां, उत्कण्ठा, भय, कोच ( लोम, मोह ) आदि भाव मन में बहुत प्रवेश कर जायें वा जो कुश होता हुआ फिर रूखे खान-पान का चेवन करे, शरीर चे दुर्बल प्रकृति हो कर उपवास या आवश्यकता से न्यून भोजन ले, तब उस के हृदय में दहनेवाला रस ( ओज ) खय होने लगता है और इस रस ( ओज ) के खय होने से मनुष्य स्वाने लगता है और इसका प्रतिकार न करने से पुरुष राजयकमा रोग से पीकित होता है। जैसा कि आगे उपदेश करेंगे।। ८॥

यदा वा पुरुषोऽतिप्रहृषोत्प्रसक्तमावः खोष्वितप्रसङ्गमारभते, तस्या-तिमात्रप्रसङ्गाद्रेतः क्षयमुपैति । क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मनः स्वीक्यो नैबास्य निवर्त्तते एव । तस्य चातिप्रणीतसंकल्पस्य मैथुनमा-पद्यमानस्य शकं च न प्रवर्तते, अतिमात्रीपक्षीणत्वात् ; अथास्य वायु-विवच्छमानरारीरस्येव धमनीरतुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्यः शोणितं प्रच्यावयति, तच्छकक्षयाच्छकमार्गेण शोणितं प्रवर्तते वातानु-सृतिङ्कम्। अथास्य शुक्रक्षयाच्छोणितप्रवर्तनाच संघयः शिविङीम-वन्ति, रौक्ष्यमुपजायते, भूयः शरीरं दौर्वल्य माविशति, वायुः प्रकोप-मापद्यते । स प्रकृपितोऽबिक्तकं क्षरीरमनुसपैन् परिशोपवित मास-शोणिते, प्रच्यावयति इक्षेष्मपिरो, संस्कृति पाइवें, चावगृहात्यसी, कण्डमुद्रश्वंसयति, शिरः इक्षेष्माणमुपक्केश्य प्रतिपूरयति इक्षेष्मणा संघोश्च प्रपीहयन् करोत्यङ्गमर्रमरोचकाविपाको च, पित्तरलेष्मोत्सले-शात्प्रतिछोमगत्वाच वायुज्वेरं कासं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोपजन-बतिः, ततः सोऽप्युपशावणैवपद्रवैदपद्यतः शनैःशनैदपशुच्यति । तस्मा-रपुरुषो मतिमानात्मनः शरीरमनुरक्षन् शक्तमनुरक्षेत् । परा क्षेत्रा फक-निर्वृत्तिराहारस्येति ॥ १ ॥

मवित चात्र---आहारस्य परं धाम सुकंतहस्यमास्यनः । श्राची सस्य बहुन् रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥ १०॥ सुक्र-स्य---विश्व समय पुरुष अति कामवेग के कर्तु... में बालक होकर अति सम्मोग आरम्म कर वैदा है. उस का केंक्स

करने से बीर्य का बाब हो जाता है। बीर्य के क्षय होने पर भी जब मन कॉस्टिंग से तरीं इटता और संग करता ही जाता है तब अति प्रचण्ड कामबासना के कारण मैचन करने पर भी वीर्य उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि वीर्य बहुत अधिक सीम हो चका होता है। इस समय सम्मोग रूप परिश्रम करते हुए बायु रक्तवाहिनी चम-तियों में प्रवेश करके इनसे रक्त बड़ाने लगता है। तब शक ( बीर्य ) के श्वय से शक्रमार्ग द्वारा बाजु के साथ मिला रक्त बाहर आने लगता है। इस अवस्था में वोर्य के खय से तथा रस्त के निकलने से शरीर की सन्धियांशियिल हो जाती हैं. शरीर में रुखता आ जाती है, धरीर और अधिक कमजोर हो जाता है और वायु का प्रकाप हो जाता है। इस प्रकार से प्रकृपित वायु शृन्य ( अधनत ) शरीर में संचार करता हुआ मांस और रक्त को शक्त कर देता है, कफ और पित्त को बाहर निकालता है, पाइवों में पीड़ा उत्पन्न करता है, कन्चों को दबा देता है, गले की बिगाइ देता है, कफ को कृपित करके शिर को कफ से भर देता है. सन्धियों को पीड़ित करके अंगों में वेदना उत्पन्न करता है, पित्र और कफ को कुपित करके अकचि एवं अपचन उत्पन्न करता है। बायु की प्रतिलोम गति होने से ज्वर, कास, श्वास, स्वरमेद और प्रतिश्याय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस अवस्था में परुष शोषण करने वाले इन उपहुंचों से पीकित होकर धीरे घीरे कुष्क हो जाता है। इसिंख्ये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपने शरीर की रखा करता इक्षा चक अर्थात बीर्य की रखा करे। यही शक ( वीर्य ) आहार का सर्वे सम फल होता है।

आहार का सर्वोक्तृष्ट सार वीर्य है, इसका रक्षण करना परम आवश्यक है। इसका क्षय बहुत से रोगों वा मृत्यु का भी कारण होता है।।६–१०॥

विषमाशनं शोषस्याऽयतनमिति यदुकं, तद्युज्याख्यास्यामः-यदा
पुरुषः पानाश्चनभस्यछेद्योपयोगाग प्रकृति-करण-संयोग-राशिदेश-काळोपयोग-संस्थोपशय-विषमानासेवते, तदा तस्य वातपित्तस्केष्माणो वेषस्यमापद्यन्ते, ते विषमाः शरीरमञ्जूत्य यदा स्रोतसामयनग्रुस्वानि प्रतिवार्वावित्रस्ये तदा अन्तुर्यच्यहाराजातमाह्रस्ति वष्तदस्य मृत्रपुरीषमेवोपजायते भूषिष्ठं नान्यस्त्या शरीरपातुः, स पुरीयोष्ट्रस्माह्रस्यति, तस्माच्छुप्यतो विश्लेषेण पुरीवमञ्जरस्यं, तथा
ह्यर्थकुशुद्वं जाना, तस्यानाय्याय्यमानस्य विषमामानोपिता

यथंकुञ्जदुबंकानी, वस्यानाप्याच्यमानस्य विषमारानोपश्चिता कृ पृथगुपद्रवेदुंखन्तो भूमः सरीरभ्रपञ्जाषयन्ति । वन्न सारः --क्वित्रोद्यप्यंक्षनं पार्वर्वक्षयममधायमर्थनं स्वरभेवं प्रतिस्थाणं चोपजनयति, पिशं पुनर्व्यस्मितीसारसम्बर्धाः न, इकेम्मा चु प्रति-इयायं शिरसो गुरुत्वं कासमरोचकं न । स कासप्रसंगादुरिख स्रते शोणितं प्रतिवित, शोणितगमनाच्चास्य दौर्वव्ययुपजायते । एवमेते विषमाशनोपिता दोषा राजयहमाणमभिनिवर्तयन्ति । तेरुपक्षो-पणेरुपद्रवेरुपद्रुतः झनैः शनैरुपशुष्यति । तस्मास्पुरुषो मतिमान् प्र-कृति-करण-संयोग-राझि-देझ-कालोपयोग-संस्थोपशयादविषममाहारमा-हरैतिति ॥ ११॥

भवति चात्र-हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्काळभोजी जितेन्द्रयः।

पश्यन् रोगान् बहुन्कष्टान्बुद्धिमान्बिषमासनात् ॥ १२ ॥ इति । (४) विषमाधन—विषमाधन छोष रोग का कारण है, यह जो कहा है अब उस की व्याख्या करेंगे—

जब मनुष्य प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था तथा उपदाय के विरुद्ध, पान अधन, मध्य और लेह्य रूप में अन्त-पान का उपयोग करता है, तब उस के वात, पित्त और कफ विषम हो जाते हैं। ये विकृत दोष जिस समय शरीर में फैलकर स्रोतसों वा नाडियों के मुखों को घेर छेते हैं तब मनुष्य जो भी भोजन खाता है उस का अधिक भाग मूत्र और मक में बदलकर इन को ही अधिक बढ़ाता है. इस प्रकार शरीर के अन्य बात नहीं बढते । पुरुष मल के रुकने से ही जीवन घारण किया करता है । इसिंखेरे क्रफ होते हए पुरुष के मळ की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिये। इस प्रकार क्रश होते हुए मनुष्य के विषम भोजन से बढ़े हुए दोष नाना उपद्रवी से युक्त होकर और भी शरीर को सुखा देते हैं: तब कृपित हुआ बातशुळ, अंगों का टूटना, कण्डमेद, पाववों में पीड़ा, कन्धों का टूटना, स्वरमेद और प्रतिश्वाय उत्पन्न करता है। पित्तज्वर, अतिसार और अन्तर्दाह को उत्पन्न करता है। क्षेत्रमा-प्रतिश्याय, शिर का भारीपन, कास और अविच उत्पन्न करता है। कास के कारण आती में ज़ण होने से थुक में रहा आता है। रक्त के निकलने से कमज़ोरी आ जाती है। इस प्रकार से विषय भोजन द्वारा एकत्रित हुए दोष राजयक्या रोग को उत्पन्न करते हैं। शोषण करने वाले इन उपहचों से पीड़ित होने पर धीरे बीरे मन्त्र्य सलने कगता है। इसिलये बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपशय के अनुकल सान पान करे"।

१. इस का विस्तार 'रस-विमान' नामक अध्याय में कहेंगे।

बुद्धिमान् मनुष्य विषमाधान के कारण नाना प्रकार के कहदायक रोगी की उत्पत्ति को देखकर, हितकारक, परिभित और समय पर मोजन करने बाका और जितेन्द्रिय वने ॥ ११–१२ ॥

एवमेतैश्चतुभिः शोषस्याऽऽयतनैत्रश्चपसेवितैर्वात-पिश-श्रेष्माणः प्रकोपमापद्यन्ते, ते प्रकुपिता नानाविधैरुपद्रवैः शरीरग्चपशोषयन्ति । तं सर्वरोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयक्ष्माणमाचक्षते भिषजः। यस्माद्वा पूर्व-मासीद्भगवतः सोमस्योद्धराजस्य तस्माद्वाजयक्ष्मेति ॥ १३ ॥

राजयस्या शब्द की निक्कि — शोष रोग के कहे हुए इन चार कारणों के सेवन करने से, बात, पित्त, कक ये तीनों दोब प्रकृषित हो जाते हैं। ये दोष कृषित होकर नाना प्रकार के उपहानों से श्वरीर का शोषण करते हैं। यह रोग सब रोगों में अधिक कष्टवाध्य है, इसिलये नैया लोग इस को 'राजयस्था' कहते हैं। अथवा यह ख्रय पहले नखनराज चन्द्रमा को रहा, इसिलये इस का नाम 'राजयस्था' है।। १६।।

तत्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति। तद्यथा—प्रतिश्यायः क्षवशुरभीकृणं क्रेष्मप्रसेको सुखमाधुर्यमनन्नाभिलाषोऽनकाल चाऽऽयासो दोषदर्शनमदोषेडवलपदोषेषु वा पात्रोदकान्न-स्पोपदंश-परिवेशकेषु सुक्तवतो हृज्ञा-सस्तयोक्षेखनमाहारस्यान्तरान्तरा सुखस्य पादयोक्ष शोषः पाण्योक्षा-सस्तयोक्षेखनमाहारस्यान्तरान्तरा सुखस्य पादयोक्ष शोषः पाण्योक्षा-सस्त्रयोक्षणमत्ययंमक्ष्णोः श्वेतावभासता चातिमात्रं वाह्योक्ष प्रमाणजिङ्गासा क्षीकामताऽतिषृणित्वं बीभत्सदर्शनता चास्य काये स्वप्ने चामीकृष्यं दर्शनमनुद्कानासुद्कस्थानाना,शृन्यानां च नाम-नगर-निगमन-जनपदानां गुष्कदग्धावभग्नानां च वनानां क्रकलास-मयूर-वानर-सुक-सर्प-काको-छ्कादिभः संस्पर्शनमधिरोहणं वा यानं च श्वोष्ट्र-कर-वराहैः केशास्थि-मस्म तुषाङ्गार-राशीनां चाधिरोहणमिति शोषपूर्वरूपणि भवन्ति।।१४॥

धांव के पूर्वकर-दांच रोग के वे पूर्व कर हैं। यथा-प्रांतस्थाय ( वुकास ), खैंक आना, बार बार करू का गिरना, गुल में मिठाल, भाजन को अनिक्का, मोजन करते समय यकान की प्रतीति, पात्र, पानी, अल, दाङ, चटना, धाक खादि निर्दोष या अल्प दोषवाओं वस्तुओं में भी दोष देखना, मोजन करते समय जी मचकना, गुंह में पानी बहुत आना, खाये हुए अल का वसन होना, गुंह में पानी बहुत आना, खाये हुए अल का वसन होना, गुंख और पांच का च्यना, हायों को बहुत अधिक देखते रहना, आखों का खाना ( एक की म्यूनता ), गुजाओं में मोटाई, जांचने की प्रवृक्ति, अपने धारीर से पूजा वा अपने धारीर में मर्गकर कर देखना

और स्वय्न में पानी से रहित स्थानों में पानी को देखना, खून्य स्थानों में पान, मगर, खनपदों की प्रतीति होना खंगकों का खबना, खुष्क होना वा टूटना देखना, गिरगट, मोर, बन्दर, तोता, तांप, कोवा, उस्कू आदि के ताथ स्थां की प्रतीति, कुचा, ऊंट, गया, खुक्तर आदि पर चढ़कर खबारी करना, केश, अस्थि, भदम, भूसा, अंगारे के देरों पर चढ़ना आदि देखना, वे कोच रोम के पूर्वस्म हैं !! १४ !!

अत उर्व्वमेकादश रूपाणि तस्य अवन्ति, तद्यया — शिरसः प्रति-पूरणं कासः श्वासः स्वरभेदः ऋष्मणश्छर्दनं शोणित-ष्ठीवनं पार्वसं-कजनमंसावमदों ज्वरोऽतीसारस्तवाऽरोचक इति ॥ ११ ॥

ग्यारह रूप—इस के बाद राजयक्षम के ग्यारह रुखण हो जाते हैं। यथा— (१) शिर का कफ से मरना, (२) कास, (३) श्वास, (४) स्वरमेद, (५) कफ का गिरना, (६) थुक में रक्त आना, (७) पाइवों में दर्द, (८) कन्वों का नीचे दबना, (६) ज्वर, (१०) अतिसार और (११) अरोचक (अक्षि) ॥ १६॥

वन्नपरिक्षीण-मास-होणितो बळवानजातारिष्टः सर्वेरिप होषिळक्कै-हपद्रतः साध्यो ह्रेयः, बळवणीपचयोपचितो हि सहिष्णुत्वाद् व्या-ध्योषधबळस्य कामं सुबहुलिङ्कोऽप्यल्पिक्क एव मन्तव्यः। दुर्वेळं त्व-तिह्यीण-मास-शोणितमल्पिक्कमप्यजातारिष्टमपि बहुळिङ्कमेव जाता-रिष्टमेव विद्यात्, तदसहत्वाद् व्याध्योषधबळस्य, तं परिवर्जयेत्, क्षणेन हि प्र।दुर्भवन्त्यरिष्टानि, अनिमित्तस्यारिष्टप्रादुर्भाव इति।।१६।

साध्य और असाध्य रूप—जिस रोगी के मांस और रहा कम नहीं हुए, भीर शिक्ष बनी हुई है और अरिष्ट-च्छल उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे रोगी को यदि सब उत्पन्न में हेए हैं तो भी रोगी साध्य है, क्योंकि जिस रोगी के बड़ और वर्ण सुरिखत हैं, यह व्याधि और शोष के बड़ को सुगमता से यह सकता है। इसकिये इस प्रकार का रोगी बहुत क्याणों से युक्त होने पर भी थोड़े क्याणों वाका ही गिनना चाहिये। जो रोगी मांस और रहा के शीण होने है बहुत दुर्वक हो गया हो, इस में क्याण चाहे थोड़े ही हो और कोई अरिष्ट-च्याण न भी अरुक हुआ हो तो भी ऐसे रोगी को बहुत क्याणों वाका और अरिष्ट-च्याण न भी उत्पन्न हुआ हो गिनना चाहिये, स्वाधिक यह रोगी औषधि और रोम के स्वक्त ही हर सकता, इसकिये क्या हो सी भीषिक और रोम के स्वक्त नहीं हर सकता, इसकिये क्या सिन्द हो सा साहिये। इस रोगी मैं

क्षन्यर अधिक करान्य हो: एकते हैं और मिना चारण ही. आधिक क्षण्य दीक्षणे स्माते हैं ॥ १६ ॥

तक क्षोक:—समुत्यानं क तिक्कं क यः शोवस्वावतुष्यते ।
पूर्व रूपं क तक्वेन स शक्कः कर्तुमहीत ॥ १० ॥
वो वैष शोप की उत्पत्ति, वसन और पूर्वकप मुक्षी प्रकार से कानका है
वह राजयक्या की चिकित्ता करने के शोध है ॥ १० ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते मिदानस्थाने शोषनिदानं नाम वश्लोऽध्यायः ॥ ६ ॥

### सप्तमोऽष्यायः ।

भशात कमादनिदानं ज्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब उत्पाद निदान का वर्णन करेंगे ऐसा भगवान आत्रेय ने उपदेश किया है ॥ २ ॥

इह खळु पञ्जोन्मादा भवन्ति । तद्यथा—वात-पित्त-कफ्र-सन्निपा-ताऽऽगन्तु-निमित्ताः।

उन्माद पांच प्रकार के हैं। जैसे—(१) बातकन्य, (२) पिचजन्य, (१) कफजन्य, (४) सिन्तपातजन्य और (५) आगन्तुका। इन में से पिछके चार उन्माद दोषकन्य हैं।

तत्र दोषनिभित्ताश्चत्वारः पुरुषाणामेवंविधानां श्चित्रमभिनिर्वर्तन्ते वद्यमा,—भीरूणामुपक्षिष्टसत्त्वात्रामुत्सभदोषाणां च समछिषकृतोप-दिवान्यतुचितान्याद्वारजातानि वैषम्ययुक्तेनोपयोगविधिनोपयुक्कानानां वन्त्रप्रयोगं वा विषममाचरतामन्यां वा चेष्ठां विषमां समाचरतामत्यु-पश्चीणदेदानां च व्याधि-वेग-समुद्भमितानामुपद्वतमनसां वा काम-कोष-छोअ-द्वं-भय-मोद्दायास-रोक-चिन्त्रोहुगादिभिः पुनर्रिधा-ताक्याद्वानां वा सनस्युप्दते बुद्धौ च प्रचिद्धायामभ्युवीणां दोषाः कृषता इदयम्पस्यस्य मनोबद्दानि कोलात्याद्वत्य जनयन्त्यन्त्रसम्॥ १।।

दा हृद्यमुपसृत्य मनाबद्दान आवास्याष्ट्रस्य जनवन्त्युन्भादम् ॥ राग (दोवजन्य उत्माद निम्न कक्षणोवस्के न्यक्तियों में शीम असम जो मनुष्य दश्योक हों, किस के दरीर में सक्दगुण न हो, ( अपितु रच और तम हों ), जिन में बात आदि दोय बढ़े हुए हों, जो अपित्र विवाहे हुए एवं विरोधी गुमबाले पदार्थों से मिले, अववा कुछ आदि के रोगी मनुष्यों हारा काये हुए अस पान खाते हों, विवम रीति से मोजन करने बाले अपित्र में माजन करने वाले अपित्र में माजन की विवम चेष्टा करने वाले अपित्र में मिल का कार्र अर्थनत कींच हो गया हो, जिनका विचा रोग के वेग के कार्य उद्धानत हो खुका हो, जिन का मन, काम, काम, होम, हर्ष, मम, मोह, आयात, ( यकान ), शोक, विन्ता और उद्धें ग आदि हारा दुर्शवत होता है, धाव वा चोट के छगने से जिनका मन ठिकाने पर नहीं रहता तथा बुद्धि चुळायमान हो गई हो, ऐसे मनुष्यों के बात आदि दोच प्रकुपित होकर, हृदय को दूषित करके ( हृदय में पहुंचकर ) मनोवह स्रोतरों की गति को बन्द करके उन्माद रोग उसका करते हैं ॥ ३ ॥

धन्मार्व पुनर्भनो-बुद्धि-संज्ञा-ज्ञान-स्मृति-मक्ति-शोळ-चेष्टा चार-विभ्रमं विद्यात् ॥ ४ ॥

उन्माद का ख्रश्यण—सन, द्विद्ध, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, मक्ति, घील, आहार, चेष्टा इनका विश्वस अर्थात् विश्वित होना 'उन्माद' कहाता है, इन के विकार से उन्माद-रोग होता है । ॥४॥

वस्येमानि पूर्वरूपाणि। तद्यथा—शिरसः शून्यभावश्रश्च बोराकुतता, स्वनः कणयोष्ठच्छवासस्याऽऽधिक्यमास्यसंख्रवणमनग्राभिकाषोऽरो वका-विपाको द्वर्यमहो ध्यानायासस्याहोद्धेगाश्चास्थाने सतत छोमद्दवीं व्वरश्चाभीक्ष्णमुन्मत्तवित्तत्वमुद्दित्वभित्तकरणं च ज्याषेः स्वप्ने च वर्शनमभीक्ष्णं भ्रान्तचिळतावनवस्थितानां च रूपाणामप्रशस्तानां

१. मन चिन्तन का काम करता है, उस के विश्रम से चिन्तन करने योग्य बातों को नहीं सोचता और चिन्तन न करने योग्य बातों की चिन्ता करता है। बुद्धि के विश्रम से नित्य को अनित्य और प्रिय को आधिय देखने काता है। संज्ञा, ज्ञान इस के विश्रम से अग्नि से जलने की प्रतीति नहीं होती। स्मृति के विश्रम से कुछ स्मरण नहीं होता या उल्टा स्मरण होता है। मिक्र अर्थात् इच्छा, इस के विश्रम से पहिले जहां इच्छा यी वहां अनिच्छा हो जाती है। बीक के विश्रम से अति कोची वा कोच के स्थान में भी जाता है। आचार के विश्रम से अग्निय आचरण करता है।

\$o

तिस्वीडक-वकाधिरोहणं वातकुण्डस्तिकाभिक्योग्मयनं निमकानं क्य-वाणामन्मसामावर्तेषु चञ्चवोश्चापसर्पणमिति दोषनिभित्तानासुन्धादानां पूर्वरूपणि भवन्ति ॥ १॥

उन्माद के पूर्व हर — उन्माद के पूर्व हर निम्नाबितित हैं। यथा — शिर (मस्तिष्क) का खाळीपन, आंखों में चंचळता, कानों में ध्वनि का होना, श्वास का ज़ोर से चळना, मुख से छार गिरना, भोषन में अनिच्छा, अविच अविपाक, हृदयह, बेमीके ध्यान, आयाध (यकान), संमोह और उद्वेश होना, अर्थात कहां पर न करने हों वहां हन का करना, निरन्तर रोमांच रहना, बार बार ध्वर का आना, चिच का उन्मच रहना, उदर्द, कोठ निकळना (अंगों का सूजन या धरीर के उर्ध्व भाग में पीड़ा होना), आर्दित (मुख की आकृति का आधा देड़ा बनना), बुद्धि आदि का भ्रम होना, स्वप्न में भान्त, चळित, चंचळ या भयंकर स्वरूपों का बार-बार दीखना, अप्रवस्त कोल्हू (जिस यन्त्र से तेळ निकाला जाता है) आदि उन पर बैठना, बातकुण्ड-छिका-रोग (मूनरोध विकार) का होना, मन्दे, खराब पानी के मवरों में खेळना, दुवडी मारना आदि, आंखों की अस्थिरता और चंचळता, दोषजन्य उन्मादों के थे पूर्व हर्प हैं ॥ ५ ॥

वतोऽनन्तरमुन्मादाभिनिर्शृतिः , तत्रेदमुन्माद्विशेषविद्वानं भव-ति । तथ्या परिसर्पणमिक्ष भुवामोष्ठीस-हतु-हस्त-पाद-विश्वेषणमकस्मात्, अनियतानां च सततं गिरामुस्सर्गः, फेनागमनमास्यात्, स्मित-हस्तित-तृत्य-गीत-वादित्रादित्रयोगाक्षास्थाने, वीणा-वंश-शङ्क-सम्या-ताळ-सन्दा-तुक्ररणमसाम्ना, यानमयानंरळहरणमनळहारिकंद्रेव्वेळींभोऽभ्ववद्या-यंद्वत्तळवेतु, ळव्वेतु चावमानस्तात्रं मास्सयं, काश्य, पाठस्यमु-रिपण्डताऽरुणाक्षता, वातोपसयविषयांसादनुपशयता चेति वातान्माद्र-ळिङ्कानि भवन्ति ॥ ६ ॥

इन पूर्वस्तों के प्रकट होने के पीछे उन्माद रोग उलन्त होता है। उस समय उन्माद-रोग के विशेष लक्षण ये होते हैं:—

(१) वातोत्माद के कक्षण —आंख और भीशें का चळाते रहना (अश्य-, जवाड़ा (हतु ), कन्या, हाथ और पांव का फेंकना, विना स्थान : के ) हंचना-मुलकुराना, नाचना, गाना, वजापा, श्वेना (सोकते जाना, मुख से साग विकटना, जीजा, बांदुरी, चांद्र मुरकी, वनई, ताक आदि वाधों का बेमुरा अनुकरण करना, ऊंची और न षाहुने योग्य वनारी पर चढ़ना, जिन बस्तुओं से घरीर का अलंकार नहीं करना चाहिये उन वे अलंकार करना, न मिकने वाके खाद्य पदायों में इच्छा, कोम, तथा प्राप्त बस्तुओं में तिरस्कार, बहुत अधिक देव, मत्त्वरता ( ईंच्यां ), इक्षता, कठोरता, आंखों में लाकी तथा आंखों का बाहर निकल्मा, बातवर्षक पदायों से रोग का बढ़ना थे वातजन्य उन्माद के कक्षण हैं ॥ ६॥

अमर्थ-कोध-संरम्भाक्षास्थाने, राख-छोष्ट्र-काष्ठ-मुष्टिभिरमिहननं स्वेबां परेषां बा, अभिद्रवणं, प्रच्छायशीतोदकाक्षाभिकाषः, संतापोऽ-त्विवेळं, ताम्न-इरित-हारिद्र-संरब्धाक्षता, पित्तोपशयविपर्यासार्त्तुपश्चयता वेति पित्तोन्माद्रकिङ्गानि भवन्ति ॥ ७॥

(२) पिचजन्य उन्माद के लक्षण—अनुचित स्थान और अवसर में अस-हिष्णुता दिखाना, कोच करना या स्तम्मित रह जाना, शक्ष, मिटी का ढेळा, कक्की या गुड़ी से अने को या दूसरों को मारना, इधर-उधर दौहना, खाया, श्वीतल्खान पान (अस या पानी) की इच्छा करना, बहुत समय तक ताप का होना, आंखों का ताम्बे के समान लाल, हरा-पीला एवं खुळे रहना और पिचवर्षक पदार्थों से रोग का बद्धना थे पिचजन्य उन्माद के लक्षण हैं ॥॥॥

स्थानमेकदेशे, तूष्णीभावो, अल्पशश्चरक्रमणं, छाछासिङ्घाण-कप्रश्नवणं, अनकाभिछाषो, रहस्कामता, बीभस्सत्वं, श्रीचट्टेयः, स्वप्न-निद्रता, श्वयशुरानने, शृक्छ-स्तिमित मछोपदिग्धाश्चता, रुछेष्मोपशयिक-पर्यासादनुपरायता चैति श्रुष्मोन्मादिङङ्कानि भवन्ति ॥ = ॥

(३) कफजन्य टन्मार के स्थाप—एकान्स स्थान में खुपचाप बैटना, योका चस्रना फिरना, मुख से कार, नाक से मल का गिरना, भोजन में अनिच्छा, एकान्त स्थान में रहने की इच्छा, भयानक विञ्चत रूप, स्वच्छता से द्वेष, नींद कम होना, मुख पर युजन, आंख में सफ़ेदी भारीपन और मल का होना, कफ वर्षक पदार्थी से रोग का बदना ये कफजन्य उन्माद के लक्षण हैं ॥=॥

त्रिदोषिक द्वस्तिपाते तु सांनिपातिकं विद्यात्, तमसाध्यमित्याष-क्षते क्रमकाः ॥ १ ॥

(४) साम्रिपातिक उन्माद-तीनों दोषों के एक साथ मिकने से सम्रिपात-कृत्य उन्माद रोग हो जाता है। इस को कुशक वैद्य असम्ब कहते हैं।। १ ॥ साम्यानां त त्रयाण' साम्राना भवन्ति । सम्यान

<sup>1.</sup> काम्बा दक्षिण हाथ से और ताक बाम हाथ से बणावा-

बमन-बिरेचनास्थापनातुबासनोपरामन-नस्तःकर्म-धूप-धूमपानास्ननाब-पीड-अधमनाभ्यञ्च-प्रदेद-परिवेकानुक्रेपन-वध-वन्धनावरोधन-वित्रासन-विस्मापन-विस्मारणापतपेण-सिरा-व्यथनानि भोजनविधानं च वधास्यं युक्त्या, यबान्यदपि किंचिन्निदानविपरीतसीपधं कार्यं तस्या-दिति ॥ १० ॥

उन्माद की चिकित्सा—इन तीन सिद्ध होने वाले उन्मादों की चिकित्सा निम्न प्रकार से करनी चाहिये। यथा—स्नेहन, स्वेदन, वसन, विरेचन, आस्यापन, अनुवासन, उपशमन, नस्यक्रम, धूप, धूमपान, अखन, अव-पीइन, प्रथमन, अस्यंग, प्रदेह, परिषेक, अनुलेपन, वघ (मारने का भय दिखाना), वन्धन, अवरोधन (कमरे में वन्द करना), वित्रासन (डराना), विस्मारण (नाना प्रकार की वातों में अलाना), विस्मापन (आश्चर्य से चिकित करना), अपतर्पण (उपवास), विराज्यवन (शिरा वेच आदि से रक्त बाहर करना) से चिकित्सा करनी चाहिये और युक्तिपूर्वक दोषों को देखकर अन्य-पान का स्वयं निश्चय करना चाहिये। इस के विवाय और भी जो कोई औषघ रोगजनक कारण के विपरीत, उसको धान्त करने वाली हो, यह भी अवस्य देनी चाहिये॥ १०॥

भवति चात्र-- उन्मादान्दोषजान् साध्यान् साध्येद्भिषगुत्तमः । अनेन विधियुक्तेन कर्मणा यस्त्रकीतितम् ॥ ११॥ इति ॥

श्रेष्ठ वैद्याहल कही हुई विधि से दोषों से उत्पन्न साध्य उन्याद रोग को दूर करे।। ११॥

यस्तु दोषनिभित्तेश्य उत्मादेश्यः समुत्यान-पूर्वरूप-लिङ्ग-वेदनोप-शय-विशेष-समन्वितो मबत्युन्मादस्तमागन्तुमाचक्षते । केषित्पुनः पूर्वञ्चतं कर्माश्रशस्तमिच्छन्ति तस्य निमित्तं । प्रज्ञापराथ एवेति भगवान्युनर्वसुरात्रेय चवाच । प्रज्ञापराथाद्धययं देवपि पितृ-गन्धर्व-वक्ष-राज्ञस-विशाच-गुरु-बृद्ध-सिद्धाचार्य- पूज्यानवमत्याहितान्याचरित, अन्यद्वा किंचित्कर्माश्रशस्तमारभने, तमात्मना हत्तसुपन्नन्तो देवादयः कुर्वन्त्युन्मत्मम् ॥ १२ ॥

गम्बुज उत्पाद—जो उत्पाद दोषों से उत्पन्न होने वाळे उत्पाद से व, वेदना और उपस्थ में भिन्न होता है, उस को कहते हैं। कुछ आचार्य पूर्वजन्म के अशुभ पाय कर्मों की उत्पत्ति मानते हैं। उस का कारण शकारताल औ है— ऐसा मगवान पुनर्ष आवेद ने कहा है। महाराय अर्थात् बुद्धि के होन से ही मनुष्य देवता ऋषि, पितर, मन्दर्ग, यस, राखस, पितान, मुद, हुद, सिद्ध, आचार्य एवं पूज्य पुरुषों का अपमान करता है। अथवा अन्य हिसी प्रकार का निन्दनीय कर्म करता है। अपनी आत्मा झारा किये हुए अञ्चम कर्म के झारा उसी पुरुष को मारने के लिये देव आदि उस को उन्मच कर देते हैं। १२॥

वज्ञ देवादिभकोपनिमिचे नाऽऽगन्युकोन्मादेन पुरस्कृतस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—देव-गो-ब्राक्षण-तपश्चिनां हिंसाक्षित्वं कोपनस्यं कृतसाभिन्नायता करितरोजोवर्ण-च्छाया-बळ-वपुषामुपतिमः, स्वप्ने च देवादिभिरभिभर्त्वंनं प्रवर्तनं चेत्यागन्तुनिमिचस्यान्मादस्य पूर्वरूपाणि भवन्ति । वतोऽनन्तरमुन्मादाभिनिर्वृत्तिः ॥ १२ ॥

आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप—देवता आदि के प्रकार के कारण आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे—देव, गी, माझण, तरस्यी पुरुषों की हिरा करने में विच, कोषीयन, दूबरे का अपकार करने की हच्छा, उदाधीनता, ओज, वक, वर्ण, आया और धरीर में ताप होना, विगरूना, स्वप्न में देवता आदि का तिरस्कार करना, अथवा हन पर क्रोच करना आदि आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप हैं। इस के पीछे उन्माद उत्पन्न हो आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप हैं। इस के पीछे उन्माद उत्पन्न हो आगन्तुज हो। १३॥

वत्रायमुन्मादकराणां भूतानामुन्माद्यिष्यतामार्ग्भविशेषः। त-द्याया—अवशेष्यन्तो देवा जनयन्त्युन्मादं, गुरु-षृद्ध-सिद्धवैयोऽभि-इपन्तः, पितरो धर्षयन्तः, स्पृतन्तो गन्धवीः, समाविशन्तो यक्षाः, राष्ट्रसास्त्वामगन्धमाघापयन्तः, पिशाषाः पुनरधिषद्य बाहयन्तः॥ १४॥

उन्माद का प्रारम्म—उन्माद को उत्पन्न करने वाले भूतों की उन्माद को प्रारम्म करने में निम्मालिखित प्रकार से भिन्नता होती है। यथा—देव आँखों से देख कर ही उन्माद उत्पन्न करते हैं, गुरु, बुद्ध, सिद्ध और खूबियन साथ देकर, रितर-लोग धमकाकर, गन्यवंगण स्पर्ध करके, यक्ष सरीर में युक्कर, राखस आम ( सहे मांस आदि की ) गन्य को सुंवाकर और विवास चहुकर उन्माद रोग को उत्पन्न करते हैं ॥ १४॥

तस्येमानि रूपाणि मर्वास्य । स्यथा — अमस्य यस्य निर्धे पर्यक्रमा महण-वार्य - स्मर्थ-कान-वार्यन-विक्रानानि, असिक्र कि

(६) आनन्तु ग के कवाण-आगन्तु य उत्पाद के ये सवाच होते हैं। जैसे—उम्मत्त रोगी में अमानुष बल, बीर्य, पुरुषार्य, पराक्रम, महन्न, बारन, हमरण, ज्ञान, वाणी और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। उत्साद रोग का काछ भी बालिकित रहता है ॥ १५ ॥

स्माद्यिष्यतामि खल देवपि-पितृ-गम्धर्व यस्-राश्वस-पिशाचाना गुरुष्टद्वानां वा एष्वन्तरेष्वभिगमनीयाः पुरुषा भवन्ति । तद्यवा-पापस्य कर्मणः समारम्भे, पूर्वकृतस्य वा कर्मणः परिणामकाछे, पकस्य बा श्रन्यगृहवासे, चतुष्पयाधिष्ठाने वा, सम्भ्यावेखार्या अप्रयतभावे वा, वर्वसंघिषु वा मिथुनभावे, रजस्वलाभिगमने वा, विगुणे वाऽध्ययन-बिल-मङ्गळ-होम-प्रयोगे, नियम-जत-ज्ञा वर्ध-मङ्गे वा, देश-क्रल-पर-विनाशे वा, महाप्रहोपगमने वा, स्निया वा प्रजननकाले, विविधमुतास्मास्वि-स्पर्शने वा, वमन-विरेचन रुधिर-स्नावाशचेः, अभयतस्य वा चैत्यदेवा-यतनाभिगमने वा. मांस-मध-तिल-गृह-मद्योच्छिष्टे वा. दिग्वासिस वा. निशि नगर-निगम-चत्रुपथोपवन-इमशानाचात् नाभिगमने वा. द्विज-गुरु-सुरपुष्याभिष्वर्षणे वा धर्माख्यानत्र्यतिक्रमे वा, अन्यस्य कर्मणोऽप्रशस्त-स्याऽऽरम्भे वेत्याघातकाला न्याख्याता भवन्ति ॥ १६ ॥

आधात काळ-देव, ऋषि, पितर, गन्धर्व, यश्च, राश्चर, पिशाच आदि निम्निक्षेतित स्थान या समयों पर मनुष्यों में उन्माद उत्पन्न करते हैं। बया-पाप कर्म के प्रारम्भ करने के समय; पूर्वजन्मकृत पापकर्म के परिणाम समय पर; निर्जन, एकान्त घर में अकेला होने पर: चौराहे पर खड़े रहने या बैठने पर: चन्ध्या चमय में अलावधान या अपवित्र रहने से: पूर्णिमा, अमावस्या में स्नोसंग करने से: रजस्वला को के साथ संग करने से: अन्यवश्यित कार्य करने से: अध्ययन, बलि, मंगल, होम इनको नियम से न करने पर: नियम, ब्रत वा ब्रह्मचर्य के भंग करने पर: बड़े युद्ध के समय, देश, कुछ या नगर के विनाश के समय: बढे भारी ग्रह के आ जाने पर: प्रसव के समय खी पर; नाना प्रकार के अञ्चम पदार्थों के स्पर्ध से; वमन, विरेचन, रक्तसाव आदि अपवित्र काम करके अग्रह बरीर से चैस्य ( गांव का तह-खेड़ा ), या देवमन्दर आदि पवित्र स्थान में वाने है: मांठ, मधु, विल, गुड, मद्य या जुटन ( उच्छिप्ट ), खाकर: या नग्ना:-में, अथवा रात के समय प्राम, नगर वा चौराहे या उपवन, क्स्हान हाने के समीप जाने से; ब्राह्मज, गुढ़, सन्यासी, पृत्यपुरुषों को धमकाने

उद्यंपन करने हे. इसी प्रकार के अन्य अपवित्र, क्षप कर्म के

आरम्भ करने से उत्पाद रोग का आक्रमण होता है। इस प्रकार से आपात कारू का वर्णन कर दिया है।। १६॥

त्रिविधं तु सङ्स्माद्दराणां भूतानामुन्मादने प्रयोजनं अवति । त्रयथा—हिंसा, रतिः, अध्ययंनं चेति । तेषां तद्ययोजनमुन्मचाषा-रविशेषकक्षणैविद्यात् । तत्र हिंसार्थमुन्माद्यमानोऽप्रि प्रविश्रत्यस्य वा निमज्जति, त्यञाच्छवश्रे वा निपति, राख-कश्च-छोष्ट-मुष्टिमिई-न्यात्मानमन्यच प्राणवधार्थमारभते किंचित्, तमसाध्यं विद्यात्, साध्यो पुनद्वीवितरौ ॥ १७ ॥

उन्माद उत्पन्न करने का प्रशेषन—उन्माद रोग को उत्पन्न करने वाले भूतों के मनुष्यों को उत्पन्न बनाने में तीन प्रकार के प्रयोषन हैं। यथा—हिंसा, रित और पूजा। इन कार्यों (प्रयोजनों) को उन्मन्न पुरुष के लक्षणों से पहिचानता चाहिये। हिंसा के लिये उन्माद होने पर मनुष्य आग में घुसता है, पानी में दूबता है, ऊंचे स्थान से गर्दे में गिरता है, हथियार, काछ, कछा, (चानुक), देखा (परधर), मुक्कों आदि से अपने को मारता है, अथवा अन्य हसी प्रकार के प्राणनाध करने बाले कार्यों को करता है। इसको असाष्य जानना चाहिये। वालों के दोनों प्रकार के उन्माद साष्य हैं। १७ ॥

तयोः साधनानि-मन्त्रीषधि-मणि-मङ्गळ-बल्युणहार-होम-नियम-त्रत-प्रायश्चित्तोषवास-स्वस्त्ययत-प्रणिपात-गमनादीनीति । एवमेते पञ्चो-न्मादा व्याख्याता मवन्ति ॥ १८ ॥

ये उत्माद मन्त्र, ओषित्र, मार्ग, मंगल-पाठ, बलिदान, उपहार, हवन, नियम, ब्रत, प्रायक्षित्त, उपवास, स्वस्त्यवन, प्राणिपात खादि मंगळ कृत्यों से शान्त होते हैं। इस प्रकार से पांचों उत्मादों की व्याख्या करदी ॥ १८ ॥

ते तु स्नबु निजागन्तुविशेषेण साध्यासाध्यविशेषेण च प्रविभव्य-मानाः पञ्च सन्तो द्वावेष भवतः । तौ परस्परमतुबध्नीतः । कदाचिध-योक्तदेतुसंसर्गादुभयोः संसृष्टमेव पूर्वरूपं भवति, संसृष्टक्षेव लिङ्गमभि-क्षेयम् । तन्नासाध्यसंयोगं साध्यासाध्यसंयोगं वाऽसाध्यं विचात् ।

रांत प्रयोजन से आक्रान्त होने पर मनुष्य खेलता है, पूजा के किये
 पूजा करता है। देव आदि मनुष्य को आक्रान्त नहीं करते। जैशा कि सुभुतमें कहा है—

<sup>&</sup>quot;न ते मनुष्येः सह संविधन्ति न वा मनुष्यान् कविदायिगन्ति । ये स्वविधन्ति बदन्ति मोहासे मृतविधाविषयादपोक्षाः ॥११

साध्यं तु साध्यसंयोगं, तस्य साधनं साधनसंयोगमेव विशादिति ॥१६॥

भवन्ति चात्र-नैव देवा न गन्वकी न विशाचा न राख्याः।

न चान्ये स्वयमकिष्ठपुरिकरियन्ति मानवम् ॥ २०॥ ये त्वेनमनुवर्तन्ते किरयमानं स्वकर्मणा । न तिक्रमित्तः क्छेशंऽसी न झरित छतकृत्यता ॥ २१ ॥ प्रश्लापराधास्त्रप्राप्ते न्याधौ कर्मज आस्मनः । नामिश्रंसेद् बुधो देवाल पितृक्षापि राक्षसान् ॥ २२ ॥ आस्मानमेव मन्येत कर्तारं सुबद्धःस्वयोः । तस्माच्छे यस्करं मार्गं प्रतिपद्यत नो त्रसेत् ॥ २३ ॥ देवादीनामपचितिर्द्दितानां चोपसेवनम् । वस्या विद्याध्य सर्वमायत्तमास्मनि ॥ २४ ॥ वे च तेश्यो विद्याध्य सर्वमायत्तमास्मनि ॥ २४ ॥

को मनुष्य स्वयं अपने दोलों से पीकित नहीं होता उसको न तो देवता, न गन्ववं, न पिशाय, न राखन और न अन्य योनियां क्रोशित करती हैं। अपने कमों के कारण देवता आदि दाया को पीका मिकता है; उसका कारण देवता नहीं होते। क्योंकि अशुभ कमों के कर स्वरूप उपमाद होता है। इन कमों के कर्चा देवता आदि नहों हैं। बुद्धि के अगराव से अगने कमों के दोष ये रोग उसका होते हैं, इसकिये बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि देवता, पितर वा पायन कादि को दोष न है, उनको उपालस्म न दे। अपने को ही सुख और इन्स का कारण माने। इसकिये मनुष्य देव आदि से मय न कर के भैयरकर पाय के अनुस्ता करें। देव आदि की पूजा, हितकारक पदार्थों का सेवन क्या से विरोध करता, ये तब वार्त अपने हाथ में हैं।।१००-१४।। क्यादानां निहानेऽस्मिन् कियासूतं च कावितकः ॥ २५ ॥ इति । 'उत्यादनिदान' नामक अध्याय में उत्याद रोग की एंख्या, निमित्त, दो प्रकार के कथन, साध्य और असाध्य मेद और चिकित्सासूत्र ये सब बातें कह दी हैं॥ २५ ॥

> इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने जन्मादनिदानं नाम सप्तमोऽप्यायः ॥ ७ ॥

# अष्टमोऽध्यायः ।

अधातोऽपस्मारनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

क्षव 'अपस्मार-निदान' की व्याख्या करते हैं, ऐसा मगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ॥ १-२ ॥

इष्ट् स्वलु चरवारोऽपरमारा अवन्ति वात-पित्त-कक-सन्निपात-नि-जित्ताः ॥ ३ ॥

अपस्मार रोग चार प्रकार का होता है। यथा—(१) बातजन्य, (२) पिचजन्य, (१) कफजन्य और (४) छत्रिपातजन्य ॥३॥

त पर्वविधानां प्राणभृतां क्षिप्रमित्रानिर्वर्तन्ते, तद्यथा—रजस्तमोम्यासुपहत्वेतसासुद्भान्तविधमबहुदोषाणां समछविक्षतोपहितान्यसुषीन्यभ्यबहारजातानि वैषम्यसुक्तेनोपयोगिविधिनोपसुद्धानानां तन्त्रप्रयोगमिषि च विधममाचरतामन्याद्धा शरीरचेष्टा विषमाः समाचरतामत्त्रुपक्षीणदेहानां वा दोषाः प्रकृषिता रजस्तमोभ्यासुपहत्वेतसामन्तरात्मनः श्रेष्ठतममायतनं हृत्यसुपसृत्य पर्यवितिष्ठन्ते, वथेन्द्रियायतनानि ।
तत्र चावरियताः सन्तो यदा हृदयसिन्द्रियायतनानि चेरिताः काम-कोषभय-कोम-मोह-हर्ष-होक-चिन्तोद्वेगादिमिर्भूयः सहसाऽभिपूरयन्तिः
तद् बन्तुरपस्मरति ॥ ४ ॥

निधान और सम्माति— अपस्मार रोग निम्न प्रकार के पुत्रचों में बहुत ज़ल्दी होता है। यथा—जिन का मन रज और तम से युक्त होता है, जिन में दोष उद्भान्त, विषय या बहुत बढ़े होते हैं, जिन का मन विकित रह अपविज, महिन, विरोधी वरहाओं से मिश्रित, अमंगढ़ विकि से बाढ़े, अनुचित विकि के उपयोग करने वाड़े, साका के विक्ता बाहें, धरीर की अन्य चेहाओं को विकास कर है करने वाले, अवक्रय कीण हारीर वाले तथा रच और तमोगुज से जात विश्वकाले—देते पुक्षों में अन्य-राखा के प्रधान स्थान हृदय को बढ़े हुए दोव पेर लेते हैं। इसी प्रकार विकास सिका इन्द्रियों के स्थानों में भी जब वे कुवित दोव केल जाते हैं और काम, कोच, भय, कोभ, मोह, हर्ष, शोक, चिन्ता, उहेंग आदि हारा हृदय तथा इन्द्रिय स्थानों को भर देते हैं, उस समय मनुष्य की स्मृति (भान) नह हो जाती है और वह बेहोश ही जाता है ॥ ४॥

अपस्मारं पुनः स्मृति-बुद्धि-सन्द-संसवाद्वीभरसचेष्टमादस्यिकं समः-प्रवेजमाचक्रते ॥ ४ ॥

अपस्मार का कक्षण—स्मृति, बुद्धि और चित्त हम के बिद्धत होने से पुत्स में साग, बमन, अंग-भंग आदि बीमत्व धरीर चेद्याओं के होने से एक-दम तमोगुण के कारण नेम्रच स्थिति में आ जाने को 'अपस्मार' कहते हैं ॥॥॥

तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा-भृत्युदासः सततमस्णो-वैकृतमसम्बद्धवणं छाछासिङ्घाणकप्रश्नवणमनन्नाभिछपणमरोचका-विपाको इत्यमदः कुक्षेराटोपो दौर्वत्यमङ्गमदी मोहस्तमसो दर्भनं मुच्छो भ्रमञ्चाभीक्ष्णं च स्वप्ने मद-नर्तन-पीडन-वेपथु-व्यथन-व्यथन-पतनादीन्यपस्मारपूर्वरूपाणि भवन्ति । ततोऽनन्तरमपस्माराभिनिष्टे-तिरेष ॥ ६॥

अपस्मार के पूर्वरूप—अपस्मार के निम्नलिखित पूर्वरूप होते हैं। यथा— भुवों का संकुचित (वक्र) होना, आंखों का निरन्तर विकृत रहना, कान की अवण शक्ति का नष्ट होना ( जो बोका जाय उसे स्पष्ट न सुनना ), मुख से लार और नाशिका से मल का बहना, भोजन में अनिच्छा, अविच, अविपाक, इंदय-ष्रह, पेट में अफ़ारा, इस्ता, अंगों में पीड़ा, मोह, अन्यकार का आंखों के सामने आना, मूच्छों, भ्रम (चक्कर आना ), स्वम्न में मस्त हो कर नाचना, कांपना, पीड़न, बींपना, गिरना आदि पूर्व-टक्षण होते हैं। इन लक्षणों के पीछे अपस्मार रोग उसका होता है ॥ ६॥

तत्रेवसपरमारविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—अमीस्णमपरमरन्तं स्रणे संज्ञां प्रतिक्रममानग्रुत्पिण्डवाक्षमसान्ना विक्रपन्तग्रुद्धमन्तं फेनमती-बाऽऽच्यातमीवसाविद्धसिरस्कं विषमविनताङ्गुक्तिकमनवस्थितस्विक-ृ-पाद्महण-पहष-स्याप-नस्य-नयन-बदन-स्वचमनवस्थित-बपक-परण-कृतकान्त्रप्रस्थं विपरीतोपस्यं वारोक्सप्स्मरन्तं वातजन्य अपरमार के कथा — अपरमार रोग के विशेष कथा के हैं।
यथा — रोगी बेयुव होकर श्रीम ही थोड़े समय में सचेत हो जाता है, आंखों
का बहुत फैडना, व्यर्थ का बक्चाद करना, मुख से झाम मिरना, मीवा का मरा
एवं जकवा रहना, श्रिर का टेडा रहना (श्रिर में बीवने के समान पीडा होना),
अंगुलियों का विश्वम होना या मुझ जाना, टांग, पांव और हाथ का चलाना
( इन में अस्थिरता ), नल, आंल, मुख और स्वचा का लाव, कठोर, खर्खर
होना, चवळ, अस्थिर, कठार, रुख आदि रूप गिरते समय रोगी को दीखते
हैं। वातकारक पदार्थी से रोग में सुद्धि और विरुद्ध पदार्थी से इस को शानित
होती है, ये वातकन्य अपरमार के ळक्षण हैं॥ ७॥

भभोक्ष्णमपस्मरन्तं क्षणे क्षणे संज्ञां प्रतिलभमानसबक् जन्तमास्काल्यन्तं च भूमि हरित-हारिद्व-ताग्न-तस्न-त्वन-वदन-रज्ञचं रुधिरोक्षितोग्न-भैरव-प्रदीप्त-रूप-हरिनं पित्तलाजुपशयं विपरीतोपशयं पित्तेना-पस्मरन्तं विद्यात् ॥ = ॥

पित्तजन्य अपस्मार — जो रोगी बार बार बेसुप होता हो और योड़ी देर में फिर उचेत हो जाता हो (बातजन्य अपस्मार की अपेका से कुछ देरी में), गळ से कूजने का सा शब्द होता हो, भूमि पर हाय पांव पटकता हो, नख, नयन, गुख और खचा हरे, हब्दी के समान वा ताम्बे के समान छाछ; रक से मरे तीज, भयंकर, प्रदीस, कोवी रूप को देखता हो, पित्तकारक पदायों से रोग बड़े और बिपरीत कियाओं से शान्त हो, ये पित्त से उत्पन्न अपस्मार के छक्षण हैं॥ = ॥

चिरादपस्मरन्तं चिराच संज्ञां प्रतिलभमानं पतन्तमनतिविकृतचेष्टं खालामुद्रमन्तं शुक्ल-नल-नयन-वदन-वचं शुक्ल-गुरु-स्निग्ध-रूप-दर्सिनं ऋष्मळानुपशयं विपरीतोपसयं ऋष्मणाऽपस्मरन्तं विद्यात् ॥ १ ॥

कफजन्य अपस्मार—जो रोगी देर में बेहोश होता हो और देर में ही जायत होता हो, मिरते समय जिस को चेशमें बहुत बिक्कत नहीं होती, मुख से अपर मिरती हो, नख, आंख और त्वचा सफेद हो गई हो, जिसको सफेद, गुब, स्निष्य सप दिखाई देता हो तथा कफवर्षक बस्तुओं से जिसका रोग बढ़े और विपरोत बस्तुओं से कम हो; उस को कफजन्य अपस्मार का रोगी समझना चाहिये॥ है।!

समवेतसर्वेतिङ्गमपरमारं साझिपातिकं विवात्, तमसाध्यः इति चरवारोऽपरमारा ज्याक्याताः ॥ १० ॥ साबिपातिक अपस्थार—जिंद अरस्थार में तोनों दोवों के छश्च मिळे रहते हैं; उस को साम्मिपातिक अपस्थार समक्षना चाहिये। यह असम्य है, हस प्रकार से चार प्रकार के आरस्थार कह दिये ॥ १०॥

तेषामागन्तुरजुबन्धो भवत्येव कराचित्, स उत्तरकाळपुपदे-इयते। तस्य विशेषविद्यानं यथोक्तैर्ङ्क्षेडिङ्काधिक्यमशेषिङ्कानु-क्ष्पं किंचित ॥ ११ ॥

इन चार प्रकार के अपस्मार रोगों में भाग्य से कभी आगन्तुज अपस्मार का सम्बन्ध होता है। इस का विस्तार आगे चिकित्स-स्थान में करेंगे। जिस अपस्मार में उपरोक्त एसणों से भिन्न रुखण अथवा रुखणों की अविकता या दोगों के रुखणों से भिन्न रुखण दिखाई दें; उसे आगन्तुज अपस्मार सममना चाहिये॥ ११॥

सर्वमेवं हितम् । हितान्यपरमारिक्यस्तीकृणानि चैव संशोधनान्यु-परामनानि च यथास्वं, मन्त्रादीनि चाऽऽगन्तरायोगे ॥ १२ ॥

चिकित्सा सूत्र—अपस्मार रोगी के किये तीव्र संशोधन या तीव्र संशमन सब औषियां हितकारी हैं। आगन्तुज अपस्मार में मंत्र आदि का प्रयोग करना होता है।। १२।।

तस्मिन् हि दक्षाध्वरोद्ध्वंसे देहिनां नाना दिन्न विद्वतामतिसरण-सवन-भावन छक्षनाधैर्देहविक्षोभणैः पुरा गुल्मोत्पत्तिरभूत्, इविष्णा-राम्मेदकुष्ठानां, भयोत्त्रासशोकैल्मादानां, विविधभूताग्रुचिसंस्पर्गाद-परमाराणां, ब्वरस्तु खळु महेश्वरळ्ळाटप्रभवः, तत्संतापाद्रकिपित्तं, अतिव्यवायास्पुननेक्षत्रराजस्य राजयक्ष्मेति ॥ १३॥

भिन्न भिन्न रोगों की उत्पत्ति—प्राचीन काल में दछ प्रजापति के यह का विष्यंस होने के समय सब प्राणी इचर-उचर दिशाओं में भागे। इन के भागने, कूदने-तांदने आदि शरीर को विश्वोभित करने वाली चेशाओं से 'गुल्म' रोग की उत्पत्ति हुई। इविष्य के अधिक खाने से 'प्रमेश' और 'कुश रोग की; मय डर और शोक से 'उन्माद' रोग की; नाना प्रकार के अपविष्य पदायों के स्वर्श से 'अपस्मार' रोग की उत्पत्ति हुई। ब्वर महादेव के माये से उत्पन्न हुआ है, ब्वर के सन्ताप से 'रक्तियन' रोग और नवन्न एक चन्द्रमा हुआ की सी राजयकमा' रोग उत्पन्न हुआ।। १३॥

अपस्मरति वातेन पिशेन च कफेन च । प्रम्निपातेन प्रस्वाक्येवस्तवानिकः ॥ १४ ॥ साध्यांस्तु भिषजः भाक्षाः साध्ययन्ति समाहिताः । वीक्ष्यैः संशोधनैश्रेव यथास्यं शमनैदपि ॥ १५ ॥ यदा दोषनिमित्तास्य भवस्यागन्तुरन्वयः । वदा साधारणं कर्मे भवदन्ति भिषण्वराः ॥ १६ ॥

बाच्य और अवाच्य—अपस्मार चार प्रकार का है। बावजन्य, विचजन्य, कफजन्य और विन्तरातजन्य। इन में विकासतजन्य अवाच्य है। बाच्य अपस्मारों को बुद्धिमान् वैद्य तीक्ष्ण संशोधन एवं संशमन क्रिया से अच्छा करते हैं और जिस समय दोषज और आगन्द्रज दोनों अपस्मार मिछे रहते हैं उस समय उत्तम वैद्य दोनों प्रकार की मिश्रित चिकित्सा करते हैं ॥१४-२१६॥

सर्वरोगविशेषज्ञः सर्वौषधविशेषवित् । भिषक् सर्वामयान् इन्ति न च भोहं निगच्छति ॥ १०॥ इत्येतद्क्षिजेनोक्तं निदानस्थानपुरामम् ।

रोगकान का फल-सन रोगों को और सन ओपियों को मधी प्रकार से जानने वाला वैद्य सन प्रकार के रोगों को खान्स कर सकता है और कमी भी धनराता नहीं। इस प्रकार से उत्तम निदानस्थान को सम्पूर्ण रूप में कह दिया है।। १७॥

निहानार्थकरो रोगो रोगस्याच्युपळ्थवे ॥ १८ ॥ तथाया व्यरसन्तापाद्रक्तिपनसुदीर्थने । रक्तिपत्ताक्ववरस्ताध्या क्षेत्रश्चाप्युपनायते ॥ १८ ॥ सीहाभिष्टद्भया नठरं जठराच्छोथ एव च । अर्कोध्यो जठरं दुःसं गुल्मश्चाप्युपनायते ॥ २० ॥ प्रतिस्यायादयो कासः कासारसंजायते स्वयः । स्वयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपनायते ॥ २१ ॥

एक रोग के कारण यूवरा रोग—एक रोग दूवरे रोग का निदान अर्थात् उत्पादक कारण भी होता है। जैसे—ज्वर-सन्ताप से रक्तिपत्त रोग उत्पन्न होता है। रक्तिपत्त और व्वर से बोध रोग उत्पन्न होता है। प्लीहा के बहुने से उदर रोग, उदर गेग से बोध रोग उत्पन्न होता है। अर्थ रोग से बुश्चरायी स्दर रोग तथा गुल्म रोग भी उत्पन्न हो जाता है। अर्थ रोग से बुश्चरायी स्दर रोग तथा गुल्म रोग भी उत्पन्न हो जाता है। अर्थ रोग से बाद बीप से व्यवस्थ से काल और काल रोग से स्वय तथा स्वय रोग से दूवरे अन्य रोग या बोध ही उत्पन्न हो जाता है। १६—२१॥

ते पूर्वं केवता रोगाः पश्चाद्धेत्वर्थकारिषः । स्थायार्थकरा स्टास्तर्थवेकार्यकारिकः॥ २२ ॥ किञ्चिद्धि रोगो रोनस्य हेतुर्भृत्वा प्रशास्यवि । न प्रशास्यति चाध्यस्यो हेत्वयं कुरुतेऽपि च ॥ २३ ॥

ये रोग प्रथम स्वयं रोग रूप होते हैं, परन्तु पीछे से दूबरे रोगों के कारण बन जाते हैं। परन्तु कई रोग दोनों कार्य करते हैं अर्थात् अपने आप रोग रूप से रहते हुए मी कारण रूप बनकर दूबरे रोगों को उत्पन्न करते हैं। कोई रोग दूबरे रोग को उत्पन्न करके स्वयं धान्त हो जाता है। परन्तु कई रोग स्वयं धान्त न होकर दूबरे रोगों के कारण बनते हैं॥ २२-२३॥

> त्रयोगः शसयेद्वयाधि योऽन्यमन्यपुरीरयेत् । बासौ विशुद्धः, शुद्धस्तु शसयेयो न कोपयेत् ॥ २४ ॥ एवं कुच्छत्रमा नृणां दश्यन्ते ज्याधिसंकराः । प्रयोगापरिशृद्धस्वात्तया चान्योन्यसंभवात् ॥ २४ ॥

शुद्ध प्रयोग का श्रवण—इन प्रकार से मनुष्यों में होने वाले क्षनेक प्रकार के कष्टसाध्य रोग दिखाई पढ़ते हैं। एक औषध का प्रयोग अविश्वद्ध होने से तथा एक से नूसरा रोग उरपक्ष होने से व्याधियों का संकर अर्थात् मिश्रक दिखाई देता है । जो प्रयोग एक रोग को श्वान्त करे परन्तु साथ में दूसरे रोग को उरपन्न कर दे वह प्रयोग विश्वद्ध नहीं। शुद्ध प्रयोग तो नहीं है जो उपस्थित रोग को श्वान्त करदे तथा नया रोग उरपन्न न करे।।२४-२५॥

एको हेतुरनेकस्य तथैकस्यैक एव हि ॥ २४-२५ ॥ व्यावेरेकस्य चानेको बहुना बहुबोऽपि च ॥ २६ ॥ क्वरभ्रमप्रजापाचा टरयन्ते रूखहेतुजाः । इक्कोजेकन चाप्येको ब्वर एवापजायते ॥ २० ॥ हेतुभिर्बहुभिश्चेको ब्वरो रूखादिभिभवेत् । इक्कादिभिश्चेराचाअ व्याधयः संभवन्ति हि ॥ २० ॥

कारण मेद—अनेक रोगों का एक कारण, एक रोग का एक ही कारण, एक होग के अनेक कारण, बहुत से रोगों के बहुत से कारण भी होते हैं। जैसे— एक कक्ष कारण से कबर, अस, प्रकार आदि बहुत रोग होते हैं। एक कक्ष कारण से क्बर रूप एक ही रोग उत्पन्न होता है। क्ख आदि बहुत से कारणों

> विस्त प्रकार अतिसार होग में आसीम आदि देकर स्तन्भन करने से कारा मा सूच हो जाता है। एक समान कर होने से प्रतिक्याय से कारा जाता है।

को छेदर व्वर एक ही रोग उरपन्न होता है और रूख आदि बहुत से कारणों से ज्वर आदि अनेक रोग मी उरपक्ष होते हैं ॥ २६—२८ ॥

लिङ्गं चैकमनेकस्य तथैवैकस्य छक्ष्यते। बहुन्येकस्य च न्याधेर्वहृतां स्युर्वहृति च ॥ २६ ॥ विषमारम्ममूळातां लिङ्गमेकं क्वरो मतः। क्वरस्येकस्य चाप्येकः संतापी लिङ्गमुख्यते॥ ३० ॥ विषमारममूलेश्च क्वर एको निरुच्यते। लिङ्गोरतेक्वंरस्यासहकाद्याः सन्ति चाऽऽसयाः॥ ३१ ॥

ख्यण मेद—अनेक रोगों का एक ख्यण, एक रोग का एक ही क्याँण, एक रोग के बहुत से ख्यण और अनेक रोगों के बहुत से ख्यण होते हैं। जैसे—उपमा की विषमता से उत्पन्न होने वाले रोगों का ज्वर कर एक ख्यण होता है। ब्वर रोग का एक ही ख्यण सन्ताप है। विषमारम्म मूलक अनेक ख्यणों से युक्त अकेला च्वर होता है। इसी प्रकार विषमारम्म मूलक ख्याणों से ज्वर, क्यास, हिचकी आदि अनेक रोग होते हैं।। २६-३१॥

> एका शान्तिरनेकस्य तथैवैकस्य छद्दयते । ज्याचेरेकस्य चानेका बहुनां बहुच एव च ॥ ३२ ॥ शान्तिरामाशयोत्थानां ज्याधीनां छहुनकिया । ज्यरस्यैकस्य चाप्येका शान्तिर्व्यक्ष्ममुख्यते ॥ ३३ ॥ सथा छघ्वशनाद्याश्च ज्वरस्यैकस्य शान्तयः । एताश्चैव ज्वरसासिटकादीनां प्रशान्तयः ॥ ३४ ॥

चिकित्सा विधान—अनेक रोग एक ही चिकित्सा से शान्त होजाते हैं, एक रोग की शान्ति एक ही प्रकार से, एक रोग की शान्ति अनेक प्रकार से और अनेक रोगों की शान्ति अनेक प्रकार से भी होती है। जैसे आप्ताश्य से उत्पन्न होने वाले अनेक रोगों की शान्ति उपवास किया से, ज्वर अकेले की शान्ति उपवास से हो जाती है। इसी प्रकार अकेले ज्वर को शान्त करने के किये कयु भोजन आदि अनेक उपाय हैं। लघु भोजन आदि अनेक उपाय क्वर, स्वास, हिचकी आदि अनेक रोगों को शान्त करते हैं। १२-१४।

मुखसाध्यः मुखोपायः कालेनात्येन साध्यते । साध्यते कृष्ण्यसाध्यस्तु यक्षेन महता चिरात् ॥ ३१ ॥ मुखताध्य क्षोर कृष्णुवाध्य—मुखताध्य रोग, मुखपूर्वक विकित्ताः पर योहे तमय में अध्या हो जाता है । कष्टवाध्य रोग बहुत प्रयक्ष । हैर में अध्या होता है ॥ ३६ ॥ वाति नारोवतां ज्याधिरसाध्यो वाष्यसंक्षितः । परोऽस्राध्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्यास्येयोऽतिवर्तते ॥ ३६ ॥ नासाध्यः साध्यतां याति, साध्यो वाति त्वसाध्यताम् । पादावचारादेवाद्वा यान्ति भावान्तरं गदाः ॥ ३० ॥ वृद्धिस्थानक्षयावस्था रोगाणागुपञ्क्षयेत् । गुत्यस्मामपि च प्राक्षां देदाप्रियलचेतसाम् ॥ ३८ ॥ ज्याध्यवस्थाविरोवान् हि झात्वा झात्वा विचक्षणः । तस्यां तस्यामबस्थायां तत्तच्छूयः प्रपद्यते ॥ ३६ ॥

याच्य और असाध्य—याच्य-संज्ञक असाध्य रोग कमी भी जड़-मूल से नष्ट नहीं होते ( वे पच्य और ओषध द्वारा कुछ काळ तक दने रहते हैं ) और असाध्य रोग सन प्रकार की चिकित्सा करने पर भी शान्त नहीं होते । असाध्य रोग साध्य नहीं हो सकते, परन्तु साध्य रोग असाध्य नन जाते हैं । सन रोगों की चिकित्सा के जो चार पाट हैं, इन के अपनार से अथवा दैनवळ के कारण रोग दृश्यी स्थित ( असाध्य असस्या ) में पहुंच जाते हैं । बुद्धिमान वैद्य को उचित है कि दोष की हृद्धि, स्थान और अय की परीक्षा मली प्रकार करें । रोगों के शरीर, जाठरामि, वळ और चिल्हित्त का स्कात से मान माप्त करें । रोग की विश्वेष अवस्थाओं को मली प्रकार पूर्ण कर्य से समझ कर उस प्रकार से शान्तिश्वर चिकित्सा करने पर सुख ( वर्म, अर्थ, काम और मोखकरण चारों पुद्धार्थ) प्रप्ता होते हैं ॥ ३६–३९॥

प्रायस्तिर्यमाता दोषाः क्लेशयन्त्यातुराँश्चिरम् । तेषु न त्वरया कुर्यादेहाग्नि-बल-विक्रियाम् ॥ ४० ॥ प्रयोगैः क्षपयेद्वा तान् सुखं वा कोष्ठमानयेत् । श्चात्वा कोष्ठप्रपन्नांत्वान् यथास्वं तं हरेद् बुधः ॥ ४१ ॥ श्चानार्थं यानि चोक्तानि न्याधिलङ्गानि संप्रहे । ज्याधयस्ते तदात्वे तु लिङ्गानीष्टानि नाऽऽमयाः ॥ ४२ ॥

प्रायः वात आदि दोष कुमार्ग में जाकर रोगियों को बहुत समय तक पीहतः करते हैं। ऐसे स्थानों में श्रीवता से काम नहीं छेना चाहिये। अपितु रोगी के बारीर और अग्नि-वळ को जानकर औषध-प्रयोग हारा दोषों को चीरे चीरे कम «करना चाहिये। अथवा दोषों को कोड-स्थान में बाना चाहिये। और जब दोव । जाय तब योग्य रीति से बाहर निकाक देने चाहिये। रोगों के [के छिये जो कक्षण संक्षेप में कहे हैं] उन को एक स्थतन्य रोग समक्षता चाहिये। परन्तु जिल स्थान पर दूबरे रोगों का श्वान कराया गया है यहां पर इन अक्षणों को अक्षण ही समक्षता चाहिये।। ४०-४२॥

> विकाराः प्रकृतिश्चैव द्वयं सर्वं समासतः । तद्वेतुवशगं द्वेतोरभावाश प्रवर्तते ॥ ४३ ॥

विकार और प्रकृति इन दो अवस्थाओं का जो वर्णन किया है वे दोनों ही कारण के अधीन है। कारण के अभाव से इन दोनों में से एक भी नहीं रह सकता ।। ४३॥

तत्र रुडोकाः—हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्युपरायस्तया । संप्राप्तिः पूर्वमुत्पत्तिः सूत्रमात्रं चिकित्सितम् ॥ ४४ ॥ व्यरादीनां विकाराणामष्टानां साध्यता न च । प्रथगेकैकराखोक्ता हेतुडिङ्गोपशान्तयः ॥ ४४ ॥ हेतुपर्यायनामानि ज्याधीनां छक्षणस्य च । निदानस्थानमेतावरसंप्रहेणोपदिश्यते ॥ ४६ ॥ इति ।

इस निदान स्थान में ज्वर आदि आठ रोगों के हेतु, पूर्वकर, रूप, उपध्य, सम्प्राति, पूर्वोत्पचि, चिकित्सा सूत्र, साम्यता और अशाध्यता, इन का वर्णन किया है। हेतु, किंग, उपध्यत, न्याधि, कक्षण और हेतु के पन्यायवाची शब्द वे सब विषय संक्षेप में कह दिये हैं॥ ४४-४६॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिशंसकृते निदानस्थानेऽ-पस्मारनिदानं नामाष्टमोऽफ्यायः । इति निदानस्थानं संपूर्णम् ।

कित्वानस्थान में प्रधानमूत क्यर आदि का ज्ञान कराने के किये अवि-पाक, अविच आदि को रोग कहे गये हैं, उनको स्वतंत्र अवस्था में उस्पन्त होने पर रोग ही जानने चाहिये और जब स्वरादि के कारण ये उस्पन्त होते हैं अब, कक्षण ही हैं। क्योंकि आधुर्वेद में स्वतन्त्र अपनी चिकित्सा से जान्त. .ही शोग कक्षा चांता है।

# विमानस्थानम्

## खयातो रसविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः॥ २॥

अब इस के बाद 'रस-विमान' का ब्याख्यान करेंगे जैसा भगवान आश्रेय ने कहा था ॥१-२॥

इह खळ व्यात्रीतां निमित्त-पूर्वहर-हरोपग्रय-संख्या-प्राधान्यविध-विकल्प-चळ-काळ-विशेषानन्त्रविश्यानन्तरं रस-द्रव्य-दोष-विकार-भेषज-देश-काळ-बळ-शरीराहार-सार-सात्म्य-सत्त्व-प्रकृति-बयसां मान-मबहितमनसा यथावज्होर्य भवति भिषजा, रसादिमानज्ञानायत्त्वात कियायाः। न ह्यमान्ह्रो रसदोषादीनां भिषक् ज्याधिनिमहसमर्थौ भवति। त्रस्मात् रसादिनानञ्जानार्थं विमानस्थानमुपदेश्वयामोऽग्निवेश !॥ ३॥

विमान-स्थान का प्रयोजन--विकित्सा में सफलता चाहने वाले वैद्य को चाहिये कि सब से प्रथम रोगोका निदान, पूर्वरूप, रूप, उपस्य, संस्था, प्राचान्य, विभि, विकल्प ( भेद ), बल, काल, विशेष (संख्या आदि पांच, संपाति के मेद) को मढ़ी प्रकार जानकर, अनन्तर सावधान मन होकर मधुर आदि रस. द्रव्य (मेषज द्रव्य), बात आदि दोष, विकार, देश (भूमि और रोगी), काल (नित्य और आवस्थिक ), बल, धरीर, सार ( स्वग्, रक्त, ओज आदि ), आहार ( भोजन ), सास्य (आकसार्य), सरव (मन), प्रकृति (बात-आदि), वय ( का उ के प्रमाण की अपेका से बाह्यावस्था आदि ) आदि की रोगा में मली प्रकार परीका करे . क्योंकि चिकित्सा-क्रिया का आधार रसादि ज्ञान ही है। इस लिये रसादि का रान मठी प्रकार करना चाहिये। रसादि को न जानने वासा वैद्य रोगों को रोकने और उन की चिकित्सा में सफल नहीं हो सकता। इसलिये हे अजियेश! रखदि आन के अधान चिकित्सा के होने से, रसादि ज्ञान के किये विमान-

ा अपदेश करेंगे ॥३॥

तत्राऽऽदी रस-द्रत्य-दोष-विकार-प्रभावान् वस्यामः ॥ ४॥ इन में वव हे प्रथम मधुर आदि रस, मेवन द्रम्य, वात आदि रोष और विकार और इन के प्रमावों को कहेंगे॥ ४॥

रसास्तावत् षद् मधुराग्छ ज्वण-कदुः तिक्त-कवायाः । ते सम्यगुपयुज्य-मानाः शरीरं यापयन्ति, मिथ्योपयुष्यमानास्तु खलु दोषप्रकोपनायो-पक्रस्पयन्ति ॥ १ ॥

रस छः हैं, मधुर, अस्क, क्ष्मण, कड़, तिक और क्षाय। इन का यदि मली प्रकार उपयोग किया जाय तो ये धरीर को स्वस्थ अवस्था में रखते हैं और यदि अन्यया अर्थात् अन्यया रूप में सेवन किये जावे तो वातादि दोगों को प्रकृपित करके रोगों को उत्पन्न करते हैं ॥ ५ ॥

होषाः पुनस्तयो वात-पित्त-श्रेष्माणः। ते प्रकृतिभूताः शरीरोपकारका भवन्ति, विकृतिमापन्नास्तु खळु नानाविधैर्विकारैः शरीरसुपता-पयन्ति ॥ ६॥

दोव तीन हैं। बात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष अपनी प्रकृति अर्थात् समान अवस्था में रहकर शरीर के उपकारक होते हैं और ये ही दोष विषम रूप में विकृत होकर शरीर को नानाप्रकार के रोगों से पीढ़ित करते हैं॥ ६॥

तत्र दोधमेकैकं त्रयक्षयो रसा जनयन्ति, त्रयक्षयञ्चोपशमयन्ति । तक्षया कटुतिककपाया वातं जनयन्ति, मधुराग्छङ्कणास्त्रेनं शम-यन्ति । कटुकाम्छङ्कणाः पित्तं जनयन्ति, मधुरतिककषायास्त्रेनं शमयन्ति । मधुराग्छङ्कणाः ग्रहेमाणं जनयन्ति, कटुतिककषाया-स्त्रेनं शमयन्ति ॥ ७॥

रखों के प्रभाव—दोषों का हामन करना और दोषों को कुपित करना यह रखों का ही प्रभाव है। इन में तीन तीन रख एक एक दोष को उत्पन्न करते हैं और तीन तीन रख एक एक दोष को शान्त करते हैं। जैसे—कर्ड, तिक और कषाय ये तीन रख वायु को उत्पन्न करते हैं। मधुर, अम्छ और कष्ण ये तीन रख वायु का हामन करते हैं। कर्ड, अम्छ और कषण ये तीन रख विच को उत्पन्न करते हैं। मधुर, तिक्क और कषाय ये तीन रख विच का हामन करते हैं। मधुर, अम्छ और कषण ये तीन रख क्क को उत्पन्न करते हैं और कर्ड, तिक्क और कष्णय ये तीन रख क्क को हामन करते हैं॥ ॥।।

रसदोषसन्निपाते तु ये रक्षा वैद्वेषः समानगुणाः समा विष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवर्धयन्ति, विपरीतगुणास्त भृषिष्ठा वा शमयभ्यक्षस्यमानाः—इत्येवद्-व्यवस्थाहेतोः पर्त्यसुपित्-इबते रसानां परस्परेणासंस्रष्टानां, त्रित्वं च वोषाणाम् । संस्रमीविकत्य-विकारो श्रेषासपरिसंख्येयो अवति, विकल्पभेरापरिसंख्येयत्वात् ॥ = ॥

रस और दोवों के सन्निपात होने पर जो जो रस दोवों के समान गुण बाहे तथा समान स्वभाव के होते हैं वे उन दोशों को बढाते हैं, विशेषतः जब ये रस नित्य प्रति निरन्तर सेवन किये जाते हैं। इसी प्रकार जो रस जिन दोखों के साथ विपरीत गुण और विपरीत स्वभाव वाले होते हैं वे सेवन करने पर उन दोषों को श्रमन करते हैं। इस सामान्य और विषय्पंप के कारण जो वृद्धि और द्वास का नियम है उस की दृष्टि से परस्पर न मिळे हुए रह छ: तथा परस्पर न मिले हुए दोष तीन हैं। इन्हीं में यह उपरोक्त व्यवस्था संमव है। इन के पारस्परिक संसर्ग में यह संभव नहीं, क्योंकि इन रही और दोवी का परस्पर संयोग होने से वे असंख्य हो जाते हैं। क्योंकि विकल्पों के मेट असंख्य हैं ॥ ८ ॥

तत्र सल्वनेकरसेषु द्रव्येष्वनेकदोषात्मकेषु च विकारेषु रस-दोषप्रभावमेकैकरवेनामिसमीक्ष्य ततो द्रव्यनिकारयोः प्रभावतस्वं व्यव-स्येत ।

इन में अनेक रसवाछे द्रव्यों में और अनेक दोषों को पारम्भ करने बाले विकारों में रस प्रमाव और दोषों के प्रभाव को पृथक् पृथक् रूप से देखकर, रसंबिकार दृज्य-विकार के प्रभाव का निश्चय करे । अर्थात् जहां पर एक रस और एक ही दोष हो वहां पर रस और दोष के प्रभाव से द्रव्य-विकार के प्रभाव का ज्ञान हो ही जाता है । परन्तु जहां पर अनेक रस और अनेक दोष मिछे हों बहां पर भी कः रसों और तीन दोषों के प्रभाव का निक्षय कर होना चाहिये।

नरवेषं खळ सर्वत्र। न हि 'विकृति-विषम-समवेतानां नानात्मकानां

१. रस का विकृति-समवाय जैसे मधुर भात में। मधुर रस स्वभाव से स्नेडकारी और बच्च है, परन्तु द्रव्य के विकार रूप भात में वह मधुरता वह गुण सहीं करती । भात रिनम्ब और कृष्य नहीं है ।

रखों का विषम समवाय अर्थात् विषम मेळ जैसे तिल में कवाय, कड़, तिक और मध्र चार रस मिछे हैं। यदि वे बिना मात्रा के मिछे न होते तो तिक मी ा और बड़ेमा को इरने वास्त्र वा त्रिदोच-हारी होता, परन्त तिस में रहों का

। अर्थात् विषम रूप से मेक है। अतः वह वैसा नहीं है, प्रस्युत ह को उत्पन्न करता है। पदार्थों में कहीं तो ये रख आपना ठीकर द्रक्वाणां परत्यरेण चोपहतानामन्येश्च विकल्पनैर्विकल्पितानामवववम् भावानुमानेन समुदायप्रभावतत्त्वमध्यवसातुं शक्यं । तथायुक्ते हि समुदायप्रभावतत्त्वमध्यवसातुं शक्यं । तथायुक्ते हि समुदायप्रभावतत्त्वमेवोपक्रस्य ततो रस-द्रक्य-विकार-प्रमाव-वर्ष्यं व्यवस्थेत् ॥ १ ॥

परन्तु इस प्रकार सब स्थानों पर जाना नहीं जा सकता। क्योंकि द्राय सम्पूर्ण विकृति मान से और असमान परिमाण में परस्यर मिलते। इस मिलनेके समय पक द्रव्य के द्वारा दूसरा द्रव्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार नाना रूपमें भी द्रव्य बदल जाता है। इन अवस्थाओं में अंशोध विकल्पना द्वारा प्रत्येक अंश का प्रभाव अनुमान द्वारा जानकर उससे सम्पूर्ण समुदाय रूप द्रव्य का प्रभाव जानना असम्भव है। इस अवस्था में सम्पूर्ण द्रव्य का सम्पूर्ण प्रभाव जानना चाहिये।। ६॥

चस्माद्रसप्रभावतश्च द्रव्यप्रभावतश्च दोषप्रभावतश्च विकारप्रभाव-तश्च तत्त्वगुपदेश्च्यामः—तत्रंप रस-द्रव्य-दोष-विकार-प्रभाव वयदिष्टो भवति ॥ १०॥

इस्डिये चिकित्सा में रस-प्रभाव, द्रष्य-प्रभाव, दोष प्रभाव और विकार-प्रभाव इन चारों की अपेक्षा है। इससे उन चारो प्रकार के प्रभावों का यथार्थ उपदेश करेंगे। रसों और द्र≉ों का वात, िच और कफ इन दोषों को कुषित और शान्त करने का प्रभाव रसनिक्षण अध्याय में कड दिया ॥ १० ॥

द्रन्यप्रभावं पुनरुपदेश्यामः—तैल्वसिर्भभूनि बात-पित्त-रुकेण्य-प्रश्न-सनार्थानि द्रन्याणि भवन्ति । तत्र तलं स्नेद्दाष्ट्रयगीरवापपन्नत्वाद्वातं जयि सत्तत्मभ्यस्यमानम् । वातो हि रौक्ष्यत्रैत्यज्ञाषवीपपन्नो विरुद्ध-गुणो भवति, विरुद्धगुणसन्तिपाते हि भूयसाऽल्पमवजीयते, तस्मा-

फल उत्पन्न करते हैं और कहीं नहीं करते, इसी से उनके सम-समयाय या विषय-समयाय का अनुमान किया जाता है।

एक ही पदार्थ के नाना कर बन जाने से भी उनके गुणों में मेद आता है। रसें और दोवों का दो प्रकार का समयाय अर्थात् मेल होता है। (१) प्रकृतिके अञ्चक्त (१) प्रकृति के अन्तृत्रक । जहां नाना रस मिलकर भी प्रकृति के गुणों का नाश नहीं करते बैसा मेल 'प्रकृति-सम-समयाय' कहाता है। जहां से विकृति होकर मूळ पदार्थ के गुणों का नाश कर देते हैं, वहां 'विकृति-विवम-समयाय' कहाता है, व्योंकि वहां विकृति हो जाने से विषम अर्थात् प्रकृति के देशों है।

चैळं वातं जयति सततमध्यस्यमानम् । सर्पिः सल्वेवमेव विचं जयति, माधुर्योच्छेस्यान्मन्द्वीर्यत्वाच, विचं समधुरपुष्णं तीद्वणं च । मधु च इक्षेष्माणं जयति, रोह्यारोक्ष्ण्यात् क्षायत्वाच । इक्षेष्मा हि स्निग्धो मन्दो मधुरक्ष ॥ ११ ॥

द्रव्य के प्रभाव का अब उपदेश करते हैं। तैल बायु को, वी पित्त को और मधु कफ को शान्त करने वाके द्रव्य हैं। इन में तैल, स्नेह, उज्ज और गुर होने के कारण निरन्तर सेवन करने से वायु को शान्त करता है। क्योंकि वायु, रूख, श्रीत और लघु होने वे तैल से विपरीत गुण बाका है। वो विरोधी गुणों के निभण में जो गुण अधिक बलवान् होता है वह निर्वल को जीत लेता है। हसी प्रकार की भी पित्त को जीतता है। स्थी प्रकार की भी पित्त को जीतता है। स्थी प्रकार की भी पित्त को जीतता है। स्थी प्रकार की भी पित्त को जीतता है। श्री, मधुर, श्रीत एवं मन्दवीर्य है और पित्त अमधुर (कहु, क्षक्त), उज्ज और तीवण है। वह भी विपरीत गुण होने से पित्त को जीतता है। मधु कफ को जीतता (श्रमन) करता है। मधु कफ को जीतता (श्रमन) करता है। मधु कफ को विपरीत गुण वाला है। १९॥

यबान्यदपि किंचिद् द्रडयमेवं बातपित्तकफेडयो गुणतो विपरीतं विरुद्धं तचैताञ्जयस्यक्रयस्यमानम् ॥ १२ ॥

इसी प्रकार अन्य जो कोई द्रवय गुणों में बात, वित्त, कफ से विषयीत गुण-वाला होता है, वह निरन्तर सेवन करने से वात, वित्त और कफ को धान्त करता है।। १२॥

अथ खळू त्रीणि द्रव्याणि नारयुषयुक्तीताधिकमन्येश्रयो द्रव्येश्यः। तथाया विष्यकीः, क्षारं, छवणभिति ॥ १३॥

इन निस्न-लिखित तीन द्रव्यों को अन्य द्रव्यों की अपेखा अधिक खेवन नहीं करें। १. पिप्पली. २. खार और ३. कवण ॥ १३ ॥

पिष्परयो हि करुकाः सत्यो मधुरविषाका गुर्व्यो नात्ययं स्निग्बो-ष्णाः प्रकलेदिन्यो भेषजाभिमताश्च । ताः सद्यः शुभागुमकारिण्यो मबन्ति, लापातमद्राः त्रयोगसमसाद्गुण्यात्, दोषसं नयानुबन्धाः । सत्ततपुषयुक्यमाना हि गुरुप्रकलेदित्वाष्ट्रलेटमाणमुहन्त्रलेप्रयन्ति, लोष्ण्या-रिपत्तं, नच बातप्रशमनायोपकल्पन्ते, लल्पस्नेहोष्णमावात्, योगबाहि-म्यस्य स्रक्ष भवन्ति । तस्मारिष्पर्वानीत्युष्युक्षीत ॥ १४ ॥

( शुष्क पिप्पळी ) कहु रस की होकर भी विपाक में मधुर, गुक, न न अधिक उथ्य, शरीर के थातुओं को क्रिक्स करने ( गकाने ) बाड़ी है, ओशिव कर से ठीक भी है, तो भी खीश ही सुम-अग्नुम फक को दिखाने वार्ला हैं। सम्यक् प्रयोग करने में पूर्ण कर में गुणकारी और ठीक तरह प्रयोग न करने पर दोव का संस्थ करने वार्ली होती है। क्योंकि पिप्पली का निरन्तर उपयोग करने से यह मारी तथा क्लोद उत्पन्न करने वार्ली होने के कारण कर को कुपित करती है। उच्च होने से पित्त को कुपित करती है। यह विपरीत गुण होने पर भी वायु का शमन नहीं करती। क्योंकि इन में स्नेह और उच्चापुण न्यून रहता है। पिप्पली योगवाही है अर्थात् जिस ब्रस्थ के साथ मिलाकर देते हैं उची द्रव्य के समान कर्म करने वार्ली होती है। इसीलिये क्यर, गुल्म, कुछ आदि में इस का उपयोग है। इसीलिये विप्यली का अविक उपयोग नहीं करना चाहिये। (पिप्पली का भोजनादि में अति प्रयोग हानि-कारक है, रसायन में नहीं)॥ १४ ॥

क्षारः पुनरौष्ण्यतेकृण्यलाघनोपपन्नः क्लेद्यत्यादौ पश्चादुपराो-षयि । स पचन-दहन-भेदनार्थसुपयुग्यते । सोऽतिप्रयुज्यमानः केशा-श्चिद्वद्यपुंस्त्वोपघातकरः संपदाते । ये होनं पाम-नगर-निगम-जनपदाः सत्ततसुपयुद्धते तेऽप्यान्ध्य-षाण्ट्य-लालित्य-पालित्य-मान्नो हृद्यापकर्ति-नश्च भवन्ति, तद्यथा प्राच्याश्चीनाश्च । तस्माद्धारं नास्युपयुद्धीत ॥१५॥

खार, उष्ण, तीश्य और छ्वण रस से युक्त होते हैं। ये खार पहिले हो चरित को क्रिन्न करते हैं और पीछे से शुक्त करते हैं। घोफ आदि धंपात या पिण्डत हुए दांवों को जलाता है, पकाता है और फोइता है। इसलिये पकाने, जलाने और फोइने के लिये इस का उपयोग किया जाताहै। यही खार यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाये तो केश (बाड), आंख, इदय और पुरुषत्व को नाश करता है। इसलिए जिस मात्रा, नगर, वस्ती प्रान्त वा देश के लोग इस का अधिक उपयोग करते हैं वे अन्य, नपुंचक, बालों का गिरने (गंज) या पकने (पलित) और हुदय के रोग से विशेष रूप से पीड़ित होते हैं। जैसे—प्राच्य (कामरूप) देश के और चीनों। इसलिये खार का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये। ११५॥

छवण पुनरीष्ण्यतेक्ण्योपपन्नमनित्युर्वनितिस्त्यध्युपक्रीदि विस्तंस-नसमयेममद्रव्यविषकरं आपातभद्रं प्रयोगसमन्ताद्गुण्यात् , दोषसंब-यानुबन्धं, तद्रोषनपाचनोपक्छेदनिक्संसनाधंगुपयुक्वते । तद्स्यर्थमुण् युज्यसानं ग्छानि-शैषित्य-दौर्वत्यासिनिर्शृत्तिकरं झरीरस्य सनद् माम-नयर-विगम-अनपदाः सतत्रपुष्युक्तते, ते भूथिष्ठं शिविक-मांस-शोणिता जपिकोशसहात्र मवन्ति। तयावा बाह्योक-खौरा-ष्ट्रिक-मेन्यव-सीवीरकाः, ते हि पयसाऽपि सदा स्वण्णमञ्जलित, बेऽपीह भूमेरत्यूवरा देशास्तेन्वीवधिवीत्रद्वनस्पतिवानस्परया न जायन्तेऽस्पतेत्रसो वा भवन्ति स्वणोपहतत्वात्। तस्माञ्जवणं नात्युपयुक्कीतः। ये स्रविक-वणसास्त्याः पुरुषास्तेषामपि सास्तियेन्द्रस्त्रपाकित्यानि तथा वस्त्यक्षा-काले भवन्ति॥ १६॥

लवण, उष्ण एवं तीवण दोनों गुणों से युक्त है, न तो बहुत गुर और न बहुत स्निग्ध होता है। क्लिग्न करने वाला, विसंसन (बहाने की) शक्ति बाला, भोजन में रुचि पैदा करने वाला, भली अकार उपयोग करने पर सम्पूर्णक्ष्य में कल्याणकारी है, ठीक प्रकार से न बरतने से दोवों को कुषित करने बाला होता है। इस का उपयोग रुचि पैदा करने में, पाचन के लिये. क्लिग्न करने के लिये और विसंसन के लिये प्रयुक्त होता है। इस का उपयोग बहुत अधिक सात्रा में करने से शरीर में ग्लान, शिथलता और दुर्वलता उररल होती है। जिस मान, नगर, प्रान्त वा देश के ब्यिल इस का निरन्तर उपयोग करते हैं, उन को ग्लानि बहुत रहती है और उन के ब्यिर, स्त्रायु और मंत्र शिथल हो चाते हैं। वे निर्वल होने से क्लंश सहने में असमर्थ रहते हैं। जैसे—बाह्नीक (बल्ल ), सौराष्ट्रिक (गुजराती, काठियावाही), सैन्यर (सिन्यु देशी) और सौबीर देश के लोग। ये लोग दूव के साथ भी लवण लाते हैं।

उपर मूमियों में ओपि (फलनाल)), लता, बनस्यति, फरू-पुष्पवाले वृक्ष उत्पन्न नहीं होते। यदि होते हैं तो वे अस्यवल होते हैं। नमक ही हन की शक्ति को मार देता है, इसलिये नमक का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये।

इस के अतिरिक्त जिन को खवण बहुत अनुकृष पहता है उन के शास्त्र शीम गिर जाते हैं, जल्दी सफेद हो जाते हैं, हन्द्रजुत का रोग हो जाता है और युवावस्था में ही चेहरे पर सुर्रियां पड़ जाती हैं ॥ २६॥

तस्मात्तेषां तत्सारुयतः क्रमेगायगमनं श्रेयः; सारुयमपि हि क्रमे-षोपनिवर्त्यमानमदोषमलपदोषं वा भवति ॥ १० ॥

इसलिये इन पुरुषों को 'न वेगान्यारणीय' (सूत्र० ७) अध्याय में बतळाये हुए क्रम से नमक के इस प्रकार सारुष (अनुक्लता ) से पृथक् होना ही करूमा-क्षकारी है, क्योंकि ऐसे सारुष से क्रमपूर्वक हटना दोषरहित अथवा बोड़े दोष-:॥ १७ ॥

्नाम तद् यदासमन्युपरोते । स्नात्स्यार्थो सुपश्चार्याः॥

वाल्य — उस को कहते हैं कि को अपनी देह के किये सुव्यकारक या अनुकुक होता है। क्योंकि 'साल्य' का अर्थ 'उपद्यव' है।

तत् त्रिवर्ध-प्रवराषरमध्यविभागेन । सप्तविधं च रसैदैक्तेन, सर्वरसोपयोगाच ॥ १८॥

तत्र सर्वरसं प्रवरं, अवरमेकरसं, मध्यमं तु प्रवरावरमध्यसम्। तत्रावरमध्याध्यां सालयाध्यां क्रमेण प्रवरमुपपावयेत्सालयम्। सर्वरस-मपि च द्रव्यं सालयमुपपन्नं प्रकृत्याशुपयोक्तृष्टमानि सर्वाण्याहारविधि-विशेषायतनान्यभिसमीक्ष्य हितमेवानुक्येत ॥ १९॥

सारम के मेद—यह सारम तीन प्रकार का है। (१) प्रवर (१) मध्यम और (१) अवर। अथवा शत प्रकार का है। जैसे एक एक रह से छः प्रकार का और सब रखों के उपयोग से सात प्रकार का है। इन सातों में सब रखों का सारम 'प्रवर' है। 'एक रस का सारम 'अवर' निकृष्ट है। प्रवर और अवर के मध्य में स्थित सारम को 'मध्यम' कहते हैं। हन में अवर और मध्यम सारम्य को कमचाः प्रवर सारम में परिवर्तित करने का प्रयस्न करना चाहिये। सब रखों का सारम्य होने पर भी अर्थात् आहार-विधि के विशेष उपयोक्ता और प्रकृति आदि सब प्रकार के आठों अंगों को देखकर हितकारक पदार्यों का सेवन करना चाहिये॥ स्ट-१६॥

तत्र स्रस्विमान्यष्टाबाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति । तद्यथा प्रकृति-करण-संयोग-राशि-देश-काछोपयोग-संस्थोपयोक्तप्रष्टमानि भवन्ति ॥२०॥

आहार-विधि—ये निम्नलिखित आठ शर्ते आहार विधि में निशेष कारण बा उसके अंग होती हैं। (१) प्रकृति, (१) करण, (१) संयोग, (४) राह्यि, (६) देश, (६) कारू, (७) उपयोग-संस्था और (८) उपयोक्ता॥ २०॥

तत्र प्रकृतिरुच्यते । स्वभाषो यः स पुनराहारौषधद्रव्याणां स्वाभा-विको गुर्वादिगुणयोगः । सद्यथा-स्माषमुद्गयोः, भूकरैणयोख्र ॥२१॥

उन में से प्रकृति का वर्णन करते हैं—(१) प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। आहार-क्रव्य और भीषघ-क्रव्यों में जो गुढ़, ब्रष्टु आदि गुष स्वभाव से रहते हैं उन का नाम प्रकृति है। जैसे माष (उहद) और खूकर के मांच स्वभाव से ही गुढ़ हैं और मूंग तथा हरिण के मांच स्वभाव से शे श्र्यु होते हैं॥ २१॥ करणं पुनः स्वाभाषिकानां द्रव्याणामभिन्नंस्कारः, संस्कारो हि\_

१.करीब सब रश के पदार्थ खाती है, इ५क्षिये इत का मांच् निर्दोष माना है। गुणान्तराधानगुष्यते । ते गुणाञ्च तोयानिस्तिकर्षश्रीवसम्बानदेशः काळकरोन भावनादिभिः काळमकर्षमाञ्जनादिभिज्ञाऽऽवीयन्ते ॥२२॥

(१) करण—स्वामाधिक हन्यों के संस्कार का नाम 'करणा है। स्वान् माविक गुण से मिन्न स्वरं गुण को उत्पन्न कर देने का नाम 'संस्कार' है। वे गुण जल, अग्नि के संयोग से, शोच (शोने आदि से ), मन्यन (विलोने से ), देश, काट और स्वरस आदि की भावना से, समय को अधिकता से, (पात्र आदि की मिन्नता से ), उत्पन्न कर दिये जाते हैं?।

बिलोने पर दही के गुण भिन्न हो जाते हैं। यूप को मिट्टी के बर्चन और होहे के बर्चन में पकाने पर उचके स्वाद में अस्तर आ जाता है।। २२।।

संयोगस्तु द्वयोषेहुना द्रव्याणा संहतीमावः, स विशेषमारमते बन्नेकैक्सो द्रव्याण्यारभन्ते। तद्यथा मधुसपियोः, मधुमल्यपयस्रा च संयोगः॥ २३॥

(३) यंगेग-—दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना 'संगोग' कहाता' है। संगोग विशेष कार्य उत्पन्न करता है जब कि अहेला २ द्रव्य वह कार्य उत्पन्न नहीं करता। जैसे, मधु और वो का समान मात्रा में संगोग मारक है, १ यक् पृथक् नहीं। इसी प्रकार मछली और दूव का संगोग कुछ रोग को उत्पन्न करता है, पृथक् पृथक् नहीं।। २३।।

राहिस्तु सर्वप्रहपरिष्रहो, मात्रामात्राफळविनिश्चयार्थः प्रकृतः । तत्र सर्वस्याऽऽक्षारस्य प्रमाणप्रहणमेकपिण्डेन सर्वष्रदः । परिषद्श्चपुनः प्रमाणप्रहणमेककरपेण्डेन सर्वप्रदः । परिषद्श्चपुनः प्रमाणप्रहणमेककरपेणाऽऽहारद्रन्य।णाम् । सर्वस्य हि प्रहः सर्वप्रदः । सर्वतश्च प्रहः परिष्रह उच्चते ॥ २४ ॥

(४) राधि—दो प्रकार की होती है। (१) सर्वग्रह और (२) परिव्रह। राधि का प्रयोजन मात्रा और अमात्रा अर्थात् कम या अधिक मात्रा में भोजन या औषक के केने से उत्पन्न अच्छे या बुरे परिणाम का निश्चय करना है। सम्पूर्ण आहार को एक पिन्ड की मात्रा में प्रहण करने का नाम 'सर्वग्रह' है। आहार द्रव्यों को एक एक करके नियत प्रमाण में

१. पानी से बार बार घोने पर पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। यथा — 'धुषीतः, प्रस्तुतः, स्विन्तः, संतप्तश्रीदनो कघुः।' मथने से—दिष छोय करती है, [ अपने पर स्तेह होने पर भी छोयच्य है। पात्र में—चांदी के पात्र में तही, [ के पात्र में पानी रखना उत्तम है। बाक के कारण पन्त्रह दिन के पीछे या है पिये। वैद्याने—राख के देर में रक्खे।

प्रहम्म करने का नाम 'परिम्रह' है। सब मोल्य पदायों के समुदाय कर में एक साथ मिलाकर उस में से प्रहम्म करना 'सर्वमह' है और सब में से प्रस्पेक से पृथक् पृथक् ग्रहम करना 'परिम्रह' है। (आहार मात्रा—अप्ति और आहार-इस्य की अपेखा करती है। इसलिये अप्ति बल की अपेखा से सर्वमह' और इस्य की अपेखा से परिम्रह समझना चाहिये)॥ २४॥

देशः उनः स्थानं द्रव्याणाभुत्यत्तिप्रचारौ देशसात्य्यं चाऽऽचष्टे ॥ २१॥ (५.) देश का अर्थ है स्थान । यह स्थान (स्थावर और जंगम ) द्रव्यां की उत्यन्ति से उत्यन्ति के साथ साथ देश-सात्य्यं को मी बताता है। उत्यन्ति से जैसे—हिमालय में उत्यन्त अन्तादि गुरू और मह में लघु होता है। प्रचार से जैसे—हिमालय में उत्यन्त अन्तादि गुरू और मह में लघु होता है। प्रचार से जैसे—लघु पदार्थ लाने वाले, मह भूमि में विचरने वाले, बहुत फिद्धने वाले प्राणियों का मांस लघु होता है, अन्यों का गुरू । देशसम्य जैसे अत्र देश में उष्ण, रूख और महमूमि में जीत स्निग्य पदार्थ हित तरी हैं॥ २५.॥

कालो हि निस्यमञ्चाऽऽवस्थिकञ्च। तत्राऽऽवस्थिको विकारमपेक्षते, निस्यमस्त खल्बुतुसारस्यापेक्षः॥ २६॥

(६) काल दो प्रकार का है। निस्यम और आवस्थिक। रोगी की अवस्थानुकर इन में आवस्थिक-काल विकार को अपेक्षा करता है। निस्यम काल ऋद्व, सात्य, शीत, उष्ण, वर्षा आदि की अपेक्षा करता है।। २६।। उपयोगसंस्था सु उपयोगनियमः, सु जीर्णलक्षणापेक्षः।। २७।।

(७) उपयोग संस्था — उपयोग-व्यवस्था या उपयोग-नियम को उपयोग-संस्था कहते हैं। यह मोजन के पचने की अपेखा करता है। 'बीणेंऽस्तीयात्' यह आगे कहने ॥ २०॥

जपयोक्ता पुनः यस्तमाहारमुपयुक्के यदायस्तमोकसात्स्यम् ॥ २८ ॥ (८) उपयोक्ता—जो उस श्राहार का उपयोग करता है, उस मोका को

'उपयोक्ता' कहते हैं । जिस के अधीन अभ्यास-सात्म्य है ॥ १८ ॥

इत्यष्टाबाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति । एषा विशेषाः शुभाशुभफळप्रदाः परस्परोपकारका भवन्ति, तान् बुअस्ति । बुद्धवा च हितेप्सुरेव स्यात्, न च मोहात्प्रमादाद्वा प्रियमहितमञ्जलोदकप्रु-पसेन्यं किञ्चिदाहारजातमन्यद्वा ॥ २१ ॥

१ वर्षमाह-एक मतुष्य का भोजन आठ छटांक होना चाहिये। परिमाह-चायक, हो छटांक, आठा-॥ छटांक, दाक एक छटांक, काक-एक प्रकार से आठ छटांक।

इस प्रकार से आहार विधि के विशेष आठ आयतन कह दिने हैं। वे प्रकृति आदि आठों आयतन घुम और अधुम फल (स्वास्थ्य एवं अस्वास्थ्य ) को उत्पन्न करने में परस्पर एक दूसरे के सहायक होते हैं। इस किये वैस हन को भी जाने। इन में जो सम-बादुओं को प्रकृति में रक्खें और विषम बादुओं को समान करें उन को जानकर हितकारक का सेवन करे। मोह, अज्ञान अथवा कापरवाही से आपातिश्य (सेवन के समय अतिभिय), परन्तु उत्तरकाल में परिवास में दुःख विकार वा रोगकारक अहित आहार पदार्थों या अन्य इस प्रकार के विहार का सेवन नहीं करना चाहिये॥ २९॥

तत्रेदमाहारविधिविधानमरोगाणामातुराणां च केषांचिरकाळे प्रक्र-त्येव हिततमं अञ्जानानां भवति । चष्णं स्निग्धं मात्राववजीर्णे बीर्या-विकद्धमिष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिहृतं नातिविद्धस्वितमजल्पन्नह्-संस्तनमना अञ्जीताऽऽत्मानमभिसमोक्ष्य सम्यक्॥ २०॥

यहां आगे कही जाने बाली आहार विश्व स्वस्थ एवं रोगी दोनों के लिये उचित समय में स्वमाव से हितकारक होती है।

आहार विधि—उष्ण ( गरम ) भोजन खावे, स्निग्ध भोजन करे, मात्रानु-सार खाये, पूर्व भोजन के बीण होने पर खाये, अविवद्ध वीर्य वाळे पदार्थों को खाये, मनोवान्छित स्थान पर, मन के अनुकूळ उपकरणों के साथ, न बहुत जल्दी, न बहुत चीरे, बिना बोले, बिना हँसे, पूर्ण मन देकर, आत्मा के साक्य या अपनी धाक्ति को देखकर मठी भांति विचार कर खाये ॥ ३०॥

तस्य साद्गुण्यसुपदेख्यामः—उष्णमश्रीयात् । तष्णं हि सुज्यमानं स्वदते, सुक्तं चाम्रिमीदर्यसुदीरयति, क्षिप्रं च जरा गच्छति, वातं चानुक्षोमयति, श्लेष्माणं च परिशोषयति, तस्मादुष्णमश्रीयात् ॥३१॥

इस प्रकार भोजन करने के सद्गुणों का उपदेश करते हैं—गरम, जितना-गरम मुख में सहन हो सके, उतना गरम भोजन करे। गरम भोजन कि उत्सक्त करता है, खाने में अच्छा उगता है। खाने पर जाकर अग्नि को बदाता है, श्रीम पाचन हो जाता है। श्रीमु का अनुकोमन करवा है, कफ को मुखाता है। श्रीम पाचन हो जाता है। श्रीम पाचन खाने ॥ ३१॥

स्तिग्धमभीयात् । स्तिग्धं हि भुज्यमानं स्वदते, युक्तमौद्येमनिक ति, क्षिमं जरां गच्छति, बातमनुद्धोमवति, हटीकरोति सूरीरो-बद्धामवृद्धिं चाभिजनयति, वर्णप्रसादमपि चाभिनिकेत्विवि यात्॥ ३२ ॥ स्तिन्य भोजन करें । स्तिन्य भोजन खाते में अवका कराता है। खाने पर निर्वेक जाठराग्नि को बढ़ाता है। क्षोप्र परिपाक होता है। बायु का अनुकोमन करता है, शरीर को बढ़ाता है, इन्द्रियों को बढ़वान् बनाता है, शरीर में बड़की बृद्धि करता है, रंग में कान्ति, चिकनाई उत्पन्न करता है, इस्रिये स्निन्थ मोजन करें ।। ३२ ॥

मात्रावदश्रीयात् । मात्रावद्धि भुक्तं वात-पित्त-कक्तानप्रपीदयदायुरेव विवर्षयति केवलं, सुखं गुदमनुपर्ये ति, न चोब्माणभुषहन्ति, अन्ययं च परिपाकमेति, तस्मान्मात्रावदश्रीयात् ॥ ३३ ॥

मात्रा में खावे। मात्रा में खाया हुआ अज बात, पिता और कर को कुपित नहीं करता, केवल आयु को ही बढ़ाता है। परिपाक होकर सुखपूर्वक गुटा मार्ग से बाहर निकल आता है। धरीर को अन्तराग्नि को नहीं विपाइता, विना कष्ट के परिपाक हो जाता है, इसलिये मात्रा में भोजन करे।। ३३॥

जीर्णेऽश्रीयात् । अजीर्णे हि भुज्ञानस्याध्यवहृतमाह्यात्रातं पूर्वस्याऽऽहारस्य रसमपरिणतमुत्तरेणाऽऽहारस्ये निवास्य सर्वान्दोबान् प्रकोपयस्याज्ञ, जीर्णे तु भुज्ञानस्य स्वस्थानस्येषु दोषेष्वग्नौ चोदीर्णे,
जातायां च बुभुक्षायां, विद्यतेषु च स्नोततां मुखेषु, चोद्गारे विद्युद्धेः
विज्ञुद्धे च हृदये, वातानुक्षेम्ये, विस्कृष्टेषु च बात-मूत्र-पुरीप-वेगेष्वध्यबहृतमाहारजातं सर्वशरीरधात्नप्रदूषयदायुरेवाभिवर्धयति केषस्यम्,
सस्माज्ञीर्णेऽश्रीयात् ॥ वेष्ट ॥

पूर्व-अक्त भोजन के जीण होने पर खावे। अजीण अवस्था में भोजन करने से पूर्व में खाये हुए भोजन के अपरिष्क्य रस से नवीन आहार का रस मिळकर सीम ही दोषों को प्रकुपित कर देता है। इसिक्षये पूर्व भुक्त भोजन के जीण होने पर, दोषों के अपने स्थान में स्थित होने पर, आमि के उदीस होने पर, मुख काने पर, अन्तवह स्रोतों के मुखों के खुळ जाने पर, बकार के विश्व होने पर, हृदय (आमाध्य ) के साफ होने पर, बायु के अनुकृत्र होने पर बायु में अनुकृत्र होने पर बायु मूत्र, मळ के वेगों के साफ होने पर किया हुआ। भोजन धरीर के सब बायुओं को समान अवस्था में रखता हुआ, के यळ आयु को ही बद्धा है, इस किये जीण अवस्था में भोजन करें।। १४॥

क्षीर्योविसद्धमशीयात् । अविरुद्धवीर्यमशत् हि न विरुद्ध केर्बिकारेरयमुपसुच्यते, तस्माद्वीर्याविरुद्धमशीयात् ॥ ३४ ॥ अविरुद्ध वीर्य वाके पदार्थों को लावे । अविरुद्ध । बाके पदार्थ के चेवन करने से, विषद्ध बीर्य वाके पदार्थों के चेवन से उत्पन्न होने वाके (कुछ, बीर्क्स आर्टि) रोगों से मनुष्य बचा रहता है, इसकिये अविषद्ध बीर्य वाके पदार्थों को खावे।। ३५ ॥

हुष्टे देशेऽभीवात्। इष्टे हि देशे भुञ्जानो नानिष्टदेशजैर्मनीचि-बातकरेभीवैर्मनोविषातं प्राप्नोति, तथेष्टैः सर्वोपकरणैः, तस्मादिष्टे देशे

स्रथेष्टसर्वोपकरणं चाश्रीयात् ॥ ३६ ॥

अभिमत प्रदेश में मनोऽनुकूल टपकरणों के साथ मोजन करे। मनो-बाच्छित स्थान में मोजन करने से, अनिष्ट देश में उत्पन्न होने वाले, मन को हु:सी करने बाले मावों से मनुष्य दु:सी नहीं होता है। यही बात मन के अनुकूल उपकारणों के साथ मो जाने। इसलिये इष्ट स्थान में और अभिमत उपकरणों के साथ मोजन करें। इस्।

नातिद्रुतमभायात्, अतिद्रुतं हि भुद्धानस्योत्स्नेहनमवसादनं, भोज-नत्याप्रतिष्ठानं, भोज्यदोषताद्गुण्यापळव्यश्च न नियता, तत्साझाति-

द्रतमभीयात् ॥ ३७॥

बहुत जरूदी जरूदी भोजन नहीं करे। बहुत जरूदी भोजन खाने से भोजन उन्मार्ग अर्थात् विच्छ मार्ग में जाने खगता है। जरूदी खाया हुआ भोजन अवनजता वैदा करता है, तथा मोजन आमाश्य में नहीं रहता. वमन हो जाता है। जरूदी खाने से भोजन के गुण दोष की पहिचान भी नहीं होती, इस्टिये बहुत जरूदी भाजन नहीं करे॥ ३७॥

नातिबिङम्बतमश्रीयात् । अतिबिङम्बतं हि शुक्कानो न रुप्तिम-धिगच्छति, बहु शुक्को, शांतीभवति चाऽऽहारजातं, विषमपाद्धं च भवति, तस्मान्नाति।वङम्बतमश्रीयात् ॥ ३०॥

बहुत धीरे वक कक कर भी भोजन नहीं करे। बहुत धीरे धीरे खाने से पुरुष को कभी तृशि नहीं होती, इटकिये बहुत खा जाता है। भोजन भी ट०धा पढ़ जाता है, भोजन विपम कप में पचता है, इस्किये बहुत धीरे धीरे भोजन नहीं करे।। ३८॥

श्र तरपन्नहसंस्तरमना भुजीत-जन्यतो हस्रतोऽन्यमनसो वा भुजा-नस्य त एव हि दोषा अवन्ति य एवातिहृतमभतः, तस्मादजन्यनह-संस्तरमना भुजीत ॥ २६ ॥

्री वार्ते न करते हुए था न इंडवे हुए मनोबोग के जाथ मोजन करे। बार्ते इस कुछ इंडवे हुए अथवा दूवरी तरफ अन्य कार्य में मन को समावे हुए भोजन करने पर वे ही दोष उत्पन्न होते हैं जो जल्दी खाने में उत्पन्न होते हैं। इसक्षिये बिना बोके, बिना हंसे, पूर्ण मनोयोग के साथ भोजन करे ॥ ३६।। आत्मानमभिस्ममीक्ष्य भुखीत सम्यक्। इदं ममोपरोते, इदं नोपरोत इति, विदित्तं हास्य आत्मन आत्मसारम्यं भवति, तस्मादात्मानमभिस्समीक्ष्य भुखीत सम्यगिति ॥ ४०॥

अपनी हिन वा हित-अहित को देखकर भोजन करे। मेरी आरमा को यह अनुकुछ है, यह प्रतिकृछ है, यह मेरे साल्य है, यह मेरे असाल्य है, ऐसा विचार कर खाने। इस प्रकार खाने से आत्मसाल्य का ज्ञान रहता है। इसलिये अपनी शांक और हित-अहित का विवेचन करके खाना चाहिये॥४०॥ अवति चान-स्सान द्वव्याणि दोषांख विकारांख प्रभावतः।

वित चात्र—रसान् द्रव्याण दाषाश्च विकाराश्च प्रभावतः । वैद यो देशकाळो च शरीरं च स नो भिषक् ॥ ४१ ॥

जो पुरुष रस, इस्प, दोष, विकार, प्रभाव, देश, काळ, शरीर (प्रकृति, सस्य और शास्य) इन को मली प्रकार जानता है वही हम में से वैष होने योग्य है।। ४१।।

तत्र स्रोकी--विमानार्थो रसद्रव्यदोषरोगाः प्रभावतः । द्रव्याणि नाविसेव्यानि त्रिविधं सारम्यमेव च ॥ ४२ ॥ आहारायतनान्यष्टी भोज्यसाद्गुण्यमेव च ॥ विमाने रससंस्थाते सर्वेमेवत्प्रकाशितम् ॥ ४३ ॥

विमानस्थान का प्रयोजन, रस, द्रव्य, दोष और रोग इन चारों का प्रभाव, बहुत क्षषिक सेथन न करने योग्य द्रव्य, तीन प्रकार का सार्य्य, आठ आहार विधि के आयतन, मोजन का साद्गुण्य, ये सब बातें इस 'रस' संक्रक विमान में भगवान आत्रेय ने प्रकाशित कर दी हैं ॥ ४९-४३ ॥

इत्यक्रिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते एतीये विमानस्थाने रहविमानं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः ।

क्षश्रातिक्षित्रकुक्षीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ क्षत्र इतके आगे 'त्रिविच कुक्षीय' नामक अध्याय का व्याक्यान करें जैवा भगवान् आगेष ने कहा वा ॥ २ ॥ त्रिविधं कुक्षी स्थापयेव्वकासांत्रमाहारस्याऽऽहारसुपयुञ्जानः; त्यावा-कमवकारांत्रं मूर्तानामाहारविकाराणामेकं द्रवाणामेकं पुनर्वात्तिक्त-ऋमावात् । यतावतीं झाहारमात्रामुपयुञ्जानो नामात्राहारजं किञ्चि-दशुमं प्राप्नोति ॥ ३ ॥

आहार करने वाछ मनुष्य को चाहिये कि वह मोजन के निमित्त पेट में तीन विमानों की कल्पना करें। एक स्थान मूर्च (स्थूल) आहार के किये, दूधरा द्रव (पेय) पदायों के किये और तीसरा वाल, पित्त और कफ के किये। इस प्रकार तीन विमान करके आहार माना का उपयोग करनेवाले पुक्व को आहार की अमाना से उत्पन्न होने वाले किसी मी प्रकार के अश्वम परिणाम नहीं होते। । ।।

न च केवर्ळ मात्रावस्वादेवाऽऽहारस्य ग्रन्तमाहारफल्सौष्ठवसवाप्तं अक्यं, प्रकृत्यादीनामष्टानामाहारविधिविशेषायतनानां प्रविभक्त-फल्लावात् ॥ ४ ॥

तत्र तावदाहारराशिमधिक्रत्य मात्रामात्राफलविनिश्चयार्थः प्रकृतः। एतावानेष ह्याहारराशिविधिविकल्पो यावन्मात्रावस्यममात्रा-वस्तं च ॥ ४ ॥

केवल आहार की मात्रा से ही सम्पूर्ण आहार फल की उत्तमता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति आदि जो आठ आहार-विधि के विशेष अंग हैं, इन का भी मिन्न मिन्न फल होता है। यहां पर प्रकृति आदि आठ आहार-विधि विशेषों में आहार की राशि को लेकर मात्रा और अमाना के फल का निश्चय करने के लिये यह प्रकृरण है। आहार की राशि-विधि का मेद हतना है। है कि मात्रा का परिमाण हतना और अमात्रा का परिमाण हतना है। ।४---थ।

तत्र भात्रावस्यं पूर्वेशुपिदष्टं कुरूयंशिवभागेन, तद् भूयो विस्तरे-णानुन्वास्थास्यामः । तथ्या—कुर्क्षरप्रपिवनमाहारेण, हदयस्यानव-रोषः, पाश्वेयोरिवपाटनं, अनितगौरवसुद्दस्य, प्रीणनिमिन्द्रियामां, स्तृत्विपासोपरमः, स्थानासन-शयन-गमन-प्रश्वासोच्छ्वास-हास-संक्थासु च सुस्तानुद्वत्तः, सायं प्रातस्य सुस्तेन परिणयनं, बद्धवर्णोपचयक्ररस्यं वेति मात्रावतो सक्षणमाहारस्य भवति ॥ ६ ॥

इन में मात्रावस्य (मात्रा) को कुछि के विभाग से प्रथम संखेष में कह हैं हुई। अब मात्रा और व्यमात्रा दोनों को विस्तार से कहते हैं। जैसे— कि से क्रीड का पीड़ित (दवमा) न होना, हृदय (ब्याव प्रस्वास) का न बक्ना, भोजन के भार से पावतों का न फटना (फटते हुए अतीत न होना, अधिक न तनना), पेट में बहुत भारीपन का प्रतीत न होना, अधि आदि इन्द्रियों का पूर्ण सन्द्रुष्ट होना, भूल और प्यास का सान्त होना, स्थान ( शीधा सहा होने में ) आसन ( बैटने में ), सोने में, चडने में, हवास डेने एवं छोड़ने में, हास्य और बातचांत में सुखपूर्वक प्रवृत्ति, दिन में किये भोजन का सायंकाक और रात्रि में किये भोजन का सायंकाक और रात्रि में किये भोजन का प्रातःकाल तक सुखपूर्वक आणे हो चाना, बल, वर्ण, उपचय ( पृष्टि ) का धारीर से होना ये सब मात्रा में किये भोजन के स्थाण हैं।। इ ।।

अमात्रावस्यं पुनर्द्धिविधमाचक्षते । होनमधिषं चैति । तत्रे होन-मात्रमाहारराशि बळवणीपचयक्षयकरमतृष्टिकरमुदाववकरमबृद्धयम-नाशुष्यमनीजस्यं शारीरमनोबुद्धीन्द्रयोपचातकरं सारविधमनमळक्ष्म्या-बहमझातक्ष्यं वातविकाराणानायवनमाचक्षते ॥ ७ ॥

अमाना — अहार की अमाना दो प्रकार की बतनाते हैं। (१) हीन और (१) अधिक। इन में आहार राधि की हीन माना बल और वर्ण को पुष्ट नहीं करती, न मनुष्य को तुस करती है, वह उदावर्ष-रोग को उत्यन्न करती है, आयु, वार्य एवं ओज के लिये हितकारी नहीं है, मन, बुद्धि, इन्द्रिय (आंख आदि) को नष्ट करने वाली है। सार (स्वग्रक आदि) को नष्ट करती है। अध्वभी (गरीबी) को पैदा करती है। हीनमाना अस्सी प्रकार के वायु रोगो का कारण होती है ऐका नैद्य कोग बतलाते हैं। ए॥

अतिमात्रं पुनः सर्वदोषप्रकोपणमिच्छन्ति सर्वकुशळाः ॥ = ॥

यो हि मूर्वानामाहारिककाराणां सौहित्यं गत्वा पश्चाद् द्रवेस्ट्रसि-मापद्यते भूयस्तस्याऽऽमाशयगता वातपित्तरश्रेष्ट्रमागोऽभ्यवहारेणातिमात्रे-णातिप्रपाद्यमानाः सर्वे युगपरप्रकोपमापद्यन्ते ॥ १ ॥

ते प्रकुषितास्तमेवाऽऽहारराञ्चिमपरिणतमाविश्य कुक्ष्यैकदेशमाश्रिता विष्टम्भयन्तः सहस्रा बाऽध्युत्तराघराज्यां मार्गाज्यां प्रक्यावयन्तः प्रथक् पृथगिमान् विकारानभिनिवेतेयन्त्यतिमात्रभोक्तुः ॥ १२ ॥

आहार राश्चिकी अतिमात्रा से सब दोष प्रकृषित होते हैं, ऐरा कुशक चिकित्सक मानते हैं। जो मनुष्य मूर्च (स्यूक ) आहार पदार्थों से पेट भर खेता है और ऊपर से पेब बदायों को पूर्णकर से वी बेता है; उसके आमाधवमें स्थित बात, पित्त और कफ दोस हस अति अधिक मार से वीकित होकर र साथ कुषित हो बाते हैं। वे प्रकृषित हुए दोव हस कवी (कारिपु राशि के बाथ मिनकर इस आहार राशि को उत्तर के एक भाग में रोक देते हैं शयवा सहस्रा कपर का नीचे के ( कर्ष्य या अध्य ) सामों से बाहर निस्नातने क्रमते हैं। अधिक खानेवाले, पुरुष में भिन्न २ नाना रोग प्रयुक्त २ रूप से डलम्ब करते हैं ॥ ६-१० ॥

तत्र वातः श्लानाहाङ्गमर्द-मुलशोष-मूच्छी-भ्रमाप्तिवैषम्ब-सिरासं-कोचन-संस्तम्भनानि करोति। पित्तं पुनर्व्वरातीसारमन्दर्दाहं रूष्णा-सदभ्रमप्रत्यपनानि । इलेध्या त छर्छरोचकाविपाकशीत्रवराखस्यगात्रगौ-रवाभिनिर्वृत्तिकरः संपद्यते ॥ ११ ॥

बायु, शूल, अफ़ारा, अंगमद (अंगों का टूटना), मुख का शुक्क होना, मूच्छा, भ्रम, अग्नि की विषमता, पादर्वमह, प्रष्ठमह, कटिमह, विराक्षी का आकुछन ( संकोच ) और स्तम्भन ( जड़ता ), इन विकारी को उलक करता है। पिचज्वर, अतिसार, अन्तर्दाह ( शरीर में जलन ), तृष्णा, मद, भ्रम और प्रकार को उत्पन्न करता है और कफ खर्द (वमन), अवचि, अविपाक, श्रीतज्वर, आळस्व और शरीर में भारीपन पैदा करता है ॥ ११ ॥

न खळ केव अमृतिमात्रमेवाऽऽहारराशिमामप्रदोषकरमिच्छन्ति, अपि तु खलु गु र-रूक्ष-शीत-शुव्ह-द्विष्ट विष्टक्मि-विदासमु वि-विदद्वानाम काले चान्नपानाम् प्रसेवनं काम-क्रोध-लोभ मोहेर्ष्यां-ह्री-श्रोक-मानोद्वेग-मयो-पत्रोन मनसा वा यदन्नपानमुपयुष्यते तद्याममेव प्रदूषयति ॥१२॥

कुछ है वे के बढ़ आहार राशि की अतिमात्रा को ही आमदोप का कारण नहीं मानते । किन्दु प्रकृति से भारो, रूख, शीत, शुष्क, देवयुक्त ( मन के प्रति-कुछ ), विष्टम्भी ( वायु, दर्द के होने पर भी मळ का न आना ), दाह (जक्रन) करने वाले, अपवित्र, प्रकृति, संस्कार, राशि में विरोधी खान-पान का सेवन अथवा हितकारी अन्न को भी अनुचित काल में वा वमन, कोथ, लोभ, मोह, इंच्यां, कजा, शोब, मन के उद्देग, मय आदि अवस्था में किया हुआ अन्न-पान भी आभ को ही दृषित करता है ॥ १२ ॥

भवति चात्र-मात्रयाऽप्यभ्यवहतं पथ्यं चास्रं न जीर्यति । विन्ता-प्रोक-भय-कोध-दुःस-शच्या-प्रजागरैः ॥ १३ ॥ तं हिविधमामप्रदोक्माचस्रते भिवजो विस्विकामस्स्रकं 🕶 । सम विस्विकाम्ध्यं वाषव्य प्रवृत्तामदोषां वेथोक्तरूपां विद्यात्॥१४॥ दितकारी, पञ्चः अन्त मात्रा से साने पर मी विन्ता, धोक, मग, क्रोंक्, क्षा, विक्रमाः सेनि, रात्रिः में: वामने से: व्यर्णि नहीं होता हैं। इस आमः

प्रदोष ( भोजन के इस प्रकार न पचने ) को वैच दो प्रकार का सानते हैं। ( १ ) विस्विका और ( १ ) अक्सक । इन में विद्विका के अन्दर आम दोष ( भोजन का न पचा अंश ) ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से बाहर निकलता है ॥ ११-१४ ॥

अवस्वस्तुपदेश्वामः—दुर्ववस्याल्पानेर्वहुश्रेष्मणो वात-मृत्र-पुरीव-वेग-विवारिणः स्थिर-गुड-वहु-रुक्ष-शीत-शुष्कान्नसेविनस्वद्वनपानमनि-स्नप्रपीडितं श्रेष्मणा च विवद्धमार्गमतिमात्रकीनमकसस्वान विद्युंस्ती भवति, ततरक्षरीतीसारवर्षान्यामप्रदोषिक्नानि यथोक्तान्यमिद्रस्य-स्वतिमात्राणि। अतिमात्रप्रदुष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टामबद्धमार्गास्त्रयंगाच्छ-न्तः कदाचित्केवक्रमेवास्य श्रारीरं दण्डवस्त्वम्मयन्ति, ततस्तमक्रसक्म-साष्यं नवते॥ १४॥

अब्रावक का उपदेश करते हैं—दुर्बल, अल्पाम, बहुत कमयुक्त, बात आदि के वे के स्वभाव के, स्थिर, गुरु, बहुत, रूख, शति, शुष्क इस प्रकार के अन्न को सेवन करने बाले पुरुष में वायु खान-पान को पीइन्द करता है और कम से मार्ग के होने से वह बाहर नहीं निकलता! वहीं आसाध्य में बहुत अधिक मात्रा में न्यास हो जाता है! और आलस्य (मन्दता) के कारण बाहर भी नहीं आता! इसिलये इस को 'अलस्क' कहते हैं। बाहर न होने से बमन ओर अतिसार को छोड़कर श्रेष अन्य आमरोस के क्याण बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट होते हैं।

अवाध्य अल्डक—बहुत अधिकमात्रा में तृषित हुए बात आदि दांष हुष्ट आम-द्वारा मार्गों के कक जाने पर तिरले ग्रति करते हुए कमी अकस्मात् इस बहुत खाने वाले पुरुष के सम्पूर्ण द्वारीर को रण्डे की मांति स्तन्थ कर (जकड़) देते हैं। इसलिये इस अलसक को असाध्य कहते हैं॥ १५॥

विरुद्धाध्यशनाजीणीशनशिक्षिनः पुनरामदोषमामविषमित्याचस्रते मिषजो विषसदशिलक्षत्वात् । तत्परमसाध्यमाशुकारित्वाद्विरुद्धोप-क्रमत्वाचेति ॥ १६ ॥

विषद्ध प्रोजी, अध्यक्षन (बाने के उत्तर खाना खाने ) और अर्जीर्णाव-रया में भोजन करने वाळे पुरुष के दोव को नैद्य 'आमविष' कहते हैं, क्योंकि इसके अक्षण विष के समान होते हैं। (आम दोव में भी विष के खाने के समान मुख से काकासाव होता है)। यह भी बहुत असाव्य है। विषरूप होने से सीम मारने बाका है और इसमें जो उपचार। बह बिरोबी गड़क्त है। अर्थात् विच मैं शीतिक्रिया और आम एवं अवीर्ण मैं उच्चक्रिया करनी अपेक्षित है, ये होनों परस्पर विरोधी होती हैं॥ १६ ॥

तत्र साध्यमामं प्रदुष्टमळ्सोमृत्युक्केसयेदादौ पाययित्वा ळवण्युष्णी च चादि । ततः स्वेदनवर्तिप्रणिषानाभ्यागुपाचरेदुपवासयेषीनम् ॥ १७॥

वाध्य अलसक की चिकित्सा—वृष्ट हुए एवं अलस (क्रियाहोन) बने आम-दोप में क्ष्मण मिश्रित गरम पानी पिळाकर बमन कारक दोष को बाहर निकालना चाहिये। पीछे से स्वेदन (फलवर्षि) का उपयोग करें और रोगी को उपबास करावे।। १७॥

विस्चिकायां तु छङ्घनमेवाग्रे विरिक्त वश्वाऽऽतुपूर्वी ॥ १८॥

वित्विका की अवस्था में सबसे प्रथम लंबन ही करवाना चाहिये। इसके पीछे विरेचन दिये पुरुष की भांति पेयादि की व्यवस्था (उपकल्पनीय अध्याय [सूत्र० अर० १५.] में कहे अनुसार ) करनी चाहिये ॥ १८ ॥

आमप्रदोषेषु त्वज्ञकाळे जीर्णाहारं पुनर्दोवाविक्षामाशयं स्विमित-गुक्कोष्ठमनन्नाभिळाविणमभिसमीक्ष्य पाययेदोवशेवपाचनार्थमौवधमिक्ष-संबुक्षणार्थं च, न खेवाजीर्णारानम् । आमप्रदोवदुर्वेळो द्वाप्रियुंगपदोव-मौवधमाहारजातं चासकः पक्तुम्, अपि चाऽऽमप्रदोवाहारीवधविश्व-मोऽविवळवच्याद्वपरवकायाप्ति सहस्वैवाऽऽतुरमवळमविपातयेत् ॥१६॥

आम प्रदोष में औषघ प्रयोग—जब मोजन जीव हो गया हो, जिल का कोड़ जब और मारो हो, जो अब की इच्छा न करता हो, ऐसे पुरुष के छेष अपक दोषों के पाचन के किये और उसके अग्नि को बदाने के छिये भोजन के समय में औषघ देनी चाहिये, किन्तु अजीव अवस्था में भोजन के जीव इस होने चाहिये। क्योंकि अम प्रदोष के कारण दुवंक हुई अग्नि आम दोष, औषघ और भोजन इन सबको एक साथ पचाने में समय नहीं होती। इसके अतिरिक्त आमरोष, आहार और औषध में परस्पर विषमता अधिक बढ़वान होने से शरीर की अग्नि को नष्ट करके ये निर्वंक रोगी को सहस्व श्रीष्ट ही मार सकते हैं। १९॥

भामप्रदोषज्ञानां पुनर्विकाराणामपवर्पणैनेवोपरमो भवति, सति ज्ञुचन्वे कृतापतर्पणानां न्याधीनां निम्नद्दे निमित्तविपरीतमपास्यौच-ातक्कविपरीतमेवावचारयेषयास्वम् । सर्वविकाराणामपि च निम्नद्दे ाषिक्रिपरीतमोवधमिच्छन्ति इस्टाः; तद्धेकारि वा ॥२०॥ समूर्ण आयदोषणस्य रोमों की शान्ति अपतर्पण (उपबार ) है होती है । सर्वर्षण से उस्पन्न रोमों में अपतर्पण किया करण के विषयीत है । परस्य अप-तर्पण करने पर भी जहाँ अनुवन्ध हो बहां पर निदान के विषयीत औषध को छोड़ कर रोग के विपरीत ( को जिस रोग के विपरीत हो ) बही औषध देनी चाहिये । यह बात देवळ आमरोषणन्य रोमों के लिये ही नहीं है; अपित सब रोमों के धमन के लिये निहान और रोग दोनों के विपरीत औषध देनी चाहिये पेसा कुष्णक चिक्तरकों का मत है था। २०॥

बिरुक्तामप्रदोवस्य पुनः परिषकदोवस्य दीने चाम्नावश्र्यक्रास्था-पनात्वासन विधिवसनेहपानं च युक्त्या प्रयोज्यं प्रसमीह्य दोष-भेषक देश-बास-बरु-शर्पाराहार-सास्य - सत्त्व-प्रकृति वयसामवस्थान्त-राणि विकारांश्च सम्बागित ॥२१॥

व्यव आम प्रदोव ज्ञान्त हो जार्ये, दोवों का परिवाक हो जाय, अनिन प्रदीस हो वाय तब दोव, देश, औषव, काळ, बल, शरीर, आहार, सास्म, सस्म, प्रस्त, प्रकृति और आयु आदि अदस्याओ को तथा विकारों को मळी प्रकार देखकर अम्प्यंग, आस्थापन, अनुवासन आदि कमें और विविध्वंक स्नेह-पान युक्ति से कराना चाहिये ॥२१॥

स्रवन्ति चात्र—अशितं कादितं पीतं लीढं च क विषय्यते । पतस्वां वांर! प्रच्छामस्तम्न आचस्त्र बुद्धमन् ! ॥२२॥ इत्यन्तिवेशप्रसुखंः शिष्यैः पृष्टः पुनर्वसुः । आचचक्षे ततस्तेभ्यां यत्राऽऽहारो विषय्यते ॥ २३ ॥ नामिस्तनान्तरं जन्तोरामाश्य इति स्मृतः । श्रशितं खादितं पीतं लीढं चात्र विषय्यते ॥ २४ ॥ आमाश्यगतः पाकमाहारः प्राप्य केवलम् । पकः सर्वाश्रयं पश्चाद्यमनीभिः प्रपद्यते ॥ २४ ॥

१. अपतर्पण दोष बळ की अपेखा से तीन प्रकार का है। (१) छंपन, (२) धंपन-पाचन और (३) दोषावसेचन । अल्पदोष में छंपन, मध्य दोष में खंपन-पाचन और बहुदोष में दोषावसेचन करना चाहिये।

शुर और स्विग्य पदार्थों से उत्सव रोग में अब क्या विकित्ता । स्वैद् स्वैद्यान्य रोग में कंकन-बृहण । यसम में और श्राविक यसम कराना स्वर्थका विकित्स है !

साये, ज्याये, पीये या चाटे तब अन्य-शान कहाँ पर वजते हैं, है चीर गुरो ! यह इस आप से पूछते हैं, है बुद्धिसन् ! यह आप इस को बताहये ! इस प्रकार अन्तियेश आदि शिष्यों के पूछने पर पुनर्यं हो उन को उपवेख किया । अनुष्य के नामि और स्तनों के सम्यवसीं प्रदेश को 'आमाश्यय' कहते हैं। स्तनों से नीचे और नामि से ऊपर 'आमाश्यय' और नामि से नीचे सुद्दा से ऊपर 'परवाश्यय' है। आमाश्य में अधित, खादित, पीत और जीद यह चायों प्रकार का अन्न पचता है। आमाश्य में पहुंचा सब प्रकार का अन्न यहाँ पर परिपक होकर घमनी-स्रोतों द्वारा सम्पूर्ण शरीर में ब्यास होता है।। २२-२५॥।

तत्र ऋोकी—तस्य मात्रावतो छिङ्गं फळं चोक यथाययम् ।

अमात्रस्य तथा छिङ्गं फळं चोक विभागशः ॥ २६ ॥

आहारविष्यायतनानि चाष्टौ सम्यव्पर्शेष्ट्याऽऽस्महितं विद्ध्यात् ।

अन्यश्च यः कश्चिदिहास्ति मार्गो हितोपयोगेषु भजेत तं च ॥२०॥

मात्रावाछ आहार के छक्षण और फछ पूर्ण रूप में कह दिये हैं। इती

प्रकार अमात्रा अर्थात् होन और अधिक रूप में सेवन किये आहार के कश्चण

और फछ प्रयक् १ करके कह दिये हैं। आहार-विधि के आठ आयतन
(कारणों, अंगों) की ठोक १ परीखा करके अन्ना हित करें और भी जो कोई

क्षम मार्ग जिसका उपदेश नहीं किया हो उस को भी हित पदार्थों के उपयोग

के अक्षमते में प्रयोग करें॥ २०॥

इत्यिनवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने त्रिविधकुबीयविमानं नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥

## वृतीयोऽध्यायः ।

भवातो जनपदोद्धवंसनीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति इ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे 'कनपद-उद्ध्वंसनीय' नाम विमान का स्थाख्यान करेंगे ] ् जैसा मगबान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

जनपदमण्डले पञ्जालक्षेत्रे विज्ञातिवराष्युषितायां काम्पिम्बराज-विज्ञा मगवान्युनवसुरात्रेयोऽन्तेवासिगणपरिवृतः पश्चिमे चममासे विज्ञानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामान ब्राह्मण, सनिय और वैश्य इन द्विण वर्षों से बसे पंचाक सेन (पंचाब) के जनपद-अध्यक्त (प्रान्त) में, काम्पिल्य नाम राजधानी में शिष्यगण सहित मगवान् आनेय पुनर्वसु भीष्म काल के द्वितीय अर्थात् व्येष्ट मांस में गंगा के किनारे वन में विहार करते हुए शिष्य अगिनवेश को बोले ॥ ३ ॥

इरयन्ते हि खु ु सौम्य ! नक्षत्र-प्रश्-चन्द्र-सूर्योनिळानळानो दिशो चाऽप्रकृतिभूतानामृतुवैकारिका भावाः, अविरादितो भूरि च न यथा-चद्रस-वीर्य-विपाक-प्रभावमोपधीना प्रतिविधास्यति,तद्वियोगाचाऽऽवङ्क-प्राथता नियता । तस्मात्प्रागुद्ध्यंसात्प्राक् च भूमेविरसीभावादुद्धर्ध्यं सौम्य ! भैषण्यानि यावकोपद्दन-रस-वीर्य-विपाक-प्रभावाणि भवन्ति । वयं चैषां रसवीर्यविपाकप्रभावानुपयोध्यामहे, ये चास्माननुकाक्क्षन्ति यां व्यवन्तुकाक्क्षामः, नहि सम्यगुद्धृतेषु भेषण्येषु सम्यग्विहितेषु सम्यग्विहितेष्ठ सम्यग्विहितेष्य सम्यग्विहितेष्ठ सम्यग्विहितेष्य सम्यग्विहितेष्ठ सम्यग्विहितेष्ठ सम्यग्विहितेष्य सम्यग्विहितेष्ठ सम्यग्विहितेष्ठ सम्यग्विहितेष्ठ सम्यग्विहितेष्ठ सम्यग्विहितेष्य सम्यग्विहितेष्य सम्यग्विहितेष्य सम

है सीम्य ! नक्षत्र ( अधिवनी आदि ), मह ( बृहस्पति आदि ), चन्द्रमा, सूर्य, बायु, अभिन और दिशाओं के प्रकृति अर्थात् स्थामाधिक दश्चा में न होने पर श्रुद्ध-विकार से उत्पन्न होनेवाले नाना परिणाम देखे जाते हैं। इचर पृथ्वी मी ओषियों में रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव को श्रीम उत्पन्न नहीं कर सकती, हस्रकिये प्रायः भयंकर रोगों का होना सम्भव होता है। अता है सौम्य ! जन-पदोद्ध्यंस अर्थात् देश मर को नाश कर देने वाले रोग होने से पूर्व तथा पृथ्वी के विरस ( रस्रहीन या विपरीत रस्थवाली ) होने से वूर्व ही औषियों का संग्रह कर लो; जिस से कि हम ओषियों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव सुरक्षित बने रहें, नष्ट न हों। हम इन ओषियों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव उपयोग करते हैं, जिन को हम बाहते हैं और जो हम को चाहते हैं, उनके लिये हम औषियों का उपयोग करने एर अर्थर ठोक प्रकार से दोष आदि की स्पर्धा से प्रयोग करने पर जनवर-नाशक रोगों के प्रतीकार करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती ॥ ४ ॥

१. सुभुत में इस विकार को 'मरक' कहा है। यथा— बीतोष्णवर्षाण खलु विपरीतान्योषपीर्व्यापादयन्ति, सासामुपयोगाद् विविष् रोगामदुर्भावो मरको वा भवेत्॥ सुरु सुरु सुरु सुरु

एवं बादिनं मगबन्तमात्रेयमित्रवेस उदाय-उद्युक्तानि सब् भगवन् ! अपि तु अवक्यानि विदितानि च सम्बक् सम्यन्ति वारचारितानि च । अपि तु सब् अनपदोद्यवंसनमेकेनैव व्यापिना युगपदसमानम्बर्त्यादार-देद- धळ-सारम्य-सत्त्व-वयसां मनुष्याणां करमाद्भवतीति ॥ १॥

इस प्रकार से कहते हुए भगवान् आत्रेय को अग्निवेश बोले ! हे मगवन् ! ओषियां ठीक प्रकार से इकड़ों की गई, ठीक प्रकार से बना की जार्वेगी और मकी प्रकार से विचार कर हीं ओषियां दो जार्वेगी। परन्तु मिस्न मिस्न प्रकृति, आहार, देह, बल, साल्य, स्टब्ब और आयुवाले अनेक मनुष्यों का, देश मर को ध्वंस कर देने वाला एक ही प्रकार का रोग क्यों हो जाता है।।॥।

तमुबाच मगवानात्रेयः—एवमसामान्यानामेभिर्प्याननेतरः ! प्रकु-त्यादिभिर्भावैर्मनुष्याणां येऽन्ये भावाः सामान्यास्तद्वेगुण्यास्तमानका-छाः समानिङक्षाश्च न्याषयोऽभिनिवेत्तमाना जनपदमुद्ध्वंसयन्ति । ते तु खल्विमे भावाः सामान्यजनपदेषु भवन्ति । तद्यथा—वायुददर्भं देशः काङ इति ॥ ६ ॥

मगवान् आत्रेय ने कहा। है अग्निवेद्य ! हन प्रकृति आदि की भिज्ञता होने पर भी जो अन्य कारण सन मनुष्यों में समान रूप से रहते हैं, उन में विकार आने से एक ही समय में, एक ही उन्धावित रोग उत्पन्न होकर जन-पद का नाद्य कर देते हैं। जनपदों में निम्न कारण समान रूप से होते हैं। जैसे—बायु, जड़, देश और काड ॥ ६॥

तत्र वातमेवंविधमनारोग्यक्रं विद्यात् । तद्यथा-ययर्तुविधममित-स्तिमितमितंच्यमितप्रधमितभातमस्युष्णमित्रक्षमस्यभिष्यन्दिनमित-भैरवारावमितप्रतिहृतपरस्परगतिमित्रकुण्डिजनमद्यास्य - गन्त्र -बाष्प-सिकता-पाम्-भूमोपहृतमिति ॥ ७॥

इन में निम्न कक्षणोंनाले बायु को आरोग्यनाशक समझना चाहिये। जैसे—मृतु के निपरीत, सर्वथा गतिरहित, बहुत वेग नाला, अति ककंश, अति श्रीत, अति राष्ट्र होग, माह, माह, सोलों में अति क्षित्रता उत्पन्न करनेनाला, बहुत मीयण शस्य करनेनाला, परस्पर नायु से नायु का वेग जिन्दा हो, आवर्ष (मंबरों) नाला, हानिकारक-दुर्गन्य बाला, बाष्य, निकता (रेत), पांशु (भूकि) और धुंप से न्यात हो, तब बायु को अनारो-क्षित्रकारक, (रोगकारक) समझना चाहिये॥ ॥

व्हर्कं तु स्वरूपस्त्रीर्भक्तनगर्मन्वर्णं न्यान्यस्त्रीवरक्षेत्रस्त्रात्वरुक्षमणकान्य-स्रक्रमस्तिहङ्गसुरक्षीणस्रकारायमभीतिकरमयगत्तुर्णं विद्यात् ॥ = ॥

जक—जिस पानी का गम्ब,रस,व,वर्ष और स्पर्ध बहुत अधिक विकृत हो गवा हो, जिस में क्षेत्र (सर्वाद ) बहुत उठे, जिस पानी को जकवारी पत्नी ओरकर चले गये हों, जिस पानी में रहने वाली मछलियां नष्ट हो गई हों और जलाशय भी कमती हो गया हो, इस प्रकार के पानी को अग्निय और गुजरहितक्षाने ॥</

देशं पुनिषक्त-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-क्रेय-बहुक्युपसृष्टं सरीस्यप-व्याक्ष्म-स्वाक्ष-अक्ष्म-माध्यकोळ्क-रमाझानिक-शकुनि-जम्बुकाविभिस्त्रणोधूपोपबनवन्तं स्वाप्रवानादिबहुस्त्मपूर्ववद्वपतितं शुष्कनष्टशस्यं धून्नप-वर्षे वर्षे प्रध्मातपवित्रगणसुरक्ष्मप्रवाद्यभान्त-व्यथित-विविध-सृग-पश्चि-सक्ष्मसुरसृष्ट-नष्ट-धर्म-सत्य-क्रजाचार-शिक गुण-जनपदं शश्वरक्ष्मभितो-दीर्णसिक्काश्यं प्रतताक्कापातनिर्धात्भू मिकस्पमित्रयाराधक्तं क्ष्य-वाम्राक्णसिवाभ्र-जाल-संवृताके-चन्द्र-वारकमभीक्ष्णं ससंभ्रमोद्देगमिव स्थासकदिवमिव सतमस्कमिव गुद्धकाचरिवमिवाऽऽक्रन्दिवशन्दबहु-स्वमिव चाहितं विद्यात् ॥ १॥ ॥

देश-- जिल स्थान का वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्ध विकृत हो गया हो, क्रोद बहुक हो, जिस स्थान में सरीस्प (सरकने बाले सांप आदि जन्द्र ), ब्याक (सिंह, चीते आदि ), मशक (मच्छर ) शक्तम (पतंगे ), मक्सियां मूपक ( चूहे ), उल्क ( उल्लू ), स्मद्यान में रहने वाछे पक्षी गीध, चीछ, गीदक आदि का उपद्रव हो, जहां पर ये बहत हों, जहां पर तुण, वास, कता आदि बहुत हों, जो पहिले से एकदम नया ही दीखे, जहां पर अनाज के खेत सूख या नष्ट हो गये हो, जहां की वायु धुंवाली हो, जहां पर पक्षीगण भीर शब्द करते हों, जहां पर कुत्ते मंह उठा कर रोते हों. जहां पर जबराये और पीढ़ित नाना प्रकार के मृग-पश्च-पश्चीसमूह हो, जिन नगरी में से धर्म, सस्य, क्षण्या, आचार, शील, दया, दाक्षण्य आदि गुण नष्ट हो गये हों, जहाँ के कालावों का पानी विना वायु के भी निरन्तर चुमित और तरंगों वाला रहे, जहां पर उल्कापात, बिजली आदि का गिरना, मुकम्प आदि लगातार हो और भगंकर शब्द उत्पन्न होता हो, जहां पर सूर्य, चन्द्र और तारे करें, तांब के से, काल, काले, बादकों से दिये दिखाई देवे, जहां पर बार बार आम, उद्देग, के साथ, भय के साथ रोने का सा शब्द सुने, अन्यकार सा हो, जो गुहाक ( बख ) आदि देवयोनियों से आफान्त सा हो, तथा रोने के से शन्दों से स्यास हो देश को अनारोग्यकारक समझना चाहिये ॥ ६ ॥

कार्य तु खबु वयतुँकिङ्गाद्विपरीतकिङ्गमविक्रिङ्गं शीमिक्रिङ्गं वादितं व्यवस्थेत ॥ १० ॥

काक—धीत, उष्ण और वर्षा इन ऋतुओं के अपने व्यक्तों से विपरीत होना या उन व्यक्तों का अधिक होना या कम होना (मिन्यायोग, अवियोग और अयोग ) अनारोग्यकारक होता है।। १०॥

इमानेवं दोषयुक्तांश्चतुरो भावान् जनपदोद्ध्वंसकरान् वदन्ति इज्ञढाः। अतोऽन्यथामृतांस्तु हितानाचन्नते ॥ ११॥

बिगुण ष्यपि तु खल्बेतेषु जनपदोद्ध्वंसनकरेषु भेषजेनोपपाद्यमा-

मानामभयं भवति रोगेप्रय इति ॥ १२ ॥

निपुण वैद्य इस प्रकार के दोगों वाछे वासु, जल, देश और काळ इन चारों को जनवर-नाश का कारण मानते हैं। इनसे विपरीत सक्षणों वाले इन चारों को आरोग्यकारक गिनते हैं। इन चारों के विगुण होने व जनपद के नाशक कारणों के उपस्थित होने पर भी, दांच और दूष्य की अपेखा करके औषच द्वारा चिकित्सा करने पर पुक्षों को रोग नहीं होते, वे पुक्ष रोगों से वर्ष रहते हैं। ११-१९।

भवन्ति चात्र—वेशुज्यस्यपमानां देशकालानिलाम्भसाम् । गरीयस्त्वं विशेषेण हेतुमस्संप्रवस्यते ॥ १३ ॥ बाताल्वलं जलादेशं, देशात्कालं, स्वभावतः । विद्याद् दुष्यरिहार्यस्वाद् गरीयस्तरमर्थवित् ॥ १४ ॥ बाय्वाद् युषोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित् ॥ प्रतीकारस्य सौकर्ये विद्याल्लाघवलक्षणम् ॥ १४ ॥

विकृत हुए देश, काल, वायु, और जल इनमें कारण के विचार-अनुकार-किसका उत्कर्ष है इसका वर्णन करते हैं। यथार्थ तस्य को जानने वाला वैद्य स्थानव से बायु से जल को, जल से देश को, देश से काल को बढ़ कर समझे। क्योंकि इनका स्थाय नहीं किया जा सकता। यदि वायु खराब हो तो कुसरे स्थान पर सुगमता से जाया जा सकता है। जल तो जीवन के जिबे सेवन करना आवस्यक है। यदि प्रयक्ष से चल को भी छोड़ दें, देश से क्याना कठिन है। देश से भी यदि देशान्तर में जायें तो काल से बचना अशस्य है। इसकिये सबसे खबिक प्रवल काल है। बायु, जल, देश और काल इन चारों के दीकों को यूर करने के उपाय जाने और दोशों के प्रतिकार के सुगम होने के बाक की इसको कानित के स्थान भी जाने शि १३—१५ ॥ चतुर्ष्वपि तु दुष्टेषु काळान्तेषु यदा नराः । भेषजेनोपपाद्यन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा ॥ १६ ॥

बायु आदि इन चारों के विकृत होने पर भी खब पुरुष औषष सेवन करते हैं तब रोगी नहीं होते ॥ १६ ॥

येषां न सृत्युद्धामान्यं सामान्यं न च कर्मणाम् । कर्म पञ्जविधं तेषां भेषजं परमुख्यते ॥ १०॥ रसायनानां विधिवच्चोपयोगः प्रशस्यते । शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजेः पूर्वसुद्धृतैः ॥ १०॥

जिन पुरुषों में भरण की समानता नहीं और न कमों की समानता है, उनके लिये तो वमन, विरेचन आदि पञ्च कमें सबसे अयस्कर उपाय हैं। इसके साथ में विभिन्नक रसायन (इन्य प्रयोगों) का सेवन करना चाहिये। तथा व्यापसि से पूर्व एकत्र की हुई औषधियों (अज आदि) से श्रारिका पाठन करना चाहिये।। १७-१८॥

सत्यं भूते दया दानं बळयो देवतार्चनम् । सद्वृत्तस्यातुवृत्तिक्ष प्रश्नमो गुप्तिरात्मनः ॥ १६ ॥ हितं जनपदानां च शिवानाग्रुपसेवनम् । सेवनं महाचर्यस्य तथेव महाचारिणाम् ॥ २० ॥ संकथा घर्मशासाणां महर्षाणां जिवात्मनाम् । धार्मिकैः सात्त्विकैन्तियं सहास्या दृद्धसंतरेः ॥ २१ ॥ इत्येवद्वेषजं प्रोक्तमागुषः परिपाळनम् । येषामनियतो सृत्युस्तस्मिन् काळे सुदाकणे ॥ २२ ॥

सत्य, प्राणियों में द्या, दान, बिंह, देवता की अर्चना, सद् कुल का पालन, इन्द्रियों को विषयों से रोकना, अपनी रखा, अविकृत (अच्छे, चहाँ बीमारी न हो ) जनपदों (देशों ) का सेवन करना, प्रदाचर्य तथा प्रदाचारियों का सेवन करना, उनके पास रहना, पर्मधास्त्रों की कथा तथा जितातमा महर्षियों से बात-चीत करना, धार्मिक स्थापक्षित के हुद्धों के पास उठना-बैठना, (तथा दैव-अपाश्य कर्म का सेवन ), आसु की रखा के किये औषच है। जिन कोर्यों की मृत्यु इस दावण काल में निश्चित (अवश्यम्भावी ) नहीं है, उन के लिये उप-रोक्त कर्म औषप हैं।।१९-२२।।

इति श्रुत्वा जनपदोद्ष्यांसने कारणान्यात्रेयस्य मगवतः पुनर्रप भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच-अय खळु मगवन् ! क्रतो मुक्मेचां, बाच्वादीनां वेगुण्यमुत्यग्रते, येनोपपन्ना जनपदमुद्ध्यस्यन्तुर्ति ॥२। जनपद-नाध के इन कारणों को सुन कर मी अग्निवेश ने मगवान् आत्रेय से पूछा—हे मगवन् ! वायु आदि में किए कारण से विगुणता उत्पन्न होती है, जिस से विकृत होकर वे जनपदों को नाध करते हैं ॥२३॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—सर्वेषामप्यग्निवेश ! वायवादीनां यहेंगुः
ण्यमुत्यवते तस्य मूळमधर्मः, तन्मूळं वाऽसत्कर्म पूर्वकृतम् । तयोयोनिः
प्रज्ञापराध एव । तदाथा—यदा देश-नगर-निगम-जनपद-प्रधाना धर्ममूत्कम्याधर्मेण प्रजा वर्तयनित, तदाश्रितोषाश्रिताः पौरजनपदा व्यवहारोपजीविनव्य तमधर्ममिश्ववर्धयन्ति, ततः सोऽधर्मः प्रसमं धर्ममन्तधंत्ते, ततस्तेऽन्तिहितधर्माणो देवनाभिरपि त्यव्यन्ते, तेवा तथाऽन्तिहितधर्माणामधर्मप्रधानानामप्रकान्तदेवतानामृतवं व्यापद्यन्ते, तेव नापो
यथाकाळं देवो वर्षति, न वा वर्षति, विकृता वा वर्षति, वाता न
सम्यगमिवान्ति, व्यितिव्यापद्यते, स्विळ्वान्युपशुष्यन्ति, श्रोषध्यः
स्वमावं परिहायाऽऽपद्यन्ते विकृतिम्,तत्व उद्ध्वंसन्ते जनपदाः स्पर्शोध्यभहार्यदोषात्।। २४॥

अग्निवेश को भगवान आत्रेय ने कहा । इन वायु आदि सब में जो बिग्र-णता उत्पन्न होती है. उसका मूल कारण अधर्म है। इस अधर्म का मूल कारण पूर्व किये और असत् कर्म ( अहित कर्म ) हैं। इन दोनों अवर्म और असत् कर्मी की उत्पत्ति का कारण प्रजापराध अर्थात् बुद्धि का दोष है। जिस समय देश, नगर, प्रान्त और जनपद के अध्यक्ष ( प्रधान शासक जन ) धर्मका अति-क्रमण करके अधर्म से प्रजाजनों के साथ व्यवहार करने लगते हैं. तब इन प्रधान जानों के आश्रित एवं पीछे चलने वाले नगर और जनपद वासी लोग तथा बाणिज्य व्यवहार वा अदाकत हारा जीविका प्राप्त करने वाले मनव्य इस अधमे को और भी बढाते हैं। इस प्रकार से बढ़ा हुआ अधर्म बढ़ात धर्म का छोप कर देता है। इस धर्म के लंप हो जाने से देवता लोग नागरिकों के लोगों का साथ छोड़ देते हैं. इस प्रकार से अधर्म की प्रधानता होने और देवता आदि का सहयोग छट जाने पर ऋदुएं ( शीत, उष्ण आर वर्षा ) विकृत हो जाती हैं। इस से देव ( मेघ ) ठीक समय पर वर्षा नहीं करता, सर्वथा नहीं करता अथवा विकृत रूप में जक बरसता है, वायुएँ भी मली प्रकार नहीं चक्दी, मूमि बिगइ बाती है, पानी द्व जाते हैं। आंधिषयां अपनी प्रकृति की कोड़ कर विकृति को प्राप्त हो जाती हैं। तथ दर्श और आहार के दोष से जनपद नुष्ट होने छगते हैं ॥ २४ ॥

तथा शक्तप्रभवस्थापं जनवरोष्ट्रणंसस्यावर्धं एव हेतुभैवति । तेऽतिप्रवृद्धःकोभ-रोष-मोह-मानास्ते दुर्वकानवप्रस्वाऽऽस्मस्यजनपरोष-घाताय शक्तेण परस्परमभिक्रामन्ति, परान्वाऽतिकामन्त्रे, परेर्वाऽभि-काव्यन्ते ॥ २४ ॥

रक्षोगणादिभिर्बा विविधैर्भृतसङ्घैस्तमधर्ममम्बद्धाऽप्यपचारान्तर-सुपढभ्याभिष्ठन्यन्ते ॥ २६ ॥

धक्क से होने वाले युद्ध आदि में भी जो जनपद का नाश होता है उस का भी कारण अपर्म हो है। जिन पुरुषों में लोग, कोष, मान बहुत बद्धा हो:। है, वे दुर्बक पुरुषों का तिरस्कार करके अपने और दूखरों के नाश के लिये परस्पर शक्तों से आक्रमण करते हैं। इस अवस्था में राक्षस आदि नाना प्रकार के भूत (प्राण) समूह इस अधर्म या इसी प्रकार के अन्य अपचारों से इन पर आधात करते हैं।।२५-२६॥

तथाऽभिशापप्रभवस्याप्यधर्म एव हेतुर्भवति । ये खुप्तधर्माणो धर्मा-दपेतास्ते गुरु-युद्ध-सिद्धर्षि-पृज्यानवमस्याहितान्याचरन्ति, ततस्ताः प्रजा गुर्वोदिभिरभिशता भस्तवाधुपयान्ति प्रागेवानेकपुरुवकुळविनास्राय निवतप्रस्ययोपङम्मानियता धनियतप्रस्ययोपङम्भादनियतास्चापरे॥२०॥

इसी प्रकार अभिशाप से देश के नाश होने का भी मुख्य कारण अधर्म ही है। जिन देशों में कर्म छुत हो जाता है और जो घर्म से च्युत हो जाते हैं; वे गुक, इद्ध, सिद्ध, ऋषि, पूज्य पुक्षों का तिरस्कार करके अहित कार्यों का सेवन करने कगते हैं। तब वे प्रजाएं गुक्जनों से शत होकर शीम ही मस्य हो जाती हैं। अनेक पुक्षों के कुछ विनाश के छिए जहां विशेष पुक्षों के अपराध होते हैं बहां वे ही नष्ट होते हैं और जहां निश्चित कारण नहीं होता यहां अनियमित रूप से अनेक अन्य भी नष्ट हो जाते हैं।। २७॥

प्रागिष चाधमीहते नाजुभोत्यत्तिरन्यतोऽभूत्, आदिकाले झदिनिसुतसमौजसोऽतिवलिपुल्पभावाः प्रत्यक्ष-देवर्षि-धर्म-यङ्ग-विधि-विधा-काः शैलेन्द्र-सार-संहत-रिथर-शरीराः प्रसन्नवणिन्द्रयाः पवन-सम-वल्क जव-पराक्षमाधारुक्तिचोऽभिरूपप्रमाणाकृतिप्रसादोपचयवन्तः सत्या-र्जवानुर्शत्य-दान-दम-नियम-तप्रप्रवास-मुद्धोचर्य- न्नतपरा व्यपगत-भय-राग-द्रोप-मोह-लोभ-कोध-शोक-मान-रोग-निद्रा- तन्द्रा - अप - क्लमा-इस्य-परिप्रहाध पुरुषा वभूवुरियतायुषः । तेषागुदारस्वर्गणकर्मणाम-विम्यत-स-वीर्य-विपाक-प्रमाव-गुण-समुदितानि प्राप्तुर्वभूतुः सस्यानि सर्वशणसमुदितत्वासुरिक्यादीनां कृतयुक्त्याऽऽदी । रोग आदि की उत्पत्ति का मूल कारण—पहले भी अवर्ष के बिना किसी अव्य कारण से रोग आदि अधुमों की उत्पत्ति नहीं हुई। इत्युग में देवों के समान तेण-पराक्रम बाले, अति बखवान्, विद्याल प्रभाव बाले, देव, देविंप, कर्म, यह विधि खाढि सत्कार्म को प्रत्य देखने बाले, पर्वत के समान हड़, संगठित, स्थिर सर्थर वाले, निर्मल वर्ण (कानित), और इन्द्रियों से युक्त, बायु के समान बल, बेग और पराक्रमवाले, सुन्दर नितम्बवाले, बायु के अनुकूल अवयव परिमाण, आकृति और प्रसादवाले और गुणों और पृष्टि से युक्त, सत्य, आर्जव (ऋयुत्ता, नम्रता), अनुशंस्ता (दया), दम, दान, नियम, तथ, उपवास, ब्रह्मचर्य और प्रतो में तत्यर, भव, राम, हेष, मोइ, क्रीम, क्रीम, क्रीक, भान, रोम, निद्रा, तन्द्रा, अम, क्रम, आलस्य, परिमह इन से रहित और अमित (युगों के अनुसार दीर्घ) आयु वाले पुरुष थे। सस्य युगों के प्रसादवाले और गुणों, वार्मिक कर्मों के अनिस्त्य प्रभाव से पृथिवी आर्द महाम्तों के सर्वगुणसभ्यक होने से सस्य (वान्य) भी रह, वीर्य, विपाक, प्रभाव और गुणों वाले उत्पन्न होते थे।

अस्यति तु कृतयुगे देशचिदत्यादानास्तापश्रिकानो शरीरगौरव-मासीत्। शरीरगौरवात् श्रमः श्रमादालस्यं, लालस्यात् संचयः, संच-यात परिम्रहः, परिमहारलोभः प्रादुर्भतः कृते ॥२८॥

कृतयुग के उत्तरते हुए अन्तिम भाग से कुछ सम्पन्न धनो खंगों के अति-भोजन से शरीर में भारीवन आ गया। शरीर में भारीवन आने से अम, अम से आकस्य, आव्ह्य सं संचय ( इकड़ा करने की खुद्धि ), संचय से परिप्रद्ध ( ममता ) और परिप्रद्व से क्षोम स्टब्क हुआ !! २८ ॥

वतस्रेतायां स्रोभादभिद्रोहः,अभिद्रोहादस्तवयनं,अस्तवयनात्काम-क्रोव-मान-द्रेष-पारुष्यभिघात-भय-ताप-शोक-चिचोद्रेगादयः प्रयुत्ताः । वतस्रेतायां धर्मपादोऽन्तर्धानमगमत्, तस्यान्तर्धानात् ( गुगवर्षप्रमा-णस्य पादद्वासः ) पृथिन्यादानां गुणपादप्रणाशोऽभूत्, तस्रणाशकृतस्र सस्यानां स्तेह-वैमल्य-रस-वीय-विपाक-प्रमाय-गुण-पाद-अंशः । तत्त स्वानि प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादैक्षाऽऽहारविहारेरयंथापूर्वमुपष्ट-ष्यमानान्यप्रिमाक्तवपरीतानि प्राप्त्याधिभिज्वरादिभिराकान्तानि, अतः प्राणनो हासमवापुरायुषः क्रमशः इति ॥ २८ ॥

फिर त्रेता में कोम से अभिद्रोह, अभिद्रोह से अस्तर मायण, अस्तर मायण काम, कोच, मान, द्रेय, कठोर वचन, अभिचात (परस्पर हिंचा ), भय, साप, शोक, विन्ता, उद्देग आदि उत्पन्न हुए। इन के पीछे त्रेता में घर्म का एक चरक छोर हो गया। इस वर्म के एक पांच के छोर होने से आहार-विद्वार के गुणों का भी एक चतुर्योग्र नष्ट हो गया। साथ में पृथिवी आदि के गुणों में भी एक चौथाई कमी आ गई। इस कमी के कारण घान्यों के स्नेह, निर्मष्ठता, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव में भी चतुर्योग्र घटती हो गई। इस से पुक्षों के शरीर के गुणों में चतुर्योग्र की कमी होने से, आहार विद्वार के गुणों में भी घटती होने से, पूर्व युग के समान वे अभि, वायु वाले नहीं रहे। अभि, वायु के गुणों में भी कमी आ गई। इसलिये ब्वर आदि रोगों से प्रथम प्रथम आकान्त हुए। अतः कृतयुग से प्राणियों की आयु में एक एक चतुर्योग्र की कमी हुई।। २८॥

भवतञ्चात्र—युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते । गुणापादञ्ज भूतानामेवं छोकः प्रलीयते ॥ ३० ॥ संबत्सरशते पूर्णे बाति संबत्सरः क्षयम् । देहिनामायुषः काळे यत्र यन्मानभिष्यते ॥ ३१ ॥ इति विकाराणां प्रागुत्यत्तिहेतुरुको भवति ।

इस कम से प्रत्येक युग में घम का एक एक पाद (चतुर्यांग ) खीष होता जाता है। इसी कम से पृथिवी आदि मूर्तों के गुणों में भी एक एक पाद की कमी होती जाती है। अर्थात् सख्य युग में चार पाद, जेता में तीन पाद, द्वापर में दो और किलयुग में एक पाद शेष रह जाता है। इस प्रकार से कोक प्रत्य को पास होते हैं। जिस युग में मनुष्यों की आयु और युग का जो जो परिमाण है, उस युगमान के सो वर्ष पूर्ण होने पर आयु का एक एक वर्ष कम हो जाता है। जैसे कलियुग में सो वर्ष की आयु है। युगमान १०० वर्ष पूर्ण होने पर एक वर्ष कम होकर निन्यानवें (६६) वर्ष परमायु होती है। यह रोगों के प्रथम उत्पत्ति का कारण कह दिया।। ३१॥

ध्वं वादिनं सगवन्तमात्रेयमग्निवेश खवाच—किं तु खलु भगवन् ! नियसकालप्रमाणमायुः सर्वे न वेति ॥ ३२ ॥

इस प्रकार कहते हुए भगवान् आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा— भगवन् ! क्या आयु का समय और परिमाण सब निश्चत है वा अनिश्चित ! ॥ ३२ ॥ भगवानुवाच—इहानिनवेश ! भूसानामायुर्वुक्तिमपेक्षते ॥ ३२ ॥ देवे पुरुषकारे च स्थितं सस्य ब्रह्मावकम् । भगवान् आत्रेय ने कहा—हे अग्निवेश ! प्राणियों की आयु, देव और पुरुषकार इन दोनों का योग चाहती है। इराक्षिये आयु का बळ और अबळ देव और पुरुषार्थ पर स्थित है। ३३।।

दैवमात्मकृतं विद्यात्कर्म यत्पौर्वदेहिकम् ॥ २४ ॥ स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम् ।

बळाबळविशेषोऽस्ति तयोरिप च कर्मणोः ॥ ३५ ॥

अपने शरीर से जा कर्म पूर्व जन्म में किये हो उन को 'देव' जाने । और इस जन्म में जो कर्म किया जाता है उसे पुरुषकार कहा है। इन दोनों मकार के कर्मों का विशेष बळ और अवल होता है। ३४-३४॥

ष्टष्टं ति त्रिविधं कर्भ हीनं सध्यममुत्तमम् । यह कर्म भी तीन प्रकार का है । हीन, मध्यम और उत्तम । तथोरुदारथोर्थुक्तिर्दीर्घस्य च सुख्रम्य च ॥ ३६॥ नियतस्याऽऽधुषो हेतुर्विपरीतस्य चेतरा ।

तीन प्रकार की आयु—देव और पुरुषकार टोनों प्रकार के कमें उत्तम होने से आयु का परिमाण अर्थात् नियत काल दीर्घ होता है। सुलकारक एवं हितकारक आयु मिलती है और यदि हम दोनों प्रकार के कमों में विपरीत युक्ति हो तो आयु अनियत, छोटी, दुःखी एवं अहितकारक रहती है ॥ इह ॥

> मध्यमा मध्यमस्येष्टा,कारणं शृजु चापरम् ॥ ३७ ॥ दैवं पुरुषकारेण दुवेलं छपदन्यत । दैवेन चेतरत्कर्म विभिन्नेगदन्यते ॥ ३८ ॥

इन कमों में मध्यम बल हो तो आयु भी मध्यम प्रकार की रहती है। और भी कारण सुनो। जहां पर एक कमें बलवान् हो, दूखरा निर्वेळ हो, बहां पर बलवान् दुर्वेळ कारण को दबा लेता है। इसिलये यदि पुरुषकार कमें बखवान् होगा तो । नर्येळ देश को दबा लेगा और यदि देव बलवान् होगा तो बह दूखरे कमें (युरुषकार) को नष्ट कर देगा। निर्वेळ को बलवान् दवा लेता है।।३८।।

> हष्ट्वा यदेके मन्यन्ते नियतं मानमायुषः । कर्म किचित् क्वचित्काले विपाके नियतं महत् । किचित्त्वकालनियतं प्रत्ययैः प्रतिबोध्यते ॥ ३८ ॥

इस बात को देल कर कुछ विद्वान् आयु का परिमाण निश्चित मानते हैं। किसी बक्कान् कर्म का तो किसी विशेष निश्चित समय में ही परिपाक होता है ूैरीर किसी का विपाक काल अनिश्चित है, कमी भी उसका पाक हो सकता है। कौन कर्म कव पकेगा इत बात का निर्णय कारणों से किया जाता है। कभी सहकारी अन्य कारण को पाकर कर्म का पाक होता है। किया कर्म अवस्य भोगना पढ़ता है। इस प्रकार कर्म के परिपाक काल के नियम और अनियत होने से आयु भी नियत तथा अनियत है॥ ३६॥

वस्मादुभयद्दष्टत्वादेकान्तप्रद्दणमसाधु । निदर्शनमपि चात्रोदाहरि-च्यासः । यदि हि नियतकालप्रमाणभायुः सर्वे स्यात् , वदायुष्कामानां न मन्त्रोवधि-मणि-मङ्गल-बल्युपहार-होम-नियम-प्रायक्षित्तोपबास-स्वस्य -धन-प्रणिपात-गमनाद्याःक्रिया इष्टयश्च प्रयुष्येरन् ,नोद्द्रशान्त-चण्ड-चपल-गो-गजोष्ट्र-खर-तुरग-महिषाद्यः पवनाद्यश्च दुष्टाः परिहार्याः स्युने प्रपात-गिरि-विषम-दुर्गाभ्यु वेगास्तथा नप्रमत्तोन्मत्तोद्भान्त-चण्ड-चपल-मोह-स्रोभाकुलमत्यां नाग्यो न प्रवृद्धोऽग्निन च विविधविषाश्रयाः सरीस्रपोर-गाद्यः, न साहसं नादेशकालचयां, न नरेन्द्रप्रकोष इत्येवमादयो हि भावा नाभावकराः स्युः, आयुषः सर्वस्य नियतकालप्रमाणत्वात् ॥४०॥

इसिलये नियत और अनियत दोनां प्रकार की आयु के दीखने से कोई एक पश्च अथोत् आयुका नियत वा अनियत काळ मानना यह ठीक नहीं है। इस के खिये उदाहरण भा देते हैं:--यदि आयु का परिमाण नियत मान बिया जाय तो दावाय चाहने वाले मनुष्य आयु को बढाने वाले मंत्र, ओपिंच, क्रिया, दृष्टि, याग, मणि, मंगल, बलि, उपहार, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास स्वस्त्ययन, प्रणिपात, गमनादि कियाओं को न किया करें। इसी प्रकार इघर उधर दौढते हए भयानक, चपल, गी, हाथी, ऊंट, गधे, घोड़े, भैंसे आदि तथा हुए बायु आदि से कोई भी अपन का न बचावे, न कोई उन को दूर करने का यस करें। प्रपात ( जल-प्रपात ), पहाड़, कठिन दुर्ग, पाना के वेग से काई अपने को न बचावें। मस्त, उन्मत्त, भ्रान्त, चण्ड, चपल, मोह, लोम से ब्यास बुद्धि वालों से अपने को न बचावें, शत्रु को भी निवारण न करें। तेज़ जलती अग्निसे कोई न डरे। विविध प्रकार के विधेले पदार्थों और सर्प आदि जन्त-ओं से कोई भय न माने । अनुचित बढ़ के आरम्भ से न बने । देश काल के विपरीत आचरण से अपने को न बचावें। राजा का प्रकोप भी मृत्यु का कारण न वन सकें। इन समस्त कारणों से भी आयु का नाश न हो। क्योंकि सब को आयु का काल और परिमाण निषत है। आयु के निक्त काल होने से यह कारण भी भारक नहीं बनने चाहियें। मृत्यु के भव से ही कोग इक कारणों -बचते हैं।। ४० ॥

न चानभ्यस्ताकाळ-भरण-भय-निवारकाणामकाळमरणभयमागच्छेहप्नाणिना,त्यबाश्चाऽऽरम्मकथाप्रयोगबुद्धयःस्युर्महर्षाणां रखायनाधिकारे,
नापीन्द्रो नियतायुर्णं शत्रुं वर्ष्णेणाभिहन्यात्, नाहिबनावार्तं भेषजेनोपपादयेतां, न महषयो यथेष्टमायुस्तपसा प्राप्तुयुः, नच विहितवेदितव्या
महर्षयः ससुरेक्षा रसायनादीनि सम्यक् पश्येयुरुपदिशेयुराचरेयुर्वा।

अकाल मरण के भय का निवारण करने वाले अनन्यासी प्राणियों को अकाल मरण के कारणों से भय भी न हो। महर्षियों के रसायनाविकार में कह हुए उपदेश, प्रयोग और ज्ञान ये सब न्यर्थ हो जायें। नियत आयुवाले शत्रु को इन्द्र भी बज़ से नहीं मार सके। अधिवनीकुमार भी रोगी पुरुष को औपनियों से चिकित्सा न कर सकें। और महर्षिगण तप हारा बांछित वर्षों तक की आयु भी प्राप्त न कर सकें। स्वर्थ महर्षिगण हन्द्र के साथ आयुवर्षक रसायनादि को न देखें, न उपदेश करें और न स्वयं व्यवहार करें। क्योंकि आयु का काळ और परिमाण तो निश्चित है।

अपि च सर्वचक्कषामेत्रवरं यदैन्द्रं चक्कः, इदं चारमाकं प्रत्यक्कः, यथा पुरुषसहस्राणामुत्थायोत्थायाऽऽहवं कुर्वतामकुर्वतां चातुल्यायुष्ट्रं, तथा जातमात्राणामप्रतीकारात् प्रतीकाराचाविषविषपाशिनां चाल्य-तुल्यायुष्ट्यं, न च तुल्यो योगः क्षेम उदपानघटानां चित्रघटानां चोत्सी-वतां, तस्माद्धितोपचारमूलं जीवितमतो विषययानमृत्युः।

चव आंखों से श्रेष्ठ प्रमाण यह इन्द्र (आत्मा) की आंख है—इम प्रत्यक्ष देखते हैं कि इजारों मनुष्य प्रतिदिन उठ उठ कर शक्षों से अकाई करते हैं, नहीं भी करते हैं, उन सब की आयु तुल्य नहीं होती अर्थात् लड़ने वाले मरते और न लड़ने वाले नहीं मरते हैं। इसी प्रकार उत्पन्न हुए संन्यास रोहिणी आदि रोगों की जो तत्काल चिकित्सा कर लेते हैं वे बच जाते हैं और लो चिकित्सा नहीं करते वे मरते हैं। इसी प्रकार वित्र खाने वाले मरते हैं और वित्र नहीं खाने वाले नर्शे मरते । पानी रखने या लाने के लिये जो पक्के घड़े बनाये जाते हैं उन का तथा चित्र पटों (कचे घड़ों) का योग-खेम समान नहीं हो सकता । वे समान काल तक स्थिर नहीं रह सकते । किन्दु रक्षण करने से कच्चे घड़े भी देर तक रह सकते हैं और न पालने से पक्के घड़े भी शीध टूट जाते हैं। इसके दिलकारी बस्तुओं वा कार्यों का सेवन करना ही जीवन का निभित्त हों हम के वियरीत अहिताचरण करना मृत्यु का कारण है।

अपि च देशकालासमगुणविपरीतानां कर्मणामाहारविहाराणां च

क्रियोपयोगं सम्यक् सर्वातियोगसंघारणमसंघारणमुदीर्णानां च गति-मतां साहसानां च वर्जनमारोग्यानुवृत्ती हेतुमुपलमामहे उपदिशामः सम्यक् पञ्चामञ्जेति ॥ ४१ ॥

और भी, देश, काल, आत्मा इन के गुणों के सात्म, कर्म तथा आहार द्रष्ट्यों को विधिपूर्वक उपयोग करना, काल, कर्म और इन्द्रियायों के अयोग, मिथ्यायोग और अतियोग का स्थाग, अनुपश्चित वेगों को रोकना (बलास्कार से बाइर न करना )और उपस्थित वेगों को न रोकना और सब मकार के साहित कर्मों (अनुचित वल के कायों ) का स्थाग, ये तथ बातें आरोग्य के संख्या में कारण होती है। इस स्वस्थाइन का हम मली प्रकार उपदेश करते हैं और इसे अच्छी प्रकार देखते भी हैं।। इस स्वस्थाइन का हम मली प्रकार उपदेश करते हैं और इसे

अतः परमिनवेश स्वाच-एवं सत्यनियतकान्त्रमाणायुषां भग-वन् ! कथं कान्नमृत्युरकान्नमृत्युवो भवतीति ॥४२॥

इस के अनन्तर अग्निवेश बोले ! इस प्रकार से यदि आयुका समय अनिश्रित है, तब कालमृत्यु और अकालमृत्यु किस प्रकार होती है ! ॥४२॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—श्रूयतामिनवेश ! यथा यानसमायुक्तोऽक्षः प्रकृत्येवाक्षगुणैरुपेतः (स्यात्, सच ) सर्वगुणोपपन्नो वाद्यमानो यथा-काळं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छेत्, तथाऽऽयुः शरीरोपगतं वल-वत्प्रकृत्या यथाबदुपचर्यमाणं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छिति, स सृत्युः काळे।

सगबार् आत्रेय ने कहा—है अनिनवेश मुनो ! जिस प्रकार गाड़ी में लगा अब ( पुरा ), घुरे के समस्त गुणों से युक्त होने पर भी अधिक भार आदि के न पड़ने से, ठीक समय में अपने परिमाण के खब होने पर विसता २ दूट जाता है, उसी प्रकार शरीर से सम्बद्ध आयु भी बलवान् प्रकृति, युक्ति तथा स्वस्थवन्ति सि से पाली हुई, अपने समय में ही खब को प्राप्त होती है, इस मृत्यु को 'कालगृत्यु कहते हैं।

यथा च स एवाक्षोऽतिभाराधिष्ठितत्वाद्विषमपथादपयादस्वकः
भक्काद्वाद्ववाहकदोषादिण्योक्षात् पर्यसनादनुपाङ्काचान्तरा व्यसनम खते, तथाऽऽयुरप्ययथावलभारम्भादयथाग्न्यश्यवहरणाद्विषमाश्यवहर-णाद्विषमञ्जरीरन्यासादितमैशुनादसत्संभयादुदीणेवेगविनिमद्दाद्विषाये वेगाविधारणाद् भृतविषवाय्वग्न्युपतागदिभषातादाहारप्रतीकाः जैनाच्च याववन्तरा व्यसनमापखते। तथा नियतायुष्कुमन्तरा राषाभिरुष्यन्ते । स मृत्युरकाले । तथा ज्वरादीनप्यातङ्कान्मध्योपच-रितानकालमृत्यून् पश्याम इति ।,४२।।

और यदि इसी अख पर बहुत अधिक भार रक्खा जाय, अथवा विषम मार्ग से, कुमार्ग से, धुरे या पहिये के टूटने से, बैळ या वाहक (सारिय) के दोच से, आणि, धुरी में लगी कीळ के निकळ जाने से, रनेह न पड़ने से, गिरने से नियत समय से पूर्व ही टूट जाता है उसी प्रकार आधु भी साहिक्क कार्यों से, अमिन के अनुसार भोजन न करने या विषम भोजन करने से, अतिमैशुन से, उपस्थित वेगों को रोकने से, शरीर को विषम स्थित में रखने से (उत्कट आसन बैठने से), हुजँगों का संसर्ग करने से, भूत, विष, वायु, अमिन, ताप, चोट आदि से, आहार विधि के छोड़ने से, भीज में ही आधु समास हो जाती है, इस का नाम 'अकाळ-मुत्यु' है। इसी प्रकार च्चर आदि रोगों की ठीक प्रकार से चिकित्सा न होने से हन से भी अकाळ मृत्यु एं होती देखते हैं।।४३॥

अथानिवेशः पप्रच्छ-किं तु खलु भगवन् ! व्वरितेश्यः पानी-यमुष्णं भूषिष्ठं अथष्छिन्ति भिषजो न तथा शीतम् । अस्ति च शीत-साम्यो धातुर्ज्वरकर इति ॥ ४४ ॥

इस के अनन्तर अग्निवेश ने पूजा—है भगवन् ! वैद्य कोग ज्वर के रोगी को गरम पानी अविकतः किस त्रिये देते हैं ? शीतळ पानी उतना नहीं देते । श्रीत उपचार से भी ज्वरकारक धाउ पिच शान्त होता है ॥४४॥

तमुवाच भगवानाहेयः,—डवरितस्य कायसमुखानदेशकाळा-विस्सिमीक्ष्य पावनार्थं पानीयमुख्णं प्रयच्छन्ति भिषजः । उत्ररो ह्यामाश्यसमुख्यः प्रायो भेषजानि चाऽऽमाशयसमुख्यानां विकाराणां पाचनवसनापवर्पणसमर्थानि भवन्ति, पाचनार्थं च पानीयमुख्यं, तस्मादेवज्जवरितेक्ष्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम् । तच्चेषां पीतं वातसनुक्षोमयति, अग्निमुद्द्यमुद्दीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, ऋष्माणं च परिशोषयति, स्वल्पमपि पीतं तृष्णाप्रश्नमनायोपपयते, तथायुक्त-मपि चैतन्नात्यर्थोत्सन्निपत्ते च्वरे सदाहभ्रमप्रछापाविसारे वा प्रदेयम्, ह्याह्मभ्रमप्रछापाविसारा भूयोऽभिवर्धन्ते, शीतेनोपशम्य-न्वीति ॥ ४४॥

अग्निवेश को मगवान् आनेय ने कहा—अवर रोगी के शरीर, निदान र आमाश्य से उत्पन्न विकारों में) देश, काठ को देखकर पायन के किये वैद्य कोग गरम पानी देते हैं। क्वर की उत्पत्ति आमाध्य से होती है। आमाध्य से उत्पत्त होने वाले रोगों के लिये पाचन, बमन, अपवर्षण संसमन आदि उपचार प्रायः होने हैं। इसलिये ज्वर के रोगी को पाचन कराने के लिये वेदा लोग गरम पानी अधिकतर देते हैं। यह पीया हुआ गरम पानी वायु का अनुलोमन करता है, जाजराभि को बदाता है, धोष्न पच जाता है, जीर्ण हो जाता है, कफ को खुखाता है और योहा मी पिया हुआ गरम पानी प्यास को चानत करने के लिये पर्यात होता है। यह गरम पानी इतना लामप्रद होने पर भी जिस क्वर में पित्त बहुत बढ़ा हो उस में और दाह, भ्रम, प्रलाप अपवा अतिसार की अवस्था में भी नहीं देना चाहिये। गरमी से दाह, भ्रम, प्रलाप और अतिसार और अधिक बढ़ते हैं। ये रोग चीत उपचार से चानत होते हैं। ४५॥

भवति चात्र--शीतेनोष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति भिषग्विदः। ये तु शीतकृता रोगास्तेषां चोष्णं भिषग्जितम्॥ ४६॥

चिकित्यक जानी लोग गरमी ( उष्णता ) से उत्पन्न हुए रांगों को शीत चिकित्सा से श्रमन करते हैं और शोत कारण से उत्पन्न रोगों को उष्ण चिकित्सा से श्रान्त करते हैं अर्थात् निदान से विपरीत चिकित्सा करते हैं ॥ ४६ ॥

एबसितरेपामपि ज्याधीनां निदानविपरीतमौषधं भवति कार्यम् । यथा-अपतर्पणनिमित्तानामपि ज्याधीनां नान्तरेण पूरणमस्ति शान्ति-स्तथा पूरणनिमित्तानां नान्तरेणापतर्पणमिति ॥ ४०॥

इस प्रकार से अन्य रोगों में भी कारण के विषरीत विकित्सा करती होती है। जिस प्रकार कि अपतर्पण किया से उत्पन्न रोगों की शान्ति संतर्पण किया के विता नहीं होती, उसी प्रकार सत्पणजन्य रोगों की शान्ति अपतर्पण किया के विता नहीं होती॥ ४७॥

अपतर्पणमपि च त्रिविधं छङ्घनं, छङ्घनपाचनं, दोदावसेचनं चेति ॥ ४= ॥

अपतर्षण भी तीन प्रकार का है। (१) लंबन, (२) जंबन-पाचन और (१) दोवावहेचन (दोवों का वाहर निकालना )॥ ४८॥

तत्र छङ्घनमल्पवत्रदोषाणां, छङ्घनेन द्धप्रिमास्तवदृद्धपा बाताः तपपरीतमिवाल्पमुद्दकमल्पदोषः प्रश्लोषमापचते ॥ ४९॥

इन में जब दोषों का यह अल्प हो, तब लंबन करना चाहिये। रूधन

अब्रिओर बायुकी हर्कि होती है। जिस प्रकार योदा पानी वायुओर धूप के बदने से सुष्क हो जाता है। उसी प्रकार इन की दृदि से अल्पबळवाळा होच सुष्क हो जाता है।। ४६।।

ङ्घनपाचनाभ्यां हि मध्यवङो होषः सूर्यसन्तापमाहताभ्यां पाशुभस्मावकिरणैरिव चानतिबहुद्दः प्रशापमापशते ॥ ५० ॥

दोषों का मध्यम बल होने पर लंघन और पाचन कर्म करना चाहिये जिस प्रकार सूर्य के संताप एवं वायु हारा भूत्र और मस्म के केंक्रने से साधारण मात्रा का पानी (बहुत अधिक राधा नहीं) सूल जाता है, उसी प्रकार संबन और पाचन से मध्यम बल्बाले दोप धान्त हो जाते हैं। (धूल और प्रसम का केंक्रना,पाचन किया का उपलक्षक है और सूर्य का संताप और वायु लंघन किया का 1) श ४०॥

बहुदोषाणां पुनरींपावसेचनमेव कार्यं, न हाभिन्ने केदारसेती पल्बळशसेकोऽस्ति, तद्वदोषावसेचनम् ॥ ४१॥

दोषों के प्रवल होने पर इन का अवभ्यन (निष्कासन) ही करना चाहिये। जैसे खेत को मेद की तोड़े बिना खेत के पानी को मुखा देना अस-मम है। मेद को लोककर पानी निकाल देने से खेत शीव सुख जाता है। इसी प्रकार बमन, बिरेचन आदि से अधिक बढ़े हुए दंग्गों को शरीर से बाहर कर देने पर दोषों की शान्ति होती है।। ५१॥

दोषावसेचनं तु खल्वन्यद्वा भेषजं प्राप्तकालमध्यातुरस्य नैर्वविध-स्य कुर्यात्, तद्यथा—अनपवादप्रतीकारस्यापरिचारकस्य वैद्यमानिनश्च-ण्डस्यास्यकस्य तीष्ठधर्माक्चेरतिक्षीण-बल्ज-मास-शोणितस्यासाध्यरोगो-पहतस्य ग्रुमूर्जुलिङ्कान्विस्य चेति। एवंविध ह्यातुरमुपवरन् भिषक् पापी-यसाऽयशसा योगमुच्छतीति।। ५२।।

चिकित्सा में त्याज्य रोगी वा निम्न प्रकार के रोगी की दोषाबसेचन ( संघो-धन रूप ) अथवा संध्यमनरूप चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। यथा जिससे अपवाद का प्रतिकार न हो सके, जो रोगी उपकरणों का संग्रह नहीं कर सके, ऐसे निधन की, जिस के पास परिचारक न हो, अपने को वैद्या मानने वाले, कोषी, निन्दा करने वाले, जिस का बल, मांस रक्त, बहुत खीण हो गया हो, असाध्य रोग से आकान्त, जिस में मरणोन्युल स्थण स्पष्ट हों, इस प्रकार के भौगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। यदि इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा भवन्ति चात्र-अल्पोदकद्वमो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । क्रयः स जाङ्गको देशः स्वल्परोगतमोऽपि च ॥ ५३ ॥

प्रचुरोदकवृक्षो यो निवातो दुर्छभातपः।

अनूपो बहुदोषश्च. समः साधारणो मतः ।। १४॥

जिस देश में पानी और इस कम हो, वायु और धूप बहुत प्रचण्ड हो वह जांगल देश जानना चाहिये। उसमें बहुत कम रोग होते हैं। जिस देश में जल और वृक्ष बहुत हों, वायु न चले और धूप भी न हो, वह अनूप देश कहाता है जिसमें वात और धूप दोनों समान हों वह देश समदेश कहाता है। ४३-४४॥

तदात्वे चानुबन्धे वा यस्य स्यादश्भं फल्रम् । कर्मणस्तन्न कर्त्तव्यमेतद् बुद्धिमता मतम् ॥ १४ ॥

तत्काल में अथवा उत्तर कार्ल में जिस कर्म का फल अञ्चभ हो, वह कर्म नहीं करना चाहिये, यह बुद्धिमानों का मत है ॥ ५५ ॥

तत्र ऋोकाः---

पूर्वेरूपाणि सामान्या हेतवः स्वस्वछक्षणाः । देशोद्ष्यंसस्य भेषव्यं हेत्नां मूळमेव च ॥ ४६ ॥ प्राग्विकारसमुष्पित्रायुष्य क्षयक्रमः । मरणं प्रतिभूतानां कालाकाळीविनिव्ययः ॥ ४७ ॥ यथा चाकाळमरणं यथा युष्ठं च भेषजम् । सिद्धं यात्योषधं येषां न कुर्यायेन हेतुना ॥ ४८ ॥ वदात्रेयोऽभिनवेशाय निस्तिलं सर्वमुख्वान् । देशोद्ष्यंसनिमित्तीये विमाने मुनिसत्तमः ॥ ४८ ॥

जनपदीद्ध्वंत के पूर्व रूप, सामान्य कारण, प्रत्येक के अपने अपने कवण, विकित्सा (पंच कर्म), कारणों का मूळ कारण अवर्म, रोगों की प्रारम्भिक उत्पत्ति, आयु और धर्म के हार का कम, काळमूत्यु और अकाळमूत्यु, निदान और दोष, वलापेखित औषभ, जिनकी विकित्सा नहीं करनी, ये सब बातें इस अध्याय में मुनिश्रेष्ठ भगवान् आशेय ने शिष्य अग्निवेश्व के किये सम्पूर्ण रूप से कह दी ॥ ५६—५६ ॥

इत्यन्तिचेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्याने अनपदोत्स्वंसनीय-विमानं नाम तृतीयोऽप्यायः ॥ ३ ॥

१. ये दो स्होक भी कहीं २ देखने में आते हैं।

Change Anneas and

## चतुर्थोऽच्यायः।

## अधातिकविषरोगविशेषविक्षानीयं विमानं न्याख्यास्यामः । इति इ.स्माऽऽह् भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

खब 'त्रिविषरोग-विशेष-विशानीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवन्त आत्रेय ने कहा था ॥ २॥

त्रिविषं खलु रोगविशेवविज्ञानं भवति । तद्यथा—आप्नोपरेशः प्रत्यक्षमनुमानं चेति ॥ ३॥

रोग विशेष विज्ञान तीन प्रकार का है। जैसे—(१) आस-उपदेश,

(२) प्रत्यक्ष और (३) अनुमान ॥ ३॥

तत्राऽऽमोपदेशो नाम—आप्तत्र चनम्। आप्ता स्वितर्क-स्मृति-विभाग्यदो निष्पीत्युवतापदर्शिनश्च । तेषामेनंगुणयोगासद्भवने तत्प्रमाणं, अप्रमाणं पुनर्मेत्तोन्मत-मूर्ख-वक्तृन्द्रश्वाद्य-वचनमित ॥ ४॥

(१) आसोपदेश—आस जनों क बननों का नाम आम उपदेश है। आस ही दिनके से मिल अयांत् उपदेश से रहित और स्मृति जान से युक्त सखात् अनुमव और विभाग अर्थान् एक देश से मिनन सम्पूर्ण तस्त्र के जानने बाले। शास्त्र ज्ञान में संशय रहित एवं प्राणियों में भीति (राग) उपताप (हेष) के भावों से शून्य, रागद्दे वरहित होते हैं। इस प्रकार के गुण होने से इन आस पुरुषों का बचन प्रमाण हो उकता है। मस, उन्मत (पागल), मूर्ज आदि पुष्यों के दृष्य (ऐहिक) और अहप्त (आपुष्टिमक) दोनों तरह के बचन अप्रमाण होते हैं।।।।।

प्रस्तव्यां तु खळु तत्—परस्वयमिन्द्रियमंनसा चोपळध्यते ॥ ४ ॥ प्रत्यख्यान्त्रो अपनी इन्द्रियो और मन से ज्ञान होता है,वह प्रत्यक्ष है ॥५॥ अनुतानं खळ्—तर्जो युक्त्यपेखः ॥ ६ ॥

अनुमान-अनुमान तर्क है जो अकि की अपेक्षा करता है। (कार्य कारण सम्बन्ध या अध्यमिचरित ब्याप्ति का नाम मुक्ति है)।।६॥

त्रिविधेन खल्वनेन झानसगुदयेन पूर्व परीकृष रोगं सर्वथा सर्व-मयोत्तरकालमध्यवसानमदोषं भवति । निह्न झानावयवेन कुरस्ने झेथे झानगुरुपद्यते ॥ ७ ॥

१. 'मूर्खरळडुष्टाडुप्टवचनं' इति वा पाठः । मूर्खं पुरुष के दोषयुक्त और निर्दोष बचन भी प्रमाण नहीं, अथवा मूर्खं, और (रक्त ) दोषयुक्त, ।

तीन प्रकार के ज्ञान-समुदाय से प्रथम रोग की परीक्षा करके सब प्रकार से और सारा देखकर पीछे से पूर्ण निक्षय करके चिकित्सा करना निर्देश होता है। ज्ञान के एक अवयव को जान लेने से जैय अर्थात् जानने योग्य वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये वैद्य को चाहिये कि तीनों प्रमाणों से रोग को एक अंद्य में ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण रूप में जाने ॥७॥

त्रिविधे त्वस्मिन् ज्ञानसमुदाये पूर्वभागोपदेशाच्ज्ञानम् । ततः प्रत्यक्षानुमानाध्यां परीक्षोपपदाते । कि छनुपदिष्टे पूर्वं प्रत्यक्षानुमानाध्यां परीक्षमाणो विद्यात् ? तस्मान् द्विविधा परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनु-मानं चेति, त्रिविधा वा सहोपदेशेन ॥ = ॥

इस तीन प्रकार के ज्ञान समुदाय में सब से प्रथम 'आसोपदेश' से ज्ञान होता है। इसके पीछे प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा परीक्षा होती है। यदि पूर्व आसोपदेश न हो तो परीक्षा करता हुआ नैद्य प्रत्यक्ष और अनुमान से क्या जानेगा ? कुछ भी नहीं। इसिलये आसोपदेश से प्राप्त ज्ञान वालों के लिये परीक्षा दो प्रकार को है प्रत्यक्ष और अनुमान। अथवा आसोपदेश को मिला कर तीन प्रकार की है—प्रत्यक्ष, अनुमान और आसोपदेश ॥०।।

तत्रेवसुपदिशस्ति बुद्धिमन्तः—रोगमेकैकमेव प्रकोपणमेवंयोनिमेव-मारमानमेवमधिष्ठानमेवंवेदनमेवंसंस्थानमेवंबृद्धिस्थानक्षयसमन्वितमे-बसुदर्कमेवंनामानमेवंयोगं विद्यात्। तस्मिन्नियं प्रतीकारार्थो प्रवृत्तिरथवा निवृत्तिरिख्यपदेशाञ्ज्ञायते ॥ ६॥

आसोपदेश से एक एक रोग में ऐसे प्रकोग, ऐसी योनि ( प्रकृति वातादि की विषमता ), ऐसी उत्पत्ति, ऐसा स्वरूप, ऐसा अधिष्ठान ( मन और श्वरीर ), ऐसी वेदना ( पीड़ा ), ऐसा संस्थान ( रूडण ), ऐसे र शन्द, स्पर्ध, रूप, रस, गम्म, ऐसा उपद्रव ( रोग के पीछे दूसरा होने बाला रोग ), ऐसी दोशों की हृद्धि, स्थान और खय, उदर्क ( उत्तर फल-साध्य-असाध्य ), इस प्रकार का नाम, ऐसा योग वे सब बातें बुद्धिमान लोग स्वर्थ करते हैं, उनके उपदेश से सानना चाहिये। इस प्रकार की व्याधि में इस प्रकार का प्रतिकार वा चिकित्सा है, अथवा इस रोग में असाध्य होने से निवृत्ति ( चिकित्सा न करना ), ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति भी उपदेश से ही जानी जाती हैं ॥६॥

प्रत्यक्षतस्तु स्रळु रोगतत्त्वं बुभुत्धुः सर्वेरिन्द्रियैः सर्वानिन्द्रियार्था-नातुर-शरीर-गतान्परीक्षेतान्यत्र रसज्ञानातः; तद्यथा,-श्रन्त्रकूजनं संधि-स्फोटनमञ्जूकीपर्यणा च स्वरविशेषा ये चान्येऽपि केचिच्छरीरोपगताः ज्ञब्दाः स्युस्तान् श्रोत्रेण परीक्षेत् । वर्ण-संस्थान-प्रमाण-च्छायाः सरीरपः कृतिविकारौ चछुर्वेषयिकाणि यानि चान्यानि तानि चछुपा परीक्षेत ।

प्रत्यक्ष द्वारा रोग जानने की इच्छा से वैद्य रोगो मनुष्य की इन्द्रियों के द्वारा जानने योग्य सब बातों की वह अपनी इन्द्रियों से परीक्षा करे केवळ रस जान को छोड़ कर ! जैसे—आंतों के शब्द, अंगुओं के पवीं की सन्ययों का चट-कन, रोगी श्वरीर के भिन्न भिन्न स्वरों को, इनके अतिरिक्त रोगी के जब्य जो ( हिचकी, श्वास आदि ) शब्द हों, उनकी श्रोध द्वारा परीक्षा करें ! वर्ण, अंगों को बनावट, शरीर और अवयवों का माप ( छोटाई, वहाई, श्यूकता, इश्वरा ), छाया ( कान्ति ), शरीर के प्राकृतिक एवं वैकृतिक भावों (परिवर्शनों ) को एवं चतु इन्द्रिय के प्राक्ष और जो यहां पर न कही बातें हों ( मळ, मूत्र आदि ), उनकी भी आंख से परीक्षा करनी चाहिये !

रसं तु खल्वातुरशरीरगतिमिन्द्रयवैषयिकमध्यनुमानाद्वयाच्छोन्, न सस्य प्रत्यक्षेण प्रष्ठणमुपपद्यते, तस्मादातुरपरिप्रश्नेनैवाऽऽतुरमुखरसं विद्यात्, युकापसपेणेन त्वस्य शरीरवैरम्यं, मिक्षभोपसपेणेन शरीर-माधुर्यं, नोहितपित्तसंदेहे तु किं द्यारिछोहितं छोहितपित्तं वेति श्वकाक-मञ्जाणाद्धारिछोहितमभञ्जाण्छोहितपित्तमित्यनुमातन्यं, एवमन्यानध्या-दृरशरीरगतान रसाननुमिमीत । गम्धान्त खलु सर्वशरीरगतानातुरस्य प्रकृतिवैकारिकान् प्राणेन परीक्षेत । स्पर्शं च पाणिना प्रकृतिविकृति-युक्तम्—इति प्रत्यक्षतोऽनुमानेकदेशतञ्ज परीक्षणमुक्तम् ॥१०॥

रोगी के धारीर के रस को, इन्द्रिय का विषय होने पर मी, अनुमान द्वारा ही जानना चाहिये। क्योंकि रोगों के धारीर के रस का प्रत्यक्ष द्वारा प्रदृष्ण नहीं हो सकता। बीमारी में मुख का स्वाद बदळ जाता है, इसिलये रोगी से पूछकर ही उसके मुख का रस जानना चाहिये। यथा—धरीर पर बूं आदि के चलने से धारीर में मसुरता समझनी चाहिये। रक्तांपत्त के सन्देह में यह रक्त छुद (धारीर को भाषण करने बाका) है या रक्तांपत्त के सन्देह में यह रक्त छुद (धारीर को धाराण करने बाका) है या रक्तांपत्त (पित्त से दृष्टित रक्त) का है तो यदि इस रक्त को कुत्ते, कौवे खा छें तो बुद रक्त समझना चाहिये और यदि न खार्ये तो रक्तांपत्त रोगों के धारीर के अन्य रोगों के धारीर के अन्य रही को भी अनुमान से जानना चाहिये। रोगों के सम्पूर्ण धारीर की माकृतिक एवं वैकृतिक रम्यों की परीक्षा धाणेन्द्रिय (नासिका) द्वारा करनी चाहिये। स्वर्ध, धीत, उष्ण, खर, चिकने आदि प्राकृतिक एवं वैकृतिक स्पर्धों चाहिये। स्वर्ध, धीत, उष्ण, खर, चिकने आदि प्राकृतिक एवं वैकृतिक स्पर्धों

को द्वाय के स्पर्धसे ज्ञानना चाहिये। यहाँ पर प्रत्यक्ष तथा अनुमान से एक भाग से परीक्षा कह दी ॥१०॥

इमे तु खल्बन्येऽप्येवमेव भ्योऽतुमानक्षेया भवन्ति भावाः। तद्यया, आर्गेन जरणसक्त्या परिक्षेत, बलं व्यायामसक्त्या, श्रोत्रादीन् शब्दाविमहणेन, मनोऽर्थाव्यभिष्यणेन, विक्वानं व्यवसायेन, रजः मक्केन, मोहमविक्वानेन, क्रोधमभिद्रोहेण, शोकं दैन्येन, हर्षमामोदेन, शीर्वे ताषेण, भयं विवादेन, धौर्यमिविषादेन, वीर्यमुत्थानेन, अवस्थानमविश्रमेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेथा प्रहणेन, संक्वां नानप्रहणेन, स्प्रुति स्मरणेन, हियमणत्रपणेन, शीलमतुशीलनेन, हेषं प्रतिपेथेन, अपध्यमनुवन्येन, शृतिसलौ स्थेन, वश्या विश्वयत्या, वयो-मक्ति-सास्य-व्याधिन्य-सुत्थानानि काल-देशाणशय-वेदना-विशेषण, गृहिलक्कं व्याधिमुपशयानु-परायाम्या, दावप्रमाणविशेषमपचारिवशेषण, आयुषः क्षयमिर्छः, व्यस्यतश्यान् स्वयम्पत्रयानु-परायाम्या, दावप्रमाणविशेषमपचारिवशेषण, आयुषः क्षयमिर्छः, व्यस्यतश्यान् सृदुद्वारणस्वं स्वप्रदर्शनमभिप्रायं द्विष्टेष्टसुखदुःखानि चाऽऽतुरपरिप्रभ नेव विद्याद्—इति ॥ ११॥

इसके अविरिक्त ये निम्नलिखित बार्ते भी अनुमान द्वारा ही जानी जाती है। जैसे - रोगी की परिपाक शक्ति का देखकर अभि (जाठरामि ) को जाने। व्यायाम शक्ति से रोगी का बल, शब्द आदि विषयों के ग्रहण से कान आदि इन्द्रियों को, मन की अवधारण शक्ति से, विज्ञान की उद्योग से, संग (आसिक) से रज को, अज्ञान से मोह को, हिंसा प्रशृति से कोष को, रांदन आदि से शोक को, गांत, वादित्र आदि से आनन्दको मुख की प्रसन्तता आदि लक्षणों से मन की प्रीति को, मुख की महिनता आदि से भय को, अविषाद से धेर्य ( विपत्ति में भी मन को श्थिरता ) को, उत्साह से बोर्य (कार्य करने की शक्ति) को, अभ्रान्ति से स्थिरता को, अभिपाय ( प्रार्थना ) से अदा को, श्लोक आदि को कण्ड करने से मेधा को, नाम लेकर चेतना को, स्मरण शक्ति से स्मृति को, कजा दिलाकर रूजा को, निरन्तर शीवन से स्वभाव को, बस्त के प्रतिचेत्र से उस बस्त में द्वेष को, आगे के परिणामसे छड व्यवहार को, मन की अचपलता से संदोध को, वदा की आहा मानने से रोगी की वश्यता को, काळ विशेष से आयु, देश से मिक ( इच्छा ) को, ( जैसे-यह पंजाब का रहने वाला है इसिंबये इसे गेंडू में इच्छा होगी, यह बंगाळ का है इसकी चावळों में बचि होगी इत्यादि ), उपशय अर्थात् अनुक्बता से सालम को, वेदना-विशेष से व्यापि के समुस्थान को, उपशय (शान्ति) और अनुष्यय (निदान) द्वारा गृद्धिंग बाके रोग को, जिस रोगके छक्षण छिपे हों (जैसे बिद्रिष और गुरूम के भेद), उपचार विशेष (प्रकोपनंके न्यूनाधिक होने से) दोषों के प्रमाण विशेष (न्यूनाधिक) को अरिष्ट कक्षणों से, आयु के खय को दितोपसेवन से, निकटवर्त्ता आरोग्यता के कक्षणों को अविकार (काम, कोचादि से रहित मानसिक विकारों) से निमंठ चित्त को जाने।

प्रहणी (अग्निका स्थान, जटर) के मृतु दाक्ण मेद को रोगी के हित-अहित स्थप्न दर्शन से, भोजनादि में अभिप्राय (इच्छा) को, दिष्ट, अग्निय और इष्ट, पिय इनमें सुख और दुःख को रोगी के प्रश्नों से ही जान ले।। ११।।

भवन्ति चात्र-आप्ततश्चोपदेशंन प्रत्यक्षकरणेन च।

अनुमानेन च क्याचीन् सम्यग्विद्याद्विचक्षणः ॥ १२ ॥ सर्वथा सर्वमाळोच्य यथासंभवमर्थवित् । अथाध्यवस्येत्तरवे च कार्ये च तदनन्तरम् ॥ १३ ॥ कार्यतस्वविशेषज्ञः प्रतिपत्तो न मुद्धति । अमृद्धः फळमाप्नोति यदमोहनिमित्तज्ञम् ॥ १४ ॥ ज्ञानबुद्धिपदीपेन यो नाऽऽविश्चति तत्त्ववित् । आनुस्स्यान्तरात्मानं न स रोगाश्चिकित्सति ॥ १४ ॥

चतुर व्यक्ति आसोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा रोगों की परीक्षा करे। अर्थवित स्थासम्भव सब रोगों की सब प्रकार से (तीनों प्रकार से) परीक्षा कर के निश्चय करे, इसके पीछे चिकित्सा कार्य करे। कार्यवश्य को जाननेवाला भिवक् रोग के चिकित्सा-कार्य में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रमादरहित होकर ही मोह रहित होकर किये अनुष्ठान से उत्पन्न फल को प्राप्त करता है। जो योगवित् (प्रयोगों को जानने वाला) भिषक् (वैद्य) ज्ञान, बुद्धि क्षी प्रदीप की सहायता से रोगों के अन्दर तक नहीं पहुंचता (रोगी की सम्पूर्ण बातों को नहीं जानता), वह रोगोंकी चिकित्सा नहीं कर सकता ॥१२-१५॥

तत्र म्होको—सर्वरोगविशेषाणां त्रिविधं झानसंग्रहम् । यया चोपदिशन्त्याप्ताः प्रत्यक्षं गृह्यतं यया ॥ १६॥ ये यथा चानुमानेन झेयास्त्राश्चान्युदारचीः । भावांक्षिरोगविद्याने विमानं मुनिष्ठकवान् ॥ १७॥ उपसंहार—सर्व रोगों का तीन प्रमाणों में संखेष, आसोपदेश द्वारा जो जो चारों जानी चाती है. प्रत्यक्ष द्वारा जो ग्रहण किया जाता है और जो बारों अन्- मान द्वारा जानी जाती हैं इन सब वातों का उदार बुद्धि भगवान् आत्रेय ने इस 'त्रिरोग विज्ञानीय' अध्याय में व्याख्यान कर दिया ॥ १६-१७ ॥

इत्प्रक्षित्रेष्ठकृते तन्त्रे चरक्प्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने त्रिविचरोग-विशेषविज्ञानीयविमानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

### पश्चमोऽध्यायः।

### खबातः स्रोतोविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति इ समाऽऽह सगवानात्रेयः ॥ २ ॥

जीवन के आधारमृत प्राणवह आदि खोतों के ज्ञान के लिये 'खोतोविमान'नाम अध्याय की व्याख्या करते हैं । ऐसा भगवान आत्रेय ने उपदेश किया है ॥१–२॥

यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्त एवास्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः, सर्वभावा हि पुरुषे नान्तरेण स्रोतास्यभिनिवर्तन्ते स्वयं वाऽप्यिषाग्र्ञ्छन्ति । स्रोतांसि सल्लु परिणाममापद्यमानानां घातूनाम-भिवाहीनि भवन्त्ययनार्थेन ॥ ३॥

इस पुरुष के शरीर में जितने प्रकार के मूर्तिक्य (स्थूल) भाव विशेष (पदार्थ विशेष ) हैं, उतने ही इस धरीर में स्रोतों के प्रकार (विशेष मेद) हैं। पुरुष में सब भाव स्रोतों के बिना नहीं बढ़ते और न स्रोतों के बिना क्षय को प्राप्त होते हैं। ये स्रोत परिपाक हुए घानुओं को (सस और प्रसाद रूप में) से खाने के लिये होते हैं।। ३।।

अपि चैके स्रोतसामेव समुद्र्यं पुरुषिमच्छन्ति, सर्वगतत्वात्सर्व-सरत्वाच दोषप्रकापणप्रशमनानाम्, न त्वेतदेवम्। यस्य च हि स्रोतासि यच बहन्ति यचाबहन्ति यत्र चावस्थितानि, सर्वे तदन्यचेश्यः॥ ४॥

कुछ आचार्य होतों के उद्धराय को ही 'पुरुष' नाम देते हैं। क्योंकि होत सम्पूर्ण शरीर में ब्यास हैं। दोषों के जो प्रकोपक (अपय्य) हैं और जो शमन (पद्म ) हैं, वे उन होतों द्वारा ही सम्पूर्ण शरीर में व्यास होते हैं। परन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्योंकि जिसके होत जिस वस्तु का वहन करते हैं, जिस प्रकार से अवहन करते हैं, धरीर के जिस प्रदेश में ये होत स्थित हैं, यह सब इन होतों से पृथक् हैं, वे स्रोत नहीं हैं। इस लिये पुरुष होतों का समुदाय रूस नहीं है।। ४॥ अतिबहुत्वाचु खळु केचिद्दपरिसंख्येयान्याचस्रते स्रोतांछि, परि-संख्येयानि पुनरन्ये ॥ ४ ॥

स्रोतों के बहुत अधिक हाने से कुछ आचार्य इन स्रोतों को असंख्य मानते हैं। दुसरे आचार्य इन को गणना के यंग्य मानते हैं।। ५।।

तेषां तु खलु स्रोतसां यथास्थूलं कति विश्वकारान्मूलतश्च प्रकोप-विद्वानतश्चानुज्याख्यास्यामः, भविष्यन्यलमनुकार्यज्ञानाय ज्ञानवतां विद्वानाय चाज्ञानवताम्। तद्यथा- प्राणोदकास-स्स-रुधिर-मास-मेदास्थि-मज्ज-सुक-मूत्र-पुरीष-स्वेदवहानि,वातिक्तरोष्ट्रमणां पुनः सर्वशरारचराणां सर्वस्रातास्ययनभूतानि, तद्वद्वान्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेत-नावच्छरीरमयनभूतमिष्ठानमूतं च । तद्वतस्त्रोतसां प्रकृतिभूतत्वास्र विकारेष्ठपरुच्यते शर्रारम् ॥ ६॥

इन खांतों में को स्थूल (गणना के योग्य) हैं, उन के कुछ मेदों की मूल से, प्रकोप-विज्ञान (और उपशमन) से मां व्याच्या करेंगे खांतों की इतनी व्याख्या बुद्धिमान् ज्ञानवान् वैद्यों के लिये अनुक, सूक्ष्म खोजों का ज्ञान कराने और अज्ञानी, अनुमान और युक्ति से हीन पुक्षों के लिये सामान्य रूप में खांतों का ज्ञान कराने के लिये पर्याल होगां।

यथा—प्राणवह, खलबह, अनवह, रास्वह, हिरवह, मांस्वह, मेंदबह, अस्थिबह, मांस्वह, धुक्रवह, मृत्वबह, प्रीपवह और स्वेदबह ये तेरह प्रकार के स्रोत हैं। बात, पिच, कफ ये सम्पूर्ण धारीर में फीले हुए हैं, इस लिये इन को ले जानेबाले सब स्रोत हैं। इसी प्रकार अतीन्द्रिय (इन्हियां से अपाद्या) सस्य आदि (मन आदि) पदार्थों का चेतना युक्त यह सम्पूर्ण धारीर मार्ग तथा क्षाश्रय है। खात धारीर के बादुओं को ले जानेबाले हैं, इसलियं स्रोतों के प्रकृति में स्थित रहने से यह धारीर विकारों अर्थात् रोगों से आकान्त नहीं होता खातों के विकृत होने पर धारीर भी रोगों हो जाता है।।६।।

तत्र प्राणवहानां स्नोतलां हृद्यं मूळं महास्नातश्च, प्रदुष्टानां खल्वे-षासिदं विशेषविज्ञानं भवति, अतिसृष्टमतिबद्धं कुप्तिमल्याल्यसभी-क्ष्णं वा सशब्दशृङ्गुब्ख्यसन्तं हृष्ट्वा प्राणवहान्यस्य स्नातांति प्रदुष्टा-नीति विद्यात् ॥ ७ ॥

इन से प्राणवह खोतों का मूल (प्रभाव स्थान) हृदय और महा स्रांत (कोड भी) है। इन प्राणवह खातों के दुष्ट होने पर ये कथण हाते हैं। जैसे-प्राण का अतिवर्षण (प्रस्वाल का दीर्घ होना), अतिवद (क क क कर दवास का चलना), प्रकुपित (बहुत तेजी से चलना), योड़ा थोड़ा चलना, अभीक्ष्म (बार-बार दक क्ष कर आना),शब्दश्रृल अर्थात् बेदनायुक्त शब्द के साथ, श्वास स्रेते हुए रोगी को देखकर प्राणवह-स्रोत दुष्ट हुए हैं यह समझना चाहिये ॥७॥

ध्दकवहानी स्रोतसी तालुमूळं क्रोम च । प्रदुष्टानी खल्वेषासिटं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—जिङ्का-ताल्वोष्ट-कण्ठ-क्रोम-शोषं पिपासां चातिप्रयुद्धां ट्रष्टा भिषगुदकवहान्यस्य स्रोतासि प्रदुष्टानीति विद्यात्।।:।।

उदकवह स्रोतों का मूल तालु और क्लोम (पिचाराय) है। इन उदक-बह स्रोतों के दुष्ट होने पर ये खक्षण होते हैं। यथा—जिहा, तालु, ओष्ट, कण्ठ क्लोम का सुख जाना, प्यास का बहुत अधिक लगना ये टक्षण देखकर-उदक-बह-स्रोत विकत हुए हैं यह समझना चाहिये।।⊏।

अन्नवहानी स्रोतसामामाशयो मूळं वामं च पार्श्वम्। प्रदुष्टानी तु स्वरुवेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—अनन्नाभिळपणमरोचका-विपाको छर्दि च रुष्ट्राऽन्नवहानि स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ ६॥

अन्नवह खोतों का मूल आमाशय और वाम पार्व है। इन के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हैं। यथा—अन्न की बचि का न होना,अरचि, अश्रिपाक, वमन। इन खक्षणों को देखकर अन्नवह खोत विकृत दुष्ट यह समझना चाहिये॥ ह॥

रसबहानां स्रोतसां हृदयं मूळं रहा च धमन्यः। शोणितबहानां स्रोतसां यकुन्मूलं सीहा च। मांसबहानां च स्रोतसां स्तायु मूळं त्वक्च मेदोबहानां स्रोतसां वृक्षों मूळं वपावहनं च। अस्थिबहानां स्रोतसां मेदो मूळं जधनं च। मज्जाबहानां स्रोतसामस्थीनि मूळं संधयश्च। शुक्रबहानां स्रोतसा वृषणो मूळं शेकश्च। प्रदुष्टानां तु खल्वेषां रसा-दिस्रोतसां विज्ञानान्युक्तानि विविधाशीतपीतीयेऽध्याये। यान्येव हि धातुनां प्रदोषविज्ञानानि तान्येव यथास्यं धातुस्रोतसाम् ॥ १०॥

रसवह स्रोतों का मूल हृदय और हृदय से सम्बद्ध दस धमनियां हैं। द्योणित (रक्त) वह स्रोतों का मूल यकृत् और श्रीहा है। मांसवह स्रोतों का मूल स्नायु और स्वचा है। मेदोवह स्रोतों का मूल दो कृक्त (दो मांसपिक्ड एक दक्षिण पार्श्व में स्थित और दूसरा बाम पार्श्व में

१. क्कोम को सुश्रुत में 'पिपासा-स्थान' माना है। क्कोम का स्थान गठे में जरा नीचे की ओर दिखण पार्च में मना है। जिसको आज कछ 'तिछक' या (कण्ठकूप) कहते हैं। वैद्य श्री हरिप्रपन्न ने 'क्कोम याथासस्यम्' नाम एक पुस्तक किसी है उस में पिताशय को यह नाम दिया है।

वृक्त ) और बपावह है। अस्यिवह स्रोतों का मूल मेद और जवन हैं। मजा-वह स्रोतों का मूळ अस्थियां और सन्वियां हैं। शुक्रवह स्रोतों का मूळ दोनों अण्डकोश और किङ्क इन्द्रिय हैं। विविधाशितपीतीय अध्याय में रसादि धातुओ के दुष्ट होने से उत्पन्न होने वाले रोगों को कह दिया है। ये ही इन रसवह आदि सोतों के दुष्ट होने के लक्षण हैं। जो दूषित दूर घातुओं के लक्षण हैं व ही दुष्ट हुए घातुबह स्रोतों के भी लक्षण होते हैं ॥१०॥

मूत्रवहाना स्रोतसा बस्तिम् छं वङ्ग्रणौ च । खल्वेपामिदं विशेष-विज्ञानं भवति । तदाथा अतिसृष्टमतिबद्धं ऋषितमल्पाल्यमभीहणं वा बहुळं सञ्जूषं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानोति

विद्यात ॥ ११ ॥

मूजवह स्रोतों का मूळ वस्ति (मृजाशय) और बंधण (वृष्ट ) हैं। इन के दूषित होने पर ये लखण होते हैं। जेस-मूत्र का आपक आना, इक २ कर आना, बार बार आना, थोड़ा थोड़ा आना, मात्रा म अधिक ( गाढ़ा ), दर् के साथ आना । ये सक्षण देखकर मूचवह स्रोत तुष्ट हुए समझने चाहिये ॥११॥

पुरीषबहानां स्रोतसां पनवाशयो मूळं भ्यूलगुद्य । प्रदुष्टानां स्तरुवेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति । तद्यथो-कृच्छ्रेणाल्यालपं संशुल-मतिद्रवं कुथितमतिप्रथितमतिबहु चोपविशन्तं रप्टा पुर्शवयहाण्यस्य स्रोतांसि प्रदृष्टानीति विद्यात् ॥ १२ ॥

पुरीवन हस्तोतों का मूल पकाश्चन, स्थ्लांत्र आगेर गुदा है। इन के टूपित होने पर वे लक्षण होते हैं। तथा - कठिनाई से थोड़ा योड़ा, शब्द और वेदना के साथ, बहुत पतला (पानी जैसा), बहुत कडिन, मात्रा में मल का बहुत अधिक आना, इन लक्षणों को देलकर पुरापवह स्रोत तुष्ट हुए हैं वह समक्षना चाहिये॥ १२॥

स्वेदवहानां स्रोतसां मेदो मूलं रोमक्रूपाश्च । प्रदुष्टानां खल्वेपान मिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा-अस्वेदनमतिस्वेदनं पारुव्यमति-अहणतामक्रस्य परिहाहं छोमहर्षं च दृष्ट्वा स्वेदवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ १३ ॥

स्वेदवह स्रोतों का मूल मेद और लोमकृप हैं। इन के दृषित होने पर ये क्रस्त होते हैं। जैसे-पसीने का न आना या बहुत आना, त्वचा में कटोरता या बहुत चिकाल, अकों में दाह और धरीर में रोमांच होना । इन एखणों की देखकर स्वेदवह स्रोत दुष्ट हुए हैं यह समझना चाहिये॥ १३॥

न्नातांसि सिरा धमन्धो रसायन्यो रसवाहिन्यो नाड्यः पन्याचो मार्गाः शरीरच्छिद्राणि संवृतासंवृताति स्थानान्यासयाः क्षया निकेताः श्चेति शरारघात्ववकाशानां छद्दयाङह्याणां नामानि भवन्ति ॥ १४ ॥

स्रोतों के पर्याय—स्रात, थिरा, धमनी, रक्षायनी, रक्षवाहिनी, नाझी, पन्या मार्ग, धरीरिच्छिद, संहत-असंहत, स्थान, आध्य, क्षय और निकेत ये धरीर के धानुओं को छे जाने के लिये जा आंख से दीखने या न दीखने योग्य छेद हैं उन स्रोतों के नाम हैं। १४॥

तेषां प्रकोपात्स्थानस्थाश्चैव मार्गगाश्चैव शरीरघातवः प्रकोपमाप-रान्ते । इतरेषां च प्रकापादितराणि । स्रोतांसि स्रोतांस्येव घातवश्च धात्नेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः; तेषां सर्वेवामेव वातपित्तरुष्टेमाणो दूषयि-तारो भवन्ति, दोषरूष्मावादिति ॥ १४ ॥

इन खोतों ( छिदों ) के प्रकृषित होने से आध्य में स्थित, मार्ग में कोतों से जाने बाढ़े धरीर के बाद्य मी प्रकृषित हो जाते हैं। दूसरों के प्रकोप से और म ( खोतस्, बातादि दोष ) कृषित होकर दुष्ट हुए स्रोत अन्य खोतों को दूषित कर देते हैं। दुष्ट हुए थाउ छव धादुओं को दूषित कर देते हैं। सब खोतों तथा धादुओं को दूषित करने वाले वात, पिस, कफ ही होते हैं। क्योंकि दोष स्थमाय होने से अर्थात् दूषित करना हो इनका स्वमाव है।। १५।। भवन्ति चात्र अर्थात् दूषित करना हो इनका स्वमाव है।। १५।।

वात्र—स्वात्वारणाहास्यात् व्यावामात्नुध्वत्य च ।
प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्रोगास्यन्येश्च दारुणः ॥ १६ ॥
आंष्य्यादामाद्र्यारपानाद्गतिशुष्कान्नसेवनात् ॥ १७ ॥
स्वात्मात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् ॥ १७ ॥
स्वात्मात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् ॥ १८ ॥
स्वाहीनि दुष्यन्ति वैगुण्यात्पात्रकस्य च ॥ १८ ॥
स्वाहीनि दुष्यन्ति वैगुण्यात्पात्रकस्य च ॥ १८ ॥
स्वाहीनि दुष्यन्ति निन्त्यानां चातिचिन्तनात् ॥ १८ ॥
स्वाहीनि दुष्यन्ति भाज्यां चाऽत्यानली ॥ २० ॥
स्वाहीनि दुष्यन्ति भजतां चाऽत्यानली ॥ २० ॥
स्वास्यन्यीनि भोज्यानि स्यूलानि च गुरूणि च ।
सासवाहीनि दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा ॥ २१ ॥
सन्यायामाहिवास्वप्नान्मेश्यानां चातिभक्षणात् ।
सेदोबाहीनि दुष्यन्ति सर्व्यानां चातिभक्षणात् ॥ २२ ॥

न्यायामादितसंक्षोभादस्थनामिविवेषदृनात् । अस्यवाद्दीनि दुष्यन्ति वावळानां च सेवनात् ॥ २३ ॥ धर्यषाद्द्यभिष्यन्दाद्भिषातात्वपीडनात् । मज्जवाद्दीनि दुष्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात् ॥ २४ ॥ व्यक्तवाद्दीनिम्मातिव्यद्धानां च सेवनात् ॥ २४ ॥ व्यक्तवाद्दीनिम्मानानिम्मद्दादिनमंथुनात् । श्रूक्तवाद्दीनि दुष्यन्ति शक्तक्षाराग्निभस्तवा ॥ २४ ॥ मृत्रवाद्दीनि दुष्यन्ति क्षीणस्याभक्षतस्य च ॥ २६ ॥ विधारणादस्यक्षनाद्वीणाष्यशनात्त्वथा ॥ व्यविधाद्याद्वीनि दुष्यन्ति स्वामान्तिस्या ॥ २० ॥ स्वविद्यादीनि दुष्यन्ति क्षीयश्वभन्यस्य ॥ २० ॥ स्वविद्यादीनि दुष्यन्ति क्षीयशोकमयस्यनात् ॥ २० ॥

प्रकृषित होने के करण-अातु-खय से, उपस्थित बेगों को रोकने से, कखता से, भूख कमी होने पर व्यायाम करने से और अन्य कठिन कार्यों से प्राणवाही स्रोत कुपित होते हैं।

गरमी से, आम-दोव से, भय से, बहुत पानी पोने से, शुब्क अस (चने आदि) के अधिक सेवन से और प्यास को ज़बर्दस्ती रोकने से उदकवाड़ी स्रोत कुपित होते हैं।

मात्रा का श्रातिकमण करके भोजन करने से, अग्रास या अतीत काट में भोजन करने से, अपस्य भोजन के सेवन से और जाउराग्नि के मन्द होने से अजबह स्रोत कुपित होते हैं।

गुरु, श्रीत, अतिस्निग्य पदार्थों के बहुत अकिप सेवन करने से, चिन्ता करने योग्य बस्तुओं को बहुत अधिक चिन्ता करने से रखशही स्रोत दूषित होते हैं।

जलन पैदा करने वाले, स्निम्ब, गरम और तरल लान-पान के सेवन और धूप और वायु का सेवन करनेवाले पुरुषों के रक्षवाही स्रोत दूषित होते हैं।

दोव, बातु, मल और स्रोतों में कफ बदाने बाले, स्थूल और गुरु ( मारी ) पदार्थ साकर दिन में सोनेवालों के मांसवाही स्रोत दृषित होते हैं।

व्यायाम के न करने से, दिन में सोने से, चेंबी बाळे पशुओं के मांस ( सुअर का मांस ) के अधिन सेवन से, मद्य के अधिक पीने से मेदोवाही स्रोत दूषित होते हैं।

अधिक व्यायाम से, अति संक्षोम से, चोट आदि से, अस्यियों के अधिक

चळाने ( मोइने माइने से ) से, वायु वर्षक खान-पान के सेवन से अध्यवाही स्रोत विवत होते हैं।

उत्पेषण (पीधने) से, अभिष्यन्दी पदार्थों के अतिसेषन से, चोट से, दण्डे की चोट से तथा विगेषी अन्त-पान के सेवन से मखाबादी स्रोत दणित होते हैं।

अकाल (निविद्य तिथियों में ऋतुमती आदि से ) सम्मोग करने हे, अयोनि (निविद्य योनि ) में सम्मोग करने से, उपस्थित श्रुक के वेग को रोकने से, अतिमैशुन से, श्रुक, क्षार और अग्नि से श्रुक्तवाही स्रोत दूषित हो जाते हैं।

उपस्थित मूत्र-वेग के समय पानी, भोजन या स्त्री का सेवन करने से, क्षीण और अतिकृश व्यक्ति के मूत्रवेग को रोकने से मूत्रवाही स्रोत दूषित हो जाते हैं।

सल के उपस्थित वेंग को रोशने से, मन्दाशि और निर्वेल पुरुष के अति-भोजन करने से, अजीर्ण में भोजन करने से, अध्यशन से मलवाही संत दृषित होते हैं।

भ्यायाम से, अति संखोभ से, श्रीत और उल्ल को बिना कम के सेवन करने से, क्रोध, श्रोक एवं भय से स्वेदमाही स्रोत दूषित होते हैं ॥ १९-२८ ॥

आहारश्च विहारश्च यः स्यादोषगुणैः समः । धातुभिविंगुणश्चापि स्रोतसां स प्रदूषकः ॥ २६ ॥

जो आहार बिहार और कर्म बातादि दोषों के पृथक् अथवा समष्टि रूप में गुणों के समान होता है, वह समान गुण के कारण हन को बढ़ाता है और जो बातुओं से विपरीत गुणवाला हो वह आहार-विहार स्रोतों को दूषित करता है।। २६।।

अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा सिराणां प्रन्थयोऽपि वा । विमार्गगमनं वापि स्रोतसां दृष्टिङक्षणम् ॥ ३० ॥

स्रोतों के दूषित होने के सामान्य रूसण—स्रोतों से रह आदि की अधिक प्रश्चित अर्थात् अधिक निकलना अथवा एकदम से दक जाना, विराजों में गांठ पढ़ जाना, विमार्ग अर्थात् विपरीत, उल्टेमार्ग से जाने रूममा, वे सब सातों के देषित होने के सामान्य रूसण हैं।। ३०॥

स्वधातसमवर्णानि षृत्तस्थूलान्यण्नि च।

स्रोतिस दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसहैशानि च ॥ ३१ ॥

कोतों के प्रकृतिविद्ध रूप-अपने धातु के समान रंग वाले ( रक्तवाही कोत रक्त के समान और मांचवाही स्रोत मांच के समान ), इस ( गोड ), हथूड और अणु (स्थम ), दीर्घ और बता के समान फैटे (कोई गोड़, कोई डम्बे, कोई स्थूट और कोई स्थम ) होते हैं ॥ ३१ ॥

ाह रथूल आर काह स्हम / हात है ।। इर ।। प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां श्वासिकी क्रिया ! कार्यो कृष्णोपशमनी तथैवाऽऽमप्रदोषिकी ॥ ३२ ॥ विविधाशितपीतीये रसादीनां चदीषधम् । रसादिस्रोतसां कुर्यात्तवाथास्वमुपक्रमम् ।; ३३ ॥ मृत्र-विट्-स्वेर्-वाहानां चिकित्सा मोत्रकृच्छिकी । तथाऽतिसारिकी कार्यो तथा ज्वरचिकित्सिकी ॥ ३४ ॥ इति ।

प्राण, उदक और अन्नवाही सोतों के हुए होने पर क्रम से स्थालिकी ( अर्थात् िका कास रोग में हो ), स्वास की सुवारने वाळी, तृष्णा-रोग नाशक और आम-दोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। प्राणवाही सोतों में स्वासिकी उदकवाही में तृष्णाशमन और अन्ववाही में आम-प्रदोष नाशक चिकित्सा करनी चाहिये। 'विविधाशित रीतीय' अध्याय में रस से छे छेकर श्रुक तक दूषित धातुओं की जो चिकित्सा कही है, वही रसवह आदि दुष्ट सोतों की मी समझनी चाहिये। उनकी उसी प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये। मूत्रवाही, महवाही और स्वेदवाही सोतों के दूषित होने पर क्रमशः मूत्रकृष्ट्र रोग की, अतिसार रोग की तथा ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिये। २०-३४॥

तत्र ऋोकाः—त्रयोदशानां मूलानि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् । सामान्यं नाम पर्यायाः कोपनानि परस्परम् ॥ ३४ ॥ दोषहेतुः पृथवत्वेन भेषजोदेश एव च । स्रोतोविमाने निर्दिष्टत्वथा चाऽऽदी विनिश्चयः ॥ ३६ ॥ केवलं विदितं यस्य शरीरं सर्वभावतः । शारीराः सर्वरोगाञ्च स कमसु न मुख्यति ॥ ३० ॥

तेरह प्रकार के खोतों के मूल, प्रत्येक के दूषित लक्षण, सब खोतों के सामान्य दूषित लक्षण, नाम, पव्योय, परस्पर कोपन, दोष का कारण, प्रयक् र भोषच और उपक्रम थे सब बातें इस खोतो-विमान अध्याय में भगवान आत्रेय ने कह दी हैं। जो भिषक् सम्पूर्ण शरीर के खोतों आदि को मली प्रकार जानता है और जिस को शारीरिक और मानसिक सब प्रकार के रोग ज्ञात हैं, यह चिकित्सा में कभी मोह को प्राप्त नहीं होता ॥ १५-३७॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीय विमानस्थाने कोत्रोविमानं नाम पञ्जमोऽस्यायः ॥ ५ ॥

#### षष्ठोऽध्यायः ।

क्षथातो रोगानीकं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेनायः॥ २॥

अब इसके आमे 'रोगानीक' नामक विमान का व्याख्यान करेंगे। जैसा भगवान आत्रेय ने कहा था !!२!!

द्वे रोगानीके भवतः प्रभावभेदेन साध्यं चासाध्यं च, द्वे रोगानीके बत्तभेदेन सृदु च दारुणं च, द्वे रोगानीकेऽधिष्ठानभेदेन—मनोऽधिष्ठानं झरीराधिष्ठानं च, द्वे रोगानीके निमित्तभेदेन स्वधातुवेषस्यनिमित्तं चाऽऽगन्तुनिमित्तं च, द्वे रोगानीके आशयभेदेन—आमाशयसपुत्यं च पकाशयसपुत्यं च । एवमेतत्प्रभाव-बळाधिष्ठान-निमित्ताशय-भेदाद् द्वेधं सद्वेद्रभकृत्यन्तरेण भिद्यमानस्यवा संधीयमानं स्यादेकत्वं वा बहुत्वं वा । एकत्वं तावदेकमेव रोगानीकं दुःखसामान्यात् , बहुत्वं तु दश्च रोगानीकानि प्रभावभेदादिना भवन्ति । बहुत्वमिप संब्येयं स्याद्धं-ख्येयं वा स्यात् । तत्र संब्येयं तावध्योक्तमष्टोदरीये । अपरिसंब्येयं पुन-यया महारोगाच्याये, बन्वर्णसमुस्थानादीनामसंब्येयत्वात् ॥ २ ॥

प्रभाव के भेद से रोगों के समूह दो प्रकार के हैं, (१) संख्य और (१) अस्यय । बक के भेद से रोग समूह दो प्रकार के हैं (१) मृद्ध (अस्त्रवक) और (२) दाइण (महावक) । अधिष्ठान अर्थात् आश्रय के भेद से रोग दो प्रकार के हैं (१) मृद्ध (अस्त्रवक) और (१) मानत,मन जिनका अधिष्ठान है और शारीरिक जिनका श्ररोर अधिष्ठान है। कारण के भेद से रोग दो प्रकार के हैं, (१) धातुओं (बात, पिन, कर्फ) की विषम्मता से होने वाळे और (२) आगन्युक कारण से होने वाळे । आमाश्रय के भेद से रोग दो प्रकार के हैं। (१) आमाश्रय से उत्पन्न होने वाळे और (२) पका-श्रय से उत्पन्न होने वाळे । (आमाश्रय पित ओर क्ष्फ का स्थान है और पकाश्रय वायु का स्थान है ।) इस प्रकार प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त और आश्रय के भेद से रोग दो प्रकार के होने पर भा प्रकृति आदि भेदों के कारण अनेक प्रकार के हो जाते हैं। रोग का क्ष्प एक प्रकार का ही है । क्या, दुःख, पीड़ा यह सब प्रकार के रोगों में सामान्य धर्म है। रोग बहुत हैं, न्योंकि प्रमाब, बळ आदि के भेद से रोग बहुत प्रकार के हो जाते हैं। यह बहुत होना भी दो प्रकार का है। संख्येय अर्थात् गिनने के बोग्य एवं असंस्थेय अर्थात् गण्या के अयोग्य । गिनने के बोग्य जैसे अष्टोदरीय रोगाध्याय में

रोगों की गणना की है। असंख्य जैसे महारोगाध्याय में कक्, वर्ण समुस्थान आदि के कारण असंख्य हो जाते हैं !!३!!

नय संख्येयाप्रेषु भेदप्रकृत्यन्तगीयेषु विगीतिरित्यतो दोषवती स्याद्व काचित्यतिहा, न चाविगीतिरित्यतः स्याद्वोववती। भेता हि भेदामन्यथा भिनत्ति, अन्यथा पुरुपस्तावद्विन्नं भेदाप्रकृत्यन्तरेण भिन्द्-च भेद्दांष्ट्याविशेषमापाद्यस्यनेकथा, नच पूर्वं भेदाप्रपृपद्दितः। सन्मानायामपि खल भेद्दांष्ट्रानेकथा, नच पूर्वं भेदाप्रपृपद्दितः। सन्नि झर्यान्तराणि स्थानश्चापितितानिः। सन्ति चानर्थान्तराणि पर्याय-अव्दाभिहितानिः। समानो हि रोगशब्दो दोषेषु च ब्याधिषु च, दोषा ध्वपि रोगशब्दमातङ्कशब्दं यक्ष्मशब्दं दोषप्रकृतिशब्दं विकारशब्दं च स्थानते। ज्याध्यक्ष रोगशब्दमातङ्कशब्दं च स्थानः दोषप्रकृतिशब्दं व स्थानः, शेषेषु च व स्थाविषु च रोगशब्दः समानः, शेषेषु च विशेषवान्।। ४॥

तत्र ज्याधयोऽपरिसंख्येया भवन्ति, अतिबहुत्वात् । दोवास्तु खलु परिसंख्येयाः, अनतिबहुत्वात् । तस्माद्ययाचित्रं विकारा उदाहरणार्थ-मनवज्ञेषेण च दोषा ज्याख्यास्यन्ते ।

एक हो रोग में संस्थेयत्व और असंस्थेयत्व ये दोनों विरुद्ध वार्ते किछ प्रकार हो सकती हैं! प्रकृति भेद के कारण (ज्वर, अतिसार आदि भेद से) गिने जाने योग्य रोगों में एक और अनेक मेद का कथन परस्पर विरुद्ध दोव- कुक नहीं है। यदि ऐसा विपरीत भाव न हो तो हतने से कोई कथन दोषरहित भी नहीं होता।

भेद दशांने वाला पुरुष भेद्या रोग के अन्य रूप से भेद करता है। पहिले अन्य प्रकार (एक दूसरे ही रूप से) से भेद किये होते हैं। पहिले एक ही भेद-प्रकृति से एक रूप से विभक्त किये हुए रोग को पीछे प्रकृति-भेद से विभाग करके अनेक (असंख्य) भेद कर लेता है। इस प्रकार असंख्य भेद करने पर भी वह प्रथम किये हुए मेरों का लोग नहीं करता, वह तो बने ही रहते हैं।

भेद-प्रकृति में समान होने पर भी प्रकृत अर्थात् समान शब्द से कहने के बाद अन्य कर से वर्णन करना भी अपेखित है। क्योंकि समान शब्द से कहने के जाने वाके भी अनेक पदार्थ हैं और नाना पर्याय शब्दों से कहे जाने वाके एक एक पदार्थ भी अनेक हैं। अर्थात् एक शब्द अनेकार्थवाचक है, और भिज्ञ भिज्ञ शब्द एक हो अर्थ को कहते हैं। जैसे—रोग शब्द ब्यांचि और दोच के किये प्रकृत होता है। दोषों को रोग, आर्तक, यक्षम, दोष, प्रकृति, विकार आदि

शब्दों से कहा जाता है। व्याधियां भी रोग, आतंक, यक्षम, दोव प्रकृति और विकार शब्दों से कही जाती हैं। इस प्रकार से दोवों और व्याधियों में रोग-शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है। श्रेष व्यादि में विशेष अर्थ को कहता है। इनमें व्याधियां असंस्थ हैं। स्योकि ये बहुत अधिक हैं। दोष परिसंख्येय ( गण-ना के योग्य परिमित ) हैं। क्योंकि ये बहुत अधिक नहीं हैं। इसिलये रोग के असंस्थ होने से, उदाहरण के लिये कुछ योजे से विकारों को सम्पूर्ण रूप में और गिनने के योग्य होने से दोयों को सम्पूर्ण रूप में अर्थर गिनने के योग्य होने से दोयों को सम्पूर्ण रूप से कहेंगे॥ ४॥

रजस्तमश्च मानसी दोषी। तथोविकाराः काम-क्रोध-छोम-मोहेर्ष्या-मान-मद-शोक-वित्तोद्वेग-भय-हर्षादयः। वातिषत्तश्चेष्माणस्तु खल् झारी-रा दोषाः, तेषामिष च विकारा अ्वरातीसार-शोध-शोष-श्चास-मेह-कुष्ठा-दय इति। दोषाश्च केवला ज्याख्याताः, विकारैकदेशश्च॥ १॥।

रच और तम ये दो मानस दोन हैं। इन रज और तम के विकार काम, कोष, कोष, मोह, ईच्यां, मान, मद, बोक, चिन्ता, उद्देग, मय इर्प अतिसार धोष. बोष, मेह, कुच्ठ आदि हैं। इस प्रकार से सम्पूर्ण रूप में और विकार एकांग्र में कह दिये हैं।। ५ ॥

तत्र तु खल्वेषां द्वयानामपि दोशाणां त्रिविधं प्रकायणम्; तदाथा— असास्म्येन्द्रियार्थसंयोगाः, प्रज्ञापराधः, परिणामञ्जेति । प्रकुपितास्तु बलु प्रकापणविशेषाद् इत्यविशेषाच विकारविशेषानभिनिवर्तयन्त्यपरिसंच्ये-यान् । ते विकाराः परस्परमनुवर्तमानाः कदाचिदनुवध्नन्ति कामादयो ध्वरादयञ्च । नियतस्वनुवन्धो रजस्तमसोः परस्परम् । न झरजस्कं समः प्रवर्तते ॥ ६ ॥

इन दोनों प्रकार के (मानसिक और शारीरिक) दोषों के कुपित होने के कारण तीन प्रकार के हैं। (१) असालयेन्द्रियार्थ-संयोग (२) प्रशापराध और (३) परिणाम। ये कुपित हुए दोष प्रकोपन मेद से, और दूष्य (शरीर के धातुओं) के मेद से असंख्य रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये उत्पन्न होकर कमी परस्पर एक दूसरे विकारों से मिळ जाते हैं (शारीरिक रोग मानसिक रोगों से और मानसिक विकार शारीरिक विकारों से )। जैसे काम आदि मानसिक विकार, ज्वर आदि शारीरिक विकारों से मिळ जाते हैं।

रच और तम का परस्पर स्वयन्त्र नियत (सदा स्थिर) बना रहता है। क्योंकि तम रच के बिना नहीं रह सकता, किन्तु सदा रच के साथ मिळा रहता है।।६॥ प्रायः झारीरदोषाणामेकाविष्ठानीयानां संनिपातः संसर्गो वा समानग्रमस्वात । दोषा हि दषणैः समानाः॥ ।। प्रायः बात आदि धारीरिक दोषों के एक स्थान में रहने से परस्पर मेल हो बाता है। तीनों दोषों के मिलने से सिन्नपात और दो दोषों के मिलने से संसर्ग होता है। कारण की भिन्नता होने पर भी इन में जो परस्पर संसर्ग हांता है वह इसलिये होता है कि दोश दूषित करने वाले कारणों के समान गुण वाले हैं। क्षर्यात् दोषों में दूषित करने वाले कारणों के समान गुण हैं॥ ॥॥

तत्रानुबन्ध्यानुबन्धविशेषः,-स्वतन्त्रो ज्यक्तिक्को ययोक्तससुत्यान-प्रशमो भवत्यनुबन्ध्यः, तद्विपरीतलक्षणस्त्वनुबन्धः। 'अनुबन्ध्य-(अनुबन्धः) लक्षणसमन्बितास्तत्र यदि दोषा भवन्ति तत् त्रिकं संनि-पातमाबस्रते, द्वयं बा संसर्गम्। अनुबन्ध-विशेषकृतस्तु बहुविधो दोषभेदः। एवभेष संज्ञाप्रकृतां विषजां दोषेषु चैव व्याधिषु च नाना-प्रकृतिविशेषव्युहः॥ = ॥

अधिष्ठान (आश्रय) और निरान की समानता होने पर भी अनुबन्ध्य और अनुबन्ध के कारण इन में भेद होता है।

अनुबन्ध्य का लक्षण— नो स्वतन्त्र (स्वतः प्रधान ), स्वष्ट लक्षणीं वाला, अपने हो कारण से उत्सन्न होने वाला तथा अपनी हो विकित्सा से शान्त होने वाला हो, उसको अनुबन्ध्य कहते हैं। इस के विपरीत लक्षणीं वाला (परतंत्र, असाष्ट चिक्क, पृथक् निदान एवं चिकित्सा वाला ) अनुबन्ध होता है। यदि अनुबन्ध्य के रूप से तीनों दोत्र मिले हों तो इस सिनिपात और दो दांघ मिले हों तो इस को 'संस्कृं' कहते हैं। अनुबन्ध के रूप में मिले हुए दोगों के बहुत मेद हो जाते हैं। इस प्रकार से दोषों में (अनुबन्ध और अनुबन्ध के भेद से ) और रोगों से (प्रकापन आदि के भेद से ) वैद्योंने (सन्तिपात, संस्वादि से ज्वर अतिसार आदि) नाना प्रकार की संसाएं की हैं। । ।।

अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो बळभेदेन भवति । तद्यथा-तीक्ष्णो सन्दः समा विषम इति । तत्र तीक्ष्णोऽग्निः सर्वापचारसहः तद्विपरी-तळक्षणो मन्दः । समस्तु खम्बपचारतो बिक्वितिमापद्यतेऽनपचारतस्तु प्रकृताबविष्ठते, समळक्षणविपरीत्रतक्षणस्तु विषमः । इत्येते चतुर्विधा भवन्त्यमयश्चतुर्विधानामेव पुरुषाणाम् ॥ ६॥

वल के मेद के कारण शरीरस्थ आंग्र चार प्रकार का है। जैसे—तीक्षण मन्द, सम ओर विषम। इन में तीक्षण अग्नि सब प्रकार के आवारों को छहन करता है। वह विषम आहार को भी श्रीम जोर्ण कर देता है। वीक्षण आग्नि से विपरीत लक्षणों वाले अग्नि को मन्द-अग्नि कहते हैं। सम अग्नि यथासमय

१ 'अनुसन्ध्य कक्षण समान, २. 'अनुसन्ध्यानुसन्धविशेषना इति च पाठ मेदी ।

¥\$6

भुक्त अन्त को भन्नी प्रकार पचाता है। यह अग्नि अपचार से विकृति को प्राप्त होता है। अनपचार से प्रकृति में ही रहता है। सम अग्नि के विपरीत कथा बाले अग्रिको 'बियम' अग्रिकहते हैं ॥ ६ ॥

तत्र समबातिषक्षश्रेदमणां प्रकृतिस्थानां समा भवन्त्यग्नयः, बात-लातां तु बाताभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्यग्नयः, पित्तलानां त पित्ताभिभृतेऽग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्त्यग्नयः, श्लेष्मछानां तु श्लेष्माः भिभूते श्रुग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्त्यग्नयः॥ १०॥

वे चार प्रकार के अग्नि चार प्रकार के पुरुषों में होते हैं। जैसे—सम-वात पित्त-कफ-प्रकति-वाले पुरुषों में दोषों के समानावस्था में स्थित होने से अग्रि भी सम रहता है। बातपकति वाले पुरुषों में अग्नि के आश्रय स्थान ( प्रहणी ) के बायु से आकान्त होने के कारण अग्नि भी विषय रहता है। पित्तप्रकृति के पुरुषों में अग्न के अधिष्ठान (ग्रहणी) के पित्त से आकान्त होने के कारण अमि भी तीक्ष्ण रहता है। कफप्रकृति के पुरुषों में अमि के आश्रय स्थान ( महणी ) के कफ से आकान्त होने के कारण अग्नि भी मन्द रहता है ॥ १०॥

तत्र केचिदाहु:--न समवातिपशाश्रेष्माणो जन्तवः सन्ति, विप-माहारीपयोगित्वान्मनुष्याणाम्। तस्माच वातप्रवृतयः वेचित् वेचित्पि-त्तप्रकृतयः, केचिःपुनः ऋष्मप्रकृतयो भवन्तीति ।

इस पर कुछ आचार्यों का कथन है कि समवात-पित्त-कफ प्रकृति बाले पुरुष नहीं होते। क्योंकि मनुष्यों का आहार विषम होता है। गर्भ में ही मकृति बनती है। इसिलेये ( माता के आहार की विषमता से भी ) कोई वात-प्रकृति, कोई पिराप्रकृति और कोई कफ्रमकृति होते हैं।

तचानुपपन्नम् । कस्मात्कारणात् ? समवातपित्तश्लेष्माणं ह्यरोगसि-च्छन्ति भिषजः।यतः प्रकृतिश्चाऽऽरोग्यं, आरोग्यार्थो च भेषजप्रवृत्तिः, सा चेष्टरूपा, वस्मात्सन्ति समयातपित्तश्लेष्माणः । न तु खलु सन्ति बातप्रकृतयः पित्तप्रकृतयः इछेष्मप्रकृतयो वा । तस्य तस्य किछ दोष-स्य द्वाधिकभावात्सा सा दोषप्रकृतिरूच्यते मनुष्याणाम् । न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वसुपपचते । तस्मान्नैताः प्रकृतयः सन्ति । सन्ति त खल बातलाः पित्तलाः शहेष्मलाखा । अप्रकृतिस्थास्तु ते होयाः ॥ ११ ॥

उनका ऐसा कथन ठीक नहीं हैं, क्योंकि वैद्य होग वात, पित्त, कफ इन तीनों की समान अवस्था वाले को हो नीरोग (रोग-रहित) कहते हैं और उसी को प्रकृति मानते हैं। रोगों से रहित रहने के लिये ही औषध की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति है और यह सब को इह है। यह अभिवान्छित अर्थ ही प्रवृत्ति में हेतु है। इसकिये समान-वात-विस्त-कफ प्रकृति के भी मनुष्य होते हैं। यस उस दायक्रित, जिस्मक्रुति, और कफ्रप्रकृति के मनुष्य नहीं होते हैं। उस उस दाय की अधिकता से मनुष्यों की र-वह दोय-प्रकृति कही जाती है। विकृत (विषय) हुए दोषों को 'प्रकृति' नहीं कहा जा सकता, ( क्योंकि दोषों की समान अवस्था का नाम 'प्रकृति' है)। इसकिये वातप्रकृति आदि प्रकृतियों नहीं हैं। हो, वातक, विस्तक, और श्रष्टेप्पल (वात-वहुल, विस्तव्य बहुल, वर्लेप्पन वहुल, प्रकृतियों भी मनुष्य हैं। इन को 'अवकृतिस्य' (प्रकृति में न रहने बाले) समझना चाहिये, ये 'विकृतिस्य' हैं॥ ११॥

तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चःवार्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्क-राणि। तत्र समसर्वधात्नां सर्वाधारममं अधिकदोषाणां तु श्रयाणां यथास्व दोषाधिक्यमभिसमीक्ष्य दोषप्रतिकृत्ययोगीनि त्रीण्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावदप्रेः समीमावात्, समेतु सममेव कार्यम्, एवं चेष्टा भेषजप्रयोगाश्चापरे, तान् विस्तरेणानुज्याख्यान्यामः॥ १२॥

त्रयस्तु पुरुषा भवन्त्यातुराः, ते त्वनातुरास्तत्रान्तरीयाणां भिषजाम्। तद्यथा—वात्तत्वः पित्तत्वः श्रेष्मस्त्रश्चेति । तेषां विशेषविज्ञानं-वात-स्वयः वातनिभित्ताः, पित्तस्त्वत्य पित्तानिभत्ताः, श्रेष्मस्य श्रेष्मनिभित्ता व्याषयः प्रायेण वस्त्वन्तद्वः भवन्ति ॥ १३॥

बातळ, विचल और रहेम्सल ये तीन प्रकार के रोगी होते हैं। अन्य तन्त्र-कत्ताओं के मत से ये रोगी नहीं हैं। यथा--वातल, वित्तल और रहेम्सल। इन के मत में ये भी प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से सात प्रकृतियां हैं। इन में यह बात विशेषकर जानने योग्य है कि वातप्रकृति को वायुजन्य, विचल को वित्त-जन्य और रहेम्सल को कफजन्य रोग प्रायः और बलवान् रूप में होते हैं। १३॥ तत्र बातळस्य बातप्रकोषणोकान्यासेवमानस्य क्षिप्रं वातः प्रकोष-मापद्यते, न तथेवरौ दोषौ । स तस्य प्रकोषमापन्नो ययोक्तैविकारैः इरिरमुपतपति बज्जर्णमुलायुवामुप्याताय । तस्यावज्ञयनं-स्तेहस्वेदो विषयुक्तौ, सृद्नि च संशाधनानि स्तेहोष्ण-मधुराम्ल-ज्वण-युक्तानि, तद्भर्ययहार्योणयुपनाहनपोवेष्टनोन्मर्दन-परिषेकावगाहन-संवाहनावपो-क्त-विज्ञासन-विस्मापन-विस्मारणानि, सुरासवविधानं, स्तेहाज्ञानेकयोन्यो दोपनीय-पाचनोय-बातहर-विरेचनीयोपहिताः तथा झतपाकाः सहस्रपाकाः सर्वश्रद्ध प्रयोगायो बस्तयः, बस्तिनियमः, सुख्रशिकता चेति॥ १४॥

इन में वातप्रकृति का मन्ष्य जब बाय को प्रकृषित करने वाले कारणों का सेवन करता है तब वायु शीध प्रकृषित हो जाता है, शेष दोनों दोष पिच और कफ इतना कीब कुरित नहीं होते । वायु प्रकृषित होकर पूर्वोक्त अस्ती प्रकार के बात रोगों (विकारों ) में बल, वर्ण, सुख और आयुष्य को नष्ट करने के सिये शरीर की पीड़ित करता है। इस वायु को शान्त करने के लिये स्नेह विधि और स्वेद-विधि हैं। एवं मृदु (तीक्ष्ण नहीं ) स्नेह, उष्ण, मधुर, अन्त, लवण युक्त संशोधन, मृद, स्नेहन, उष्ण, मधुर, अन्त, खवण से युक्त शोधन द्रव्य और आहार-द्रव्य, उपनाह ( वातहर द्रव्यों का बन्धन ), उद्देष्टन ( वेष्टन खपेटना ), उन्मर्दन ( हाथों से मालिश ), परिपेक ( वातहर काथों से परिसेचन ), अवगाइन ( वात हर कायों में डबकी ), संवाहन ( कोमलता से हाथ फेरना ), अवपोड़न ( ताड़न ), वित्रातन (डराना), विस्मापन ( विस्मय उत्पन्न करना ), विस्मारण ( भुडाना ), सुरा और आसव ( वाहणी यंत्र से तैयार किया पदार्थ सुरा, न तैयार किया हुआ आसव ) का देना. स्थावर और जंगम योनि के स्नेहों को दीपनीय, पाचनीय और विरेचनीय औषधियों से मिलाकर सौ बार या हजार बार (अर्थात् बार-बार) पकाये हुए स्तेह, सब प्रकार की बस्ति विधि, ( बहन बार प्रकाये तेलों की बस्ति भी उपयुक्त है ),और निरन्तर सखी जीवन व्यतीत करना उत्तम है ॥ १४ ॥

पित्तालस्यापि पित्तप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्य क्षिप्रं पित्तं प्रको-पमापद्यते, तथा नेतरौ दोषो। तदस्य प्रकोपमापन्नं यथोकैविकारैः इरीरमुपतपति बळ-वर्ण-सुखायुषामुपषाताय। तस्याबज्ञयनं-सर्पि-ष्पानं, सर्पिषा व स्नेहनमध्य दाषहर्णं, मधुर-विक्त-कषाय-सीतानां बौषधास्यवहार्याणामुपयोगो सृदु-मधुर-सुर्धि-सीत-हृद्यानां गन्यानां बोपसेवा, मुकामणिहारावळीनां च परम-शिशिर-बारि-संस्थितानां बार- णप्रस्माक्षणे क्षणे चाप्रय-चन्दन-प्रियक्क-काळीय-मृणाळ शीतवात-वारि-भिरुत्यल कुमुद्द-कोकनद-सोगन्विक-पद्मानुगतैश्व वारिभिर्शभप्रोश्वणं, श्रुति-मुख-मुदुस्युर-मनोनुगानां च गीतवादिनागां श्रवणं, श्रवणं चाध्यु-द्यानां, मुह्दद्विश्व संयोगः, संयोगश्रोष्टाभिः क्षोभिः शोतोपदिनांशुक-स्रम्दाभद्दारधारिणीमिनिशाकरांगु-शीतळ-प्रवात-हम्येवासः, शेळान्वर-पुत्तिन-शिशिरसदन-वसन-त्यज्ञस-प्रवातां सेवा, मस्याणां चोपवनानां सेवा, मुख-शिशिर-मुर्गि-मानतोपश्चातानानुपर्धवसं, सेवनं च निळ-नोत्यळ-पद्म-कुमुद-मीगन्विक-पुण्डरीक-शत्पवन्त्यातां सीम्यानां च मुक्रभावानाभिति॥ १८॥

पित्त-प्रकृति का मन्द्रय जब पित्त-प्रशेषक वस्तुओं का मेदन करता है जस समय पित्त शीध कुपित होजाता है, शेष अन्य दो पाय इतनी जल्दी कुपित नहीं होते । तब इस पुरुष के पूर्वों क न्याकीय पिराजन्य रोगों से शरीर आज्ञान्त हो जाता है, जिससे उसके बन, वर्ण, तख और आय का नाम होता है। इस पित्त को शान्त करने के लिये था का सेवन करना अवस्कर है। धोपन के लिये घी से स्नेटन ( तेलादि से नहीं ), अपोदापहरण अपांत विरेचन का देना, मधर, तिक. कथाय, और शांत आपिधयों से युक्त खान-पान का उपयोग, मृतु-मधुर, सुगन्वित, श्रीतळ और हृदय को प्रिय छगने बाले गन्यों (सुगन्धीं ) का सेवन, अति उण्डे पानी में रक्खे मोती, मांगवी की मालाओं की छाती पर धारण करना, थोड़ी देर में इवेत चन्दन, नियंगु, कार्कायक, (चन्दन का मेद) मुणाल, शीतल वायु, शीतल पानी, उत्पल, कुमुद, कोकनद, सोगल्बक और पद्म (ये सब कमह के भेर हैं) इनसे हाथ-पांव थीना या छोटे डालना, कान के किये प्रिय, मृदु, मधुर एवं मन के अनुकृष गाना-बजाना सुनना, उत्सव (नाच-रंग) आदि देखना, मित्रों से मिलना शीतल द्रश्यों से लित वस्त्र. माला. और हारों को धारण को हुई अभिल्पित लियों से मिलना-जुनना, चन्द्रमा की श्रोतल किरणों से शोतल खली वाय मे, महल की खतों पर टंडे, पहाड़ों के बीच में, निर्देशों के तटों पर, ठंडे बरों (धारायहों ) में, ठण्डे पंखों की शीतल बाय का सेवन, सुलस्तर्श, शिशिर, सुगन्धित वायु ते युक्त रम्य उपवनों का सेवन करना, पदा, उत्पल, नलिन, कुमुद, सोगन्धिक, पुण्ड-रीक. शतपत्र इस सामा प्रकार के कमलों से भरे तालाबों का सेवन और अस्य सब सीम्य शीतक बस्तओं का सेवन करना पित्त को शान्त करता है ॥ १५ ॥

रखेष्मछस्यापि रुखेष्मप्रकोषणोकान्यासेवमानस्य क्षिप्रं ऋष्मा प्रकोषमापद्यते, न तथेवरी दोषौ। स तस्य प्रकोषमापत्रा यथोक्तै- विकारैः झरीरमुपतपति बळवणेमुलायुषामुपघाताय । तस्यावज्ञयनं— विधियुक्तानि वीक्ष्णोष्णानि संशोधनानि, रूक्षप्रायाणि षाद्रयबहा-योणि कटु-तिक्त-कषायोपहितानि, तथैव धावन-रूंचन-सवन-परिसरण-जागरणानि युद्ध-रुयवाय-स्यायामोन्मर्दन-स्नानोत्सादनानि, विशेषत-स्तीक्ष्णानां दीर्घकाळस्यितानां मद्यानामुपयोगः, सघूमपानः सर्वसञ्चो-पवासः, तथोष्णवासः सुस्तप्रविषेधश्च सुस्तार्थमेवेति ॥ १६॥

कफ्राकृति के मनुष्य का कफ्र प्रकोषक वस्तुओं को सेवन करने से बीघ प्रकृपित हो जाता है, येव अन्य दोनों चातु इतनी जल्दी कुपित नहीं होते। कृपित कफ्र पूर्वोक्त बीस प्रकार के कफ्र-रोगों से धारीर को पीहित करता है, जिससे उसके बढ़, वर्ण गुळ और आयु का हास होता है। इस कफ्र को धमन करने के लिये धाळोक विधि से तीवण-उष्ण तंशोषन और संशमन, रूख गुण-वाळे कहु, तिक्क, क्याय रस युक्त आहार-इत्य प्रयोग करने चाहियें। इसी प्रकार भागना, उपवास ( रूपन ), जनन ( क्दना या पानी में तैरना ), परिसंख ( परिक्रमण, चारों ओर यूमना ), राति में बागना युद्ध स्थायाम ( खरीर को परिश्रम देने वाळा कर्म, कुहती आदि ), उन्मदन (रूख मालिध), स्नान, उस्सदन ( र्वटन लगाना ), खासकर तीव्य और पुराने मच का उपयोग, और धूमपान करना, सब प्रकार से उपवास, गरम वस्त्रों का उपयोग, और सुख ( आराम ) का परिस्थान, दुःख सहना, सुख प्राप्ति के लिये सेवन करना चाहिये ॥१६॥

भवति चात्र-सर्वरोगविशेषद्वः सर्वेदार्यविशेषवित्।

सर्वभेषज्ञतस्वक्षो राज्ञः प्राणपतिभेवेत्।। १७॥

सब रोगों में (दोष, आंग्न, बात आदि को ) जानने वाला, सब कार्यों के अनुष्ठान को मली प्रकार जानने वाला, सब औपवियों के तस्त्र (सार ) का समझने वाला वैद्य राजा का प्राण्यति (प्राणों का पालक ) होगा ॥ १७॥

तत्र रह्योकाः—प्रकृत्यन्तरभेदेत रोगानीकविकल्पनम् ।
परस्पराविरोधस्य सामान्यं रोगदोषयोः ॥ १= ॥
दोषसंस्थाविकाराणामेकदोषप्रकोपणम् ।
अरणं प्रतिचिन्ता च कायाप्रेष्ठेश्वणानि च ॥ १६ ॥
नराणां वातह्यदिनां प्रकृतिस्थापनानि च ।
रोगावीके विमानेऽस्मिन् त्याहृतानि सहर्षिणा ॥ २० ॥
प्रकृति ( प्रभाव आदि ) भेद से, रोगों के भेद, नानाविष संस्था होने पर

प्रकृति (प्रभाव आदि ) भेद से, रागों के भेद, नानाविच संक्या होने पर श्री परस्पर अविरोध, रोग और दोष में समानता, दोषों की संस्था, रोगों का एक देश, दोवों के प्रकोप का कारण, आंत्र का विशेष कयन, रारीरस्थ अग्नि के चार रूप, बातल आदि तीन पुरुषों को प्रकृति में लाने वाली मेपज, ये सर बातें इस 'रोगानीक' अध्याय में महर्षि आजेय ने कह दी हैं ॥ १६—२०॥ इत्याविशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते उत्तीये विमानस्थाने रोगानीक विमान

नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥

# सप्तमोऽध्याय:

अथातो ज्याधितरूपीयं विमानं ज्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ इति इ स्माऽऽइ भगवानात्रयः ॥ २ ॥

अब व्याधितरूपीय विमान का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान् आत्रेय ने कहा या ॥ १-२ ॥

इह सलु द्वौ पुरुषो ज्याधितरूपो भवतः। तदाथा—गुरुज्याधित एकः सत्त्ववद्यर्शारसंपदुपेतस्वाल्लघुज्याधित इव दर्यते, लघुज्याधि-तोऽपरः सस्वादीनामधमत्वाद् गुरुज्याधित इव दर्यते, तयोरकुराजाः केवळं सञ्ज्यवि रूपं दृष्वाऽध्यवस्यन्तो ज्याधिगुरुलाघवे विप्रति-प्रान्ते॥ ३॥

दो प्रकार के युवन रोगी की माँति दीखते हैं (१) गुढ़ व्याघि से पीड़ित एक मनुष्य और सक्त, बल, और धरीर इनके उत्कर्ष से गुढ़ व्याधि वाला होने पर भी खड़क्याधि से पीड़ित सा दिलाई देता है। दूसरा वक्त, बल, धरीर इनके न्यून होने से लघु व्याधि होने पर भी गुढ़ व्याधि से पीड़ित दिलाई देता है। इनमें अङ्कर्शक वैद्य केवल आंख से ही देलकर गुढ़ व्याधि और लघु व्याधि के ज्ञान में मोह या घोले में पढ़ जाते हैं। वे गुढ़ व्याधि को लघु-व्याधि और लघु व्याधि के ज्ञान में मोह या घोले में पढ़ जाते हैं। वे गुढ़ व्याधि को लघु-व्याधि और लघु-व्याधि से एक जाते हैं। वे गुढ़ व्याधि को लघु-व्याधि और लघु-व्याधि से एक जाते हैं। वे गुढ़ व्याधि को एक-व्याधि समक्ष लेते हैं। वे गुढ़ व्याधि को लघु-व्याधि स्वाधि स्वाधि से एक जाते हैं। वे गुढ़ व्याधि को एक व्याधि स्वाधि स्वाधि से गुढ़ व्याधि स्वाधि स्

त हि झानावयवेन कृत्स्ने झेथे झानसुपपदाते; विप्रतिपन्नास्तु स्रबु रोगझाने, उपक्रमशुक्तिझाने चापि विप्रतिपद्यन्ते । ते बदा गुरुव्याधितं रुषुव्याधितरूपमासाद्यन्ति, तदा तमलपदोषं मत्वा संशोधनकार्रेऽस्मे मृदुसंशोधनं प्रयच्छन्तो भूय एवास्य दोषानुदीरयन्ति । यदा तु लघु-स्याधितं गुरुव्याधितरूपमासादयन्ति, तं महादोषं मत्वा संशोधन-कार्षेऽस्मे तीक्ष्णं संशोधनं प्रयच्छन्तो दोषानिविनिर्हत्यव शरारमस्य श्चिण्वन्ति; एवमवयवेन झानस्य कृत्स्ने झेथे झानमिति मन्यमानाः परिस्त्रहन्ति, विदिववेदिनिज्यास्तु मिषजः सर्वे सर्वेया यथासंभवं परीक्ष्यं परीक्ष्याध्यवस्यन्तो न कचिद्पि विप्रतिपद्यन्ते, यथेष्टमर्थमभिनिवर्वयन्ति चेति ॥ १ ॥

क्योंकि जान के एक देश ( माग ) से सम्पूर्ण जैययस्य का जान नहीं हो सकता । इस प्रकार से रोग-जान में घोखा खाने पर चिकित्सा-युक्ति जान में घोखा खाने पर चिकित्सा-युक्ति जान में भी घोखा खानाते हैं । जिस समय ये अञ्चाक कैश गुरू-स्थाधि से पीड़ित अर्थात् अल्य-शेषयुक्त समझ कर इस रोगों को संशोधन के लिये मृदु संशोधन देते हैं, उस समय इसके दोधों को वे और भी अधिक बद्धा देते हैं और जब लयु-व्याधि से पीड़ित व्यक्ति को महार्योग्युक्त, गुरू-व्याधि वाला समझकर संशोधन के लिये तीक्षण संशोधन देते हैं, तब दोधों को बहुत अधिक माजा में बाहर निकाल कर इस रोगों के शरीर को निर्वेल करते हैं । इस प्रकार से जान के एक ही भाग से सम्पूर्ण जैय वस्तु का जान करके काम करने पर ये सब स्थानों पर घोखा खाते हैं । इसके विपरीत तीनों प्रमाणों द्वारा परीक्षा करने वाले, सर्व प्रमाण-कुशल वेश सस्य आदि सब बातों की परीक्षा करके कार्य करते हैं, इसलिये चिक्तित्या करमें में वे कहीं मो घोखा नहीं खाते । इससे इनको मनोवाञ्चित प्रयोजन (आरोग्य) मिल जाता है। ४१ अवन्ति चात्र— सक्वादीनां विकटपेन ज्याधीनां रूपमानुरे।

हपु विप्रतिपद्यन्ते बास्य व्याधिबस्यावसे ॥ १ ॥ ते भेषजमयोगेन कुर्वन्त्यज्ञानमोहिनाः। व्याधितानां विनाशाय क्रेशाय महतेऽपि वा ॥ ६ ॥ प्राज्ञास्तु सर्वभाज्ञाय परीक्ष्यमिह सर्वथा। व स्कटन्ति प्रयोगेषु भेषजानां कदाचन ॥ ७ ॥

मूखे वैद्य गुष-न्याधित पुष्प में सस्य आदि के उत्कर्ष और अपकर्षको न समझ कर रोग के वल और अवल (गुष-काषय द्यान) में घोला खा जाते हैं। इस प्रकार अञ्चान के कारण रोग-तान में घोला खाये हुए रोगियों के नाद्य या बढ़े मारी कह के लिये, अञ्चक्ति से (दोष-दृष्य की अपेक्षा न करके) चिकित्सा कर्म करते हैं। बुद्धिमान् वैद्या सब (सस्य आदि) की परीक्षा तीनों प्रमाणों द्यारा करके औषण का प्रयोग करते हैं, इस्तिये वे चिकित्सा कर्म में कभी मूख नहीं करते। । प्र—्थ।

इति व्याधितरूपाधिकारे शुःवा व्याधितरूपर्धस्याग्रसंभवं व्याधितरूपदेशुं विप्रतिपत्ती च कारणं सापवादं संप्रतिपत्तिकारणं चान-पवादं, भगकरमान्नेयमन्तिदेशोऽतः परं सर्वकृभीणां पुरवसंश्रयाणां समुस्<del>यान-स्थान-संस्थान-वर्ण-नाम-</del>प्रभाव-चिकित्सित-विशेवाच पप्रच्छो-पर्सगृक्ष पादो ॥ = ॥

इस प्रकार से इस क्याधित कपाधिकार में रोगी के कप, संख्या, परिमाण, गुड क्याधित, खड़ व्याधित, संख्या गुड-क्याधित और काइण (सत्त्वाधित में काइण (सत्त्वाधित में काइण (सत्त्वाधित में काइण (स्क प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ज्ञान करना), सापबाद (दोष सहित,) सम्प्रतिपत्ति (सम्यक् ज्ञान तीनों प्रमाणों से परीखा करने का ज्ञान), और अनपबाद (निदींष), इनको सम्प्रण कप में सुनकर आजिया ने म्याबान आजेय के चरणों में नमस्कार कर, सब प्रकार के कृतियों के समुख्यान (निदान), स्थान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा॥ प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा॥ प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा॥ प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा॥ प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा॥ प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा॥ प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा॥ प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा॥ प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा॥ प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा॥ प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को पूछा। प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिक्तिस्ता को प्रमान संस्थान (अक्षण), वर्ण संस्थान संस्थान (अक्षण), वर्ण संस्थान संस

अधारमें प्रोवाच भगवानात्रेयः—इह सल्बाप्रवेश ! विश्वतिविधाः इसयः पूर्वयुद्धिः नानाविषेन प्रविभागेनान्यत्र सहत्रेद्रयः, ते पुनः प्रकृतिभिभिद्यमानाश्चतुर्विधा भवन्ति । तद्यथा—पुरीषजाः श्लेष्मजाः शोणितजा मळजाश्चेति ॥ ६ ॥

अभिनवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा, है अभिनवेश ! पंछे अशोदरीय अध्याय में सहज (सहजन्य) कृमियों को छोड़ कर नाना प्रकार के विभाग से बीस प्रकार के (मरूजन्य दो प्रकार के, रक्तजन्य छः प्रकार के, कफ्तजन्य सात प्रकार के और पुरीयजन्य पांच प्रकार के) कृमि कहें हैं। ये बीस प्रकार के कृमि प्रकृति की भिक्षता के कारण चार प्रकार के हैं। यथा—पुरीयजन्य, रेडेप्पाजन्य, रक्तजन्य और मरूजन्य ॥ है।

तत्र महो बाह्यक्षाऽऽश्यन्तरस्य । तत्र बाह्य महे जावान्मळजान्सं-चक्ष्महे । तेषां समुख्यानं—मृजावर्जनम् । स्थान—फेशन्सभुन्छोम-पक्ष्म-वासांसि । संस्थानं-अणवस्तिलाकृतयो बहुपादाः । वर्णः कृष्णः शुक्तस्य । नामानि-यूकाः पिपीळिकास्य । प्रभावः कण्डूजननं कोठपिड-कामिनिवर्वनं च । चिकित्सितं त्वेषामपकपेणं महोपघादो मळकराणां च मावानामनुपसेवनमिति ।। १०।।

इनमें मक दो प्रकार का है—(१) बाह्य और (२) आम्यन्तर। इनमें धरीर के बाह्यसक (परीना आदि से) उत्पक्त होने वाळे कृमियों को सकजन्य कृमि कहते हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण धरीर धुदि का न करना है। इनका स्थान केख (धिर के बाळ), दादी मूंछ, धरीर के कोम, आंखों की पळकों के बाळ और वक्त हैं। हनका उरवान अर्थात् (क्य या आकृति) वे अणु (युक्ष ), तिक के ृसमान आकृति और बहुत पांव वाले होते हैं। इनका वर्ण (रंग ) काला और ृबवेत है। इनके नाम युक (जूं) और पिपीलिका (लिखा), कोला है।

इनका प्रमाव—खांज उराज करना और कोठ, पिडका आदि फुन्तियों को शरीर पर उराज्य करना है।

इनकी चिकित्या— इनको चिमटी से पकड़ कर खींचना, मळ का नाश करना और मळोत्पादक बस्तओं का परिस्थाग करना है ॥१०॥

शोणितजानो तु खबु कुष्टेः समानं समुत्यानम्, स्थानं रक्तवाहिन्यो धमन्यः। संस्थानं अणयो यृत्तास्थापादास्थ स्ट्रम्तवाचैके भवन्त्यदरयाः। वर्णस्ताम्रः। नामानि केशादा छोमादा लोमद्वीपाः सौरसा छोदुम्बरा जन्तुमातरस्रेति। प्रभावः केश-रमश्र-नख-छोम-पहमापध्यंसो त्रणगतानां च हुष-कण्डू-तोद-संसर्पणान्यतिष्टद्वानां च त्वक-शिरा-स्नायु-मास-तरु-णास्थि-मक्षणमिति, चिकित्वितमध्येषां कुष्टैः समानं तदुत्तरकाळमुपदे- हृद्यामः॥ ११॥

रक्तजन्य कृमियों का निदान कुछ गेग के निदान के समान ही है। कृमियों का स्थान—रक्ताहिनी घमनियां ( सिरार्ये भी ) हैं। इनका रूप स्वस्म होने से कुछ कृमि अडस्य होते हैं। वे आंख से नहीं देखे जाते, इनका रंग ताम्र वर्ण हैं; इनके नाम केशाद ( केशों को खाने वाला ), लोमाद, लोमझीप, सौरल, औड़- ग्वर और जन्तुमाता हैं। इनका प्रभाव केश इमधु, लोम और पलक के बालों को नाश करना है, जण में प्रवेश करके ये हवं छ, खाज, तोद ( खुनचुना) और संवर्षण की सी प्रविति कराते हैं। बहुत बढ़के ये खवा सिरा, स्नायु, मांव और तक्षण अस्थि को भी खाने कमते हैं। इनकी चिकित्सा भी कुछ-रोग के समान है, इसका वर्णन अमें कुछ-रोविकित्सा में करेंगे॥ ११ ॥

स्रोप्यजाः श्वीर-गुड-तिल-मत्स्यानू पर्मास-पिष्टाझ-परमाझ-कुमुम्भ-स्नेहाजीर्ण-पूर्वि-क्रिञ्ज-संकीर्ण-विरुद्धासास्य-भोजनसमुत्थानाः । तेषामा-माशयः स्थानं । ते प्रवर्धभानास्तूर्ण्वमधो वा विसर्पन्स्युअयतो वा । संस्थानवर्ण-विशेषास्त् इवेताः पृथुन्न-संस्थानाः केचित्, केविद्युचपरि-णाहा गण्डू पदाकृतयम् इवेतास्तान्नावभासाः, केविद्युच विर्धास्त्र-स्वा-कृत्यः इवेताः । वेषां त्रिविधानां इकेमिनिमित्तानां कृमीणां नामानि—

इर्थ—शिल्स प्रकार दाद में खुजाने से आतन्द, हर्ष वा रोमाझ होता है।
 इस को भी कृति उत्पन्न करते हैं।

अन्त्रादाः, उदरादाः, हृदयचराः, चुरवः, दर्भपुष्पाः, सौगन्धिकाः, महागुदाश्चेति । प्रभावो हृङ्खासास्यसंस्रवणमरोषकाविपाकौ स्वरो मुख्की जन्मा स्वयुरानाहोऽक्रमर्दश्छिदिः काश्ये पाक्ष्यमिति ॥ १२ ॥

कफ्रजन्य कृषि—श्वीर-भोजन, गुड़, सिंह मछ्छी, जहन्य प्राणियों के मांव जिद्याझ और परमान्न ( खीर आदि ) का भोजन, कुचुम्म का तेह, अजीर्ण में भोजन, पूर्ति ( खंडे ), क्रिज ( क्रेंद्रकारक द्रव्यों के ) खंकीर्ण ( हित और अहित बेमेछ मिछे भोजन ) और विदद्ध एवं असालय मोजनों से उत्तत्न होते हैं। इनका स्थान आमाध्य हे। ये आमाध्य स बढ़ कर यहीं से ही उत्तर या नीचे अथवा दोनों तरफ़ फैल जाते हैं। इनका रूप और वर्ण क्वेत तथा कुछ वड़ी मांचपेशी के से, बद के आकार के, कुछ गोळ आकार वाले, ( वेष्टन ) वाले, गिंडोये की आकृति के, क्वेत और लाल रंग की आमा वाले होते हैं। इन्छ अणु ( पतले ), डम्बे और स्त के समान आकृति वाले, क्वेत होते हैं। इन वीनों प्रकार के कफ्जन्य कृषियों के नाम ये हैं। जैसे—अन्नाद, उदराद, हृदयचर, चुड़, दर्भपुष्म, सौगन्विक और महागुद। इन का प्रभाव—हृज्ञास वमनकी विच हाना, भुख से छार का बहना, अविच, अविपाक, अवर, मूर्च्ड, जम्माई का आना, खेंकें आना, अकरा, शरीर के अंगों का हृदना, वमन, कृशवा और शरीर में रुखा वा कटोरता होना है।। १२॥

पुरीषजास्तुत्यसमुखानाः श्रेष्मजैस्तेषां स्थानं पकाशयः । प्रवर्धमानास्त्रवां विसर्पन्ति, यस्य पुनरामाश्रयाभिमुखाः स्युर्वदन्तरम्; तद्द-तरं तस्योद्गारिनश्रासाः पुरीषगन्तिनः स्युः; संस्थानवर्णविशेषास्तु स्मृश्चरपरीणाहाः श्वेता दीर्घा ज्ञणांशुकसंकाशः केचित्, केचित्पुनः स्थूछृह्वपरीणाहाः श्यावनीछहरितपीताः । तेषा नामानि ककेवज्ञा मकेवज्ञा लेखिहाः सग्लकाः सोधुरादाश्चेति । प्रभावः पुरीषभेदः काश्यं पाठ्यतं लामहर्णभिनिर्वर्तनं च, त प्रवास्य गुरमुखं परितुदन्तः कण्ड् चोपजनयन्तो गुदमुखं पर्यासते, त एव जातह्या गुदनिष्कमणमित्वेतं कुवन्ति-इत्येप श्रेष्मज्ञानां पुरीषज्ञानां च छमोणां समुस्थाना-दिविशेषः ॥ १३ ॥

पुरीषजन्य ( मळ से उत्तब ) कृमियों का निदान कफजन्य कृमियों के समान है। इन कृमियों का स्थान पकाध्य है। ये कृमि बद्दकर नोचे को ओर फंकते हैं। जिल पुरुष में ये कृमि आमाध्य की ओर जाने कमते हैं, उस पुरुष के उद्गार ( बकार ) और हवाल में मळ की गन्य आती है। इनका कम वर्ण—स्कूम, मोळ बेहन वाजे तथा हवेत और मेंड के उन्ने बाजों के समाव

होते हैं। कुछ स्थूक, बोक बेहन बाके, काके, मीके, हरे या पीके रंग के होते हैं। इन के नाम—ककेवक, मकेवक, केलिह, एव्हूकक, खीदुराद हैं। इनका प्रमाव—मक का पत्रका आना, धरीर में कुछता, पव्यता और रोमांच होना है। के कुमि रोमी की ग्रदा के अख पह रहते हैं। ये हर्ष उत्सव्व होने पर नार बार ग्रदा से बाहर (मक के साथ) निकलते हैं। यह कफजन्य और पुरीय-कन्य कुमियों में उत्पन्ति आहि का मेद है।। इह ॥

चिकित्स्वतं तु स्वत्वेचां समासेनोपदिश्य पञ्चाद्विस्तरेणोपदेख्यामः। तत्र सर्वक्रमोणामपकर्षणमेषाऽऽद्तिः कार्यः; ततः प्रकृतिविधातोऽन्न्सरं विद्यानोक्तानां भाषानामञ्जपसेषनमिति ॥ १४॥

कफ और मक्ष से उत्पन्न कृमियों की चिकित्मा संक्षेप में कहकर फिर पीछे से बिस्तार से कहेंगे। इन कृमियों का प्रथम अपकर्षण (खींचना शोधन) करना चाहिये, फिर प्रकृति-विधात (उपश्म) और पीछे से निदान-रूप पदार्थों का अञ्चपसेवन अर्थात् त्याग करना चाहिये॥ १४॥

तन्त्रापकर्षणं हरतेनाभिगृद्धं विसुरयोपकरणवताऽपनयनसनुपक-रणेन वा, स्थानगतानां तु कुमीणां भेषजेनापकर्षणः; न्यायतस्तु तबतु-विषयः । तथया—शिरोविरेचनं वसनं विरेचनमास्थापनिस्यपक-वैक्कविषिः ॥ १४ ॥

अपकर्षण विधि—उपकरण (संदश्च, चिमटी आदि) से अथवा बिना उपकरण के हाय से पकड़ कर बाहर निकालने का नाम 'अपकर्षण' है। यह कार्य बाह्य मलजन्य (पुरीयजन्य) और स्ठेक्मजन्य कृतियों के स्थान से निकले होने पर ही हो सकता है और जो कृति अपने स्थान में स्थित हों, उनको औषघ द्वारा निकालना उम्बत है और यह औषघ चार प्रकार का है। यथा—शिरोविरेचन, बमन, विरेचन और आस्थापन। यह अपकर्षण-विचि है। १५॥

प्रकृतिविचातस्तेषा—कदु-विक्त-कषाय-क्षारोष्णानां द्रव्याणाग्रुपयोगो यद्यान्यद्पि किंचिच्छ्छेष्मपुरीषप्रत्यनीकसूर्वं तत्स्यादिति प्रकृति-विचातः ॥ १६ ॥

प्रकृति-विचात---प्रकृति (कफ और पुरीप ) का उपचात अर्थात् नाच वा शमन करना । इल के लिये कहु, तिक, कपाय, खार और उष्ण पदायों का उपयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ न्छेष्मा और मक के विचय आहार-विदार हो उसका सेवन करना चाहिये । यह प्रकृति-विचात-विश्व है ॥ १६॥ अनन्तरं निदानोक्तानां माबानामनुपसेबनमिति यदुक्तं निदान निषयौ तस्य विसर्जनं तथाप्रायाणां चापरेवां द्रव्याणामिति कक्षणतिबन् किस्सितमनुज्याख्यातमेतदेव पुनविंस्तरेणोपदेक्ष्यते ॥ १७॥

इसके आगे निदान में कहें पदार्थों का सेवन का त्यागना आवश्यक है। ऐसा निदान विधि में जिन जिन इत्यों को निदान रूप से कहा है, उनका परित्याग करना चाहिये। इसी प्रकार न कहे हुए निदान के अनुरूप द्वव्यों का भी परित्याग करना चाहिये। इस प्रकार संक्षेप से चिकित्साक्रम कह दिया है, अब इसी को विस्तार से कहते हैं॥ १७॥

अयैनं कृमिकोष्ठमातुरममे षड्गत्रं सप्तरात्रं वा स्नेहस्वेदाध्यासुपपाधः स्रोभृते एनं संशोधनं पाययितास्मीति क्षीर-दिव गुङ-तिल्ङ-सत्त्यानू-पमीस-पिष्टान्न-परमान-कुसुम्मस्नेह-संयुक्तेभीवयैः सायं प्रातस्त्रोपपादये-ससुदीरणार्थं चेव कृमीणां कोष्ठाभिसरणार्थं च भिषक्। अथ व्युष्टायां रात्री सुस्नोषिसं सुप्रजीणेशुक्तं च विज्ञायाऽऽस्थापन-वमन-विरेचनैस्तदह-रेवोपपादयेदुपपादनीयश्चेस्यात्सवीन् परीक्ष्यविशेषान् परीक्ष्य सम्यक्।

इस इक्ति-कोच्ठ बाळे रोगी को संशोधन देने से पूर्व छः या सात रात तक स्नेहन और स्वेदन देना चाहिये। फिर सातवें वा आठवें दिन ( अपळे दिन ) इस को संशोधन दूंगा ऐसा निक्षय करके सार्य-प्रातः रोनों समय बीर ( दूच ), गुरू, दही, तिल, मळली, जळचर प्राणियों का मांस, पिष्टान्न, कुसुम्म तैल से बने मोजन खिलावे। इस प्रकार के मोजनों से कोच्ठ के किमि मली प्रकार से उस्क्रोशित हो जाते हैं ( निकल आते हैं ) और अन्यन गये दुए इसि भी कोच्ठ की ओर आने कराते हैं। इस के अनन्तर शत्रि के बीतने पर ( प्रातः काल होने पर ) भली प्रकार नींद आई तथा खाया हुआ मोजन मली प्रकार जीर्ण हो गया यह देखकर उस दिन ( नवम दिन ) आस्थापन, वमन, विरेचन ( इन में से काई एक किया) देना चाहिये। किया करने से पूर्व रोगी की सब प्रकार से ( प्रकृति-साल्य, सस्व आदि से ) परीक्षा कर लेनी चाहिये।

खवाऽऽहरेति म्यातः मूळक सर्वप-कानु-करख-शिमु-मधुशिमु-कमठ -बर पुष्पा-मूस्ट्रण-सुमुख-सुरस-कुठेरक-गण्डीर-काळमाळक पणोस-क्षवक-फणिळाकानि सर्वाण्यथवा यथाळामं, तान्याहृतान्यभिसमीक्ष्य खण्ड-शरखेदियत्वा प्रक्षात्य पानीयेन सुमक्षाळितायां त्थात्यां समावाष्य गोमूत्रेणावींदकेनाज्यासिच्य साधयेत् सततमवघट्टयन् दृव्याः । तस्मिन् श्रीतीभूते तृष्युक्तमूचिष्ठेऽम्मसि गतरसेष्वीवभेषु स्थाळीमवतार्यं, सुप् रिपृतं कवार्यं सुक्षाष्यं मदनपिष्यळीफळं विदङ्गकन्कतैळोपहितं, सर्वि- काळवणितमस्यासिच्य बस्तौ विधिवदास्यापयेदेनं, तथाऽकीळके-कुट-जाढकी-कुछ-कैढये-कषायेण वा, तथा शिग्रु-पीलु-कुस्तुस्तुरु-कटुकालपेप-कषायेण, तथाऽऽमळक-शङ्कवेर-दाकहरिद्रा-पिचुमर्द-कषायेण मदनफळ-संयोगसंयोजितेन त्रिरात्रं सप्तरात्रं वाऽऽस्थापयेत् ॥ १८ ॥

आस्थापन आदि किया करने की विधि-अनन्तर कहे कि निम्न सब वस्तकों को अथवा इन में से जितनी प्राप्त हो सकें उन वस्तुओं को लावे-मूलक ( मूखी ), सरसीं, कशुन, नाटा करख, शिमू ( प्रोमांजन ), मधुशिमु (मीठा सहजन), कमठ (काई खाळ फूल का कचनार मानते हैं), खर-पच्या ( अजवायन ), भरतूण, समुख, सरस, कुठेरक, गण्डीर, काळमाछ, वर्णात, धावक और फणिजजक ( ये सब दुलसी के भेद हैं ) इन सब को अथवा इन में से जा मिछें उनको लाकर, इकड़े इकड़े करके, पानी से मली प्रकार घोकर, अच्छी प्रकार धुली हांडो में रखकर, आधे, पानी मिळे गोमूत्र में भिगो कर (खाळकर) निरन्तर कड़छी (खाँचे) से चलाते हुए अग्नि पर पकाना चाहिये। जब औषधियों का सम्पूर्ण रस जरू में आ जाय तब हांडी को उतार कर वस्त्र में से भठी प्रकार जान है। इस कुछ गरम काथ में मनफल, पिप्पली, बायविडंग इन का कल्क और तैल मिश्रित सर्जधार ( सजी खार ) एवं नमक मिलाकर विधिपर्वक इस रोगी को आस्थापन बस्ति देनी चाहिये। इसी प्रकार आक, अलर्क ( मदार ), कुटज, आढको, ( अरहर ), कुच्ट ( कुट ) और हैटर्य ( पर्वतनिम्ब ) कपाय से बस्ति देनी चाहिये. ( तैड मिश्रत नमक एवं मैनफल आदि पूर्व को भाँति डाडे) । इसी प्रकार शियु, पोल. कस्तम्बद, कुटकी और सरसी के कवाय से, इसी प्रकार आंवला, अदरख ( सींठ ), दाबहल्दी, पिचुमर्द ( नीम ) के कथाय से, मैनफल आदि डालकर ह्म यक तेड भिड़ाकर तीन बार अथवा सात बार आस्थापन-कर्म करना चाहिये ॥ १८॥

प्रस्थागते च पश्चिमे बस्तौ प्रत्याश्वस्तं तद्दरेवोभयवोभागहरणं संशोधनं पाययेशुक्त्या। तस्य विधिवपदेव्यते। मदनफडिपपडीकषा-चस्यार्षाञ्जिमात्रेण त्रिवृत्करकाक्षमात्रमाडोड्य पातुमस्मै प्रयच्छेत्, तद्स्य दोषगुभयतो निर्देशति साधु, एवमेव करुपोक्तानि वसनविरे-चनानि संसुन्य पाययेदेनं सुद्धपा सर्वविशेषानवेद्यमाणो भिषक्॥१श॥

होप बस्ति के गुदा द्वारा बाहर निकळ आने पर रोगी को आववासन देकर उसी दिन (जिस दिन बस्ति दी है) दोनों ऊर्ध्व एवं अघोमार्गों से दोव निकासने के क्षिये बमन, विरेचन रूपी संशोधन, देश, कास, मात्रादि की अपेका से देना चाहिये।

विधि—सदनफल, पिप्पली कवाय की आधी अंजलि, को तिवृत् (निशोय) के कल्क की एक अश्व मात्रा में मिलाकर रोगी को पीने के क्षिये देना चाहिये। इस प्रकार से रोगी के दोव दोनों मार्गों से मली प्रकार निकळते हैं। इस प्रकार से कल्पन्थान में कहे जाने वाले वमन, विरेचन योगों को परस्पर मिला कर रोगी की सन बातों को देख कर बुद्धि से मली प्रकार विचार कर रोगी को पीने के लिये देने ॥ १६ ॥

अथैनं सम्यग्विरक्तं विज्ञायापराह्ने शंखरिकक्षायेण सुखोष्णेन परिवेचयेत्, तेनैव च कपायेण बाह्याभ्यन्तरान् सर्वादकार्थाम् कार-येच्छश्वत् । तदभावे वा कदुतिकक्षायाणामीषधानां कार्थेर्भृत्रकारैवां परिवेचयेत् । परिषिक्तं चेनं निर्वातमागारमनुप्रवेश्य पिष्पर्छा-पिष्पर्छी-मूल-चन्य-चित्रक-शृङ्गवेर-सिद्धेन यवाग्वादिना क्रमणोपकामयेत्। विकेष्याः क्रमागतं चैनम्मुनासयेद्विडङ्गतैलेनंकान्तरं द्विश्चित्री ॥ २०॥

इसके पक्षात् (दोनों भागों से संशोधन होने पर ) मही प्रशास संशोधन हुआ जान कर शैखरिक कथाय (अगमार्ग के योड़े गरम कथाय ) से परिषेचन करें ! इसी कथाय को पानी के स्थान पर पीने के किये और बाह्य (स्नान आदि में ) निरन्तर बरतना चाहिये ! इस अपामार्ग के द्रवाय के अभाव में कहु, तिक, कथाय रखवाली औषधियों के कार्यों से, मूत्रमिश्रित यवखार (जवाखार ) आदि से परिपेचन करना चाहिये ! परिषिक इस गेगों को बायु-रिहत वर में प्रविष्ट करके पिपलीमूल, चब्य, चित्रक और सींट इस पंचकोल हारा विद्व यवायू को उपकल्पनीय अध्याय में कहे पेयादि क्रम से देना चाहिये ! विकेपी तक पहुंच जाने पर रोगी को विदंग-तेल द्वारा एक दिन के अन्तर से दो बार तीन बार अनुवासन देना चाहिये ! (अनुवासन में पेया का निषेध है, क्यों कि पेया अभिष्यन्दी है ) !! २० !!

यदि पुनरस्यातिप्रदृद्धाञ्ज्ञीर्यादान्कृमीन्मन्येत शिरस्येवाभिस्यर्पतः काँखित, सतः स्नेहस्वेदाभ्यामस्य शिर उपपाद्य विरेचयेदपामार्गतण्डु-छादिना शिरोबिरेचनेन ॥ २१॥

षिरो-विरेचन—इस रोगी के शिर को खाने वाले कृपियों को बहुत बढ़ा हुआ जाने और देखे कि कृपि थिर में फिरते हों, ऐसा नैय को अनुमन हो तो रोगी के शिर को स्नेहन और स्वेदन देकर अपामार्ग के तण्डुकों (चावकों) आदि शिरो-विरेचन योग्य द्रम्यों से शिरोविरेचन देवे॥ २१॥ यस्वन्यवद्दार्थविधिः प्रकृतिविधातायोक्तः इमोणां, सोऽनुव्यास्यते—मृथिकपणीं सम्जामप्रतानामाद्वत्य खण्डसरकेदित्या, चलुक्कते क्षोदिवदा पाणिक्यां पीडियत्वा रसं गृडीवात्, तेन रसेन कोदितसालितण्डुकपिष्टं समाळोड्य पूर्वाळ्याः कृत्वा विधूमेष्वक्रारेषु विपाच्य विडक्षतेलळवयोपहिताः कृतिकोष्ठाय मक्षयितुं प्रयच्छेत्; अनन्तरं चाम्ळकाञ्चिकपुरिवद्वा विप्पत्यादिपञ्चवर्गरीसृष्टं सळवणम्बन्तरं चाम्ळकाञ्चिकपुरिवद्वा विप्पत्यादिपञ्चवर्गरीसृष्टं सळवणम्बन्तराययेत्।। २२ ॥

धनेन कल्पेन मार्कवार्क-सहचर-नीप-निर्गुण्डी-सुमुख-सुरस-छुठेरक-गण्डीर-काळमालक-पर्णास-खनक-फणिज्जक-बकुळ-कुटज-सुवर्णक्षेरी-स्वरसा नामन्यतमस्मिन्कारयेश्पूपलिकाः, तथा किणिही-किरात-तिक्तक-सुवहामलक-हरीतकी-विभीतक-स्वरसेषु कारयेश्पूपलिकाः। स्वरसाक्षे-तेवामेकुकेशो द्वन्द्वराः सर्वशोवा मधुविलुलितान् प्रावरनन्नाय पातुं

प्रयच्छेत् ॥ २३ ॥

क्रमियों के प्रकृति-विचात के छिये जो आहार-विधि कही है, उस की व्याख्या करते हैं। जल और कोमक पत्तों के साथ मूचापणीं को काकर इसकी दुकड़े २ करके, ऊखड़ में कृटकर, हायों से दबाकर रस निकास है। इस रस में खाळ धानों के चावलों की पिड़ी को मिलाकर इससे पूरी (पूए) बनावे। इन पूरियों को भूम रहित अंगारों पर पकावे । फिर विडंग तैक और उपण के . साथ मिळाकर कृमि कोष्टवाले रोगी को खाने के लिये दे। पूरी खाने के पीछे खड़ी कांजी ( धान्य-काखिक ) में या उद्शिवत् ( आधे विकाये मठे, या खाछ ) में पिपाली आदि पंचकील की कवण के साथ मिला कर पीने के किये दे। इसो विधि से मार्कव ( भंगराज ), अर्क ( आंक ), सहचर ( श्राण्ट ), नीप ( कदम्ब ), निर्मुण्डी ( सिन्धुचार सम्हाल ), सुनुष, सुरत, कुठेरक, गण्डीर, ( सेहण्ड ), काळमाळ ( कुठेरक के भेद ), पर्णांस, खनक, फणिजक ( तस्त्री के मेद ). बकुक ( मौक्सरी ) कुटज, स्वर्णकीरी (सत्यानाधी ) इन में से किसी एक के रस के साथ पूरी तैयार करनी चाहिये। इसी प्रकार किणिही ( अपामार्ग ), किरातिक (चिरायता ), आम की, इरङ, विभीतक (वहेडा ), स्वदा ( श्रेफालिका ) इनके रखों में पूरियां बनानी चाहियें । इन ( मण्डूक-पर्णी आदि ) में से एक एक को या दो दो को अथवा सब को मिडाकर स्वरस निकाक कर इस स्वरस में मधु मिला कर प्रातःकाल खाकी पेट पीते के किये दे ॥ ११-२३ ॥

अयाश्वराकदाहरम महति किलिखके प्रश्तीर्याऽऽतपे शोवविरवोद्वाहे

क्षोदिक्का दबि पुनः स्ट्रमाणि चूर्णानि कारबित्वा विदक्तकथायेण त्रिष्ठकाकवायेण वाऽष्टकत्वो दशकृत्वो वाऽऽत्वे सुपरिमाबितानि मावित्वा दबि पुनः स्ट्रमाणि चूर्णानि कारबित्वा नवे कळ्गे समा-वाज्यानुगुर्ते निधापयेत्। तेषां तु खळु चूर्णानां पाणितळं चूर्णं याबद्वा साधु मन्येत, तत् क्षोद्रेण संसुष्य कृमिकोष्टाय छेढुं यच्छेत् ॥ २४॥

इसके पीछे पोड़े की शक़त् ( छीद ) को लाकर बड़ी चटाई पर फैलाकर घूप में सुखा है। फिर ऊखल में क्टकर शिला पर पीसकर बारीक बताले इस चूर्ण को विडंग के कथाय से या त्रिफला-क्याय से आठ बार अथवा दस बार थूप में भावना देकर ग्रुष्क कर है। फिर इसको पस्थर पर पीसकर नये बढ़े में रखकर, बायु आदि न जा सके इस प्रकार से मुख को डांग कर ग्रुप स्थान पर रख दें। इसमें से कई परिमाण (चार मासा) अथवा रोग के अनुसार जितनी मात्रा उचित समशे उतनो मात्रा को शहद में मिलाकर कृमि रोगी को खाने के लिये दें॥ २४॥

तथा मल्लातकाश्यीन्याहृत्य कल्याप्रमाणेन संपोध्य स्तेह्माविते हुई कल्या सुक्ष्मानेकिल्लाद्रमध्ये शरीरमुपवेष्ट्य मृदावल्ला समावाष्योलूपेन पिषाय भूमावाकण्ठं निल्लातस्य स्तेह्मावितस्येवान्यस्य हृद्धस्य
कुम्भस्योपिर समारोध्य समन्वाद् गोमयैकपिनत्य दाहयेत्; स यदा
जानीयात् साधु दग्धानि गोमयाति गल्लितस्तेहानि भल्लातकास्थीनीति,
ततस्यं कुम्भमुद्धारयेत्। अय तस्माद् द्वितीयास्कुम्भात्तं स्तेहमादाय
विल्ल्लिल्लुल्लूणेंः स्तेहाधमात्रैः प्रतिसंसुक्ष्याऽऽतपे सर्वमहः स्थापयित्वा वतोऽस्तै मात्रा प्रयच्छेत्यानाय, तेन साधु विश्च्यते, विश्चिस्य
चाऽऽतुपूर्वी यथोक्ता॥ २५॥

दूसरा प्रयोग — पड़े में जितने भिडावे के फड़ आ सकें, उतने फड़ों को कृट कर तैडादि स्नेह से चिकने, मजबूत एक घड़े में मरें। इस घड़े के निचले माग में अनेक सुकम किंद्र बना दे तथा घड़े पर मिट्टी का लेग कर दे। इस घड़े में मिले को से फार कर दक्षन से मुंद दांग दे। फिर स्नेह से भावित एक दूसरे घड़े को के कर जमीन में गले तक गाह दे। इस गड़े हुए घड़े के जगर भिकावे बाला घड़ा रख कर चारों ओर उपले रख कर जावें। जब उपले मली प्रकार जल जावें, तब उपर के घड़े को प्रयक्करें। जब इस दूसरे मड़े में से तेड (स्नेह) के कर स्नेह से आधी माना में विदंग-तण्डुक - चूर्ण को स्नेह में सिका कर धूप में चार प्रहर तक रले। पीछे इस स्नेह को

कृप्ति-कोष्ट रोगी को पीने के लिये हैं। इससे मक्षी प्रकार बिरेचन होता है। बिरेचन के पीछे पूर्व की मांति पेया आदि देने का कम है। १२५॥

प्यमेव भडेदारु-सरलकाष्ठस्तेहानुवकल्प्य पातुं प्रयच्छेत् । अनुवा-सर्यवेनमनुवासनकारे ॥ २६ ॥

इसी भल्लात के स्नेइ-बिधि से देवदार, सरल ( राल-सर्ज ), इस्त्रों से स्नेइ बना कर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये और अनुवासन के योग्य समय में कहे हुए स्नेहों से अनुवासन देना चाहिये ॥ २६ ॥

अय 'आहर' इति ज्यात् शारदान्नवास्तिलान्संपदुपेतान्। तानाहृत्य
स्नुतिष्प्य सुशुद्धान् शोधियत्वा विबङ्गकषाये सुलोष्णे निर्वापयेदालोषगमनात्, गतदोषानिससमीक्ष्य सुपल्नान्मलुक्य पुनरेव सुनिष्प्वान्
सुनिष्प्य सुशृद्धान् शोधियत्वा विबङ्गकषायेण श्रिःसप्तकृत्वः सुपरिभाविवान्भावियत्वाऽऽतपे शोषियत्वोद् लले संखुद्य दृपदि पुनः ऋहणिष्टान्कारियत्वा द्रोण्यासभ्यवधाय विबङ्गकषायेण सुदुर्मुदुरवसिञ्चन् पाणिमद्मेव मद्येत्। वस्मिन्ललु प्रपांक्यमाने यशैलसुदियात्तत्पाणिश्यां
पर्यादाय अनौ दृढे कल्यो समासिच्यातुगुप्तं निधापयेत्।

अन्ययोग—वैद्य रोगी से कहें कि 'आगे कहे पदार्थ आओ। । अवधी प्रकार पके, रख वीर्थ युक्त, शरद श्रद्ध में होने वाले नये तिली को ला कर, मली प्रकार मिट्टी आदि से साफ करके सुला लें। फिर सुलोष्ण, कुछ गरम बिंदंग-कवाय में भिगो दे, जब तक कि किलने में लगा मैल दूर न हो जाय तव तक भिगो कर रखे। दोष निकलने पर इन तिलों को तुप रहित करके, सुला लेंवे। फिर लाज से साफ करके घोले। फिर सुलने पर बिदंग कवाय में इक्कीस बार मानना दे कर धूप में सुला लेवे। फिर सुलने पर बिदंग कवाय में इक्कीस बार मानना दे कर धूप में सुला लेवे। अब इनको होणी ( थाली, कड़ाही ) में रखकर विदंग कवाय को योड़ा योड़ा डालते हुए हाथों से लूप मले, इस प्रकार हाथों से मलने पर जो तैल निकलता है, हाथ पर लगे हुए तस तैल को ले कर पनित्र, इद घड़े में रखकर गुप्त स्थान में सुरक्षित रख देवे। इस को लाने के लिये कहे।

अय 'आहार' इति म्यात्-तिल्बकोदाळकयोद्वी विल्बमात्री पिण्ही ऋरुणपिष्टी विडङ्गकवायेण, ततोऽर्धमात्री स्यामात्रिवृतयोरतोऽर्धमात्री इन्तीद्रबन्त्योरतोऽर्धमात्री चव्यचित्रकयोरित्येतं सम्भारं विडङ्गकवा-यस्याऽऽहकमात्रेण प्रतिसंख्व्य तत्तरतेष्ठप्रस्थमावाप्य सर्वमाछोड्य महति पर्योगे समासिच्याग्नावधिश्रत्य महत्यासने सुस्रोपविष्टः सर्वेतः स्तेह- सब्बोक्यम्बन्धं सृद्धानिना साध्येहव्यो सततमवघट्टयन् । स यदा जानीयाद्विरमति शब्दः, प्रशास्यति च फेनः, प्रसादमापचते स्नेहो यद्यास्यं गन्धवणंरसोत्वित्तः, संवर्तते च भेषजमंगुल्ध्रियां मृद्यमानमतिमृद्धनिद्दारुणमनंगुल्लिमाहि चेति, स कालस्तस्यावतारणाय । ततस्तमबतीर्णशीतीभूतमहतेन वाससा परिप्य श्वा टेढे कल्ले समासिच्य
पिधानेन पिधाय शुक्लेन बद्धपट्टेनावच्लाय स्त्रेण सुबद्धं सुनिगुप्तं
निधापयेत् । ततोऽसमे मात्रां प्रयच्छेत्यानाय, तेन साधु विरिच्यते,
सम्यगपहृतदोषस्य चास्याऽऽनुपूर्वी यथोक्ता । ततश्चैनमनुवासयेदनुवासनकाले ।

फिर वैद्य आगे कहे पदार्थ लाने को कहे-- तिल्व और उहालक ये दो बिल्स भर (परू भर, ४ तोला) लेकर विडंग कवाय क साथ खब बारीक वीस छै। इनसे आधी मात्रा (२ तीला) स्थामा (काली निशोध) और त्रिवृत (सफेद निशोय), इन से आधी (१ तोला) दन्ती और द्रवन्ती, इनसे आधे ( है वोला) चन्य और चित्रक इन सबको अर्थाटक (दो प्रस्थ) विडंग क्याय, में तथा एक प्रस्थ पर्वोक्त तिलों से तैयार किये तैल के साथ मिलाकर एक बड़े कड़ाड़े में रख कर आग पर रख कर आराम से बैट कर, चारों ओर स्नेह को देखते हुए कि गिरे नहीं, निरन्तर मृदु अग्नि से पकाचे । और पकाते समय कड़की द्वारा बराबर हिलाता रहे । जिस समय शब्द होना बन्द हो जाय. झाग उठना भी रुक जाय. तथा स्नेह (तैल ) भी स्वच्छ हो जावे. एवं तैल में उचित गन्ध. वर्षा और रस की अस्पत्ति हो जाय तब समझे कि तैल बन गया। औषध (कल्क) अंगुली से मलने पर न तो बहुत कोमल और न बहुत कटोर हो तथा अंगुकी पर चिपटे नहीं, (कल्क की बत्ती बन जावे)। तब समझ ले कि तैल सिद्ध हो गया यह समय है. तैल उतारने का: अब इसको उतार कर ठण्डा होने पर बढ़े भारी वस्त्र से छान कर एक ग्राह. मजबूत पात्र में डाल कर. दक्कन से द्वांप कर. सफेंद वस्त्र से बांध कर तागे से कस कर, गुप्त (सुरक्षित ) स्थान पर रख देवे। इस तैल की मात्रा को रोग के अनुसार पीने के लिये (कमि-रोगी को ) देवे। इससे मली प्रकार विरेचन होता है। दोषों के भली प्रकार निकल जाने पर पहिले कही विधि करनी चाहिये। अनुवासन योग्य समय में उस तैक से अनुवासन देना चाहिये।

यतेनैव च पाकविधिना सर्वपातसी-करञ्ज-कोषातकी-स्तेद्वानुपकस्य पाययेस्सर्वविशेषानवेद्वयमाणः । तेनागदो भवतीति ॥ २७ ॥ इसी पूर्वोक्क विधि से सरवों, अलसी, करवा, कोषातकी ( तुरई ) का तेल बना कर सब परीक्षणीय बस्तुओं को देख कर कृमि-रोगी को तेल पिकावे । इस से रोगी नीरोग हो जाता है ॥ २० ॥

इत्येतत् द्रयानां ऋष्मपुरोषसंभवानां कृमीणां समुख्यान-संस्थान-स्थान-वर्ण-नाम-प्रभाव-चिकित्सित-विशेषा व्याख्याताः सामान्यतः ॥२०॥ इस प्रकार से कफजन्य और पुरीषजन्य कृमियों के निदान, संस्थान,

स्थान, वर्ण, प्रभाव और चिकित्सा सामान्य रूप में कह दी है ॥ २८ ॥

विशेषवस्त्वल्पमात्रमास्थापनानुवासनानुकोमहरणभूषिष्ठं तेष्वीष-षेषु पुरीषजानां कृमीणां चिकित्सितं कार्यमिति। मात्राधिकं पुनः शिरोविरेचन-वमनोपशमन-भूषिष्ठं तेष्वेषीषषेषु श्लेष्मजानां कृमीणां चिकित्सितं कार्यमिति। एप कृमिन्नो भेषजविधिरनुज्याल्यातां भवति॥ २९॥

विशेष रूप से पुरीयजन्य कृमियों के क्रिये कही हुई वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, किरोविरेचन, ओपियों में अस्पमात्रा में आस्थापन, अनुवासन और अनुकोम-हरण, विरेचन वरतना चाहिये। मकजन्य कुमियों में वस्ति, विरेचन अधिक वरतना चाहिये। करजन्य कृमियों में शिरोविरेचन, वमन और अमन अधिक देना चाहिये। २६॥

तमनुतिष्ठता यथास्वद्देतुवर्जने प्रयतितन्यम् ॥ ३० ॥

यथोदेशमेनमिदं कृमिकोष्ठचिकित्सितं बथाबदनुज्याख्यातं भवतीति ॥ ३१ ॥

इस निधि को बरति हुए वैद्य को चाहिये कि रोगी को क्रिम निदान से भी बचाये। इस प्रकार से पूर्व कथितानुसार क्रिम-कोस्ट चिकित्सा ( शोधन-समन रूप) को यथावत् पूर्ण रूप से कह दिया है।। ३०-३१।।

भवन्ति चात्र—अपक्षणमेबाऽऽदौ कृमीणों भेपजं स्वृतम् । ततो बिषातः प्रकृतिन्दानस्य च वर्जनम् ॥ २२ ॥ अयमेव बिकाराणां सर्वेषामपि निप्रद्दे । विषिद्दृष्टिक्षषा योऽयं कृमीनुद्दिस्य कीर्तितः ॥ ३३ ॥ संशोधनं संश्मनं निदानस्य च बर्जनम् । यताबद्भिषजा कार्यं रोगे रोगे यथाविधि ॥ ३४ ॥

कृमियों को प्रथम खींच कर निकालना हो औषघ है। फिर प्रकृति का नाह, निदान का छोड़ना है यह विधि सब प्रकार के कृमियों के किये है। इतना ही नहीं, अपिद्ध सब रोगों के खिये है। इसलिये वैद्य को चाहिये कि अत्येक रोग में सब विकारों में संशोधन, संशमन और निदान का त्याग यह तीन प्रकार की विकित्सा करे॥ ३२-३४॥

वत्र म्होकौ—ज्याधितौ पुरुषौ झाझी भिषजौ सप्रयोजनौ । विश्वतिः कृमयस्तेषा हेत्वादिः सप्तको गणः ॥ ३१ ॥ एको ज्याधितरूपीये विमान परमार्पणा ।

शिष्यसंबोधनार्थं च ज्याधिप्रशननाय च ॥ ३६ ॥

ब्याधि से पीडित दो प्रकार के पुरुष विक्र (जानने बाले ) और अज्ञ (मृद् ), इनका प्रयोजन (जानने बाल से सिद्धि और मृद्ध से रोगवृद्धि या मृत्यु ), बीस प्रकार के कृमि, इन के हेतु, मंग्यान वर्ण, प्रमाव, नाम और विकित्सा ये सात बातें, भगवान् आयेय ने रिष्य को ममझाने के लिये तथा रोग की शान्ति के लिये इस विमान स्थान में कह दो हैं ॥ १५–३६ ॥

इत्यप्रिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिर्मस्कृते तृत्वेये विमानस्थाने व्याजितक्ष्यीयविमानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

# अष्टमोऽध्यायः।

अथातो रोगभिषा्जितांचं विमानं व्याख्यास्यामः॥ १॥ इति इ स्माऽऽह भगवानात्रेयः॥ २॥

इस के आगे 'रोगमियिक तंथ नामक अध्याय की न्याल्यान करेंगे। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा या ॥ २ ॥

बुद्धिमानारमनः कार्यगुरुलायने कम् कलमनुबन्धं देशकाली च विदित्वा युक्तिदर्शनाद् भिषग्बुभूषुः शास्त्रमेवाऽऽदितः परीक्षेत । विविध्यानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके । तत्र यनमन्येत सुमह्द्यशः दिवधीरपुरुषासेवितमध्यबहुलमाप्तजनपूजितं त्रिविधशिष्यबुद्धितमप् गत्तपुनरुक्तदोषमार्षं सुप्रणीतस्त्रमाष्यसंग्रहकमं स्वाधारमनव पतित-शब्दमक्ष्टशब्दं पुष्ठलाभिषानं क्रमागतार्थमर्थतत्त्वविनिश्चयप्रधानं संगतार्थमसंकुलप्रकरणमाशुप्रवोधकं लक्षणविश्वादाहरणवश्च, तद्भिप्रप् शत्व शास्त्रम् । शास्त्रं होवंविधममल इवाऽऽदित्यस्तमो विध्य प्रकाशयित सर्वम् ॥ ३ ॥

ग्राज-परीका — बुद्धिमान् पुरुष अपने कार्य के गौरव (बहुत प्रयान से सम्बद्ध) एवं काषत्र (अस्र प्रयास से साध्य), कर्मों के एक, अनुबन्ध (कर्मजन्य शुभ-अशुभ फक), देश एवं काल को जान कर तथा युक्ति को देख कर यदि नेथा बनने की इच्छा करे तो तब से प्रथम शास्त्र की ही परीक्षा करे, क्योंकि देखों के नाना प्रकार के शास्त्र लोक में प्रचित्त हैं। इन में से जो शास्त्र निम्मकिखित गुणों वाला हों, उसे पहुने के क्रिये स्वीकार करे।

शास्त्र के गुण-शास्त्र खब बड़ा, असंक्षित, यशस्त्री, धीर पुरुषों से उप सेवित. माननीय, थोडे से शब्दों में बहुत क्षर्य को बतलाने वाला, आम जनों से अनुमत (निर्दोष ), उत्तम, मध्यम और अधम इन तीन प्रकार के शिष्ये की तीनों प्रकार की बुद्धि के लिये योग्य, सब जिस को समझ सकें, पुनक्कि दोष से रहित, ऋषियों से बनाया, सुभणीत ( अच्छी प्रकार प्रथित किया हो ). जिस में सूत्र ( संक्षेप में अर्थों का प्रहण ) भाष्य ( विस्तार से वर्णन ), और प्रतिपाद्य विषयों को क्रम से कहा हो. सन्दर अधिकरणी वाली, ग्राम्य शब्दों से रहित, कठिन दुवींय या बोलने में कठिन शब्दों से रहित, मुली प्रकार से बहुत तत्त्व बतलाने बाला. (क्रम से उद्देश्य क्रम से अर्थों को बतलाने बाला ), वस्तुतस्य को सन्देह से रहित, निश्चित तस्य को बतलाने वाला. संगतियक अर्थों को बतलाने वाला. अन्यवस्थित. बेमेल मिले हुए प्रकरणों से रहित: सुनते ही स्पष्ट अर्थज्ञान कराने वाला. स्थाप और उदाहरण वाला हो, ऐसा शास्त्र अध्ययन के लिये जनना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार बादल आदि से रहित, निर्मल सूर्य अन्वकार को दर करके सब पदार्थीं को प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार शास्त्र अज्ञान को दर करके सब आर्थ-तस्य को प्रकाशित कर देता है ॥ ३ ॥

त्रतोऽनम्तरमाचार्यं वरीक्षेत । तद्यथा—पर्यवदातश्रुतं परिदृष्टक-भोणं दक्षं दक्षिणं शुचि जितहस्तगुपकरणवन्तं सर्वेन्द्रियोपपश्रं प्रकु-तिक्षं प्रतिपत्तिक्षमनुपरकृतविद्यमनहृष्ट्कृतमनस्यकमकोपनं क्रोशक्षमं शिष्यवत्सळमध्यापकं क्षापनसमर्थं चेति । एवंगुणो ह्याचार्यः सुक्षेत्रमा-तेवो मेघ इव सस्यगुणैः सुशिष्यमाशु वैद्यगुणैः संपादयति ॥ ४ ॥

आचार्य का लखण-शास्त्र की परीक्षा करने के अनन्तर आचार्य की परीक्षा करे। यथा-वह निर्मल शास्त्रशान से सम्पन्न हो, जिसने कमें को उचित रीति से देखा हो, केवल शास्त्र हो न पद्मा हो, प्रस्तुत वह कमें में कुशल, क्रुवि (पवित्र), शस्त्र आदि किया में बशी, सिद्धहस्त, नाना उपयोगी उपकरणों वाका सद इन्द्रियों से शुक्त, रोगी की प्रकृति को पहिचानने वाका, उसम स्त वाका, रोगों की चिकित्सा को समझने वाका, अन्य शास्त्रों के ज्ञान से प्रकट स्वस्त्र विद्या वाका, अमिमान से रहित, गुणों में दोष न देखने वाका, क्षीप-

रहित क्रिय सहन करने वाला, शिष्य से प्रेम-भाव रखने वाला, शास्त्र के बस्तान निर्मा आचार्य होना चाहिये। जिस प्रकार ठीक ऋतु अनुसार बरला हुआ मेच उत्तम क्षेत्र को धान्यों से सम्पन्न कर देता है उसी प्रकार उक्त गुणों वाला आचार्य शिष्य को निर्मल ज्ञान आदि वैद्य के गुणों से शीम सम्पन्न कर देता है। ४॥

तमुपसूत्यारिराधयिपुरुपचरेद्विवच्च देवयचराजवच्च पितृवच्च भर्तृवच्चाप्रमत्तः । तत्रत्त्यमादारहत्त्तं शास्त्रमधिगम्य, शास्त्रस्य हड-तायामभिधानसीष्ठवेऽर्थस्य विद्याने वचनशक्तो च भूयो भूयः प्रयतेत सम्यक् ॥ १ ॥

उपरोक्त गुणों बाले आवार्य के शान जाकर सेवा करने की इच्छा से शिष्य अभि, देव, राजा, माता, पिता और स्वामी के समान प्रभादरहित होकर उस को सेवा करें। तब उस की प्रतकता ने स्मूर्ण शास्त्र को जान कर शास्त्र को इद्व करने में, शास्त्र को उत्तम रीति में प्रवचन करने में, शास्त्र के अर्थ जानने में और बाक्-चातुर्य (बोलने की पहुना प्राप्त करने) में स्थातार मही प्रकार से प्रयक्ष करें || ५ ||

तत्रोपाया ब्याख्यास्यन्ते--अध्ययनमध्यापनं तद्विद्यसंभाषा चेत्युपायाः ॥ ६ ॥

हास्त्र को हटू करने आदि के उपायों का वर्णन करते हैं। वे उपाय ये हैं—(१) अध्ययन (पहना), (२) अध्यानन (पहाना) और (३) उस विद्या के विद्वानों से बार्चाळाप करना ।। ६॥

तत्रायमध्ययनविधिः-कल्यः कृतक्षणः प्रातकत्थायोपन्यपं वा कृत्वाऽऽ-वश्यकश्चपराङ्गोदकं देव-गा-नाक्षण-गुरु-वृद्ध-सिद्धाचायभ्यो नम-स्कृत्य समे शुची देशे सुखोपविष्ठो मनःपुरःसरीभिवीभिः स्त्रमनुपरि-क्रामन्युनःपुनरावित्येद् बुद्ध्या सम्यगनुप्रविश्यार्थतत्त्वं स्वशंपपरिहार-परदोषप्रमाणार्थम् । एवं मध्यन्दिनेऽपराह्वे रात्रो च सश्वद्परिहापयन्न-ध्ययनसभ्यस्येदित्यध्ययनविधिः ॥ ७॥

इस शास्त्र की अध्ययन विश्वि यह है—नीरांग, समय में, नियम-पूर्वक प्रातःकाल उपःकाल में उठ कर शीचादि आवश्यक कमों को करके, पानी का आचमन स्नान आदि जलकार्य करे, पीछे देव, परमेश्वर ऋषि, गी, ब्राह्मण, गुक, इत, सित एवं आचार्य इनको नमस्कार करके समान (न ऊंचे और न नीचे) एवं पवित्र स्थान पर सुखपूर्वक वैठकर मनोयोग पूर्वक वाणी से बार-बार सुत्रों को उच्चारण करता हुआ खुद समझ कर, अर्थ-तत्त्व में बुद्धि द्वारा

प्रवेश करके, ( भर्की प्रकार रामक्ष कर ) अपने अध्ययन के दोव को त्यासने और दूसरे के अध्ययन के दोवों के ज्ञान किये एकान्त में बैठ कर अध्ययन करे। इस प्रकार से मध्याइ और रात्रि में निरन्तर अध्ययन ( किसी दिन को भी बिना त्यास किये, ) प्रतिविद्ध दिनों को छोड़कर, अध्यास करें।। ७ !!

अधाष्यापनविधिः—अष्यापने इत्ततुद्धिराचार्यः शिष्यमादितः परीक्षेत । तद्यथा—अशान्तमार्थप्रकृतिमक्षद्रकर्माणसृजुचक्षुर्मुक्तासा-वंशं ततुरक्तविश्वद्रज्ञिद्धमिष्टवद्यन्त्रीष्टममिष्टिमणं धृतिमन्त्रमत्वहङ्कृति मेधाबिनं विवक्तसृतिसंपन्नभुद्धारसत्त्वं तद्विद्यकुळज्ञमथवा तद्विष्यवृत्तं तत्त्वाभिनिवेशिनमञ्चक्षमञ्चापन्नेन्द्रियं निस्तमनुद्धतवेशमञ्चद्यनिनं शिळ्शोचाचारानुराग-दाक्ष्य-प्राद्धिण्योपपन्नमध्ययनाभिकाममर्थविक्षाने कर्मदर्शने चानन्यकार्यमञ्ज्ञध्यमनळसं सर्वभृतद्वितेषिणमाचार्यं सर्वानुक्षिष्टप्रतिकरमनुरक्षमेवंगुणसमुद्धितकरमनुरक्षमेवंगुणसमुद्धितकरमनुरक्षमेवंगुणसमुद्धितकरमन्तरक्षमेवंगुणसमुद्धितकरमन्त्रम्

अब अध्यापन-विधि कहते हैं---पढ़ाने की इच्छा करने बाले आचार्य को सबसे प्रथम शिष्य की परीक्षा करनी चाहिये। यथा-शिष्य सीम्य आकृति. शान्त, नीच स्थभाव से रहित. कमीने स्वभाव का न हो, नीच कर्म न करने वाला. सरक मुख, औख और नासिका बाला, पतळी छाछ वर्ण, स्पष्ट जिल्ला बाला. टांत और ओश्रों के विकार से रहित, नाक से अनुनासिक न बोलने नाका. संतोधी या चैर्यवान् , अहंकार रहित, मेघावी, वितर्क ( ऊहापोह ) स्मृति (बाददास्त) से यक्त, उदारचित्र बाला, वैचकुल में या वैदा दृत्ति करने बाले माता पिता से उत्पन्न, वैद्य के समान आचार वाला, तस्त्र के प्रहण में दत्तवित्त. अविकक अंगों वाका, सम्पूर्ण इन्द्रियों से युक्त, निमृत ( विनीत ), अनुद्धत, अर्थ-तस्त को विचारने वाला, अकोषी, व्यवनरहित, शील ( सचरित्रता ) शीच ( ब्रुद्धि ) आचार, अनुराग ( पढ़ने से स्नेह् ) रखने वाला, दक्षता, प्रादक्षिण्य सर्वत्र अनुकलता इन गुणों से युक्त, कर्म दर्शन और अर्थ के जानने में अन्य क्स रहित, दचिच कोमरहित, अपमादी, सब प्राणियों में मंगळ कामना करने वाला. आचार्य के एव उपदेशों को यथावत करने वाला और मिक्तमान हो: इन गुणों से युक्त शिष्य को पढ़ाना चाहिये। (इन गुणों से रहित शिष्य को वहाने में आचार्य को भी यहा नहीं मिळता ।)

एवंविधमध्ययनार्थमुपस्यितमारिराघयिषुमाचार्यभ्रानुभावेत— अयोदगयने शुक्छपक्षे प्रशरतेऽहित तिष्य-हस्त-अवणाययुजामन्यवमेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवति शशिन कत्याणे; क्ल्याणे च करणे सैत्रै मुद्दुते मुण्डः स्नातः कृषोपवासः क्षायवस्तसंबीतः समिघोऽप्रिमाष्य- मुपळेपनमुष्कुम्भांस्रगम्बहस्तो माल्य-दाम-प्रदीप-हिरण्य-हेम-रजत-मणि-मुक्ता-बिद्रम-स्रौम-परिचि-कुश-लाज-सर्वपाक्षतांस्र गुक्रास्त्र सुमनसोमिथ-तामिवतास्र मेध्यास्र भक्ष्यान् गन्धांस्र घृष्टानादायोपतिप्रस्वेति । अथ सोऽपि तथा कुर्यात् ॥ = ॥

इन उपरोक्त गुणों से युक्त अध्ययनार्था शिष्य के सेवा में उपस्थित होने पर आचार्य उसे कहें — कि "तू उत्तरायण ( माघ आदिके शुक्क पख में, प्रशस्त दिव्य उत्तम तिथि, बार से युक्त दिन में, तिष्य, इस्त, अवण, अदिवनी इनमें से किमी एक नखन के साथ कल्याणकारी करण और सुन्तप्रद मुहूर्च के अनुकूल होने पर, युव्यन करा, उपवास और स्नान करके, काय वस्त्र धारण करके, हाथों में युगन्ध ( धूण ) , सिमा, अजि, सी, उपलेपन ( चन्दन आदि ), जल के बड़े, माका, हार, स्वर्ण, रजत, मोती, प्रपाल ( भूंगा ), सीम ( रेशम ), इवनकुण्ड के चारों पादवों में रखने योग्य इस्तप्रमाण के पराधादि समिधा, कुशा, लाजा, सरसों, अखत, बवेत, गुंथे और मन्यन रहित ( हुटे, अनविधे ) पुष्पन्माला, पवित्र खाद्य पदार्थ ( तिक से बने लड्डू आदि ), चिसे हुई चन्दन, आदि युगन्धों को लेकर उपस्थित हो।"

वह शिष्य उसी प्रकार से करे ॥ = ॥

तम्पस्थितमाञ्चाय सुभे शुची देशे प्राव्यवणे चदक्यवणे वा चतु-रिक्ष्यकुमात्रं चतुरसं स्थण्डिलंगोमयादकेनापलिम'कुरास्तीणं सुपरिहितं परिचिभिश्च तुर्दिशंयथोक-चन्दनोदक-कुम्ध-श्लोम-हेम-हिरण्य-रज्ञ-मणि-युक्ता-विद्वमाळक्कृतं मेध्य-भक्ष्य-गन्ध-शुक्त-पुष्प-छाज-सर्षपाञ्चतोपशो-भितं कृत्वा, तत्र पाछाशाभिरेकुदीभिमीधुकीभिवा समिद्धिरप्रिमुपसमा-धाय प्राञ्चमुखः शुचिरच्ययनांविधमनुविधाय मधुसपिभ्यां त्रिक्षिर्जुहु-यादिन्नमाशीःसंप्रयुक्तैमेन्त्रैक्षाणमित्रं धन्वन्तरि प्रजापतिमदिवनावि-नद्गमुषीञ्च सुनकारानिभमन्त्रयमाणः पूर्वं स्वाहेति ॥ ६॥

दोखा-जिस समय अध्ययनार्था शिष्य समिधा आदि वस्तुओं को लेकर आचार्य के पास उपस्थित हो उस समय एक समान एवं पवित्र स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा में चार हाय प्रमाण चौकोर जगह को गोबर और पानी से लेप कर हस पर कुशा विद्या दें। इसके चारों ओर से भली प्रकार वेशित कर दें। इसके चारों ओर चन्दन, पानी के बड़े, रेशम, स्वर्ण, चांदी, मिण, मुक्ता, मूंगा आदि पवित्र भक्ष्य, गन्य, ववेतपुष्प, लाजा, सरसी, अखत आदि बस्तुएं सजा देवे। इसमें पलाश ( दाक ), इंगुदी ( हिगोट ), गूलर,

महुए आदि किसी एक इस की समियाओं से आग्नि प्रकालित करके पवित्र एवं पूर्वमुख वैठ कर अध्ययन त्रिचि (वेदारम्म विचि ) के अनुकृत आधीबांद में प्रयुक्त मन्त्रों द्वारा ब्राह्मण, अग्नि, धन्वन्तरि, प्रवापति, दो अदवी, इन्त्र, और सुवकार ऋषियों (भरद्वाज आदि) को पहिले मन्त्रों से आहान करके स्वाहा शब्द के साथ मधु (शहद) और वी प्रत्येक से तीन तीन बार आहुति दे॥ ह ॥

शिष्यश्चेनमन्वालभेत, हुत्वा च प्रदक्षिणमग्निमनुपरिकामेत् । वतोऽनुपरिकम्य ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत्, भिषजश्चाभिपूजयेत् ॥ १०॥ आचार्य के होम कर लुकने पर पीले शिष्य भी होम करे । हक्य करके

आंग्र की तीन परिक्रमा करें। पीछे ब्राह्मणों की परिक्रमा करके स्वस्तिवाचन करे और वेद्यों की पूजा करें॥ १०॥

अथैनममिसकारो ब्राह्मणसकारो भिषक्सकारो चानुशिष्यात्-ब्रह्मचारिणा इमश्रुधारिणा सत्यवादिनाऽमांसादेन मेध्यसेविना निर्म-त्सरेणाशस्यारिणां च भवितव्यं, न च ते महचनात्किंचिदकार्यं स्यादन्यत्र राजद्विष्टात्प्राणहराद्विपुछादधम्योदनर्थसंप्रयक्ताद्वाऽप्यर्थात मदर्पणेन मत्प्रधानेन मदधीनेन मत्प्रियहितानुवर्दिना च शश्वद् भवित्तव्यं, पुत्रवदासवद्धिवचोपचरताऽनुवस्तव्योऽहमनुत्सुकेनावहिते-नानन्यमनसा विनीतेनावेक्ष्यकारिणाऽनसूयकेन, न चानभ्यतुज्ञातेन प्रविचरितव्यं, अनुज्ञातेन प्रविचरता पूर्वं गुर्वर्थापान्वाहरणे यथा-शक्ति प्रयतितव्यं, कर्मासिद्धिमर्थसिद्धि यशोछाभं प्रेत्य च स्वर्गमि-च्छवा त्वया गोत्राह्मणमादौ कृत्वा सर्वेप्राणभुतां शमीऽऽशासितव्यम-हरहरुतिष्ठता चोपविशता च, सर्वात्मना चाऽऽतुराणामारोग्यं प्रयति-तन्यं, जीवितहेतोरपि चाऽऽत्रेभ्यो नाभिद्रोग्धन्यं, मनसाऽपि च पर-बियो नाभिगमनीयास्तथा सर्वमेव परस्वं, निभृतवेशपरिच्छदेन भवितव्यमशौण्डेनापापेनापापसहायेन च ऋक्ष्ण-शुक्क-धर्म्य-धन्य-सत्य-शुम्ये-हित-मित-व चसा देशकालविचारिणा स्मृतिमता ज्ञानात्थानोपक-रणसंपत्स नित्यं यत्नवता, नच कदाचिद्वाजद्विष्टानां राजद्वेषिणां वा महाजनद्विष्टानां महाजनद्वेषिणां वाऽप्यौषधमनुविधातव्यं तथा सर्वे-बामत्यर्थ-विकृत-दुष्ट-दुः ल-शीलाचारोपचाराणामनपबादप्रतीकाराणां मुम्पूणां च तथैवासंत्रिद्दितश्वराणां खीणामनध्यक्षाणां वा, नच कदा-चित्सीद्समामिषमादातव्यमननुकातं भन्नीऽथवाऽध्यक्षेण, आतुर-कुळं चान् प्रविक्षता त्वया विदितेनानुमतप्रवेशिना सार्घे प्रहर्षेण युसंबीतेनावांक्शस्या स्मृतिमता स्तिमितेनावेक्ष्यावेक्ष्य मनसा सर्वमाचरता युद्धपा सम्यगनुप्रवेष्टव्यं, अनुप्रविश्य च नाइमनोनुद्धंन्द्रियणिन कवित्रपणिधातव्यान्यन्यत्राऽऽनुरादातुरोपकारार्थाद्वाऽऽनुरगतेव्यन्येषु वा भावेषु, न चाऽऽनुरकुलप्रवृत्तया विद्विनिद्धार्ययतव्याः, इसितं चाऽऽनुषः प्रमाणमानुरस्य न वर्णियतव्यं जानताऽपि तत्र यत्रोच्यमानमानुरस्य वाऽण्युपधाताय संपद्यते, विज्ञानवताऽपि च नात्यर्थमानाक्षाने विकत्यितव्यं, आप्नाद्षि हि विकत्यमानादस्यर्थमुद्धि-जन्त्यनेके॥ ११॥

आचार्य का शिष्य को उपदेश-इसके अनन्तर आचार्य उस शिष्य को खांक्र, बाह्मण और वैद्यों के समश्च ( इन ह साक्षि रूप में ) निम्न उपदेश देवे । तझको ब्रह्मचारी, कमश्रुधारी, सत्यवादी, पवित्रभोती, मात्स्वर्यरहित, निरामिष-भोजी नि:शख होकर रहना चाहिये। तुलको नेरी आजा से ही एव कुछ करना चाहिये. परस्त राजविरुद्ध. प्राणनाशक, बहुत बड़ा अवर्म या अनुर्थ का काम हो तो बह काम मेरी आजा से भो नहीं करना चाहिये। वुसकां मुसकां अर्थम करके. मेरी प्रधानता से. मेरे अधीन रह कर, मेरे जिय और मेर हितकारो रह कर सदा बरतना चाहिये। पुत्र पिता की, भूत्य स्वामी को, अर्थी धनी की जिस प्रकार से सेवा करते हैं. वैसे तुले मेरी सेवा करनी चाहिये। उत्सकता-रहित. दत्तचित्ता. सावधान, एकाम मन से, नम्न होकर, बार २ देख कर कार्य बरमा चाहिये। तक निन्दा से रहित और मेरी आजा से विचरना वमना चाहिये। मेरी आजा से या विना मेरी आजा के घूमने पर भी तुझे प्रथम मुझ राह के लिये अर्थ (धन) लाने का प्रयत्न करना चाहिये। चिकित्सा कर्म में सपलता. बनवाति, यश-लाभ और परलोक में स्वर्ग की कामना से तुझे गां-ब्राह्मण का प्रथम संस्कार कर अन्य सब प्राणियों की मंगळ कामना करनी चाहिये। प्रति दिन उठते-बैठते, जागते सब अवस्थाओं में, सब समय मे, सम्पूर्णरूप से रागियों के कल्याण के लिये यत्नवान रहना चाहिये (रोगी का दुः खित करके जाविका नहीं कमानी चाहिये )। मन से भा पर स्त्रा की चाह न करनी चाहिये। इसी प्रकार दसरे के धन की मन से भी नहीं चाहना चाहिये। विनीत (नम्र वेश ) वस्त्रों वाला होना चाहिये (उद्धत वेश नहीं पहिनना चाहिये ) । प्रमाद रहित. स्वयं पापरहित, तथा पापकर्म में साथी नहीं हाना चाहिये । कोमल, निर्दोष, धर्मानुकूल, सुलकारक, सत्य, हितकारी, परिमित वाणी बोलने वाळा तथा. देशकाल की विचार कर काम करने वाला.

अ०∈

स्प्रतिमान होना चाहिये । ज्ञान और अम्युदय के उपकरणों को प्राप्त करने में सदा बतवान रहना चाहिये । राजा जिनसे द्वेष करता है, अथवा जो राजा के देख करते हैं, महाजन ( बढ़े आदमी), जिनसे द्वेष करते हैं, अथवा को महाजनों से देख करते हैं. उनकी चिकिस्ता नहीं करनी चाहिये। इसी प्रकार जिनके बीड ( स्वभाव ) और आचार अत्यन्त निकष्ट और दृष्ट हों. अल्पवाद, प्रतिकार, धनरहित ( जनपदोदध्वंस में कहे हुए ) छोगों की तथा मरणोनमुख रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। इसी प्रकार जिन स्नियों का पति अथवा संरक्षक पास में न हों. उन की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ! कियों से दिये घन को पति या संरक्षक के पूछे बिना कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिये. ( उनकी शाजा से ही प्रहण करना चाहिये )। रोगी के घर जाते समय चेतावनी देकर. आजा मिछने पर दसरे पुरुष के साथ उत्तम विनम्न वेश को पहिने हुए शिर को नीचे किये जाना चाहिये। जाते समय स्मृतिमान, स्थिर मन से भही प्रकार-शोच विचार कर जो कुछ करना हो, भक्षी प्रकार से घर में पहुंच कर करना चाहिये। घर में जा कर रोगी के उपकार के लिवाय रोगी से सम्बन्धित अथवा चिकित्वा से अतिरिक्त अन्य स्थानों में वाणी, मन, बुद्धि और इन्द्रियों को नहीं खगाना चाहिये। रोगी के घर के रहस्यों को बाहर नहीं करना चाहिये। जहाँ पर कहने से किसी अन्य प्राणी के भरने की सरभावना हो, वहाँ पर मरणोत्मल इन्नणों से रोगी की आयु का श्वय जानने पर भी नहीं कहना चाहिये। ज्ञानवान होने पर भी अपने ज्ञान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिये. क्योंकि सत्यमापी, आप्त, विद्वान होकर भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने बाले से अनेक कोग बहत उदि : हो जाते हैं ॥ ११ ॥

न चैव हास्ति सुतरमायुर्वेदस्य पारं, तस्मादप्रमत्तः शहबद्भियो गमस्मिन् गच्छेत्। एतच कार्यं, एवं भूयश्च वृत्तासौष्ठवमननुस्यता परेक्र्योऽप्यागमयितव्यं, कृत्स्तो हि लोको बुद्धिमतामाचार्थः। शत्रुधा-बुद्धिमताम् , अत्रक्षाभिसमीक्ष्यं बुद्धिमताऽमित्रस्यापि घन्यं यशस्यमा-युष्यं पौष्टिकं छोकमध्यपदिशतो वचः श्रोतन्यमनुविधातन्यं चेति ।१२।

आयुर्वेद ज्ञान की कहीं पर समाप्ति नहीं है । इसकिये इस आयुर्वेद के ज्ञान सपढका करने में सदा प्रमादरहित होकर निरन्तर मनोयोग वेचे। यहां कहे इए कार्य सम्पूर्ण रूप से करने चाहिये । इस प्रकार करते हुए निन्दारहित होकर बुकरे कोगों से भी ( बाक्स के सिवाय ) अन्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि बुद्धिमानों का सम्पूर्ण संसार आचार्यवत् है और मूखों का वह शत्र है । अतः ठीक २ जान कर बुक्सिमान् मनुष्य को शत्रु के भी घन्य, यशकारी, आयुष्य, गौष्टिक और छौकिक वचन को सुनना चाहिये और तदनुसार करना चाहिये॥१२॥ आतः परमिदं मूयात्—देवताग्नि-द्विजाति-गुरु-सृद्ध-सिद्धाचार्येषु ते

जातः पराभद् मृथात्—दवतागन-द्वजात-गुरु-युद्ध-सिद्धाचायपु त निस्यं सम्यय्वतितव्यम् । तेषु ते सम्यय्वतिमानस्यायमग्निः सर्वगम्यरस-रज्ञबोज्ञानि यथेरिताश्च देवताः शिवाय स्युः । अतोऽन्यथा वर्तमानस्या-शिवायेति ।

इसके आगे निम्न प्रकार से उपदेश देवे— देवता, अभ्ना, ब्राह्मण, गुइ, इद, खिद और आचार्य इनकी प्रतिदिन भन्नी प्रकार से सेवा करनी चाहिये। इन देवताओं की भन्नी प्रकार से सेवा करनी पा वह तेरे सामने उपस्थित अभिन सब प्रकार के गन्य, रस, रस्न, बीज और पूर्वोक्त देवता आदि सब तेरे लिये मंगळकारी होंगे।

प्तं मुबति चाऽऽचार्ये शिव्यस्तयेति त्र्यात् । तद्ययोपदेशं च कुर्वन्न-ध्याप्यो क्षेयः, अतोऽन्यथा त्वनध्याप्यः । अध्याप्यमध्यापयन् ह्याचार्यो ययोक्तेश्वाध्यापनकवैर्योगमाप्नोत्यन्येश्वातुक्तेः श्रेयस्वर्रेर्युणेः शिव्यमात्मानं च युनक्ति । इत्युक्तावध्ययनाध्यापनिविद्यी यथावत् ॥ १३ ॥

इस प्रकार से आचार के कहने पर शिष्प मो 'तथास्तु' कह कर स्वीकार करें। आचार उपदेशानुसार करने वाले शिष्प को पढ़ावे और न करने वाले को नहीं पढ़ावे। पढ़ाने के योग्य शिष्प को पढ़ाने से ही आचार्य को अध्यापन-कार्य का योग्य फल उचित लाम मिलता है और यहाँ न कहे हुए दूसरे, अनेक अयस्कर गुणों से शिष्प को और अपने को मी युक्त करता है। इस प्रकार अध्यान और अध्यापन विधि कह दी॥ १३॥

अध्ययनाध्यापनविधिवत्संभाषाविधिमत ऊर्ध्व व्याख्यास्यामः— भिषक् भिषजा सह संभाषेत, तद्विद्यसंभाषा हि ज्ञानाभियोगसंहर्षकरी भवति,वैद्यारद्यमपि चाभिष्मवर्तयति,वचनशक्तिमपि चाऽऽधत्ते,यशस्या-भिदीपयति, पूर्वश्रुते च संदेहवतः पुनः श्रवणात् संशयमपकपैति, श्रुते चामंदेहवतो भूयोऽध्यवसायमभिनिर्वर्तयति, अश्रुतमपि च कंचिद्यं श्रोत्रविषयमापादयति, यद्वाचाऽर्थः शिष्याय ग्रुश्च्ये प्रसन्नः क्रमेणो-पदिशति गुद्धासिमतमर्थेजातं तत्परस्परेण सह जल्पन् पिण्डेन विजि-गीपुराह संहर्षात्, तस्मात्ताद्विद्यसंभाषामभित्रशंसन्ति कुशलाः ॥ १४॥

रंमाषणविधि अध्ययन अध्यापन विधि के समान ही अब संमाषणविधि का वर्णन करते हैं। वैद्य वैद्य के साथ संभाषण करे। क्योंकि उसी शिक्षा को जानने बाले के साथ संभाषण करने से जान और हर्प को प्राप्त करता है, जान की चतुरता उत्पन्न करता है, बोलने की शक्ति पैदा करता है, यश को बदाता है, अध्ययन काल में पहिले सुने सन्द या अर्थ में ज्रा संदेह होता है, उसको मिटाता है। और संदेह रहित वस्तु में और भी अधिक हद निश्चय कर लेता है अध्ययन काल में गुक्सुल से न सुना हुआ भी कुछ विषय यहां पर सुनने में आता है और आचार्य की सेवा करने बाले शिष्य के जिये जो गोपनीय बस्तु (अर्थ) प्रसन्त होकर गुरू बताता है, उस गोपनीय बात को यह दूसरे के साथ शास्त्रार्थ करते हुए अपनी विह्ना दिखाने के लिये, जीतने की इच्छा से सार कर में प्रसन्ताप्यंक प्रकट कर देता है। इस्तियं सुद्धिमान् होग उस विद्या में निष्ण विद्वान से संमाष्ट्रण करने की मशंसा करते हैं॥ १४ ॥

द्विविधा तु खळु विद्विधसंभाषा भवति—संधाय संगापा, विगृद्ध सम्भाषा चेति ॥ १४ ॥

'तदिष्य-संभाषण' अर्थात् उस विद्या के बेता पुरुष से भाषण दो प्रकार का है। (१) संवाय संभाषा—संधि अर्थात् परस्यर भेळ करके प्रेमपूर्वक संभाषण करना, अनुलोम संभाषण है। (२) विद्यह्म संभाषा—विग्रह करके, दूसरे को पराजित करने के अभिप्राय से संभाषण करना प्रतिलोम-संभाषण है। १॥।।

तत्र ज्ञान-विज्ञान-वचन-प्रतिबचन-शक्ति-संपन्नेनाकोपनेनोपस्कृतविहोनानस्यकेनानुनेयेनानुनयकोबिदेन क्रोशकोण प्रियसंभाषणेन च सह
संघाय संभाषा विधायते । तथाविषेन सह कथयन्विस्वश्वः कथयेत्,
पृच्छेदपि च विस्रव्धः, पृच्छते चास्मै विस्रव्धाय विश्वस्पर्धं न्यात्,
न च निग्रह्मयाद्वाद्वजेत, निगृह्य चैनं न हृष्येत्र च परेषु विक्रव्येत, नच
मोहादेकान्तप्राही स्यात्, न चाविदितमर्थं तमनुवर्णयेत् सम्यक् चानुनयेनानुनयेश्व, अनुनये तत्र चाविद्वः स्यादित्यनुलोमसंभाषाविधिः ॥ १६ ॥

अनुजंम संभाषण की विशि—शान ( शास्त्रशान ), विशान, बचन ( पूर्व-पक्ष ), प्रतिवचन ( उत्तरपक्ष ) कहने में समर्थ, कोष से रहित, अविकृत विद्या बाले, अनिन्दक, अनुनय के योग्य, अनुनय को जानने वाले, क्रोशसहिष्णु, प्रिय बोकने बाले पुरुष के साथ सन्ति करके संभाषण करते हुए विश्वासपूर्वक ( बिना संकोच या भव के ) बातचीत करें और जो कुछ पूछना हो वह विश्वासपूर्वक सुद्धे । इस प्रकार के पुरुष के आगे पराजय के भय से न घवराए और स्वयं मी प्रतिवादी का पराजय करके प्रसन्न न हो। दूसरों के आगे अरनी डींग न करे, अपनी प्रशंसा नहीं करे। मोहयश केवल लेने वाला ही न बने। न जाने हुए विषय का वर्णन नहीं करे। प्रतिवादी से किये अनुनय के सामने विनीत होवे। दूसरे के अनुनय में साक्षान रहे। यह 'अनुसेम-संभाषण विभि' है। १६॥

अत ऊर्ध्वमितरेण सह विगृद्ध संभाषायां जल्पेत् श्रेयसा योगमा-रमनः परयनः प्रागेव च जल्पाजल्यान्तरं परावरान्तरं परिवद्विशेषांश्च सम्यक्परीक्षेत । सम्यक् परीमा हि चुद्धिमां कार्यप्रकृतिनिवृत्तिकाळो ग्रंसति, तस्मालरीक्षामभित्रशंनन्ति कृशलाः । परीक्षमाण्यन् खलु परा-वरान्तरमिमाञ्चल्पकगुणान् श्रेयस्करान् दोषवत्रश्च परीक्षेत सम्यक् । सद्यथा—शृतं विज्ञानं धारणं प्रतिभानं वननशक्तिरिवेतान् गुणान् श्रेयस्करानाहुः । इमान्युनर्दोपवतः, तद्यथा-कोयनस्वभवंशारद्यं भीक-स्वमधारणस्वमनवित्तस्वमिति । एतान्द्वयानिष गुणान् गुक्लाववतः परस्य चवाऽरस्मनश्च तोळयेत् ॥ १७॥

विग्रह्म-संभाषा—इसके अनन्तर 'विग्रह्म संभाषा' का वर्णन का ने हैं । पुरुष अपना श्रेय (विद्योक्तर्ष आदि) यंग देखता हुआ प्रतिवादी के साथ 'विग्रह्म संभाषण' करे । इपमें जरूर (वाद-विग्रद ) से पूर्व हो जरूर के लक्षण, जरूर के गुण दोष, प्रतिवादी और अगने गुण दोष, और पियद के गुण दोषों को मली प्रकार से देख लेके। क्योंकि मली प्रकार को हुई पराखा बुद्धिमानों को कार्य में प्रश्चत होने और निष्टुस होने का काल बता देती है। इसलिये कुशक लोग परीका की प्रशंसा करते हैं।

अपने और प्रतिवादी के गुण-दोशों की परीक्षा करने में, इन श्रेयस्कर और अश्रेयस्कर जल्यगुणों की परीक्षा करनी चाहिये। जैसे—गुक्मुख से शास्त्र का अवण, विज्ञान, (अवशेष), घारण (मन ते घारण करना), प्रतिभान (प्रतिमा, प्रस्मुत्यस्नाति) और बोलने की शक्ति का होना —हन गुणों को श्रेयस्वर कहते हैं और इन निम्नलिखित गुणों को अश्रेयस्वर अर्थात् दोषयुक्त कहते हैं। जैसे—क्रोध करना, अपण्डित्य, भीवता, अनम्यास दल्लाच्या न होना, ये दोष हैं। इन दोनों प्रकार के गुणों को अपने मैं स्था प्रतिवादी में गुलना करके न्यून-अधिक रूप से देखना चाहिये॥१७॥

वन्न त्रिविधः परः संवद्यते,-प्रवरः प्रत्यवरः समो वा गुणविनिक्षे-पतः, नत्वेव काल्स्च्येन ॥ १८ ॥ इनमें प्रतिवादी तीन प्रकार का होता है—(१) प्रवर (उत्तम), (२) प्रत्यवर (हीन) और (३) चम (समान)। ये मेद धुत, विज्ञान आदि गुणों के परिमाण से होते हैं, कुछ, श्रीळ आदि मेद से नहीं ॥ १८॥

परिचत्तु सकु द्विविधा,-ज्ञानवती, मृदपरिषच; सेव द्विविधा सती त्रिविधा पुनरतेन कारप्यविभागेन-सुद्धत्परिषद्, उदासीनपरिषत्, प्रति-त्रिविष्ठपरिषच्चेति ॥ १६ ॥

परिषद् अर्थात् सभा दो प्रकार की होती है, जानवती और मूद । यही दो प्रकार की परिषद् शत्रु, भित्र और उदासीन कारण से तीन प्रकार की हो जाती है। (१) सुहलारिबद्, (२) उदासीन-परिषद्, (१) प्रतिकृत्न-निविष्ट-गरिषत् ( बिरोषियों की परिषद् ) ॥ १६ ॥

तत्र प्रतिनिविष्टायां परिषदि झान-विझान-वचन-प्रतिवचन शक्तियंप-झायामपि मूढायां वा न कथंचित्केनचित्सह जल्पो विधीयते, सूढायां तु सुहृत्परिषदि एदाधीनायां वा झान-विझान-वचन-प्रतिवचन-शक्तिमन्द-रेणाप्यदीप्रयश्चा महाजनद्विष्टेन सह जल्पो विधीयते, तद्विचेन च सह कथ्यता आविद्धदीर्घस्त्रसंकुळैविक्यदण्डकैः कथितल्यं, अतिहृष्टं गुहु-गुहुरुपद्दस्तापरं, निरूपयता च परिषद्माकारे: जुवता चास्य वाक्यावका-भा न देयः। कष्टशब्दं च म्वता वक्तत्यो 'नोच्यते' हति, अथवा पुनः 'हीना ते प्रविझाश्वति,पुनश्चाऽऽह्यमानः प्रतिवक्त्यः-'परिसंवत्सरो भव, शिक्ष-स्व तावत्, पर्योप्तमेतावत्ते', सक्दिपि हि परिश्लेपिकं निहतं निहतमाहु-रिति नास्य योगः कर्तन्यः कथंचित्, अपयेवं श्रेयसा सह विगृद्ध वक्तव्य-मित्याहुरेके; न त्वेवं क्यायसा सह विग्रहं प्रशंसन्ति कुशकाः ॥ २०॥

इनमें से शनु-परिषद् अथवा मूद-परिषद् में शान-विशान, वचन-प्रतिवचन की शक्ति होने पर भी किसी उत्तम, होन वा समान व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से जलर (विवाद) नहीं करना चाहिये। मृद्धपरिषद् में, वा मित्रपरिषद् में, या उदासीन-परिषद् में शान-विशान और वचन-प्रतिवचन शिक्त के विना भी, प्रष्विकत कीर्ति से रहित और अनेक जनों के द्वेषपात्र (जिसका पक्ष कोई नहीं करें) ऐसे पुरुष के साथ जलर किया जा सकता है। इस प्रकार के पुरुष के साथ संगायण करते हुए, टेड्रेमेड्रे काने पुत्री से शुक्त काने र वाक्यों से मायण करना चाहिये। खुन प्रस्त होते हुए, प्रतिवादी की बार-बार हंती करते हुए, आकार-चेष्टा आदि से परिषद् का प्यान खींचते हुए और बोकनेको उद्यत हुए प्रतिवादी को बोकने का अवसर नहीं देना चाहिये। दुर्बोस क्षये या

वाष्य को कहते हुए उत्तरे बोलने के लिये कहना चाहिये कि 'नहीं कहते अथवा तेरी प्रतिज्ञा होन है। और यदि वह फिर वाद-विवाद के लिये बुजावे तो उसको कहना चाहिये कि—''एक साल और अधिक गुरु के पास पद्ध तेरे लिये इतना ही पर्याप्त है।" एक बार पराजित हुए प्रतिवादो को पराजित हो कहते हैं। अतः फिर इसके पश्च का प्रश्न नहीं करना चाहिये। एक बार प्रति-पश्चो को पराजित करके पुनः उत्ते अवसर नहीं देश चाहिये। कुछ आचार्यों का मत है कि इस प्रकार अरने से अंड के साथ प्रतिज्ञंग जरूर कर लेना चाहिये परन्तु लुदिमान मनुष्य अरने से अंड के साथ प्रतिज्ञंग (विग्रह्म) सैनायण की इस्लान सहिष्

प्रत्यवरेण तु सह समानाभिमतेन वा विगृश जलगता सुद्धरिषदि कथयितन्यं, अथवाऽप्युदासीनवपेदि अवधान-अवण ज्ञान-विज्ञानापधा-रण-वधन-शक्ति-संपन्नायां कथयता वावहितेन परस्य साद्गुण्यदोषवळम-वेक्षितन्यं, सभवेह्य च यत्रेनं अष्टं मन्येन, नास्य तत्र जल्पं योजयेदना-विष्कृतमयोगं कुर्वन्; यत्र स्वेनमवरं मन्येत तत्रवेनमासु निगृह्वीयात् ।

अपने से हीन या अपने समान प्रतिवादों के साथ युद्धविष्ठ् , उदासीन परिषद् या मृह परिषद् में विच्छा संभाषण करना चाहिय। अधवा उदासीन परिषद् में अववान, अवण, जान, विद्यान, उपचारण, व वन, प्रतिवचन स्रक्ति, आदि गुणों तथा कोच आदि दायों को अपने में और दूनरे में युक्ता करके सावधानों से संभाषण करना चाहिये और परोक्षा करके जिस बात में प्रतिवादों को अपने से श्रेष्ठ समझे, उस विषय में अपनी अयोग्यता को प्रकटन करते हुए जहर का प्रयोग नहीं करना चाहिये और जिस विषय में प्रतिवादों को अपने से हीन समझे, उसमें इसको शीवता से पकड़ लेना चाहिये।

तत्र खिल्वमे प्रत्यवराणामाशु निष्ठहे मवन्त्युनायाः, तद्यया—श्रुत-हीनं महता सूत्रपाठेनाभिभवेत्, विश्वानहीनं पुनः कष्टशन्देन वास्येन, वास्यवारणाहीनमाविद्धदीर्यसूत्रसंकुळैर्वात्रयदृण्डकेः, प्रतिभाहीनं पुन-वं चनेनैकविषेनानेकार्यवाचिना, वचनशक्तिहीनमर्वोक्तस्य वास्यस्याऽऽ-स्रोपेण, अविशारदमपद्वेत्रणेन, कीपनमायासनेन, भीवं वित्रासनेन, अन-वहितं नियमनेन । इत्येवमेतैकपायैः परमवरमभिभवेत् ॥ २१ ॥

प्रविवादी को बीज निम्नह करने के लिये निम्न उपाय हैं। जैसे—जिसने काका न पढ़ा हो उसको बड़े लम्बे र सूत्र सुना कर पराजित करे। विशेष ज्ञान से हीन अतिदुवों अर्थ वाले, क्रिश्च बान्सों से बने वाक्यों का प्रयोग करे। अनम्यस्त शास्त्र वाले या अल्पबुद्धि के लिये वक्त, लग्ने २ सूत्रों से बने वाक्यां का प्रयोग करे। प्रतिमा से हीन के लिये अनेकार्थवाची, अनेक प्रकार के वचनों का प्रयोग करे। वचन-शक्ति से हीन को आधे ही वाक्य पर टोक दे। अपिष्टत या अच्छुर को (जिसने कभी पहिले सभा नहीं देखी हो) हजाजनक वाक्यों से पराजित करना चाहिये, कोची व्यक्ति को तंग करने, उरपोक को भय दिखला कर, जो सावधान न हो उसको मन के नियमन करने वाले बचनों से पराजित करे। हम नाना उपायों द्वारा प्रतिवादी का श्रीप्र पराजय करे। १२॥

तत्र ऋोकौ—विगृद्ध कथयेणुक्त्या युक्तं च न निवारयेत् । विगृद्धभाषा तीत्रं हि केषांचिद् द्वोहमाषहेत् ॥ २२ ॥ े नाकार्यमस्ति कृद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते । कुशळा नाभिनन्दन्ति कळहं सहिताः सताय् ॥ २३ ॥ एवं प्रवत्ते वादे कर्यात् ॥ २४ ॥

प्रतिकोम संभाषण करने का प्रकार—दूशरे के साथ विश्व संभाषण करते हुए युक्तिपूर्वक भाषण करे । युक्ति प्रमाणानुकूल दूसरे के बचन का निपेष नहीं करे । जल्प कई पुरुषों में तीव कोष उत्सन कर देता है । कृद व्यक्ति के किये कुछ भी अकार्य नहीं होता, वह कुछ भी कर सकता है । उसके लिये कुछ भी अवास्य नहीं, वह सब कुछ तुरा-भवा भी कह सकता है । इसलिये कुछ भी अवास्य नहीं, वह सब कुछ तुरा-भवा भी कह सकता है । इसलिये कुछ मान् पुरुष एकार्यों की सभा में कलह को अच्छा नहीं समझते । वाद चलने पर इस प्रकार करें ॥ २२—२४ ॥

प्रागेष ताबदिदं कर्तुं यतेत—संधाय परिषदाऽयनमूतमात्मतः प्रक-रणमादेशयितव्यं यद्वा परस्य भृशदुर्गं स्यात्, पक्षमथवा परस्य भृशं विभ्रुखमानयेत् परिषदि, परिषदि चोपसंहितायामशक्यमस्माभिर्वकुम्, एवैव ते परिषद्ययेष्टं यथायोगं यथाभित्रायं वादं वादमयोदां च स्थाप-विष्यतीत्युक्त्या तूष्णीमासीत ॥ २५॥

बाद प्रारम्भ होने से पुर्व निम्न बार्ते करने का यत्न करे । यथा—परिपद् ( सम्यों ) से मिलकर अपने अभ्यास किये हुए प्रकरण या विषय का निर्देश करें । अथवा को प्रकरण वा विषय दूसरे को बहुत दुर्वोध हो उसे कहे अथवा दूसरे का पक्ष को बहुत अधिक झगड़ा उस्पन्न करने वाला हो, वहां पर सभ्यों के बीच कहे । यदि परिषद् अपने विरोध में जान पड़े तो कहे कि—'हर परि षद् को तो दुमने पहिले हो मिलकर अपने पक्ष में कर लिया है, इसलिये हमारा बोहना असम्मव है। यह तो दुम्हारी घर की ही सभा है। जैसा चाहोंने, जैसा

बने, जैसा अभिपाय हो, बह वैसा बाद, और वैसी बाद-मर्यादा को स्थापित करेगी,—ऐसा कह कर खुप हो जाये॥ २५॥

तत्रेदं वादमर्थादास्रक्षणं भवति—६६ं भवति वाच्यमिद्मवाच्य-मेवं सति पराजितो भवतीति ॥ २६ ॥

बाद की मर्यादा—यह कहना, यह नहीं कहना, इस प्रकार से पराजय होता है. यह तीन बाद-मर्यादा के रुक्षण कहाते हैं ॥२६॥

इमानि तु खल पदानि वादमागैज्ञानार्थभिषाग्यानि भवन्ति । तद्यया—वादः, द्रव्यं, गुणाः, कर्म, सामान्यं, विशेषः, समवायः, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतुः, इटाम्तः, निगमनं, उत्तरं, सिद्धान्तः, उपनयः, शब्दः, प्रत्यक्षं, अनुमातमेतिल्लामोपन्यं, संशयः, प्रयोजनं, सव्यभिषारं, जिज्ञासा, व्यवसायः, अर्थप्राप्तः, संभवः, अनुयोज्यं, अनुयोज्यं, अतुयोगः, प्रत्यनुयोगः वाक्यदोषः, वाक्यप्रशंसा, छक्रमहेतुरतीतकाल्रमुपाल्यमः, परिहारः, प्रतिज्ञाहानिर्ञ्यनुज्ञा, हेत्वन्तरमर्थान्तरं, निष्रहस्थानमिति ॥ २०॥

बाद के मार्ग को समझने के लिये वेयों को निम्म चवार्लस वार्ते समझ स्थान बाहियें। यथा—बाद, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विदोष, समझय, प्रतिक्षा, स्थापना, प्रतिष्ठापना. हेतु, दृष्टान्त, उपनय, निगमन, उत्तर, सिद्धान्त, इब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य, औपम्य, संश्य, प्रयोजन, सन्यभिचार, विद्यास, अपमुग्रोज्य, अनुयोग, प्रत्य-नुयोग, वास्यदीष, बास्यप्रदोस, संभव, अनुयोग, अनुयोग, अनुयोग, प्रत्य-नुयोग, वास्यदीष, बास्यप्रदोस, छल, हेतु, अतीतकाल, उपास्त्रम, परिहार, प्रतिशाहानि, अभ्यनुत्रा, हेत्वन्तर, अर्थान्तर और निमहस्थान।। २७।।

तत्र बादो नाम—यत् परः परेण सह शास्त्रपृचंकं विगृहा कथयति । स बादो द्विवधः संबद्देण—जल्पो वितण्डा च । तत्र प्रशाक्षितयोवंचनं जल्पः, विपर्ययो वितण्डा । यथा—एकस्य पक्षः—पुनर्भवोऽस्तीति, नास्तीत्यपरस्य । तो च हेतुभिः स्वस्वपक्षं स्थापयतः, परपक्ष सुद्धावयतः, एष जल्पः । जल्पविपर्ययो वितण्डा, वितण्डा नाम—परपक्षे दोप-वचनमात्रमेव ॥ ५८ ॥

वाद का रूक्षण—शास्त्र के अनुसार जो परस्पर विष्ट्रा भाषण है वह बादक कहाता है। यह संक्षेप से दो प्रकार का है। जल्प और वितण्डा। इनमें

वाद का टक्कण—'प्रमाणतर्कषाधनोपालम्मः विदान्ताविकदः पञ्चा-वयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिप्रक्षे वादः । न्यायदर्शन १ । २ । ४२ ।

पछ और प्रतिपद्ध का आश्रय करके जा बाद किया जाता है, उसका नाम 'जल्य' है। इससे विपरीत 'वितण्डा' है। जैसे एक व्यक्ति का पद्ध है कि पुनर्जन्म होता है, और दूसरे का पद्ध है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। ये दोनों नाना हेतुओं से अपने अपने पद्ध की स्थापना करते हैं और प्रतिवाधक प्रमाणों से दूसरे के पद्ध का निराहरण करते हैं। इसका नाम 'जल्य' है। जल्य से विपरीत वितण्डा है, परपक्ष में केवल दोष दिखाना 'वितण्डा' होता है । ॥२०॥

ू द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमबायाः स्वळश्रणेः रछोकस्याने

पूर्वेयुक्ताः ॥ २६ ॥

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इनमें से प्रत्येक का स्वषण सत्रस्थान में कह आये हैं ॥ २९ ॥

अथ प्रविद्धा । प्रविद्धा नाम साध्यवचनम् । यथा नित्यः पुरुष इति ॥ २०॥

प्रतिज्ञा—साध्य वचन का नाम 'प्रतिज्ञा' कहै। जैसे पुरुष नित्य है। १०॥ कथ स्थापना। स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतुहण्टान्तो-पनयनिगमनेः स्थापना। पूर्व हि प्रतिज्ञा पश्चास्थापना, कि ग्रप्तिज्ञातं स्थापयिष्यति। यथा निस्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा। हेतुः—अकृतकस्या-दिति। हण्टान्तः—अकृतकमाकाःतं तच्च नित्यम्। उपनयो यथा—चाक्रत-कमाकाःतं तथा पुरुषः। निगमनं—तस्मानित्य इति ॥ ३१ ॥

श्रथ प्रतिष्ठापना—प्रतिष्ठापना नाम या पर्प्रतिक्वाया विपरीतार्थ-स्थापना, यथा—श्रान्तिया पुरुष इति प्रतिक्वा। हेतु:-ऐन्द्रियकरवात्, इष्टान्तः-घट ऐन्द्रियकः, स चानित्यः, उपनयो-यथा घटस्तथा पुरुषः। निगमनं-न्तरमादनित्य इति ॥ ३२ ॥

<sup>† &#</sup>x27;यथोक्षोपपश्चरक्रकातिनग्रहस्थानसाचनोपारुम्भो जलरः। स प्रतिपक्ष-स्थापनाद्दीनो वित्रण्डा । न्याय द० १ । २ । ४३ । ४४ ।

साध्यस्य बचनं प्रतिज्ञा । न्याय द० १ । १ । ३२ ।

प्रिष्ठापना—न्यूबरे बादी क्षेत्र प्रतिज्ञा के विषयीत अर्थ की स्थापना करना प्रतिष्ठापना कहताता है। पुरुष अनित्य है, यह विषयीतार्थ प्रतिज्ञा है। इसमें हेद्ध—क्ष्मियमाझ होने से। इस्रान्य—बिंग इन्द्रियमाझ होने से। इस्रान्य—बिंग इन्द्रियमाझ है, वह अनित्य है। उपनय—बिंग प्रकार बढ़ा है उसी प्रकार पुरुष भी अनित्य है। निगमन—इस- विषे पुरुष अनित्य है। ३२॥

क्षथ हेतु:—हेतुर्नामोपलब्धिकारणं, तत्त्रत्यक्षमनुमानमेतिह्यमोपम्य-मिति । एभिर्हेतभिर्यदेगछभ्यते, तत्त्रत्यम् ॥ ३३ ॥

हेतु-साम्य के उपलब्धि अर्थात् शान का कारण हेतु है क्ष । प्रत्यक्ष, अनु-मान, ऐतिका और उपमान ये भी उपलब्धि ( ज्ञान ) के साधन हैं। इन हेतुओं ( प्रमाणों ) से जो शान उपलब्ध होता है, वह तस्य अर्थात् ज्ञान है || हेक् ||

डपनयो निगमनं चोक्तं स्थापनाप्रतिष्ठापनाव्याख्यायाम् ॥ ३४॥ डपनय और निगमन को स्थापना और प्रतिष्ठापना की व्याख्या में कह दिया है ॥ ३४॥

अधोशरं—उत्तरं नाम साधम्योपितृष्टे वाहेनी वेधम्येवचनं, वेधम्यों पितृष्टेवा साधम्येवचनं। यथा-हेनुसधमीणो विकाराः, शीतकस्य हिज्याधे-हेनुसाधम्येवचनं-हिमशिशिरवातसंस्त्रशा इति जुवतः परो ज्यात्-हेतु-विधमीणो विकाराः, यथा शर्रारावयवानां वाहोण्यकोथप्रपचने हेतु-वेधम्ये हिमशिशिरवातसंस्त्रशो होतः, एतस्तवि त्ययमुत्त रम्॥ ३५॥

उत्तर—हेतु में खाधर्म दिखाने पर वैधर्म दिखाना अथवा हेतु में वैधर्म दिखाने पर खाधर्म दिखाना 'उत्तर' है। कोई कहे—विकार (रोग) हेतु (कारण) के समान धर्म (तुल्य धर्म) वाले होते हैं। यथा धांतजन्य रोगों में कारण के तुल्य धर्म हेमन्त शिशिर की वायु का धांत संस्पर्य हो इस पर प्रतिपक्षी कहे कि रोग हेतु के विकद्धधर्म (अतुल्य धर्म) वाले होते हैं। जैसे—बरीरावयवों के जलने में, गरम होने में, सड़ने में, पक्ते में हेतु (कारण) से असमान धर्म बाले हेमन्त, शिशिर को वायु का स्पर्ध है। यह विपरीत उत्तर है। ३५॥

अथ रष्टान्तः-रष्टान्तो नाम यत्र मूर्खविदुषां बुद्धिसाम्यं, यो वण्यं

क 'उदाहरणवाषम्यांत् वाध्यवाघनं देवः। तथा वेधम्यांत्। म्याय० ११।१।३४-३५।

वर्णयति, यया-अग्निरुष्णो द्रवमुद्धं स्थिरा पृथियो आदित्यः प्रकाशक इति,यथा वाऽऽदित्यः प्रकाशकस्तथा सांख्यवचनं प्रकाशकमिति॥३६॥

हष्टान्त — जिसमें बिद्वान् अविद्वान् दोनों की खुद्धि समान हो, उसका नाम हष्टान्त है अ । जिस बस्तु का वर्णन करना होता है, उसका उसी प्रकार की वस्तु से वर्णन करते हैं । यथा —अभि उष्ण है, जल द्रव है, पृथिवी स्थिर है, स्प्रं प्रकाशक है, इन बातों को मूर्ल मी उसी प्रकार समझता है, जिस प्रकार एक बिद्वान् समझता है । जिस प्रकार स्थं प्रकाशक है, उसी प्रकार संस्थ ज्ञान मी प्रकाशक है । यहां पर संस्थ ज्ञान साध्य 'वर्ण्य' है । इसको आदित्य के हथान्त से सिद्ध करते हैं ॥३६॥

अथ सिद्धान्तः—सिद्धान्तो नाम यः परीक्षकेर्वेद्वविधं परीक्ष्य हे-तुभिः साधियत्वा स्थाप्यते निर्णयः स सिद्धान्तः, स वोक्ष्यतुर्विधः,— सर्वेतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तोऽध्युपगम-सिद्धान्त इति ।

सिद्धान्त--जिस को परीक्षकों ने बहुत प्रकार से परीक्षा कर हेतुओं हारा सिद्ध कर निर्णय रूप से स्थापित कर दिया है वह निर्णय 'सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त चार प्रकार का है। (१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त, (२) प्रतितंत्र सिद्धान्त, (३) अधिकरण सिद्धान्त और (४) अम्युगमम सिद्धान्त।

तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तो नाम—सर्वतन्त्रेषु यस्त्रसिद्धम् । सन्ति व्याघयः सन्ति सिद्धश्पायाः साध्यानामिति ।

(१) धर्वतन्त्र विद्वान्त — स्व तंत्रों ( शाकों ) में ( उस सम्बन्ध के ) जो विद्वान्त प्रविद्ध हो, उनका नाम धर्वतंत्र विद्वान्त है। यथा — निदान है, शाय्य रोग हैं, रोगों को दूर करने के भी उपाय हैं, ये बार्ते सब तत्रों में प्रविद्ध हैं।

प्रतितन्त्रसिद्धान्तो नाम तरिमस्तरिमस्तन्त्रे तत्तर्धसिद्धः, यथा— अन्यत्राष्टौ रसाः पडत्र, पञ्चीन्द्रयाणि यथाऽन्यत्रान्यत्र षडिन्द्रियाणि । बातादिकृताः सर्वेषिकारा यथाऽन्यत्र वातादिकृता मृतकृतास्र प्रसिद्धाः।

(२) प्रतितंत्र सिद्धान्त—उसी विशेष तंत्र में जो तस्य प्रसिद्ध हों और तंत्रों में अप्रसिद्ध हों, उसका नाम प्रतितंत्र सिद्धान्त है। यथा—एक तंत्र में रस आठ प्रकार के हैं। एक तंत्र में पांच इन्द्रियां हैं, अन्य तंत्र में छः इन्द्रियां मानी हैं (मन को भी इन्द्रिय मिनते हैं) अन्य तंत्रों में स्व रोग वात आदि दोषजन्य ही माने गये हैं। एक तंत्र में रोगों

क्ष कौकिकपरीश्वकाणां यस्मित्रयें बुद्धिसाम्यं सदृष्टान्तः ॥ स्याय॰ १। १। २५॥

का कारण बात आदि दोष तथा पंच महाभूत वर सुक्षम कीट-प्राणियों की भी माना है।

अधिकरणसिद्धान्तो नाम यस्मिन् यस्मिन्नधिकरणे संस्त्यमाने सिद्धान्यन्यान्यधिकरणानि भवन्ति, यथा-न मुक्तः कर्मानुवन्धिकं कुक्ते; निस्पृहत्वादिति प्रस्तुते सिद्धाः कर्मकलमोक्षपुरुषप्रस्थभावा भवन्ति ।

(३) अधिकरण सिद्धान्त—जिल जिल अधिकरण के उपस्थित करने पर अन्य न कहे हुए अधिकरण भी अपने आप लिख हो जाते हैं, उसका नाम अधिकरण सिद्धान्त है। यथा—मुक्त पुक्य निःश्वृह होने में पल्जनक कमें नहीं कर सकता। इस अवस्था में कर्मफल, मोल, पुक्य और प्रेथमान से प्रक-रण भी स्वयं सिद्ध होते हैं। क्योंकि यदि कर्मफल न हो तो मुमुन्नु भी कर्म करें। कर्मफल से उद्धित होकर ही वे कर्म नहीं देशते। यदि मोख हो तो मुक्त ऐसा नाम हो। यदि पुक्य न हो तो बन्ध और मोल किसका।

अभ्युपामसिद्धान्तो नाम — यमर्थमिनिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्टमहे-तुकं वा वादकालेऽभ्युपगच्छन्ति भिषजः। तद्यथा—द्रव्यं न प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः, गुणाः प्रधाना इति कृत्वा वक्ष्यामः, इत्येवमादिश्व-तुर्विषः सिद्धान्तः॥ ३७॥

(४) अम्युपगम विद्धान्त—ंजित है। यिना विद्य किये, यिना परीजा किये और विना हेतु आदि बतलाये ही विवादकाल में वहा लोग स्वांकार कर छेते हैं, वह अम्युपगम विद्धान्त है। यथा—द्रश्य का प्रधान न मानकर विद्वान्त कर से स्वीकार करके आगे विवाद करें। इशी प्रकार गुण को प्रधान मान कर, कर्म की प्रधान मानकर वाद आरम्म करें। ये चारी प्रकार के विद्वान्त कह दिये हैं। इश

खय शब्दः—शब्दो नाम वर्णसमाम्नायः, स चतुर्विधः-दृष्टार्थश्चाः दृष्टार्थश्च सत्यश्चानुतश्चेति ।

श्चन्द---वर्णों क समाग्नाय (समूद) का नाम शब्द है। यह चार प्रकार का है। यथा (१) दृष्टार्थ, (२) अटटार्थ (२) सत्य और (४) अनुत ।

षत्र रष्टार्थः—त्रिभिर्हेतुभिर्दोषाः प्रकुरयन्ति षडभिरुपक्रमेश्च प्रशान्यन्ति, श्रात्रादिसद्भावे शन्दादिप्रहणमिति ।

(१) दृष्टार्थ—तीन कारणी (असारम्येन्द्रियार्थस्योग, प्रजापराध और परि-णाम ) से बात आदि दाप कृषित होते हैं। वे छः उपकर्तो (बृंहण, संघन. स्नेहन, रूखण, स्वेदन और स्तम्मन ) से धान्त होते हैं। ओत्र आदि इन्हियों के होने पर शब्द आदि विषयों का ग्रहण होता है। इन वाक्यों का अर्थ यहां प्रस्थक्ष होता है, देखा जाता है।

स दृष्टार्थः पुनः—अस्ति प्रत्यभावोऽस्ति मोक्ष इति ।

(२) अदृष्टार्थ—जैसे प्रेत्यमान अर्थात् (पुनर्जन्म) है और सोख है, यह अदृष्ट अर्थ है।

सत्यो नाम यथार्थभूतः—सन्त्यायुर्वेदोपदेशाः, सन्त्युपायाः साध्या-नां, सन्त्यारम्भफलानीति, सत्यविपर्ययाचानृतः ॥ २८ ॥

सस्य ययार्य जैसा हो वैसा कहना सस्य है। यथा आयुर्वेद का उपदेश है, साच्य रोगों की चिकिस्सा के उपाय हैं। आरम्भ पळ अर्थात् कर्मों के फळ होते हैं। स्त्य से विपरीत अनृत (भिष्या) है॥ इ८॥

कथ प्रत्यक्षं—प्रत्यक्षं नाम वचदातमना पञ्चेन्द्रियेश्व स्वयसुपळ-भ्यते । तत्राऽऽत्मप्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छाद्वेषादयः, शब्दादयस्त्विन्द्रय-प्रत्यक्षाः ॥ ३६ ॥

प्रत्यक्ष—आस्मा और इन्द्रियों द्वारा को ज्ञान स्वयं प्राप्त किया जाता है, उसका नाम प्रत्यक्ष है, इनसे सुख, दुःख, इच्छा, द्वेव आदि आस्मा द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, ज्ञन्द आदि विषय श्रोज आदि इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। हिशा

अथानुमानं—अनुमानं नाम तकों युक्त्यपेक्षः। बधोक्तम्—अग्नि जरणशक्त्या, बळं व्यायामशक्त्या, श्रोत्रादीनि शब्दादिप्रहणेनेत्ये-बमादि॥ ४०॥

अनुमान—युक्ति की अपेक्षा करने वाला तर्क अनुमान है। कार्यकारण भाष के ज्ञान से अविज्ञात अर्थ को जानना तर्क है। यथा—जीर्ण करने की शक्ति से अग्नि का, ब्यायाम शक्ति से बढ़ का, शब्दादि के ग्रहण करने से अोत्रादि हन्द्रियों का अनुमान किया जाता है। ४०।

अर्थेतिहां-ऐतिहां नामाऽऽप्तोपदेशो बेदादिः॥ ४१॥

ऐतिहा—ऐसा वृद्ध पुरुषों ने कहा था यह 'ऐतिहा' है। आस-वचन का नाम ऐतिहा है। यथा आस-वचन वेद आदि॥ ४१॥

अयोपम्यं—जीपम्यं नाम यदम्येनान्यस्य साटश्यमधिकृत्य प्रका-शनं, यथा—दण्डेन दण्डकस्य, धनुषा धनुष्टम्भस्य, इष्वासिना आ-रोम्यदस्येति ॥ ४२ ॥

१ इस्द्रियार्थराविकवींत्रकं ज्ञानसञ्चपदेश्यमञ्जाभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्य-क्षम् । स्वाय- १ । १ । ४ ।

श्रीपम्य ( उपमा )—शहस्य को देखकर एक प्रविद्ध बस्तु का प्रकाशन करना 'उपमा' है। जैसे दण्डे से दण्डक नाम ( वातव्याधि ) रोग बतलाया है। चनुष द्वारा धनुस्तम्म ( जिसमें धनुष के समान धरीर मुझ जाता है, ऐसा धनुषांत रोग बतलाया है) और घानुष्क ( तीर चलाने वाले ) का उदाहरण देकर आरोग्यता देने वाले वैद्य का प्रयोजन बतलाया है ( खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय १० में )॥ ४२॥

अय संशयः—संशयो नाम संदेहलस्णानुसंदिग्धेष्वविश्वयाः। यथा-दृष्टा द्यायुष्यखक्षणोपेताश्चानुपेताश्च तथा सक्रियाश्चाक्रियाश्च पुरुषाः शीव्रमङ्गाश्चिरजीविनश्च, एतटुभयद्रकृत्वात्मंशयः-किन्नु खल्व-काल्यस्युरस्युत नास्त्रीति ॥ ४३ ॥

संध्य—संदिष्य अथों में निश्चय का न होना संध्ये हैं। जैसे क्या अकाल मृत्यु है, अथवा नहीं हैं! आयुष्मान पुरुषों के लखणों से युक्त एवं इन कक्षणों से रहित किंवा विकित्सा क्रिया के विना और चिक्तिरमा करने पर भी शीक्ष मरने वाले तथा देर तक जीने वाले दोनों प्रकार के पुरुष देखे जाते हैं। दोनों प्रकार की अवस्थाओं के देखने से संध्य होता है कि क्या अकाल मृत्यु है, अथवा नहीं है। अशा

अथ प्रयोजनं —प्रयोजनं नाम सदर्थमारभ्यन्त आरम्भाः। यथा--यद्यकाळमृत्युरस्ति ततोऽहमात्मानसायुष्यंरुपचरिष्याम्यनायुष्याणि च परिहरिष्यामि, कथं मामकाळमृत्युः प्रसहेर्तेति ॥४४॥

प्रयोजन--जिसके लिये कमों का आरम्म किया जाता है वह प्रयोजन-है। जैसे यदि अकाल मृत्यु है, तो में आयु के लिये हितकारी पथ्यों द्वारा अपने शरीर की रक्षा करूंगा। आयु का नाश करने वाली अपथ्य वस्तु का परित्याग करूंगा। फिर किस प्रकार से मुक्षपर अकाल मृत्यु आक्रमण कर सकती है शाध्या।

क्षथ सन्यभिचारं-सन्यभिचारं नाम यद्व्यभिचरणं; यथा--भवेदिद्मौषधं तस्मिन् व्याघौ योगिकमथवा नेति ॥४५॥

सब्यभिचार—व्यभिचार एकत्र अव्यवस्था, अनिश्चितता, अनेकों में प्रकृत होना ही सन्यभिचार है। यथा—इस रोग में इस औषघ का यौगिक

१ तमानानेकघर्मोपपर्चः विप्रतिपर्चेक्परूच्यानुपर्कव्यव्यवस्थातस्य विशेषा-पेको निमर्धः संद्ययः ॥ न्याय० १ । १ । ४१ ॥

अर्थात् योग के अनुकूर होना वा विषरीत भी होना सम्भव है, इन प्रकार एकान्त निश्चय न होना 'सम्यभिनार'क है ॥ ४५ ॥

क्षथ जिज्ञासा—जिज्ञासा नाम परीक्षा; यथा भेषजपरीक्षोशार-काळमुपदेख्यते ॥ ४६ ॥

जिज्ञ:सा—प्रमाणों द्वारा अर्थ की परीक्षा करना 'जिज्ञासा' है। यथा मेवज परीक्षा जो आगे कहेंगे॥ ४६॥

अब व्यवसायः-ज्यवसायो नाम निश्चयः, यथा बातिक एवार्य व्यापिः. इदमेवास्य भेषजमिति ॥ ४७ ॥

व्यवसाय—निश्चय का नाम 'व्यवसाय' है। यथा—वह रोग वातं जन्य हो है, और इस रोग की यही औषध है।। ४७॥

अधार्थप्राप्ति:-अर्थप्राप्तिर्नाम यत्रेकेनाथें नोक्तेनापरस्यार्थस्यानुकस्य सिद्धिः; यथा नार्यं संतर्पणसाध्यो ज्याधिरित्युक्ते भवत्यर्थप्राप्ति:-अप-तर्पणसाध्योऽयमिति, नानेन दिवा भोक्ज्यभित्युक्ते भवत्यर्थप्राप्तिः--निश्चिभोक्तव्यमिति ॥ ४८ ॥

अर्थमः सि—एक कहे हुए अर्थ से दूबरे न कहे हुए अर्थ का जिससे जान होजाय उसका नाम अर्थमाति है। यथा यह रोग से तर्पणताध्य नहीं है, यह कहने पर पता लग जाता है कि यह रोग अरतर्पण साध्य है। इसको दिन में भोजन नहीं देना चाहिये, ऐसा कहने पर जात हो जाता है कि रात्रि में भोजन देना चाहिये। ४८।

अथ संभवः — संभवो नाम यो यतः संभवति स तस्य संभवः; यथा-षड् धातवो गर्भस्य, न्याधेरहिसं हितनाराग्यस्येति ॥ ४८ ॥

संमय—जो जिससे उत्रव होता है, वह उसका संमय अर्थात् कारण है। जैसे छः घातु (पृथियो, अप, तेम, वायु, आकाश और चेतना) गर्भ का उत्पत्ति में कारण हैं। इसी प्रकार अहित-सेवन रोगों की उत्पत्ति में, हित-सेवन आरोग्यता की उत्पत्ति में कारण हैं।। ४८।।

अथातुयोज्यं-अनुयोज्यं नाम यद्वाक्यं वाक्यदोपयुक्तं तदनुयो-ज्यसुच्यते,सामान्योदाह्वनेष्वर्येषु वा विशेषप्रहणार्थं यद्वाक्यं तदनुयोज्यं;

क्षः न्यायदर्शन में सन्यभिचार को हेत्वाभास माना है। यह हेतु नहीं, परन्तु हेतु के समान दीखता है। यदा-'सःयभिचार-विवद-प्रकरणसम-साध्यस-मातीतकाळा हेस्वाभासाः'। न्याय० १। २। ४५॥ यया—संशोजनसाध्याऽयं व्याविरित्युक्तं कि वमनसाध्यः कि वा विरेवनसाध्यः १ इत्यनुयुक्यते ॥ ५० ॥

अनुयंक्य — जो बाद । बादव के न्यून आदि दोगों से युक्त होता है, उसका नाम अनुयाक्य है। देशिक हम प्रकार का दांग्युक्त नाहर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अथवा सामान्य रूप में कहे हुए वादगार्थ में विशेष प्रहण के किये जो बादव कहा जाता है, वह भा अनुयाक्य होता है। यथा — पह रोग संशोधन से साध्य है, ऐता कहने पर बमनसाध्य है या । बरेचनसाध्य है। यह आर भी बक्कव शोष रह जाने संअनुष्व देशे। ५०॥

अथाननुषोज्यं—अननुषोज्यं नामाती विषयेषेणः, यथा—अयम-साध्यः ॥ ११ ॥

अननुयाच्य — अनुयोज्य के विषरीत-वाक्य रोप से रहित वचन को 'अननु-योज्य' कहते हैं। यथा — यह रोग अनाध्य है। । पर ॥

अथातुयागः—अनुयागा नाम यत्तियानां तिर्द्वारेव सार्वं तन्त्रे तन्त्रेकदेशं वा प्रश्तः प्रश्तकदेशां वा झान विज्ञान-व वत-प्रतिव वत-परी-श्वार्थमादिश्यते । यथा नित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञाते, यत्परः को हेतुरि-त्याह सोऽनुयोगः ॥ ५२ ॥

खनुयोग—विशेष विद्या बाले पुरुष का उती (एक समान ) विद्या बाले पुरुष के साथ शान, विश्वान, प्रतिवचन शक्ति की पर्याक्षा के विये सम्भूष उसी शास्त्र में स्थयन उस शास्त्र के किसी एक भाग में प्रश्न करना 'अनुयाग कहाता है। खैसे—एक ने प्रतिशा को—पुरुष नित्य है। दूसरे ने पूज —हसमें हेनु क्या है ! यह कहना अनुयाग है। पर ॥

अथ प्रस्यतुयोगः --प्रस्यतुयोगो नामानुयोगस्यातुयोगः; यथा---अस्यातुयोगस्य पुनः का हेर्तुरिति ॥१३॥

प्रत्यनुयोग — अनुयोग का अनुयाग करना प्रत्यनुयोग है। जैसे — एक ने प्रतिज्ञा की-पुरुष 'नस्य है, दूबरे ने प्रश्न किया इसमें क्या हेतु है ? इस हेतु में क्या हेतु है ? ऐसा प्रश्न पर प्रवन पूछना 'प्रत्यनुयोग है ॥ ५३॥

अथ वाक्यदोगः —वाक्यदोषो नाम यथा —खल्बस्मित्रर्थे न्यूनम-धिकमनथंकमपार्थकं विरुद्धं चेति । तत्र प्रतिझाहेतुराहरणोपनयनि-गमनानामन्यतमेनापि न्यूनं न्यूनं भवतीति, बहुपहिष्टहेतुरुमेकेन साध्यते हेतुना तक न्यूनम्, एतानि झन्तरेण प्रकृतीऽप्यथः प्रणस्येत् ।

बास्यदाय—वास्य में विषय को दृष्टि से निम्न दोध हाते हैं जैसे —स्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक और विरद्धार्थ। न्यून---प्रतिज्ञा, हेतु, उदाइरण, उपनय, निगमन इनमें से फिसी एक से भी न्यून हो तो वह न्यून दोष गिना जाता है। अथवा जो वस्तु बहुत से हेतु दैकर विद्व करनी चाहिये, उस वस्तु को कैवल एक ही हेतु से विद्व किया जाये तो वह भी 'न्यून' दोष समझना चाहिये।

अथाधिक — अधिकं नाम यदायुर्वे दे भाष्यमाणे बाईस्परयमौग्रतः समन्यद्वा यत्किचिदप्रतिसंबद्धार्थमुख्यते । यद्वा पुनः प्रतिसंबद्धार्थम् ( द्विरिमधीयते तस्पुनककस्वाद्धिकम् । तश्च पुनककं, द्विविषम् । अर्थ-पुनककं शब्दपुनककं व । तत्रार्थपुनककं नाम यथा—भेषजमीवधं साधनमिति, शब्दपुनककं नाम पुनः भेषजं भेषजमिति ।

अधिक-न्यून से विपरीत हेतु आदि उदाहरण अधिक हो उसको अधिक कहते हैं। अथवा आयुर्वेद के विषय में बाहर्स्य, औद्यान आयुर्वेद के विषय में बाहर्स्य, औद्यान आदि बन्य अग्रासंगिक बातों का कहना, अथवा प्राकृत ( स्ववन्यित ) वस्तु को दो बार कहना यह भी पुनक्क होने से 'अधिक' ही होता है। यह पुनक्क दो प्रकार का है। जैसे—अर्थपुनक्क और शब्दपुनक्क। इनमें 'अर्थपुनक्क' दो प्रकार का है। जैसे—भेषज, औषघ और साधन। 'शब्दपुनक्क' जैसे 'भेष उम्मेषज' है।

अनर्थकं नाम यह चनमक्षरशाममात्रमेष स्यात्पञ्चवर्गवन्न चार्थते! गृह्यते।

अनर्थक — जिनका कहना पंचवर्ग (ङ ज ण न म) के समान केवल अश्वर समृह (वर्णमाला) के रूप में होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसका नाम 'अनर्थक है।

अयापार्थकं — अपार्थकं नाम यदर्थवच परस्परेण चायुज्यमानार्थ-कम । यथा—चक्र-नक्र-वंश-वज्र-निशाकरा इति ।

अपार्थक--जब बहुतोंमें से प्रत्येक शब्द अर्थ बाला होकर भी वे सब पर-स्पर मिरुकर किसी भी अर्थ को न बता सर्के तब 'अपार्थक' दोष होता है। जैसे--चक्क, नक, वंश, वज्र, निशाकर आदि। इनमें से प्रत्येक का पृथक् २ अर्थ है, परन्तु मिरुके पर कोई संगत अर्थ नहीं निकलता।

विरुद्धं नाम यद्द्ष्षान्तिस्द्वान्तसमयैविरुद्धं, तत्र द्ष्षान्तिसद्धान्ता-वुक्तो,समयः पुनक्षिषा भवति,यथा—आयुर्वेदिकसमयो याङ्किससमयो मोक्षशास्त्रिकसमय इति । तत्रायुर्वेदिकसमयश्चतुष्पादं भेषजमिति,याङ्कि-इसमयः, आरुश्याः पशय इति,सर्वभूतेष्वद्दिसेति मोक्षशास्त्रिस्समयः । तत्र स्वसमयविपरीतमुच्यमानं विरुद्धं भवतीति बाक्यदोषः ॥ ४४ ॥ विरुद्ध — जो बाक्य दृष्टान्त, खिद्धान्त और समय के विपरीत हो। यह विरुद्ध तीन प्रकार का है, इष्टान्त-विरुद्ध, खिद्धान्त-विरुद्ध और समय-विरुद्ध। इनमें दृष्टान्त और खिद्धान्त दोनों को पीछे कह चुके हैं।

समयविष्ट्ष—समय तीन प्रकार का है। यथा—(१) याश्चिक समय, (°) आधुर्वेदिक समय और (३) मोश्चशाक्षिक समय । इनमें आधुर्वेदिक-समय जैसे—मेषन चतुष्पाद (भित्रक्, द्ववर, उपस्थाता और रोगी) है। याशिक-समय जैसे—यजमान को चाहिये कि पशुओं का आलम्भन करे। मोश्चशाक्षिक समय जैसे—सब प्राणियों के प्रति अहिंसा वृत्ति रखे। इनमें अपने २ समय अर्थात् सिद्धान्त के विपरीत कहना 'विष्ट्षान् है। ये वाक्यदोव हैं॥ ५४॥

अथ वोक्यप्रशंसा नान यथः खेल्बस्तित्रथे त्वन्यूनमनधिकम-थेवदनपार्थकमविरुद्धमधिगतपदार्थं चेति यत्ताद्वाक्यमननुयोज्यमिति प्रशस्यते ॥ ४४ ॥

बाक्य प्रशंसा—जिस वाक्य में न्यूत और अधिक दोष न हों, जो अर्थबान् होकर मी अपार्थक और विरुद्ध न हो और पदार्थ को कहने वाला तथा दूसरे से अनुयोज्य न हो ऐसा वाक्य प्रशंसायीम्य होता है, हमें वाक्यप्रशंसा कहते हैं।

अथ च्छलं-छलं नाम परिश्ठमधाभासमन्येकं नामसुमात्रमेव सद्विविधं वाक्ललं, सामान्यच्छलं च

छल—घठ के प्रति बञ्चना के लिये अर्थ की भाँति दीलने वाले अनर्थक, बाणी मात्र को (दूसरे के बचन को नष्ट करने के लिये) प्रयुक्त करना 'छल' है। यह छल दो प्रकार का है ल (१) बाक्छल और (२) सामान्य छल।

तत्र वाक्छळं नाम यथा-कश्चिद् ज्याभवतन्त्रोऽयंभिषगिति । भिषग् ज्याद्-नाहं नवतन्त्र एकतन्त्रोऽहमिति । परो ज्यात्-नाहं ज्ञवीमि नवतन्त्राणि तवेति, अपितु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषम्ज्यात्-न मया नवाभ्यस्तं तन्त्रमनेकघाऽभ्यस्तं मया तन्त्रभिति । एतद्वाक्छछम्।

इनमें बाक् छल — जैसे कोई कहे कि यह वैद्य तो नवतन्त्रों वाला है। वैद्य कहे कि मैं नव (नी) तंत्रों वाला नहीं हूं। दूषरा व्यक्ति कहे कि मैं यह नहीं कहता कि तुम नी तंत्रों वाले हो, अपितु तुमने तंत्रों का नया हो अभ्यास किया है। वैद्य कहे कि मैंने तन्त्रों का नया अप्यास नहीं किया अपितु अनेक वार किया है; यह वाक्-छल है।

<sup>🕸</sup> न्यायदर्शन में

<sup>&#</sup>x27;तत् त्रिविधं बाक्छलं सामान्यन्छलमुपचारन्छलं च ।' न्याय० १ । २ । ५२ । 'धर्मविकल्पनिर्देशेऽर्थसद्भावप्रतिषेष उपचारन्छलम्' ॥ न्याय० १ । २ । ५५ ।

सामान्यच्छलं नाम यथा-ज्याधिप्रश्नमनायौषधिमत्युक्त परो ष्र्यात्-सत् सत्प्रश्मनायेति । (किंतु ) भवानाह, सन् हि रोगः, सदौ-षर्धं, यदि च सत् सत्प्रश्मनाय भवति, तत्र सन हि कासः, सत् स्वयः, सरसाशान्यात्कासस्ते स्वयप्रश्नमनाय भविष्यतीति । एतस्सामान्य-च्छलम् ॥ १६॥

सामान्य च्छल — जैसे — स्वाधि को छान्त करने के लिये आंवध है, ऐसा कहने पर दूखरा कहें कि सत् वस्तु से सत् का प्रधमन होता है। यह आप कहते हैं। रोग भी सत् हैं। और औपथ भी सत् हैं। यदि सत् वस्तु से सत् वस्तु का प्रधमन होता तो तेरे मत में सत् कास से सत् खय का नाश होना चाहिये, क्यों कि सत् वर्ष दोनों में समान है। कास भी सत् है खय भी सत् है। यह सामान्य छक है।। यह ॥

अथाहेतुः—अहेतुनीम प्रकरणसमः संशयसमो वर्ण्यसम इति । अहेतु—वास्तव में जो हेतु न हो। यह तीन प्रकार का है। जैसे—(१) प्रकरणसम्, (२) संशयसम और (३) वर्ण्यसम।

तन्त्र प्रकरणसमो नामाहेतुर्यथा—अन्यः शरीरादासमा नित्य इति पक्षे ब्र्यान्-यस्मादन्यः शरीरादास्मा तस्मान्तित्यः, शरीरं झनित्यमतो विधमिणा चाऽऽस्मना भवितन्यमित्येष चाहेतुः, न हि य एव पक्षः स एव हेतुः।

प्रकरणयम अदेतु—जैसे कोई कहे कि आत्मा धरीर से भिन्न है। इस पर दूसरा कदे कि आत्मा धरीर से अटग है, इसकिये नित्य है; धरीर अनित्य है। इसिटये आत्मा को विघमीं होना ही चाहिये, यह अदेतु है। क्योंकि जो पश्च (प्रांतशा वा साध्य) है वहां देतु नहीं हो सकता।

संशयसमी नामाहेतुर्य एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुः । सया-अयमायुर्वेदकदेशमाह, किंग्वयं चिकित्सकः स्यानविति संशये परो मृणात्-यस्मादयमायुर्वेदेकदेशमाह तस्माधिकत्सकोऽयमिति, न च संशयहेतुं विशेषयत्येष चाहेतुः, न हि य एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुर्भवति ।

संशयक्षम अहेतु—को हेतु संशय का कारण हो, वही हेतु संशय के नाश का भी कारण हो जाय। जेसे-किसीने आयुर्वेद का कुछ भाग कहा, इसमें संशय हुआ कि यह चिकित्सक है या नहीं! इस पर यूसरा स्थिक कहता है कि-चूंक इसने आयुर्वेद का कुछ भाग कहा है, इसकिये वह विकित्सक है। संग्रय के नाग करने वाले हें का स्पष्टीकरण नहीं करता, इसलिये यह अहेतु है। क्योंकि को हेतु स्वयं संग्रय का कारण है, वही संग्रय के नाग्र का कारण नहीं हो सकता।

वर्ण्यसमो नामाहेतुर्यो वर्ण्याविशिष्टः। यथापरो न्यात्-अस्पर्शस्याद् बुद्धिरनित्या शन्दवदिति, अत्र वर्ण्यः शन्दो बुद्धिरपि वर्ण्या, तदुभय-वर्ण्याविशिष्टस्वाद्वर्ण्यसमोऽप्यहेतः॥ ४७॥

बण्यंतम अहेतु — जो हेतु साध्य के समान असिद होने से साध्य की मांति साध्य होता है। जैसे किसी ने कहा कि बुद्धि अनित्य है, स्पर्श, न होने के कारण, शब्द की भांति। हममें बुद्धि साध्य है, शब्द भी साध्य है। इसिंख दोनों के असिद होने से यह वण्यंतम अहेतु है।। ५०॥

अधातीतकाळं—अवीतकाळं नाम यत्पूर्वं वाच्यं तत्पञ्चादुच्यते, तत्काळातीतत्वादपाझं भवनीति । पूर्वं वा निग्रहपाप्रमनिगृह्य प्रकारन रितं पञ्चानिगृह्यते वत्तस्यातीतकाळवानिग्रह्वचनमसमर्थं भवतीति ५० अतीतकाळ—जो बात पहिळे कहनी चाहिये, उनको पोछे कहना 'अतीत-

काल है। समय के व्यतीत होने के कारण वह बात अग्रहणीय होजाती है। अथवा दूसरे प्रतिवादी के निग्रह स्थान में आने पर उस समय उसको न पकड़ कर दूसरे पक्ष में पहुंचने पर पीछे से निग्रह करना, यह मी अतीत काल होने से निग्रह में असमय होता है। ५८॥

अथोपारुम्भः—इपारुम्भो नाम हेतोर्दोषवचनं; ययापूर्वमहेतवो हेत्वामासा व्याख्याताः ॥ १८ ॥

उपाबम्भ—हेतु में प्रकरणसम आदि दोष दिखाना 'उनालम्भ' है। जैसे पहिले कहे अहेतु जो कि हेतु न होने पर भी हेतु की मांति दीखते हैं॥ ५९॥

अथ परिहार:--परिहारो नाम तस्येव दोववचनस्य परिहरणम् । यथा-नित्यमात्मिनि शरीरस्ये जीवलिङ्गान्युवलभ्यन्ते, तस्य चावगमा-श्रोपळभ्यन्ते, तस्मादन्यः शरीराशस्मा नित्यक्वेति ॥ ६० ॥

परिहार—हेतु में कहे दांच का दूर करना 'वरिहार' है। जैसे-धरीरस्य आरुपा में माण अरान आदि जीव के खखण नित्य उपलब्ध होते हैं और आरुपा के शरीर से निकल जाने पर ये खखण उपलब्ध नहीं होते, इस लिये आरुपा सरीर से भिन्न दूसरी वस्तु है और वह निस्य है। ६०॥

अय प्रविज्ञाहानिः—प्रविज्ञाहानिर्नाम सा पूर्वप्रतिगृहीतां पर्यनुयुक्तः परित्यज्ञति । यथा-प्राक् प्रविज्ञां कृतवा 'नित्यः पुरुष' इति । पर्यनुयुक्तस्त्वाह्य—अनित्य इति ॥ ६१ ॥

प्रतिज्ञाहानि—पहिले की हुई पतिज्ञा को छोड़ कर दूवरी प्रतिज्ञा को स्वी-कार करना 'प्रतिज्ञाहानि' है। जैसे—प्रथम प्रतिज्ञा की—पुरुष नित्य है, अञ्चतक होने से, आकाधवत्। दूसरे प्रतिपक्षी ने कहा—पुरुष अनित्य है, इन्द्रिय-प्राक्षा होने से, घड़े के तुल्य। इसमें अपनी प्रतिज्ञा (निष्य पुरुष) को छोड़ कर दूसरी प्रतिज्ञा (अनित्य पुरुष है) को स्थीकार करना प्रतिज्ञा-हानि है॥ ६१॥

अथाभ्यनुज्ञा--अभ्यनुज्ञा नाम य इष्टानिष्टाभ्युपगमः ॥ ६२ ॥

क्षम्यनुज्ञा—इष्ट (परपक्ष में दोष) और अनिष्ट (स्वण्डी में दोष) दोनों को स्वीकार करना 'अभ्यनुज्ञा' है। दूसरे से कहे हुए दोष को अपने पक्ष में मान हेना और दूसरे के पक्ष में दोष दिखाना 'अभ्यनुज्ञा' व 'मतानुज्ञा' है।।६२॥

अथ हेत्वन्तरं—हेत्वन्तरं नाम प्रकृतिहेती वाच्ये यद्विकृतिहेतु-माह ॥ ६३ ॥

देखन्तर-प्रासंगिक देतु के स्थान पर विकृत हेतु अर्थात् अप्रसंगिक देतु कहना 'हेल्क्तर' है।। ६३ ।।

अथार्थान्तरं —अर्थान्तरं नाम एकस्मिन् वक्तज्ये परं यदाहः, यथा— व्यत्तक्षणे वाक्ये प्रमेहलक्षणमाह ॥ ६४॥

अर्थान्तर---एक वस्तु के प्रसंग में दूसरी वस्तु का कहना 'अर्थान्तर' है। वधा--- ज्वर के बक्षवों में प्रमेह के बक्षव कहने खगना ॥ ६४ ॥

अय निम्नहस्थानं—निम्नहस्थानं नाम पराजयप्राप्तिः, तच त्रिर-भिहितस्य वाक्यस्याविद्यानं परिपदि विद्यानवत्याः, यद्वा अनत्योज्य-स्यानुयोगोऽन्तयोज्यस्य चाननुयोगः। प्रतिद्याहानिर्द्रथनुद्याकालातीतव-चनमहेतवो न्यूनमितिरक्तं व्यर्थमपार्थकं पुनकक्तं विरुद्धं हेत्वन्तर-मर्थान्यरं निम्नहस्थानम्॥ ६५॥

निम्नष्टस्थान का दूसरा नाम पराजय-मासि है। यह विज्ञानवती परिषद् में तीन बार कहे हुए बाक्य को न जानना, या अनुयोध्य का अनुयोग, अथवा अनुयोध्य का अनुयोग है अर्थात् जहां प्रवन न करना चाहिये वहां प्रवन करना और जहां करना चाहिये वहां प्रवन करना और जहां करना चाहिये वहां न पूछना भी निम्नहस्थान ही है। इसके अतिरिक्त प्रतिज्ञाहानि, अन्ययुजा, अतीतकाळवचन, अहेतु, न्यून, अतिरिक्त, व्यर्थ, अनयेक. पुनकक्त, विरुद्ध, हेरवन्तर, अर्थान्तर, ये सब बार्त पराजय का कारण होती हैं॥ ६५॥

इति वादमार्गपदानि यथोदेशमभिनिर्दिष्टानि अवन्ति ॥ ६६ ॥ इत प्रकार से वाद के मार्गों को पूर्व कथनानुसार कह दिया है ॥ ६६ ॥ बादस्तु सब्दु भिषजां वर्तमानां वर्ततायुर्वेद एव. नान्यत्र ॥ ६० ॥ वैद्यजनों के बाद का विषय केवल आयुर्वेद ही है, अन्यत्र नहीं ॥ ६० ॥ अन्न हि बाक्यमतिवाक्यविस्तराः केवलाञ्चोपपत्तयञ्च सर्वाधिकर-णेषु । ताः सर्वाः सम्यगवेद्धयावेद्धय सर्वे वाक्यं त्र्यात्, नामकृतकम-झास्तपरीक्षितमसाधकमाकुलमन्त्रायकं वा, सर्वं च हेतुमद् ब्रूयात्, हेतुमन्तो सक्तुष्ठाः सर्वं एव वाह्यविद्यहाः चिकित्सिते कारणभूवाः; प्रशस्तबृद्धिवर्षकरवात्, सर्वोरम्मतिः स्विवदहाः चिकित्सिते कारणभूवाः;

इस आयुर्वेद में वाक्य, प्रतिवाक्य, इसका विस्तार, सम्पूर्ण उपपत्तियां ये सब बातें प्रकरणों में हैं। उन सबका भर्य प्रकार देखकर सम्पूर्ण वाक्य कहता चाहिये। अपकृतक (असम्बद्ध), आक्याहित, अपरीक्षित, साधकरहित, विना जाने कुछ नहीं कहना चाहिये: जा कुछ कहना हो वह सब कारण वा हेतु, युक्तिपूर्वेक कहना चाहिये, क्योंकि देतुपूर्वेक कही दूप सम्पूर्णवाद-विमह स्वच्छ होते हैं, तथा चिकित्सा में कारणभूत हैं, क्योंकि वे निर्मेळ्युद्धि सब प्रकार की सफलता को उत्यव करती है। हम ।

इमानि खल् ताबदिह कानिचित्रकरणानि त्रुमो भिषजां ज्ञानार्थम्।

ज्ञानपूर्वकं कर्मणां समारम्भं प्रशंसन्ति कुशलाः ॥ ६६॥

कारना हि कारण-करण-काययोनिन्कार्य-कार्यफलानुबन्ध-देश काळप्रदु-च्युपायान्सस्यगभिनिर्वर्तमानः कार्याभिनिर्दत्ताविष्टफलानुबन्धं कार्य-मभिनिर्वर्तयस्यनतिसहता प्रयत्नेन कर्तो ॥ ७० ॥

निम्म कुछ प्रकरणों को वैद्यों के अपन के लिये कहते हैं क्योंकि विद्वान् होग ज्ञानपूर्वक कमों का आरम्भ करने को प्रशंसा करते हैं। कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफळ, अनुवन्य, देश, काल, प्रष्ट्रचि और उराय, इनको भक्षी प्रकार जान कर ही कर्म करता हुआ कर्या स्वल्य प्रयस्न से ही कार्यसमिति पर फळ देने वाले कार्य का सम्यादन करता है।। ७०॥

तत्र कारणं नाम तत्, यत्करोति, साएव हेतुः, साकर्ता॥ ७१॥ कारण—जो करता है वही 'कारण' है, इसी को हेतु या 'कर्चां' कहते हैं॥ ७१॥

करणं पुनस्तद्, यदुपकरणायोपकल्पते कर्तुः कार्याभिनिर्वृत्तौ प्रय-तमानस्य ॥ ७२ ॥

करण-प्रयत्न करने वाले कर्चा के कार्य को पूर्ण करने के लिये जिस साधन की अपेक्षा होती है, उस साधन को 'करण' कहते हैं ॥७२॥

कार्ययोनिस्तु सा, या विकियमाणा कार्यत्वमेवाऽऽपद्यते ॥ ७३ "

कार्यशीन—जो बिकृत होकर कार्य कप से प्रकट होती है ॥ ७३ ॥ कार्य तु तद्, यस्याभिनिर्शृत्तिमभिसंधाय प्रवर्तते कर्तो ॥ ७४ ॥ कार्य — जिसकी सफलता को सामने रखकर कर्ता प्रकृत होता है ॥७४॥ कार्यकलं पुनस्वद्, यस्त्रयोजना कार्याभिनिर्शृत्तिरिष्यते ॥ ७४ ॥ कार्यफल—जिस मतकब से कार्य किया जाता है ॥७५॥

अनुबन्धम्तु खळ् स यः कर्तारमवश्यमनुबध्नाति कार्यादुत्तरकारूं कार्यनिमित्तः शुभो वाऽप्यकृभो वा भावः॥ ७६॥

अनुबन्ध- कार्य करने के पीछे जो छुम या अछुम ( कार्यजन्य ) कर्म के कारण कर्त्ता को कर्म से बांधता है, उसका नाम 'अनुबन्ध' है ॥७६॥

देशस्वधिष्ठानम् ॥ ७७ ॥

देश-अधिष्ठान, आश्रयस्थान है ॥७७॥

कालः पुनः परिणामः ॥ ७८ ॥

काल का अर्थ परिणाम है ॥७८॥

प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था, सेंच क्रिया कर्म यत्नः कार्य-समारम्भश्र ॥ ७६ ॥

प्रवृत्ति—प्रवृत्ति का अर्थ कार्य के लिये चेष्ठा, इसीका नाम किया, कर्म, यत्न और कार्य-समारम्म (प्रारम्म ) है ॥ ७६ ॥

हपायः पुनस्रयाणां कारणादीनां सौष्टवमिभविधानं च सम्यक् कार्यकार्यफलानुबन्धोपायवद्योनां कार्याणामभिनवर्तक इत्यवस्तूपायः, छृते नोपयार्थोऽस्ति, न च विद्यते तदात्वे, छृताश्चोत्तरवाळं फळं फळा-बानुबन्ध इति ॥ ⊏० ॥

उपाय—कार्य, कार्यफल और अनुवन्य को छोड़कर कारण, करण, कार्य-योनि इन तीन का उत्तम होना, भली प्रकार करना, यह 'उपाय' है। कार्यों को पूर्ण करने वाला 'उपाय' कहाता है। कार्य हो लुकने पर उपाय का कोई प्रयोजन नहीं है। कार्य के समय भी उपाय नहीं रहता। न्याय करने के पीछे फल, और फल से अनुवन्य ( क्रुम, अशुम ) होता है ॥<०॥

एतदृशविधमधे परीक्ष्यं, ततोऽनन्तरं कार्यार्था प्रवृत्तिरिष्ठाः, तस्मा-द्भिषक् कार्यं चिकीर्षुः प्राकार्यसमारम्भात्परीक्षया केवळं परीक्ष्यं परी-क्ष्याय कर्मे समारभेत कर्तुम् ॥ =१॥

परीक्षा—इन दस प्रकार से प्रथम परीक्षा कर टेनी चाहिये। इसके पीछे कार्य के किये प्रवृत्ति या चेष्टा करनी चाहिये। इसकिये कार्य करने की इच्छा बाछे वैद्य को चाहिये कि कार्य करने से पूर्व उम्पूर्ण परीक्षा से परीक्षणीय बस्तु की परीक्षा करके काम करना आरम्भ करे !!८१!!

तत्र वेद्भिवम् अभियय्वा भिषजं कश्चिद्वं पृच्छेत्-वमन-विरेचना-स्थापनानुवासन-शिरोविरेचनानि प्रयोक्तृकामेन भिषजा कतिविधया परीक्षया कतिविधमेव परीक्ष्यां, कश्चात्र परीक्ष्यविशेषः, कथं च परीक्षित्रव्यः, किंप्रयोजना च परीक्षा, क च वसनादीनां प्रवृत्तिः, क च निवृत्तिः, प्रयृत्तिनिवृत्तिरक्षणसंयोगे च किं नैप्रिकं, कानि च वसनादीनां भेषजद्वव्याण्युपयोगं गच्छन्तीति ॥ =२ ॥

यदि कभी भिषम् अथवा साधारण मनुष्य, जो वैदा नहीं, वैद्य से पूछे कि समन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोबिरेचन देने की इच्छा वाले वैद्य की कितनी प्रकार की परीक्षामें, कितने प्रचार का परीक्ष्य और परीक्षा में विधेष्यता क्या है, उसकी किस प्रकार से परीक्षा करनी चाहिये, परीक्षा का क्या प्रयोजन है ? बमन आदि का कहाँ प्रयोग करना और कहाँ नहीं करना चाहिये! प्रकृति और निवृत्ति दोनों के स्थण मिलें तो क्या करना ? बमन आदि कार्यों में कीन से औषघ इस्प काम में आते हैं, इत्यादि प्रश्न करे तब निम्न प्रकार से उत्तर नेना चाहिये ॥ प्रश्न ॥

स एवं पृष्टो यदि मोह्यितुमिच्छेत्, ब्र्यादेनं—बहुविधा हि परी-श्चा तथा परीष्ट्यविधिभेदः, कतमेन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण भिज्ञया परीक्षया केन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीष्ट्यस्य भिज्ञस्य भेदामं भवान्ष्रृष्टकृत्यास्यायमानं, नेदानी भवतोऽन्येन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण भिज्ञया परीक्षयाऽन्येन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यस्य भिज्ञस्या-भिच्चित्तमर्थं श्रोतुमहमन्येन परीक्षाविधिभेदप्रकृत्यन्तरेणान्येन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यं भिन्दाऽन्यथाऽऽवक्षाण इच्छा प्रपूर-येयमिति॥ = ३॥

स यदुत्तरं ब्र्यात्तररिक्ष्योत्तरं वाक्यं स्वाद्ययोक्तं प्रतिवचनिविधि-मवेक्ष्यः सम्यग्यदि तु ब्र्यात् , न चैनं मोह्यितुमिच्छेद्, प्राप्तं तु वच-नकालं सन्येत काममस्म ब्र्यादाप्तमेव निक्षिलेन ॥ ८४ ॥

इस पर जो उत्तर बह है, उसकी परीखा करके, प्रतिबचन विधि के अनु-सार उचित उत्तर है। यदि वह मर्की प्रकार से कहे और इसको चकर में डाककर चाहें तो इसके लिये सब कुछ विश्वस्त रूप से कह दें ॥⊏४॥

द्विविधा खलु परीक्षा ज्ञानवता प्रत्यक्षमतुमानं च, एतद्धि द्वय-युपदेशक्ष परीक्षा स्वात्। एवमेषा द्विविधा परीक्षा, त्रिविधा वा सहोपदेशेन ॥ =४ ॥

बुद्धिमानों के लिये परीक्षा दो प्रकार की है। प्रत्यक्ष और अनुमान (ये दोनों पहले कहे गये हैं) और तीसरी उपदेश भी परीक्षा है, इस प्रकार से यह दो प्रकार की परीक्षा उपदेश (आसोपटेश) के साथ तीन प्रकार की हो जाती है।। ८५।।

दशिवधं तु परीक्ष्यं कारणानि यदुक्तममे । तिद्द भिषगादिषु संसार्य संदर्शियव्यामः—इह कार्यप्राप्तेः कारणं भिषकः , करणं पुनमं वजम् , कार्ययोनिर्धातुर्वेषस्यं, कार्यः वातुसास्यं, कार्ययोनिर्धातुर्वेषस्यं, कार्यः वातुसास्यं, कार्ययेक्तं सुलावाप्तिः, अनुबन्धस्तु खल्वायुः, देशो भूमिरातुरश्च । कालः पुनः संवरसरश्चाऽऽतुरावस्था च । प्रवृत्तिः प्रतिकर्मसमारम्भः । वपायस्तु भिषगादीनां सौष्ठ-वमभिविधानं च सम्यक् । इहाप्यस्योपायस्य विषयः पूर्वणेवोपायविशेष्येण न्याख्यात इति कारणादीनि दश दशसु भिषगादिषु संसार्य संदर्शितानि, तथैवाऽऽनुपूज्यो एतदशविधं परीक्ष्यसुक्तम् ।। ८६ ॥

पहिले यह कहा है कि परीक्ष्य (कारण आदि) बस्तु दल प्रकार की हैं। इसी को निवम आदि में घटाकर दिलाते हैं यहां कार्यमिति में कारण भिषक है, औषष करण है। घातुओं की विषमता कार्यमिति है। घातुओं को समान करना कार्य है। सुल का मिलना कार्यफ़ है। आयु अतुवन्य है। मूमि और रोगी देश हैं। संवस्तर और रोगी की अवस्था कार्क है। प्रत्येक कर्म का आरम्भ करना प्रवृत्ति है। निवम औषण, परिचारक और रोगी इनका मली प्रकार से में उपाय है। यहाँ पर भी इस उपाय के सम्बन्ध में सब बातें पूर्वोक्त उपाय किस के साथ कह दी हैं। घातुसाम्य करने कार्य के करने पर आरोग्यता निश्चित है। इस प्रकार से कारण आदि देशों को निवम, आदि में चटाकर दिला दिया है, इसो प्रकार कम से यह दश प्रकार का 'परीदय' कह दिशा है। मदि।

तस्य यो यो विशेषो यथा यथा च परीक्षितन्य; स तथा तथा स्वाल्यास्यते ॥ ८९ ॥

इस दश प्रकार की परीक्षा में जो जो विशेषता है और जिस जिस प्रकार से परीक्षा करनी चाहिये उसकी उसी २ प्रकार से ब्याख्या करते हैं ॥ ८७ ॥

कारणं भिषिगत्युक्तममे, तस्य परीक्षा—भिषक् नाम स यो भेषित, यः सुम्नार्थप्रयोगकुशुरूः, यस्य चागुः सर्वथा विदितम् यथाव-त्सवभातुसाम्यं चिकिषिमात्मानमेवाऽऽदितः परीक्षेत गुणिषु गुणकः कार्योभिनिकृति पश्यम् —किन्द्रहमस्य कार्यस्याभिनिवेतने समर्थो न वेति । तत्रमे भिषगुणा यैकपपना भिष्मानुनाम्याभिनिवेतने समर्थो भवति। तद्यथा,—पश्यवदातभृतता रिह्हकमतः। दाक्ष्यं शोचं वितहस्तता उपकरणवत्ता सवेन्द्रियोपपन्नता प्रकृतिज्ञता प्रतिपतिङ्गता चेति ॥ ८ ॥

पहिले कहा है कि भिषक कारण है। इस भिषक की परोखा यह है। जो पोझा (शेग) को दूर करता, शमन करता है, वह निषक है। जो आयुर्वेदीय सुत्राओं में, प्रयोग में और कमें में कुशक है, जिसे रांगी की आयु दिव-अहित, मुख-अमुख, प्रमाण-अप्रमाण और स्वक्त से मली प्रकार विदित है, शाखक, कमें को जानने वाला वैद्य सब घायुओं को समानता करने की इच्छा से सबसे प्रथम अपनी परीखा करें। जैसे गुण के शंग से कार्य में मफलता को देखता हुआ वैद्य गुण्यों अर्थात निषय-दब्य, रोगी और परिचारकों में अपनी परीखा करे, क्या में इस कार्य को करने में ममर्थ हूँ वा नहीं। निषक के निम्नाळिखित गुण हैं जिन गुणों से युक्त होने पर विद्य घायुसम्य क्यी कार्य करने में समर्थ हाता है। यथा—विमळ शाख-जान, सब प्रकार के कमें का साखात अनुमव, दखता, शखोपचार आदि में इस्तळावन, उपकरणों का होना, सब इन्द्रियों से युक्त होना, रोगी की प्रकृति का जान और प्रतिपत्ति अर्थात् जिस रोगी की जैसी चिकित्सा करनी चाहिये उसका जान और प्रतिपत्ति अर्थात् जिस रोगी की जैसी चिकित्सा करनी चाहिये उसका जान और प्रतिपत्ति अर्थात् जिस रोगी की जैसी चिकितसा करनी चाहिये उसका जान और प्रतिपत्ति अर्थात् जिस रोगी की जैसी चिकितसा करनी चाहिये उसका जान और प्रतिपत्ति अर्थात् जिस रोगी की जैसी चिकितसा करनी चाहिये उसका जान और प्रतिपत्ति अर्थात् जिस रोगी की जैसी चिकितसा करनी चाहिये उसका जान ॥ 💴 ॥

करणं पुनर्भेषजं; भेषजं नाम तद्यदुपकरणायोपकल्पते भिषजो धा-तुसाम्याभिनिर्दृत्तं प्रयतमानस्य विरोष्णतञ्चोपायान्तरेथ्यः । तद्द्विविधं व्यपाश्रयभेदात्;-देषव्यपाश्रयं युक्तिव्यपाश्रयं चेति । तत्र देवव्यपाश्रयं मन्त्रोषधिमणि-मङ्गठवन्युपहार होम-नियम-प्रायश्चित्तोपवास-स्वस्त्ययन-प्रणिपात-गमनादि, युक्तिव्यपाश्रयं-संशोधनोपशमने चेटाञ्च दृष्टफछाः । एतत्रेष भेषजमङ्गभेदादपि द्विविधं द्रव्यमृतमद्रव्यमृतं च । तत्र यद् द्रव्यमृतं तदुपायाभिष्कुतम्। उपायो नाम मयदर्शनिवस्मापन-विस्मारण-स्रोमण-हर्षण-भरसीन-वध - बन्व-स्वप्न - संवाहनादिरमृतों भावविशेषो थयोकाः सिद्ध्यपायाद्योपायाभिष्कृता इति। यत् द्रव्यभूतं तद्वमनादिषु योगमुपैतिः तस्यापीयं परीक्षा,-इदमेनंप्रश्वत्या एवंगुणमेनंप्रमानमस्मि-न्देशे जातमस्मिन्नृतावेनं गृहीतमेनं निहितमेनमुपस्कृतमनया मात्रया युक्तमस्मिन् रोगे व्यविधस्य पुरुषस्यतावन्तं दोषमपकर्षयस्युपसमयति वा यदन्यदपि चैनंविधं भेषजं भवेत्तवानेन विशेषेण युक्तमिति॥ = १॥

मेवज ( औषघ ) करण है। धातसाम्यरूप कार्य के करने में प्रयक्ष करते हुए वैद्य को जो बस्तु साधन होती हैं उसका नाम 'मेपज' है। यह मेपज ( औपभ ) आश्रय मेद से दो प्रकार की है। (१) दैव-स्थपाभय और (२) युक्तिव्यपाश्रय ! इनमें दैवव्यपाश्रय मंत्र, औषधि, मणि, मंगर्ड, बिंड, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, दान, स्वस्त्ययन, प्रणिपात (विनय), गमन आदि कार्य देव का आश्रय करके घातुओं को समान करते हैं। सुहि-ब्यवाभय-संशोधन, उपशमन और दृष्टफल बाली चेष्टाएं (धावन, स्वप्न, जागरण आदि )। यही मेएज अंग भेद से दो प्रकार का है। (१) अहन्य और (२) द्रव्य । इनमें जो अद्रव्य औषध है वह उपाय से व्यास है । भय दिखाना, विश्मय उत्पन्न करना , क्षिड़कना, बांघना, नींद काना, अंगमर्दन आदि ( दौड़ना, तैरना आदि ) अमूर्श पदार्थों और चिकित्सा में सफळता देने बाढ़े भिष्य आदि गुणों का होना ये उपाय हैं और जो औषघ द्रव्य रूप हैं वह वसन आदि शोधन-शमन कार्यों में काम आते हैं। ब्रध्य रूप (मूर्स) ओविं की ऐसी परीक्षा करनी उचित है कि इस औविंव की यह प्रकृति है, यह गुण है, ऐसा प्रभाव है, इस देश में उत्भन हुई है, इस ऋतु में संग्रह की गई है, इस प्रकार से रक्ली गई है, इस प्रकार के पुरुष को देने से इतने दोष को बाहर करती है अथवा धमन करती है । अन्य भी जो औषच इन या अन्य गुणों से युक्त थी, उसने भी दोषों का निष्कासन अथवा शमन किया था, इस-किये यह भी करेगी, इस प्रकार अन्यत्र अत्यक्ष करके यहां पर अनुमान से निश्चय करना चाहिये ॥ म्ह ॥

कार्ययोनिर्घातुर्वेषस्यं, तस्य छक्षणं विकारागमः, परीक्षा स्वस्य विकारप्रकृतेश्चेवोनातिरिक्तिस्कृतिक्षेपावेक्षणं विकारस्य च साध्यासाः ध्य-सृतु-दारुण-छिक्क विशेषावेक्षणमिति ॥ ६० ॥

कार्ययोगि—चातुओं की विषमता 'कार्ययोगि' है। विकार का होना यह उसका कथल है। इस विकार की प्रकृति के वातादि दोषों के कम अधिक, विशेष अध्यों को देखना। इसी प्रकार से विकार का साध्य, असाध्य, मुदु, दावल आदि विशेष कथलों से परीक्षा करनी चाहिये॥ ९०॥ कार्य घातुसाम्यं, तस्य स्वक्षणं विकारोपश्रमः, परीक्षा त्वस्य काप-शमनं स्वरवण्योगः शरीरोपचयः बलवृद्धिरम्यवहार्याभिकाषः कविरा-हारकालेऽभ्यवहृतस्य चाऽऽहारस्य काले मम्यग्जरणं निद्रालाभो यथा-कालं वैकारिकाणां च स्वप्नानामदर्शनं सुखेन च प्रतिबाधनं वातमूत्र पुरीषरेतसा मुक्तिम्न सर्वोकारमनायुद्धीन्द्रयाणां चान्यापत्तिरिति ॥६१॥

कार्य — चातुओं का समान करना कार्य है । जिकार का शान्त होना यह इसका रुखण है। इसकी पर्शक्षा दर्द का शान्त होना है। स्वर और वर्ण का प्राकृत रूप में आजाना। धारीर की वृद्धि, बलवृद्धि, भोगन में इच्छा, आहार के समय कि होना, खाये हुए भोजन का आहारकाल में भन्नी प्रकार जीण होना, ठीक समय पर नींद आना, विकार (रोग) जन्य स्वप्नों का न दीखना, खुखपूर्वक जागना, प्रातः उठना, वायु, मून, मन और गुक का ठीक समय पर स्थाग होना, सब प्रकार से मन, बुद्धि और इन्द्रियों मे सुख होना।। ११।।

कार्यफलं सुद्धावाप्तिः। तस्य लक्षणं मनोयुद्धीन्द्रियशरारतुष्टिः॥देश। कार्यफल-सुल का पास होता । इसका लक्षण-मन, बुद्धि, इन्द्रिय और कारीर का प्रकल्काना है ॥ ६२ ॥

अनुबन्धस्तु खल्बायुः, तस्य छक्षणं प्राणेः सद्दः संयोगः ॥ ८३ ॥ अनुबन्ध-अयु है, इसका लखण-प्राणों के साथ क्षरीर का सम्बन्ध बना रहना है ॥ ६३ ॥

देशस्तु भूमिरावुरखः। तत्र भूमिपरीक्षा—आतुरपरिज्ञानहेतोर्वा स्यादीषधपरिज्ञानहेतार्वा। तत्र तासंदयमातुरपरिज्ञानहेताः। तद्यथा कृत्मित्रश्च भूमिदेशो जातः संवृद्धो ज्याधितो वेति। तिस्मेश्च भूमिदेशो मतुष्याधानिक्ष्य स्थापितो वेति। तिस्मेश्च भूमिदेशो मतुष्याधानिक्षमाद्यादिक्षेत्र सत्वमेत्रेविष्यं सत्वमेत्रेविष्यं सत्वमेत्रेविष्यं सत्वमेत्रेविष्यं सत्वमेत्रेविष्यं सार्व्यमेयंविष्यं दार्थो भक्तिरयमिमे व्यायया हितामदमहित्वाभदमित (प्रायोभदणेत)। औषधपरिज्ञानहेतास्तु कल्पेषु भूमिन्परीक्षा वक्ष्यते॥ ६४॥

देश-देश मृभि और रोगी हैं। इनमें भूमि-परीक्षा के जान का प्रयोजन रोगी के देश के कारण सास्य को समझने के लिये और औपधि के जान के लिये हैं। इनमें रोगी को समझने क लिये — जैसे-किंद भूमि-खण्ड पर यह रोगी उत्यव हुआ है? बढ़ा है है रोगी हुआ है ? उस भूमि पर मनुष्यों का इस प्रकार का आहार है, इस प्रकार का लिहार है, इस प्रकार का आयार है, इस प्रकार का कार है, इस प्रकार का सास्य, इस प्रकार के दोय, इस प्रकार की किंद, इस प्रकार के दोय, यह स्थानर की किंद, इस प्रकार के रोग, यह हिसकर, यह अहितकर है, यह

भूमि परीखा बह दी । औषवि परिज्ञान के छिये भूमिपरीखा कल्पस्थान ( यदन-फळ-कल्प ) में कहेंगे ॥९४॥

आतुरस्तु खलु कार्यदेशः, तस्य परोक्षा आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोर्बा स्याद्वल्दोषप्रमाणज्ञानहेतोर्बाः स्याद्वल्दोषप्रमाणज्ञानहेतोर्बाः तत्र ताविष्यं चल्दोषप्रमाणज्ञानहेतोर्धः दोषप्रमाणानुरूपो हि भेषजप्रमाणविकल्यो वलप्रमाणविक्षेपपेयो भवति । सहसा इतिबल्धमोषधमपरीक्षकप्रयुक्तमल्पबल्धमानुरमिभधान्येत्तः, व्हतिबल्धम्यानेय-सौम्य-वायवीयान्योषधान्यग्निक्षारश्चक्षकर्माणः वा शक्यन्तेऽल्पबल्धः सोतुम् । अविषद्धातितीक्ष्णवेगत्वाद्धि सद्यः प्राण्हराणि स्यः । एतर्षेव कारणमपेक्षमाणा हीनबल्धमानुरमिषपाक्षरे प्रदुसुकुमारप्रायेकत्तरोत्तरगुरुमिरविभ्रमेरनात्ययिकहेन्वोपचरन्त्योषधैः , विशेषतरुच नारीः । ता झनवस्थितसृदुविष्ट्यतिकलबहृद्याः प्रायः सुकुमार्योऽबल्धः परसंत्वस्थास्य । तथा यलवि बल्बव्दल्याधिपरिगते स्वल्यवल्योपधमपरीक्षकप्रयुक्तमसायकं भवति ॥ १४ ॥

कार्यरेश — घातुसाम्य कार्ये का देश अर्थात् आधार रोगी है। इस जी परीक्षा आयु के प्रमाण ज्ञान के लिये हैं। अथवा रोगों के बळ और दोष की जानने के लिये रोगो रूपी देश की परीक्षा होती है।

रोगी की बल-प्रमाण और दोब-प्रमाण की परीक्षा का प्रयोजन — ओविष का प्रमाण दोव और वल रोग और रोगी दोनों को देख कर निहिच्त किया जाता है। क्योंकि यदि बहुत बळवती औषच योड़े बल वाले रोगी को विना परीक्षा किये दे दी जाय तो यह औषघ रोगी को मार देगी। क्योंकि अल्य बल वाले ट्राक्का, अति बल वाली, आग्नेय, वायबीय गुण से युक्त ओषघियों को और अभ्नेन, बार और शक्क के कमों को सहन नहीं कर सकते। इनका वेग अस्व और अतिविक्षण होने से ये बस्तुएं छीन प्राणनाशक हो जाती हैं। इन कारणों को देख कर ही हीनवल वाले रोगी की, खास कर की की चिकित्सा शरीर और मान में ग्लान उत्पन्न न करने वाली, मुद्दु-कोमल ओघियों से तथा घीरे धीरे, उत्पर्शन प्रीयं और परिमाण में गुरू होते हुए भी व्यापचि (विकार) न करने वाली, सम्यक् मकार से दी हुई ओविषयों से करते हैं। ये क्लियां अरियर, ओट दिल की तथा भीर हृदय वाली, प्राय: युकुमार, अवला होती हैं और योड़ों से भी बेदना को छहन नहीं कर सकतीं और स्वयं अपने को कष्ट में नहीं संभाल सकतीं, उनको युवरे ही को संभालना पढ़ता है।

<sup>&#</sup>x27;देखिये सुभव, सुत्रस्थान में खार और अग्निकर्म।

इसी प्रकार बलवान रोगों में अथवा बलवान रोग से आकान्त होने पर स्वस्य वक बाकी औषषि विना परीक्षा के दी हुई, रोग को शमन करने में समर्थ नहीं होती ॥६५॥

तस्मादातुरं परीक्षेत-प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतश्च संहननतश्च प्रमाणतस्य सात्म्यतस्य सत्त्वतस्याऽऽहारशक्तितस्य व्यायामसक्तिततस्य वयस्तइचेति वलप्रमाणविशेषग्रहणहेतोः ॥ ६६ ॥

इसिंखेर रोगी की परीक्षा ( निग्न साधनों से ) करनी चाहिये। यथा-

प्रकृति से. विकृति से. सार से. संहनन अर्थात् शरीर की बनावट से, प्रमाण से. सारम्य से. सत्त्व से. आहार शक्ति से. व्यायाम-शक्ति से. और वय से रोगी के बढ़. प्रमाण विशेष को जानने के लिये इन गुणों से परीका करनी चाहिये॥ १६॥

तत्रामी प्रकृत्यादयो भावाः । तद्यथा-- शक्र-शोणित-प्रकृतिं काल-ग-भीशय-प्रकृतिमात्राहारविहार-प्रकृति महाभूतविकारप्रकृति च गर्भश-रीरमपेक्षते । एता हि येन येन दोपेणाधिकतमेनैकेनानेकेन वा समन-वध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भाऽनुवध्यते । ततः सा सा दोषप्रकृतिष-च्यते मनुष्याणां गर्भादिप्रवृत्ता । तस्माद्वातलाः प्रकृत्या केचित्, पित्तछाः केचित् . ऋष्मछाः केचित् , संस्ष्टाः कंचित् , समधातवः

प्रकृत्या केचिद्भवन्ति ॥ १७ ॥

इनमें प्रथम प्रकृति आदि का वर्णन करते हैं। गर्भ का शरीर जैसे शुक्रएवं शोणित की प्रकृति की, काल ( समय ) की, गर्भाशय की प्रकृति की. माता के आहार-विहार की. कुक, बोणित में मिले पंच महाभूत, शरीरात्मक भूतों की अपेका करता है। ये श्रक शोणित आदि प्रकृतियां जिस जिस वातादि दोष से एक अथवा एक से अधिक दो या तीन से सम्बन्द होती हैं. उसी एक या अधिक दोष से गर्भ भी सम्बन्धित हो जाता है । इससे मनुष्यों की गर्भ में बनी प्रकृति को उसी दोष की प्रकृति कहते हैं । उस उस दोष के बळवान होने से वह वह प्रकृति होजाती है । इसीलिये कई श्लेष्मप्रकृति, कई विसप्रकृति और कई बात-प्रकृति और कई मिश्रित-प्रकृति, कई समधात-प्रकृति के होते हैं। इनके लक्षण कहते हैं।

तेषां हि छक्षणानि व्याख्यास्यामः—श्रेष्मा हि स्निग्ध-ऋङ्ण-मृदु-मधुर-सार-सान्द्र-मन्द्-स्तिमित-गुरु-शीत-पिच्छिछाच्छः, तस्य स्तेहात श्रेषाळाः स्निग्धाङ्गाः, श्रहणत्वाच्छ्ळक्णाङ्गाः, मृदुत्वाद् दृष्टिसख-सक्रमा-राबदातगात्राः, माधुर्यात्म्रभृतशुक्रव्यवायापत्याः, सारत्वात सारसंहत- स्थिरशरीराः सान्द्रत्वादुपवितपरिपूर्णसर्वगाताः मन्द्रवान्मन्द्चेष्टाहारविहाराः, स्तैभित्यादशीघारम्भालपक्षोभविकाराः, गुरुत्वास्साराधिष्ठिताबस्थितगतयः, शैत्याद्रुशक्ष चृष्णासंतापस्वेददोषाः, पिच्छछत्वात् सुन्धिष्ठसारसन्धिवन्धनाः, तथाऽच्छत्वारससन्दर्शनाननाः
प्रसन्नवर्णस्वराक्ष्य। त एवंगुणयोगाच्छ्लेष्मछा वछवन्तो वसुमन्तो विधावन्त ओवस्वनः शान्ता आयुष्मन्तक्ष भवन्ति ॥ ८८ ॥

रुप्ता—कफ स्निन्ध, इलक्ष्म, मृदु, मधुर, सार, सान्द्र, मन्द्र, स्तिमित ( यह ), गुढ, शीत, विच्छिल और निमल होता है। कफ के स्नेह गुण के कारण रुप्तम्भकृति के मनुष्य स्निन्ध अंगों वाले श्लक्ष्म होने से चिकने अंग बाले, कोमल होने से आंखों को आनन्ददायक, युकुमार, गौरवर्ण होते हैं। मधुरता होने से अधिक खुक, मैथुनशक्ति और संतान बाले होते हैं। सार के कारण इनका शरीर संहत, हदू, स्थिर होता है। सार के कारण इनका शरीर संहत, हदू, स्थिर होता है। सान्द्रता के कारण से पुष्ट, सम्पूर्ण अंगों वाले; मन्द्र होने से चेता, आहार और विहार में धोमे; स्तीमिश्च ( आलस्य ) होने से देर में बाणी, मन शरीर के कार्य करने बाले एवं खोम तथा मानस विकार बाले, गुफ होने के कारण हाथी के समान मन्द-मन्द्र चाले बाले, शीतता के कारण योड़ी, मृख, प्यास, संताप तथा पत्नीने के दोष बाले; पिच्छिल होने से इनके मांशादि तथा सिल्य-क्ष्मन अच्छी प्रकार से संयुक्त होते हैं। निर्मल होने से प्रसम्बद्धल, प्रसम्ब और स्तिन्थ वर्ण तथा स्वर वाले होते हैं। इन गुणों के कारण कफप्रकृति के मनुष्य बलवान, धनवान्, विद्यावान, ओलस्वी, शान्त और दीर्घायु होते हैं क्षा। हमा।

पित्तमुं तीक्षणं द्रवं विस्तमम्बं कटुकं च सस्यौष्णयारिपत्तका भवन्ति चष्णासद्दाः, चष्णमुखाः, सुकुमाराबदातगात्राः, प्रभूत-पिष्कृत्यङ्गतिळकपिडकाः, चुन्पिपासावन्तः, क्षिप्रवळीपळितखाळि-स्यदोषाः, प्रायो सद्वल्पकपिळहमधुळोमकेशाः, तैक्ष्ण्यातीक्ष्णररा-कमाः, तीक्ष्णाग्रयः, प्रभूताशनपानाः, क्लेशासिहष्णवो, दन्दश्काः; द्रवस्वाष्ळिथिळसुदुसन्धिवन्धमासाः, प्रभूतसुष्टस्वेदमृत्रपुरीषाक्षः;

विस्नत्वास्त्रभूतपूतिकस्नास्यशिरःसरीरगन्याः; कद्वम्खरवाद्गरयुक्तः ज्यवायापत्याः; त प्वंगुणयोगातिवराजा मध्यवळा मध्यायुषो मध्यझान-विद्यानवित्तोपकरणवन्तव्य भवन्ति ॥ ६६॥

पित्त--उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, विस्त ( सकी गन्य वास्त्र ), अन्त-कटु रस

क्षदेखिये मुभुत शारीरस्थान ४थं अध्याय में इनके उद्यक्

होता है। पिच के उच्च होने से पिच-प्रकृति के मनुष्य उष्णिमा को न सहने वाले, श्रुष्क, कठोर, पीछे धारीर बाले, बहुत पिसु (फुंनियों), ब्यंग (मुल क्यंग) और तिलिपिक्का बाले, अधिक मूल और प्यास बाले होते हैं, इनके बाल खीत ही पक जाते, गिर जाते हैं, तथा गुंह पर सुरियां आजाती हैं। वे प्रायः कोमल, योही एवं धूसर वर्ण दाड़ी-मूंछ वाले, अल्प कोम तथा अल्पकेश बाले होते हैं। तोक्षण गुण के कारण—तीक्षण पराक्रम बाले, तीक्षण अप्रि बाले, बहुत खाने पीने बाले, क्रेश को न सहन करने वाले, दन्दश्क अर्थात् वार-बार खाने बाले होते हैं। इब होने से—श्चिथल एवं मृतु सन्वियन्य तथः मीस बाले होते हैं। इनको स्वेद-मृत्र और मल बहुत अधिक मात्रा में आता है। पित्त के अति दुर्गन्य भुक्त हाने से इनके बाल, गुल, श्चिर और धारीर से बहुत दुर्गन्य आती है। कटु अल्प होने से थाड़े शुक्त, मेशुन और न्यून संतान बाले होते हैं। इन गुणों के कारण पित्त प्रकृति का मनुष्य मध्यम वल, मध्यम आतु, मध्यम श्वात, सम्यम विद्यान, सम्यम विद्यान, सम्यम विद्यान वाले होते हैं। इन गुणों के कारण पित्त प्रकृति का मनुष्य मध्यम वल, सम्यम आतु, मध्यम श्वात, सम्यम विद्यानीर सम्यम उपकरणों बाले होते हैं। इस गुणों के कारण पित्त प्रकृति का सनुष्य सम्यम वल होते हैं। इस गुणों के कारण पित्त प्रकृति का सनुष्य सम्यम वल होते हैं। हिश्शे

बातस्तु रूक्ष-छपु-चळ-बहुशीम-शीत-परुष-विशदः। तस्य रीक्ष्याद्वातळा रूक्षापचिताल्पशरीराः, प्रतत-रूक्ष-क्षाप-भिन्न-मन्द-सक्त-कर्वर-स्वराः, जागरूकाश्च भवन्ति । छपुत्वाच छपु-चपळ-गति-चेष्टाहार-ज्यवहाराः चळस्वादनवस्वित-सन्ध्यरिय-भू-हन्वोष्ठ-जिक्का-शिरः-स्कन्य-पाणि -पादाः चहुत्वाद् चहुप्रकाप-कण्डरा-सिरा-विवानाः । शीधरवाच्छीधसमारम्भ-क्षोभविकाराः, शीघोत्र्यासरागविरागाः, शुत्रमाहिणोऽल्पस्पृत्वयञ्च । शैर्त्याच्छीतासहिष्णवः, प्रतवशीतकोद्वेपकस्तम्भाः । पारुष्यास्पर्व-केश-स्म्य-रोम-नक्ष-यश्चन-बद्दा-पाणि-पादाङ्गाः । वैश्वचात्स्पुतिवाङ्गावयवाः, स्वतसंविश्वव्यास्पर्वान्यव्याः प्रायेणाल्प-चळाश्चाल्पायुषश्चाल्पाप्रयाश्च भवन्ति । १०० ॥

वायु—रूख, खबु, चळ, प्रमाणादि मेद से अनेक प्रकार की, शीम जारो, शीत, पच्च, विश्वद (अपन्छिळ) होती है। वायु के रूख होने से वात प्रकृति के मनुष्य भी रूख, कृष, एवं छोटे शरीर वाले, निरन्तर रूख, श्लोण, कटे बांख के समान जर्जर, अवंहत स्वर वाले, जागरणशीक (थोड़ी नींद वाले) होते हैं। बघु होने से-शीमकारी, अस्थिर गति, चेशा, आहार, व्यवहार वाले होते हैं। वात के चळ होने से उनके भी सन्य ऑख, औं, हनु, जवाड़ा, ओठ, जीम, कथा, हाय-पाँव अस्थिर होते हैं। बहुत प्रकार का होने से, बहुत बोकने वाले, बहुत विरालों के जाक वाले; शीमगामा होने से तब कामों में जल्दी करने बाले, स्रोभ और मन के विकार वाले, जल्दी ही डरने वाले, स्नेह और द्वेष करने वाले, मुनते ही महण करने वाले, परन्तु स्मृति ( याददास्त ) के क्रमें होते हैं। शीतक होने से धीत को न सहन करने वाले, निरन्तर शीत, कम्प और उद्वेश तथा स्तम्भवृत्ति ( जक्द ) वने रहते हैं। कटोरता से—किटन केश, कम्मु, लोम, नल, दाँत, मुख, हाथ, पांच वाले होते हैं। बायु के विश्वद होने से उनके हाथ-पांच फटते हैं, सन्य वन्थनों में से निरन्तर शब्द निकला करता है, सन्वयां चलती रहती हैं, चैन से नहीं चैठते, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। इन गुणों के कारण वात प्रकृति के मनुष्य प्राथः अल्प वल, शहर आयु, अल्पसंतान, अल्प सामन और अल्प चन वाले होते हैं। १००।।

संसर्गोत्सं सृष्टरक्षणाः । सर्वेगुणसमुदितास्तु समघातवः । इत्येवं प्रकृतितः परीक्षेत ॥ १०६ ॥

दोषों के मिश्रित होने से स्थण भी मिले जुले होते हैं । सब गुणों के मिक्षने से समधातुप्रकृति के होते हैं । इस प्रकार प्रकृति से परीक्षा बग्नी चाहिये ।१०१।

बिन्न वितश्चेति— विकृतिरुच्यते विकारः । तत्र विकारं हेतु-दोषदृष्य-प्रकृति-देश-काल-वल-विशेषैलिङ्गतश्च परीक्षेत, न झन्तरेण हेत्वादीनां बलियरोपं व्याधिवलविशेषोपलिब्धः । यस्य हि व्याधेदींष-दृष्यप्रकृति-देश-काल-बल-साग्यं भविति, महच्य हेतुलिङ्गवलं स व्याधिर्वलवान भविति । तद्विपर्ययाच्याल्पवलः, मध्यवलस्तु दोषादीनामन्यतमसामान्यद्वितिलङ्गमध्यवलस्वाच्योपलक्ष्यते ॥ १०२ ॥

विकृति से परीखा करनी चाहिये । विकृति का अर्थ विकार है । घातुओं की विकासता का नाम 'विकार' है । इसकी हेतु, कृष्ण, (रक्त आदि), दोष ( वात आदि ), प्रकृति ( वात-प्रकृति आदि ), देश, काळ के बळ तथा पूर्वरूप से परीक्षा करनी चाहिये । हेतु आदि के बळ विधेष को जाने विना रोग के विशेष बळ का ज्ञान नहीं होता । जिस रोग में दोष, दूष्ण, प्रकृति, देश, काळ, समान हो तथा हेतु और पूर्वरूप के हक्षण भी बळवान् हों, उस रोग को बळवान् हो तथा हिये । इस छिये यह असाय है । इनसे विपरीत हो तो निर्वळ समझना चाहिये । इस लिये यह असाय है । इनसे विपरीत हो तो निर्वळ समझना चाहिये । जिस रोग में दोष-पूष्ण आदि में से कोई एक असमान हो, तथा हेतु और पूर्वरूप के हक्षण भी मध्यम बळ हो तो उस रोग को मध्यम बळ समझना चाहिये ।।१०२॥

सारत्रश्चेति—साराज्यष्टी पुरुषाणां बलमानविशेषज्ञानार्थसुप-विश्यन्ते । तक्षया—स्वप्रकःमासःमेदोस्य-मज्ञ-शुक्र-सरवानि । १९०३।। सार द्वारा परीक्षा करनी चाहिये—बळ परिमाण को विशेष रूस से जानने के क्षिये पुरुषों में क्षाट प्रकार के सारों का उपदेख किया है, जैसे—स्वग्, रक्त, मांस, मेद, अस्यि, मजा, खुक और सस्व ॥१०३॥

तन्न स्निग्ध-ऋद्ण-सृदु-प्रसन्न-सृद्ध्याल्प-गम्भीर-सुकुमार-लोमा सप्र-भेव च त्वक् त्वक्साराणाम्। सा सारता सुख-सोभाग्येहवर्योपभोग-बुद्धि-विद्यारोग्य-प्रदर्षणान्यायुद्धानित्वरमाचष्टे ॥ १०४॥

इनमॅ-त्वर् सार वाले पुरुष की स्वचा स्निम्म, निकरी, मृतु, प्रस्क, सूक्ष्म, अस्प, गम्मीर, कोमल लोमवाली और प्रभा (कान्ति) से युक्त होती है। इन प्रकार की सारता, सुत्व, वीमान्य, ऍडवर्च उपभेषा, मृद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रदर्भ कीर होंचे आसुष्य को बतलाती है। ११०४:।

कर्णाक्षि-सुख-जिह्ना-नासीष्ठ-पाणि-पादतल-नत्य-ललाट-मेहनं स्निग्य-रक्तं श्रीमत् श्राजिष्णु रक्तसाराणाम्। सा सारता सुन्नसुद्रवर्गामेषां मनस्वि-स्वं सौकुमार्यमनतिवलमक्ते शसहिष्णुत्व मुष्णासहिष्णुत्वं चाऽऽचप्टे १०५

रक्त वाले पुरुषों के कान, आंल, सुल, जिहा, नोक, आंह, हाय, पांव के तछ्वे, नल, मस्तक, लिंग स्निग्ध और रक्त वर्ण के, बोमा आंर दीति से युक्त होते हैं। इस प्रकार की रक्त-सारता, व्यक्ति के सुल, बिनुस बुद्धि मन-स्विता, युक्तमारता, मध्यम बल, क्लेश न सहन करने का स्वमाय और गर्मी न सह सकने की प्रकृति को बतलातों है।।१०५।।

शङ्क-ल्लाट-कृकाटिकाक्षि-गण्ड-हतु-भीवा-स्कन्धोद्दर-कञ्च-वक्षः-पाणि-पादसंघयः गुरुस्थिरमास्रोपचिता माससाराणाम्। सा सारता क्षमां धृति-मलौत्यं वित्तं विद्यां सुखमार्जवमारोग्यं बलमायुख्य दीर्घमाच्छे ॥१८६॥

मांच-चार वाले पुरुषों में शंज (कनश्टी), मस्तक, कुशाटिका (घाटः, गरूघेटी), आंख, गण्डस्थल, टोड़ी, श्रीवा, स्कन्य, पेट, कोख, खाती, पांव, हाथ तथा सन्धियां-स्थिर, गुढ और मांच से मरी होती हैं। यह मांच-चारता समा, पृति, निर्लोमता, विचा, विचा, सुख, सरलता, आरोग्य, बळ और दीर्ष-आयु को बतलाती है।।१०६।।

वर्ण-स्वर-नेन्न-केश-छोम-नख-दन्तीष्ट-मूत्र-पुरीपेषु विशेषतः स्नेहो मेदःसाराणाम् ।सा सारता वित्तेश्वर्यसुखोपभोगप्रदानान्यार्जवं सुकुमारो-पचारतां चाऽऽचष्टे ॥ १०७॥

मेद:सार बाले पुरुषों में —वर्ष, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दांत, ओठ, मूत्र, पुरीय और विशेष कर स्तेष्ट (चिकनाई) होता है। यह सारता विस्त, ऐस्वर्य सुसकर उपभोग सरलता और सुकुमारता को बतळाती है। ॥१०॥।

पार्ष्ण-गुरुक-जान्बरित-जु-चिजुक-शिरः-पर्व-स्थूलाः स्थूकास्थ-सख-वन्ताश्चास्थिसाराः । ते महोत्साहाः कियावन्तः क्रोशसहाः सार-स्थिर-शरीरा भवन्त्यायुष्मन्तञ्ज ॥ १९=॥

अस्पिसार वाले पुरुषों में पड़ी, टलना, घुटना, फलाई, इंसली, चितुक (ठोड़ी), शिर, पोरू (पर्व) मोटे होते हैं; नल, दांत और अस्पियां मोटी होती हैं। अस्पिसार वाले मनुष्य बड़े उत्साह बाले, कियाबान, क्रोध सहने बाले, सार के कारण स्थिर शरीर वाले और आयुष्मान् होते हैं। १९८ ।।

तन्त्रज्ञा बळवन्तः स्तिग्धवर्णस्वराः स्थूळ-दीर्घ-वृत्त-संघयक्ष मज्ज-साराः। ते दीर्घायुषो बळवन्तः श्रुत-वित्त-विज्ञानापत्य-संमान-भाजक्ष भवन्ति॥ १९९॥

मजावारवाळे पुरुत्र छोटे या मृद्ध अंगवाळे बळवान्, स्निग्ध वर्ण और स्वर बाळे, स्थ्ल, कम्बी, गोळ वन्त्रिबाळे हाते हैं। ये पुरुत्र दीर्घायु, बळवान्, शुद-वान्, विज्ञानवान्, विचवान्, अपत्यवान् और संमानवान्, होते हैं॥ १९९॥

सौम्याः सौम्यप्रेक्षिणञ्च क्षोरपूर्णलोचना इव प्रदर्षबहुलाः स्तिग्ध-वृत्त-सार-समसंहत-शिखरि-दशनाः प्रसन्नरित्यधर्णस्वरा भ्राजिष्णवो महास्फिच्य गुक्रसाराः । ते स्नीप्रियाः प्रियोपभोगा बल्दन्तः सुसैश्वर्या-रोम्य-वित्त-संमानापत्य-भाजञ्च सवन्ति॥ ११०॥

शुक्रवार बाळे पुरुष सोम्यमूर्ति, सोम्य ६ हि, देखने से ही तुझ करने बाळे, हूच से पूर्ण आंख बाळे, अत्यन्त कामोरोजना बाळे, स्निग्य दृष्ठ बाळे, सार-बान्, एक समान मिळे अंगो और उन्नत दांतो बाळे, प्रस्वस्तिग्य वर्ण स्वर बाळे; दीतिमान्, बड़े नितम्ब प्रदेश बाळे होते हैं। ये पुरुष द्वियों के प्रिय, उपमोग को चाहने बाळे, बळवान्, सुख, ऐस्वर्य, आरोग्यता, घन और संतान बाळे होते हैं॥ ११०॥

स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतझः प्राझः ग्रुचयो महोत्साहा दक्षा घीराः समर्रावकान्तयोधिनस्त्यकविषादाः स्ववस्थित गति-गम्भार-बुद्धि-चेष्टाः कल्याणाभिनिवेशितश्च सत्त्वसाराः । तेषां स्वब्क्षणंरेव गुणा ज्यास्याताः ॥ १११॥

एस्व ( ओज ) सर बाके पुरुष—स्मृतिमान्, मिक्तमान्, कृवर, प्राव, श्वीचस्वमान्, महोत्साही, दख, धीर, छड़ाई में पराक्रम पूर्वक बड़ने वाले, खोक्राहित, सुक्यवस्थित गति वाले, गम्भीर बुद्धि एवं चेशाशीक, सुम कार्वों में व्यान कराने वाले होते हैं। इनके कथाणी से ही हनके गुण कह दिये हैं।। १११ ॥

तत्र सर्वेः सारेदपेताः पुरुषा अवन्त्यतिवद्धाः परमगौरवयुक्ताके स्थर-सस्रक्षाः सर्वारम्भेष्वासमि जातमत्ययाः कल्याणाभिनिवेशिनः स्थिर-समाहितशरीराः सुसमाहितगतयः सातुनाद-ित्तरध-गम्भीर-महास्वराः सुस्वैश्वयेविचोषभोगसंमानभाजो मन्दजरसो मन्दविकाराः प्रायस्तु-ल्यगुणविस्तीर्णोपस्याश्चिरजीविनश्च भवन्ति ॥ ११२ ॥

[इनमें सब बारों की विशेषता से बल प्रमाण तीन प्रकार का है ! यथा—उत्तम, मध्यम और अवम !] इनमें को पुरुष उपरोक्त आठों प्रकार के उत्तम बारों से युक्त होते हैं, वे अति बलवान, अत्यन्त सुल से युक्त, क्रोस सहने बाले, सब कार्यों में समर्थ होने से प्रयत्नवान, श्रम कार्यों में मन लगाने बाले, स्थिर और संहत शरीर वाले, सुधीर गतिवाले, प्रतिध्वनि से युक्त स्निच्च, गम्मीर एव महान स्वर वाले, सुख-ऐहवर्य, विष, समान का भोग करने वाले, अल्प जरा वाले, योहे रोग बाले, प्रायः अपने ही समान तुल्य गुण वाले, बहुत से विरंजीबी पुर्शोवाले होते हैं ॥ ११२ ॥

खतो विपरीतास्त्वसाराः ॥ ११३ ॥

इन उपरोक्त रुक्षणों से विपरीत रुक्षणों वाले पुरुष सारहीन होते हैं ॥११३॥ सन्यानी सन्ये: सारविशेषेर्गुणविशेषा ज्याख्याता भवन्ति इति साराज्यष्टौ पुरुषाणां बल्प्रमाणविशेषज्ञानार्थान्युपदिष्टानि भवन्ति॥१९४.।

प्रवर और अवर के मध्यस्थ सार विशेषों से मध्यमसार के पुरुष होते हैं। इस मध्यम सार से ही इनके गुण समझ लेने चाहियें। इस प्रकार से बल-प्रमाण को विशेष रूप में जानने के लिये इन सारों की ज्यास्था कर दी है।।११४॥

कथं तु अरीरमात्रदर्शनादेव भिषक् मुहोदयमुपचितत्वाद् बळवान्, अयमल्पबळः कृशत्वात्, महाबळवानयं महाशरीरत्वात्,अयमल्पअरीर-त्वादल्पबळ इति; दृश्यन्ते हाल्पअरीराः कृशाश्चैके बळवन्तः, तत्र पिपी-ळिकाभारहरणविसिद्धिः। अत्रश्च सारतः परीक्षेतेत्युक्तम् ॥११५॥

वैद्य केवक श्रासमात्र के दर्शन से बोखा भी खा जाता है, भरा पूरा श्रास होने से यह बळवान है, यह मनुष्य कृश होने से अल्पवलवाळा है, इसका श्रास होने से अल्पवलवाळा है, इसका श्रास बळवान है। यह अल्प श्रास होने से अल्पवलवाळा है इत्यादि। परन्तु देखा जाता है कि अल्प श्रास बाबे और पतळे दुवले व्यक्ति भी बळवान होते हैं। जिस प्रकार चिउंटी अपने से तिगुने चौगुने बोख को भी उठा लेती है, उसी प्रकार पतळे व्यक्ति भी सार के कारण बलवान होते हैं और वे अनेक कार्य कर लेते हैं। इस कारण श्रास से परीखा करनी चाहिये यह कहा है।।११५॥।

**K**€=

संहननतश्चेति--संहननं संघातः संयोजनिमत्येकोऽर्थः । तत्र सम-सुविभक्तास्य-सुबद्धसंघि-सुनिविष्ट-मांस-शोणितं सुसंहतं सरीरमित्युच्यते। तत्र सुसंहतझरीराः पुरुषा बळवन्तो त्रिपर्ययेणाल्पबळाः, प्रवरावर-मध्यत्वात्संहननस्य मध्यवला भवन्ति ॥ ११६ ॥

संहतन अर्थात् शरीर की बनावट से भी परीक्षा करनी चाहिये। संहतन. संघात और संयोजन ये सब शब्द समानार्थक हैं। जिसकी अध्यया सम-अनुपात में विभक्त हों, सन्धियां खुव बंधी, मांस और रक्त अच्छी प्रकार से शरीर में भरा हो, उसको भटी प्रकार से संहत शरीरवाला कहते हैं। सुसंहत शरीर वाले पुरुष बलवान होते हैं। इसके विपरीत शरीर वाले पुरुष अलग बल, मध्य शरीर बाले पुरुष मध्यम बल होते हैं ।।११६॥

प्रमाणतरचेति-सरीरप्रमाणं पुनर्यथास्वेनाङ्गुलिप्रमाणेनोपदेक्ष्यते उत्सेघविस्तारायामैर्थथाक्रमम्। तत्र पादी चरवारि षट् चतुर्दश चाङ्गुलानि, जंघे त्वष्टादशाङ्गुले बोडशाङ्गुलपरिक्षेपे, जानुनी चतुर-इगुले षोडगाड्गुलपरिक्षेपे, त्रिंशदङ्गुलगरिक्षपात्रष्टादशाङ्गुलावृह, षडंगुळदीघों वृषणावष्टांगुलविरणाही, शेकः पडंगुळदीघें पद्मागुळ-परिणाहं, द्वादशांगुरूपरिमितो भगः, षोडशांगुरुविस्तारा कटी, दशांगुरू बस्तिशिरः, दशांगुळविस्तारं द्वादशांगुळमुदरं, दशांगुळविस्तीणें द्वादशां-गुळायामे पाइर्वे. द्वादशांगुळविस्तारं स्तनान्तरं, द्वचंगुळं स्तनपर्यन्तं, चतुर्विशत्यंगुलविशालं द्वादशांगुलोत्सेवमुरः, द्वयंगुलं हृदयं, अष्टांगुलो स्कन्धी, षडंगुलावंसी, षोडगांगुली प्रवाह, पञ्चरशांगुली प्रपाणी, हस्तौ दर्शागुली, कक्षावर्शगुली, त्रिकं द्वादर्शागुलीत्सेघं, अष्टादशागुली-रसेधं पृष्ठं, चतुरंगु अत्सेवा द्वाविंशत्यंगुळ रिणाहा शिरोधरा, द्वादशां-गुलोत्सेधं चतुर्विशत्यंगुलपरिणाहमाननं, पञ्चांगुलमास्यं, चिबुकोष्ठ-कर्णाक्षमध्यनासिकाछछाटं चत्रंगुळं, षोडशांगुळोत्सेघं द्वात्रिंगुरू-परिणाहं शिरः-इति पृथक्त्वेनाङ्गावयवानां मानमूक्तम् । केवछं पुनः शरीरमंगुलिपर्वाणि चतुरशीतिस्तदायामविस्तारसमं समुच्यते। तत्राऽऽ-युबेळमोजःसुखबैश्वर्यः वित्तमिष्टाश्चापरे भावा भवन्त्यायत्ताः प्रमाण-बति अरीरे. विपर्ययस्त्वतो होनेऽधिके वा ॥ ११७॥

प्रमाण द्वारा शरीर की परीक्षा करनी चाहिये। शरीर का प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंगुलियों से माप कर जानना चाहिये। उत्सेष ( ऊंचाई ), विस्तार ( व्यास, चीढ़ाई ), आयाम कम्बाई ये कमानुसार कहेंगे । इनमें-पांब

की अंचाई ४, चौड़ाई ६ और लम्बाई चौदह अंगुल हो। टांगें ( चुटने से नीचे टखने तक का भाग ) सम्बाई में अहारह अंगुल, घर में १६ अंगुल, घुटने लम्बाई में ४ अंगुल और घेर में १६ अंगुल, जांचें घेर में ३० अंगुल, लम्बाई में १८ अंगुल, कृषण ६ अंगुल लम्बे ओर गोलाई में आठ अंगुल, शिश्न ( लिंग ) क अंगुड लग्दा और गोजाई में पांव अंगुज ( मुश्रुत में चार अंगुढ़ ), भग (स्त्रीगुह्मांग) १२ अंगुल, कटो १६ अंगुल चौड़ो, बस्ति का शिर (मेंद् को जह से नामि प्रदेश तह पेंडू) १० अंगुरु लग्या, नामि से जनर और छातो से नाचे लम्बाई में पेट १२ अंगुरु लम्बा और १० अगुरु चौड़ा, पार्ट्स (दानों पार्ट्स ) १० अंगुरु चीड़े आर १२ अगुरु लम्बे, स्तनों के बीच का अन्तर १२ अंगुरु चौड़ा, स्तनपानत दो अंगुरु छाती १२ अंगुरू ऊंची, २४ अंगुरु चौड़ो. ( सथ न में १८ अंगुरु चोड़ो छाता कही है, यह स्त्रो की समझनी चाहिये ), हृद्य दी अंतुरु, स्कन्य म अंतुरु, सुजासीये ( अंस ) ६ अंगुळ, प्रवाह ( बंधे से नीचे कोइनो तक का भाग ) १६ अंग्रु, प्रशाम (कलाई से कोइनो तक का भाग, प्रकोष्ट ) १५ अंगुरु, हाथ १० अंगुरु, (उसमें भी मध्यम अंपुढि ५ अंपुड, प्रदेशिनी और अनामिका की अंपुड, कनिष्ठा और अंगुष्ठ ३॥ अंगुरु ), दानों कक्षा 🗕 अंगुरु, त्रिक १२ अंगुरु कंचा, पोठ ५८ अंगुड कंचा, प्रावा ४ अंगुड कंचा आर घेरा २४ अंगुड. मुख ( मस्तक से ठोड़ी तक ) १२ अंगुड और २४ अंगुड घेर वाडा, खुना मुख ५ अंगुड, चित्रक, (दादा) कान, अंग्ड, आंत्रों के बीच का मध्य भाग. नासिका और खळाट ये प्रत्येक चार अंगुल, शिर १६ अंगुल सम्बा, कंचा आर ३२ अंग़ल बेर वाला होता है। इस प्रकार से पृथक् पृथक् अंगों का माप कह दिया है। सम्पूर्ण शरीर पांव से आरम्भ करके श्रिर तक सारा 🖙 अंगुक होता है (सुश्रुत में एक सी बीस अंगुज कम्बाई कही है। यह परिमाण पांव की अम-अस्य से लेकर हायों को जंने उठाये हुए पुक्त का समझना चाहिये।)

प्रमाण तीन प्रकार का है, सम, हीन ओर अधिक। इनमें जो घरीर कम्बाई और विस्तार में उपरोक्त कहे हुए प्रमाण के समान हो वह 'समप्रमाण' समक्षना चाहिये। इस प्रकार के समप्रमाण वाले घरीर में आयु, बल, ओज, सुख, ऐश्वर्य, चन और अन्य ग्रुप भाव रहते हैं। इस समग्रिमाण से हीन चा अधिक में ये ग्रुण (आयु आदि) नहीं रहते ॥ ११७॥

सात्म्यतश्चेति-सात्म्यं नाम तयत्वातत्येनोपयुज्यमानमुपशेते। तत्र ये घृत-क्षीर-तैछ-मांस-रस-सात्म्यासर्व-रस-सात्म्याश्च, ते बलवन्तः क्र शसहाश्चिरजीविनश्च भवन्ति । रुक्षसात्म्याः पुनरेक-रस-सात्म्याश्च ये, ते प्रायेणालपष्ठामाक्त शसहा अल्पायुषोऽल्पसामनाम । ज्यामिशसा-स्यास्त ये, ते मध्यवलाः सास्यनिमित्ततो भवन्ति ॥ ११८ ॥

साल्य से परीक्षा करनी चाहिये । जिसके निरन्तर अभ्यास से सुख मिनता है, उसको 'सात्म्य' कहते हैं। इसमें जो पुरुष घी, तैल, दूध, मांस रस का सेवन निरन्तर करते हैं तथा जिनको सब सारम्य है. वे बलवान क्रोश सहने वाले और दीर्घाय होते हैं। जिन पुरुषों की रूख पदार्थ सात्म्य हैं और जो एक ही रस का भ्रम्यास करते हैं, वे पुरुष प्रायः करके अल्प-बळ, योड़ा कष्ट उठाने बाळे. खल्पायु, खल्पक्रिया से गुजारा करने वाके होते हैं। प्रवर और अवर इस मिश्रित सारम्य बाले पुरुष मध्य सारम्य के कारण मध्यम बल होते हैं। इसलिये मध्य क्लेश सहन करने वाले, मध्यमायु होते हैं ॥ ११८ ॥

सत्त्वतश्चेति-सत्त्वमुख्यते मनः, तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसंयो-गात्। तत् त्रिविधं बळभेदेन-प्रवरं मध्यमवरं चेति। अत्य प्रवर-सच्यावरसस्याध्य भवन्ति पुरुषाः। तत्र प्रवरसत्त्वाः स्वल्पाः, ते सारे-ष्पदिष्टाः स्वल्पशरीरा श्रापि ते निजागन्तुनिमित्तासु महतीष्वपि पीडा-स्वव्यमा दृश्यन्ते, सत्त्वगुणवेशेष्यात् । मध्यसत्त्वारत्वपरानात्मन्युपनि-घाय संस्तरभयन्त्यात्मनाऽऽत्मानं परैर्वाऽपि संस्तर्भ्यन्तेः हीनसत्त्वास्त नाऽऽसना, न च परैः सत्त्वबलं प्रति शक्यन्तं चपस्तम्भयितुं, महाशरीरा श्चिपे ते स्वल्पानामपि वेदनानामसहा दृश्यन्ते, संनिहित-भय-शोक-लोभ-मोह-माना रौद्र-भैरव-द्विष्ट-बीभत्स-विकृत-संकथास्वपि च पशुपुरुषमां-स्त्रोणितानि चावेष्ट्य विवाद-वैवर्ण्य-मूर्च्छोन्माद-अम-प्रपतनानामन्यत-मसा प्लुबन्त्यथवा मरणमिति ॥ ११६ ॥

सस्य से परीक्षा करनी चाहिये। सस्य का अर्थ मन है। यह मन आतमा के साथ मिलकर इस कारीर को (इन्द्रियों को ) प्रेरित करता है। यह सत्त्व-शंजा वाला मन बक के भेद से प्रवर मध्य और अवर यह तीन प्रकार का है। इसकिये प्रवर सत्त्व ( बुद्ध ) मध्यम सत्त्व ( राजस ) और अवर सत्त्व (तामस) प्रकृति के मनुष्य होते हैं। इनमें प्रवर सत्त्वों का वर्णन 'सत्त्वसार' ओज के वर्णन में ( स्मृतिमान् आदि से ) कह दिया है। ये प्रवर सस्य बाळे व्यक्ति कोटे शरीर के होने पर भी शारीरिक एवं आगन्तुल, वहे रोगों में भी(तीज़ दर्दों में भी ) व्यथारहित दीखते 🕻 बड़ी पीड़ा को भी कुछ नहीं मानते । इसका कारण सरवगुण की अधिकता है। ये अपने आत्मा से ही अपने को सम्माक

कते हैं। सध्यम सस्य पुरुष तीज़ बेदना को असहा देख कर बेदना में अपने को अपने आप रोकते हैं, अयवा दूचरे पुरुष इनको सम्मालते हैं। हीन सस्य बाले पुरुष स्वयं अपने को सम्माल नहीं सकते और नहीं दूसरे इनको सम्माल सकते हैं। ये हीनसस्य पुरुष बड़े धरीर वाले होकर भी योड़ी सी पीका को भी सहन नहीं कर सकते। ये पुरुष भय, शोक, लोभ, मोइ, अपमान, रोज़, भैरब, द्विह, बीभन्स और विकृत कथाओं में, और पशु-मनुष्य के मांस-रक्त आदि को देख कर विधाद, विवर्ण, मुक्ली, उत्माद, भ्रम, पतन इनमें से किसी एक के वश्च हो बाते हैं, अथवा मर जाते हैं।।११६॥

आहारशक्तितश्चेति—आहारशक्तिरश्यवहरणशक्त्या जरणशक्त्या च परीक्ष्या, बलायपी झाहारायरो॥ १२०॥

आहार शक्ति से परीक्षा करनी चाहिये — आहार शक्ति की परीक्षा भोजन करने और उसको पचा छैने की शक्ति से करनी चाहिये। क्योंकि बळ और आहा आहर के ही अधीन हैं ॥१२०॥

व्यायामशक्तित्रञ्जेति--व्यायामशक्तिरि कर्मशक्त्या परीक्ष्या कर्मशक्त्या श्रुतमीयते बङ्गेविच्यम् ॥ १२१ ॥

व्यायाम शक्ति से परीक्षा करनी चाहिये—व्यायाम शक्ति की परीक्षा शरीर मैं परिभम उराज करने वाले कर्म से करनी चाहिये। कर्म शक्ति से तीनों प्रकार का प्रवर, मध्यम और अवर यल जाना जाता है ॥१२१॥

वयस्तक्रेति, काव्यमाणविशेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था वयोऽभि-धीयते । तद्वयो यथास्यूळभेदेन त्रिविधं—वाळं मध्यं जीर्णमिति । तत्र बाळमणरिणकथातुमजातन्यञ्जनं सुकुमारमक्छेशसहमसंपूर्णवळं श्रेष्म-धातुश्रायमाषोद्धशवर्षं, विवर्धमानधातुगुणं पुनः प्रायेणानवस्थितसन्त्व-मात्रिशद्वर्षमुपदिष्टं,मध्यं पुनः समत्वागत-वळ-वीर्य-पौरुष-पराकम-प्रहण-धारण-समरण-वजन-विज्ञान-सर्वधातु-गुणं वळ-स्थितमवस्थितसन्त्वम-विज्ञानं भार्यमानधातु-गुणं पित्त-धातु-प्रायमाषष्टिवर्षमुणदिव्यं अतः परं परि-हीयमानधात्विन्द्रय-वळ-वीर्य-पौरुष-पराक्रम-प्रहण-घारणस्मरण-वजन-विज्ञानं भ्रत्यमानधातुगुणं वातधातुशयं क्रमेण जीर्णमुख्यते आव-पंत्रतं, वर्षशतं स्वत्वायुषः प्रमाणमस्मन्काळे । सन्ति पुनरिक्को-वर्षशतं स्वरातं स्वत्वायुषः प्रमाणमस्मन्काळे । सन्ति पुनरिक्को-वर्षशतं स्वरातं स्वत्वायुषः प्रमाणमस्मन्काळे । सन्ति पुनरिक्को-

आयु से परीक्षा करनी चाहिये-विशेष काळपरिमाण की अपेक्षा से शरीर

की अवस्था का नाम 'वय' कहा जाता है। यह वय अवस्था मेद से तोन प्रकार का है। (१) बाज, (२) मध्य और (३) जांग, इनमें बाक वय तोस वर्ष तक है। इसमें भी १६ वर्ष तक रस, रक्त आदि घातु अरिएक रहते हैं, दाई-मूंछ आदि छडण स्पष्ट नहीं होते, धरीर सुकुमार, क्रेंघ न सहने बाळा, अस्पूर्ण वळ बाला होता है। इस अवस्था में कर्फ घातु अधिक होता है। प्रायः करके मन अस्थिर, चातु जगातार बद रहे होते हैं। मध्यम वय—तीस से अगर और ६० से नीचे तक की आयु है। बल, वीर्य, विक्रम, पौघय, पराक्रम, अर्थ का प्रहण, शब्द आदि का धारण, स्मरण, बचन, विज्ञान, तथा सब घातुओं के गुण, समान अवस्था में पहुंचे होते हैं। इस समय बड़ स्थिर रहता है मन निक्षक हो जाता है, घातुओं के गुण नष्ट नहीं होते, पिस प्रवान रहता है। जाण वय—६० वर्ष से जरस आर १०० वर्ष के बीच के समय को जीर्ण वय कहते हैं। इस समय में घातु, इन्द्रिय, वज, वीर्थ, पोक्य, पराक्रम, महण, धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान एवं घातुओं के गुण क्रमशः खोण होरहे होते हैं। धरीर में बातु की प्रधानता रहतो है। इसिल्ये इस अवस्था को जीर्ण-अवस्था कहते हैं।

इस काल में सी वर्ष से अधिक या कम जोने वाले पुरूप मो हैं। इन पुरुषों में विकृति को छोड़ कर अन्य प्रकृति आदि बन्त विशेष से तथा इन्द्रिय स्थान में और शरीर स्थान में कहे हुए उक्षणों से आयु का प्रमाण जान कर आयु के तीन विभागक करने चाहियें ॥१२२॥

एवं प्रकृतवादीनां विकृतिवज्यांनां मावानां प्रवरमध्यावरविभागेन बळविशेषं विभन्नतः। विकृतिवळत्रेविध्येन तु दोषवळं त्रिविबमनु-मीयते। ततो भवज्यस्य तीक्ष्णसृदुमध्यविभागेन त्रित्वं विभन्नय यथा-दोषं भेषज्यमवचारयेदिति॥ १२३॥

इस प्रकार से विकृति को छोड़ कर प्रकृति से आरम्भ करके वय के अन्त सक कहे हुए गुणों से प्रवर, अवर और मध्य विभाग करके इसके अनुसार रोग के बळ का प्रवर, अवर और मध्य विभाग करना चाहिये। विकृति बळ के भी तीन विभाग करके उनसे दोवों के तीन प्रकार के बलों का अनुमान किया

क्ष प्रभुत ने आयु का विभाग दोषों के संचय काल की दृष्टि से किया है। चरक में बादुओं की कृदि, सम्य और खब की दृष्टि से किया है, यह व्यान रखना चाहिये।

चाता है। इसके अनन्तर औषचका मी तीक्ष्म, मृदु और मध्य रूप से विभाग करके दोष एवं बळ के औषघका प्रवर, मध्य और अवर रूप से प्रयोग करे।। १२३॥

आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोः पुनरिन्द्रियेषु ज्ञातिसूत्रीये च अक्षणान्यु-पदेक्यन्ते ॥ १२४ ॥

आधु के प्रमाण को जानने के स्टिये स्थण इन्द्रियस्थान में तथा शारीर स्थान के जातिस्त्रीय अध्याय में कहेंगे॥ १२४॥

कालः पुनः संबन्सरखाऽऽनुरावस्था च । तत्र संबन्सरो हिषा त्रिषा षोढा द्वादशघा भूयखाय्वतः प्रविभव्यते तत्तत्कार्यमभिससीक्ष्य । तं तु खळू ताबत्योढा प्रविभव्य कार्यमुपदृक्ष्यते —हेमन्तो प्रीव्मो वर्षाश्चेति श्लीतोष्णवर्षरक्षणाञ्चय खत्तको भवन्ति । तेपामन्तरेष्टिवनरे साधारण-खक्षणाञ्चय खत्तवः प्रावृद्धराद्वसन्ता इति । प्रावृद्धितं प्रथमः प्रवृद्धेः कालः, तस्यानुबन्धो हि वर्षाः । एवमेते संशोधननधिकृत्य पड् विभ-च्यन्ते खतवः ॥ १२४ ॥

काल—संवत्सर और रोगी की अवस्था का नाम 'काल है। इनमें संवत्सर अयन मेद से दो प्रकार का; ग्रीत, उच्य, वर्षा मेद से तीन प्रकार का, ऋत विभाग से छः प्रकार का, मास मेद से वो वारह प्रकार का, पक्ष मेद से चौबीस प्रकार का, और दिन, प्रहरादि के मेद से अने क प्रकार का है। कार्य की हिंछ से इसका विभाग किया जाता है। वहां पर वर्ष का ऋत विभाग से छः प्रकार का विभाग करके इसके कार्य को कहेंगे। हैमन्त, प्रीष्म और वर्षा कर से धीत, उच्च और वरसात के अञ्चलों वाली मुख्यतः तीन ऋतुओं के बीच में भी दूखरी साचारण अञ्चलों वाली तीन ऋतुएं होती हैं। यथा—प्राष्ट्र, शरद और वसन्त अर्थात् प्रकृष्टि इसका प्रथम प्रारम्भ काल होना 'प्रावृट्' है। इसका पिछला भाग वर्षा-ऋतु। इस प्रकार से संशोधनाधिकार में हेमन्त, वसन्त, प्रीष्म, प्रावृट् वर्षा छेर कह दी हैं॥ १२५ ॥

तत्र साधारणळक्षणेष्ट्रतुषु वमनादीनां प्रवृत्तिविधीयते, निवृत्ति-रितरेषु । साधारणळक्षणा हि मन्दशीतोष्णवर्षत्वात् सुखतमाश्च भव-न्त्यविकल्पकाश्च शरीरीवधानां, इतरे पुनरत्वर्थशीतोष्णवर्षत्वाद् दुःखतमाश्च भवन्ति विकल्पकाश्च शरीरीवधानाम् ॥ १२६॥

इनमें साधारण रूखणों वाले समय में जब न बहुत श्रीत और न बहुत गरमी हो, जैसे प्राइट्, शरद् और वसन्त ऋतु में बमन आदि कार्यों के करने का विधान है। अन्य तीन, अधिक श्रीत, अधिक उष्ण, अधिक हृष्टि, हेमन्त, ग्रीम्म और वर्षा इन मृतुओं में बमनादि कार्य नहीं किये जाते। क्योंकि वाधारण कक्षणों वाली मृतुएं मन्द शीत, मन्द उष्ण और मन्द वर्षा बाकी होने से श्रीर के क्षिये अति सुखकारक एवं ओपियों का नाश न करने वाली होती हैं। इसिकेये उनमें बमन आदि कार्य किये जाते हैं। अन्य तीन (हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा) ऋतुएँ अति शीत, अति गरमी और अति वर्षा बाली होने से शरीर के लिये दुःखदायक और अधियों का नाश करने वाली होती हैं। इसिकेये इन ऋतुओं में बमन आदि उपाय नहीं किये जाते॥१२६॥

वत्र हेमन्ते इतिमान्त्रीतोपहतत्वाच्छरीरमसुस्रोपपन्नं भवत्वति-शीतवाताच्यातमित्वहणीभृतमाबद्धदेषं च, भेषजं पुनः संशोधनार्थ-मुष्णस्वमानं शीतोपहतत्वान्मन्दवीर्यत्वमापद्यते, तस्मात्त्योः संयोगे संशोधनस्योगायोपपद्यते, शरीरमपि च वातोपद्ववाय ।

इनमें से हैमन्त ऋतु में अधिक शीत होने के कारण धारीर को सुख नहीं मिकता। अति शीत और अति वायु से शरीर विद्युत्ध, अति कठोर और बहुत भारी दोष युक्त एवं अतिस्तब्ध दोध वाळा हो जाता है। उष्ण स्वभाव वाळो संशोधनकारी औषध भी शीत के अधिक होने से हीनवीय रहती है। इस्टिये इस अवस्था में शरीर और औषध का संयोग अयोग अर्थात् अनुचित रहता है। हारीर में भी प्राय: वाय के उपद्रव होने कगते हैं।

जीध्ये पुनर्शृङ्गोष्णोपहतत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भवत्युष्णवातातपा-ध्मातमतिशिथिङमत्यन्तप्रविङ्गोनदोषं, भेषजं पुनः संशोधनार्थसुष्णस्व-भावसुष्णानुगमनाचीक्षणवरत्वमापद्यते, तस्माचयोः संयोगे संशोधन-मतियोगायोपपद्यते, शरीरमपि पिपासोपद्रवाय ।

ग्रीका मृद्ध में गरमी के अधिक होने से धारीर को सुख नहीं मिळता। इसिकिये उच्च बासु और उच्च धूप से धारीर फूड जाता अति शिपिक तथा गरमी के कारण दोप बहुत अधिक छिपे ( घुळे ) रहते हैं। संशोधन के छिपे को औषघ ही जाती है, उसका स्वभाव उच्च होता है। यह उच्च स्वमाव की औषघ हो जाती है। यह उच्च स्वमाव की औषघ ह्यें की किरजों के योग से अति उच्च होकर अति तीवज हो जाती है। इसिकिये इस अवस्था में धारीर और औषच का संयोग 'अतियोग' हो जाता है। धारीर में भी प्यास के उपह्रब होने कारते हैं।

वर्षासु तु मेवजालावधते गृहार्कचन्द्रतारे धाराकुछे वियति भूमौ पङ्क-जरू-वटक-संवृतायामत्यर्थोपिककाशरीरेषु भृतेषु विहतस्वभावेषु च केवळेष्वीषधमामेषु तोयतोयदानुगतमारुतसंमगीद् गुरुपवृत्तीनि वम-नादीनि भवन्ति, गुरुसमुत्वानानि च झरीराणि । तस्माद्धमनादीनां निवृत्तिविधायते वर्षामागान्तेष्ट्यनुषु न चेदात्ययिकं कर्म, आत्ययिके पुनः कर्मणि कायमृतुं विकल्प्य कृत्रिमगुणोपघानेन यथतुगुणविपरीतेन भेवच्यं संयोग-संस्कार-प्रमाण-विकल्पेनोपपासं प्रमाणवीयसमं कृत्वा ततः प्रयोजयेदुत्तमेन यत्नेनावहितः ॥ १२७॥

बर्षा बहुत में आकाश बाद को से भरा रहता है, स्यं, चन्द्र मा और तारे छिये रहते हैं। इस समय आकाश से पानी बरसता है, स्यंम कीच इसे मरी होती है। प्राणियों का शरीर अस्यन्त क्लिज (आर्ट्र) होता है। इसिक्ष्ये स्वामाविक गुण घट जाता है। उम्पूर्ण ओषियों में जल, बाद छ और इनसे मिली वायु का संसर्ग होने से रस, बीर्य आदि का नाश हो जाता है। इसिक्ष्ये वमन आदि गुड़ कार्यों को ये ओषियों नहीं कर सकती। इस ऋतु में जो रोग शरीर में होते हैं, उनका निदान महान् होता है। इसिक्ष्ये वेमन्त, प्रीष्म और वर्षा में वसन आदि कार्यों का निषेष किया जाता है।

यदि वमन आदि कार्य करना आवश्यक (अनिवार्य) हो हो तो हेमन्त आदि ऋतुओं में भी ऋतु के विपरीत कृतिम ऋतु (हेमन्त में गर्मग्रह आदि, भ्रीष्म में चाराग्रह आदि) बनाकर, मेवज को संयोग संस्कार के अनुसार तीक्ष्म या सूदु वीर्य करके पूर्ण सावधाना के साथ प्रयोग करे जिससे हेमन्त में अयोग और मीष्म में अतियोग न हो ॥-११७ ॥

आतुरावस्थास्वपि तु कार्यो कार्ये प्रति कालाकालसंद्या । तद्यथा-अस्यामबस्थायामस्य भेषजस्याकालः कालः पुनरन्यस्येति एतद्पि हि भवस्यवस्थाविग्रेषेण, तस्मादातुरावस्थास्वपि हि कालाकालसंद्या । तस्य परीक्षा गुहुर्गुहुरातुरस्य सर्वावस्थाविग्रेषावेक्षणं यथावद्भेषजप्रयोगार्थं, नक्षातिपात्वकालमप्राप्तकालं वा भेषजमुगयुग्यमानं यौगिकं भवति । कालो हि भेषज्यप्रयागपर्योक्षममिनिवर्त्वर्याते ॥ १२= ॥

रंगी की अवस्था में भी कार्य एवं अकार्य को देखकर काछ और अकार कहा जाता है। जैसे—इन अवस्था में इन ओप का काळ नहीं है और इन अन्य खीषब का समय है। (यथा—हबर के छः दिन बीतने पर औषघ देनी बाहिये यह औषघ का काळ है)। यह औषघ देने का समय नहीं है (जैसे नव क्वर में कथाय का देना अकार है।) यह भी अवस्था भेद से ऐसा होता है। इनकी परीक्षा

रोगी की सब अवस्थाओं को बार-बार देखकर उचित रीति से औषध देने के किये करनी चाहिये। क्योंकि समय के बीतने पर अथवा समय से पूर्व दो हुई औषच फकदायक महीं होती। उचित काळ ही औषध प्रयोग को सफळ करता है। १२८ ॥

प्रवृत्तिस्तु प्रतिकर्मस्यारम्भः । तस्य लक्षणं-भिषगातुरौषधपरिचा-रकाणां क्रियासमायोगः ॥ १२९ ॥

प्रवृत्ति—चिकित्सा कर्म का प्रारम्म 'प्रवृत्ति' है। भिषम्, औषध रोगी और परिचारक इन चारों का मिलकर क्रिया आरम्भ करना इसका लक्षण है।।१२९॥

खपायः पुनिभिषगादीनां चौष्ठवमिभिविधानं च सम्यक्। तस्य रूक्षणं—भिषगादीनां यथोक्तगुण-संपदेश-कारू प्रमाण-सात्म्य-क्रियादि-भिक्ष सिद्धिकारणैः सम्यगुपपादितस्यीषधस्यावचारणमिति ॥ १३० ॥

एबमेते दश परीक्ष्यविशेषाः प्रथकपृथक् परीक्षितज्या भवन्ति॥

उपाय—भिषय, औषष, रांगी और परिचारक इन चारों का यथोक उत्तम गुण वाळा होना एवं देश काल की अपेखा से इनका एकत्र होना है। खुड्डाक-चतुष्पाद अप्याय में कहे अपने-अपने गुणों से युक्त होकर, देश, काल, प्रमाण, शास्य और किया आदि यफजता देने वाले कारणों से विचार कर मळी प्रकार दी हुई औषध का प्रयोग ही उताय का लखन है।

इस विधि से कारण आदि दल परीक्ष्य विधयों की पृथक् पृथक् परीक्षा करनी चाहिये॥ १३०॥

परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्तिज्ञानं । प्रतिपत्तिर्नाम-यो विकारो यथा प्रतिपत्तन्यस्तस्य तथाऽनुष्टानज्ञानम् ॥ १३९ ॥

परीक्षा का प्रयोजन—परीक्षा का प्रयोजन 'प्रतिपत्ति' है अर्थात जो विकार जिस प्रकार से जानना चाहिये और जिस उपाय से चिकित्सा करना चाहिये, इस रोग को वैसी चिकित्सा का ज्ञान करना 'प्रतिपत्ति' है ॥ १३१ ॥

यत्र तु खबु बमनादीनां प्रवृत्तियंत्र च निवृत्तिस्तद् न्यासतः सिद्धि-ष्तरकाळग्रपदेस्यते सर्वम् । प्रवृत्तिनिवृत्तिळक्षणसंयोगे तु खबु गुरु-छाषवं संप्रधायं सम्यगध्यनस्येदन्यतरनिष्टायाम् । सन्ति हि न्याधयः झाक्षेपस्मर्गापवादेवपकमं प्रति निर्दिष्टाः । तस्माद् गुरुछाषवं संप्रधायं सम्यगध्यस्येदित्युक्तम् ॥ १३२ ॥

चिन रोगियों को चमन देना चाहिये और जिनको चमन आदि नहीं देना चाहिये, इन ठवको पृथक् पृथक् आगे खिदिस्थान में कहेंगे। यदि एक ही पुरुष में बमन आदि कार्यों की प्रकृति ( देने ) और निकृति ( न देने ) दोनों कार्यों के बसल हों तब रोगों में गुरुता और बसुता मुळी प्रकार देख कर एक कार्य का निश्चय करना चाहिये, प्रकृति और निकृति के बसलों में से जिसके लक्षण गुरु हों वह कार्य बरना चाहिये। दूनरे लक्ष-रुखणों वाले कार्य को छोड़ देना चाहिये। क्योंकि शास्त्रों में ऐसे मी रोग हैं, जिनकी विकित्सा विधि और निवेध लग से कही है। शास्त्र में उपकार की प्रकृति और निवेध लग से कही है। शास्त्र में निश्चर गुरु, लग्नु देखकर करना चाहिये।।१३२।।

यानि तु खळु वमनादिषु भेषज-द्रव्याण्युषयोगं गच्छिनि तान्यतुव्याख्यास्यन्ते । तथया-फळ-जीम्नकेद्दाङ-धामार्गव-छुटज-छतवेवनफळानि, फळ-जीम्नकेद्दाङ्-धामार्गव-पत्र-पाणि, आरम्ययष्टक्षकमद्दनस्वादु-कण्टक-पाठा-पाटळ्:-शाङ्गप्रम् वा-सप्तपण-नक्ष-माळ-विचुसद्द-पटोळ-सुषवा - गुद्ध-चा-चित्रक-सामवन्त्र-द्वाप्त-निक्ष-म्लक्षवार्यक्ष,
सञ्चक-सधूक-कोविदार-कर्नुदार-नीप-निचुळ-विक्ष्या-छह-स्त्रुक-तगर-नलदहोवेर-ताळोशा-गोपी-कषायेश्च,इक्षकाण्डिहिवश्चवाळ्का-द्रभ-वोट-गळकाछञ्चत-कषायेश्च,सुमना-सोमनस्यायनी-हिद्दा-दावहिद्दा-चृश्चार पुननेवामहासहा-छद्वसहा-कषायेश्च, शाल्मिळ-शाल्पळक-मद्रवर्ण्यळावण्युंवादिकोहाळक-धन्यन-राजादनोपचित्रा-गोपी-श्वः।टिका-कपायेश्च, पिप्तळीविप्तळीम्ळ-चव्य-चित्रक-श्वः विक्षित्र-प्रचित-कशीर-क्षार-ळवणोदकेश्च
यथाळामं यथेष्टं वाऽप्युप्तस्कृत्य विविक्ष्यान्यावळेह-स्तेह कषाय-मासरस-यबाग्-युष-काम्बळिक-क्षारोपचेयान्यादकानन्याश्च योगान् विविधानमुविधाय यथार्डं वमनादीय द्वाद्विधिबद्वमनीमित कल्पसंग्रही
वमनद्वज्याणाम् । कल्पस्त्वेषा विस्तरेणोत्तरकाळ्युपदेह्यते ॥ १३३॥

वमनोपयोगी द्रव्यः—चमन आदि कार्यों में जो औपच द्रव्य काम में आते हैं उनका वर्णन करते हैं। जैसे—वमन द्रव्य फल (मदन फळ) जीमूत (दुरहे) इक्ष्वाकु (कड़वी दुरहे), धामार्गव (कोषातकी), कुटज (कुड़ा), कृतवेधन (तुरहे) इक्के फल लेने चाहियें। फल, जीमूत, ईक्याकु, धामार्गव इनके परो और फूल। अमलताव, कुड़ा मैनफल, विकड़त, पाठा, पाटला, गुझा, मूखां, सत्वन, नाटाकरझ, नीम, परवल, करेका, गिलोय, चीता, खैर, खतावरी, कंटेरी (छोटी), बोंभाझन इनकी जड़ों का कथाय बना कर देवे। महुवा,

युक्करती, सफेद कथनार, काक कचनार नीम. अम्बवेतत, कन्तूरी, अनक्षित्रा, काक आक, अपामार्ग इनका कथाय प्रयोग करना चाहिये। वड़ी इक्षयची, रेणुका (मेथी के बीज), फूड प्रियंगू, छोटी इक्षयची, चिनवा, तगर, जटामीती, लस, तालीशपम, उश्रीर, नेमबाला इनके कथाय का प्रयोग करना चाहिये। गन्ना, काण्डेन्नु, कुश, होगळ, कसोदी, तगर इनके कथाय को देवे। चमेडी, चमेडी की कली, इस्दी, दावइस्दी, दवेत पुनर्नवा, काळ पुनर्नवा, मायपणीं, मृंगपणीं इनका कथाय देवे। लिम्बल, रोहेका, मादाली, रास्ना, ककमी, बहुबार, धामन, खीरणी इक्ष, प्रत्नपणीं, सारिवा, सिंचाइा इनका कथाय देवे। लिप्सल, रोहेका, मादाली, रास्ना, ककमी, बहुबार, धामन, खीरणी इक्ष, प्रत्नपणीं, सारिवा, सिंचाइा इनका कथाय देवे। लिप्सल, रोहेका, मादाली, रास्ना, ककमी, बहुबार, धामन, खीरणी इक्ष, प्रत्नपणीं, सारिवा, सिंचाइा इनका कथाय देवे। लिप्सल, रोलेका, चीरा, सौंट, सरसीं, काणित (राव), पूब, खार और नमक इनका कथाय देना चाहिये। अथवा इच्छा के अनुसार, दोल दूष्य की अपेखा स प्रयोगनानुसार वर्षि, चूर्ण, अवलेह, बी, तेल आदि, कथाय, मांव रस, यवाग् (कची), यूप, काम्बलिकक, यूच, इनको मिक्षकर बनाये लड्ड् तथा अन्य खाध पदार्थ तैयार करके वमन के योग्य ब्यक्ति को वमनविधि से खाने के लिये देना चाहिये। यह वमन इच्यों का कस्य संक्षेप में कह दिया है। वमन इच्यों के कस्य को पोछे कस्पस्थान में विस्तार से कहेंगे।। १३३॥

विरेचनद्रव्याणि तु श्यामा-त्रिवृचतुरंगुळ-तिल्वक-महादृध-सप्तताश्चिमी- दन्ती-द्रवन्तीनां क्षीर-मृळ-त्वक्पत्र-पुष्य-फळानि यथायोगं तेरतेः क्षीर-मृळ-त्वक्पत्र-पुष्य-फळानि यथायोगं तेरतेः क्षीर-मृळ-त्वक्पत्र-पुष्य-फळानि यथायोगं तेरतेः क्षीर-मृळ-त्वक्पत्र-फळेविक्छिप्ताविक्छितेरजगन्वाश्चगन्धात्र-पृक्षक-विदंग-गवाधी-कघायेश्च, पीळ-प्रियाळ-सृद्धीका-काश्मये-पृक्षपक-वद्द-द्राह्ममामळक-हरीतकी-विभीवक-नुष्योद-पृत्रनेवा-विद्रारिगन्धादि-कवा-येश्च, शीधु-सुरा-सोवीरक-तुषोदक-मेरेय-मेदक-मिदा-मधु-मभू-अक-घा-न्याम्ळ-कुवळ-वद्र - खर्जूर-कर्कन्युभिश्च द्धि-द्धिमण्डोद्दश्चित्रद्ध्य, गोमहिष्यज्ञावीनां च क्षीर-मृत्रैयथाळाभं यथेष्टं चाऽप्युपसंस्कृत्य वर्ति-क्रिया-चूर्णोसब-छेह-स्नेह-कषाय-मासरस- यूवकाम्बलिक-यवाग्र्क्षीरोप-च्याम्मोदकानम्याश्च भक्ष्यप्रकारान् विविधाश्च योगानतुविधाय यथाई विरेचनाहीय द्याद्विरेचनमिति कल्पसंप्रहो विरेचनहज्ञ्याणाम्। कल्प-स्त्रेचा विस्तरेण यथावदुत्तरकाळमुपदेक्यते ॥ १२४ ॥

क्ष कामबिक यूप का कक्षण---'पिश्चितेन रवस्तत्र यूपो चान्यैः खडः फडेः । मुडेब्र तिकक्त्कामक्रमायः कामबिक्यः स्युतः ॥ श्रष्टांगर्वप्रह - सुनस्थान ॥

विरेचन द्रव्य-काली निशोध, शफेद निशोध, अमलतास, लोध, स्तुही, धिकाकाई, शंखपुष्पी, दन्ती, द्रवन्ती (मोगर्क्ड एरण्ड ) इनके द्भ, मूल, स्वचा, पत्ते, पुष्य और फूल ये छः विरेचनाश्रय द्रव्यों को मिला कर अपना प्रथक प्रवक् रूप से प्रयोग करना चाहिये । अजवायन, असगन्य, मेहाशृङ्गी, दर्श, नीलनी, मुख्हठी, इन के कपाय कर देवे । प्रकार्य और उदकार्य (दी प्रकार का करंज ), श्यामलता, कमीला, वायविद्यंग, इंद्रायण इनके कपाय का उपयोग करे । पील, पियाल, सुनका, गम्भारी, पाळसा, बेर, अनारदाना, शांवका, हरह, बहेदा, श्वेत और लाल पुनर्नना, विदारीयन्था, शालपणीं, पृक्षिपणीं, बृहती और छोटी कटेरी (हस्वपंचनुरू) इनके कपाय का प्रयोग करना चाहिये। सीधु, मुरा, कावजी, तुवीदक (धान्याम्ख), मैरेय (सुरा और आतर को मिलाकर तैथार की मूरा ), भेटक, मदिरा, मधु ( द्राधान्सुरा ), मधूलिका, धान्याम्ब, कुवल, यहर और कर्कन्य ( बेरों के भेद हैं ) और खजूर, दही, दही का मण्ड मस्तु, उदश्चित् (दही में आया पानी मिळाकर तैयार की छाछ ), गाय, भैंस, बकरी और भेड़ इनमें से जिसका मूत्र या दूध मिले उनसे वर्ति, चूर्ण, अवलेह, स्नेह, कवाय, मांस रस, यूप, कामालिक,यवागू, श्रीर तथा लड्डू और अन्य खाद्य पदार्थों की तैयार करके विरेचन के योग्य व्यक्ति की विरेचन विधि से खाने के लिये देना चाहिये। यह विरेचन द्रश्मी का संग्रह **धंक्षेप में कह दिया है।** विस्तार से कलग्रस्थान में कहेंगे ॥ १३४ ॥

आस्थापनेषु तु भूथिष्ठकल्पानि द्रव्याणि यानि योगभुपयान्ति तेषु तेष्ववस्थान्तरेष्वातुराणां तानि द्रव्याणि नामतो विस्तरेणोपिद्दश्यमाना-न्यपरिसंख्येयानि स्युरतियहुत्वात्, इष्टश्चाननिसंक्षेपविस्तरोपदेशस्तन्त्रे, इष्टं च केवळं ज्ञानं, तस्माद्रसत एव तान्यनुक्याख्यास्यन्ते ॥ १३८ ॥

आस्थापन द्रव्यों में जो द्रव्य प्रायः रोगियों की अवस्था मेद से अनेक प्रकार से प्रयोग में आते हैं, वे औषध द्रव्य अधिक होने से एक एक का नाम कहने पर अधिक हो जाते हैं। ग्राब्य में न तो अधिक संखेप और न अधिक विस्तार होना चाहिये। इसिंग्ये शास्त्र में सम्पूर्ण, सब बातों का जान ही अपेक्षित होता है। इसिंग्ये आस्थापन द्रव्यों को यहाँ पर रख के द्वारा (छः प्रकार से ) कहेंगे॥ १३५॥

रस-संसर्ग-विकल्प-विस्तरो होषामपरिसङ्ख्येया,समवेतानां रसाना-मंशांशवछविकल्पातियद्वस्वात् । तस्माद् द्रव्याणां चैकदेशपुराहरणार्थं रसेष्वतुविभव्य रसैकैकश्येन रसकैवल्येन च नामछक्षणार्थं पहास्थाप-नश्कम्धाः समृहरसर्वोऽनुविभव्य व्याख्यास्यन्ते । यत्त वहविधमास्था- पनमेकरसमित्याचस्रते मिषजस्तद् दुर्लभतमं, संस्ष्टरसम् यिष्ठत्वाद् हृत्याणाम् । तस्मान्मधुराणि च मधुरप्रायाणि च मधुरविपाकानि च मधुरप्रमावाणि च मधुरविपाकानि च मधुरप्रमावाणि च मधुरप्रमावाणी च म

डः रस होने पर भी इनके परस्पर भिकने से बहुत विश्वार हो जाता है, जिससे कि वे असंख्य बन जाते हैं। एक दूसरे में भिळे रसों के अंधांश बक की विकल्पना से असंख्य भेद हो जाते हैं। इसिलये आस्थापन द्रव्यों के उदाहरण मात्र के लिये मधुर आदि छः प्रकार के रसों में एक एक का विभाग करके नाम मात्र से कहेंगे। बुद्धिमान् मनुष्य न कहें हुए द्रव्यों को भी समक्ष सर्केंगे। अतः रस के अनुसार छः प्रकार विभाग करके नाम और कक्षण दर्शाने के लिये छा आस्थापन स्कन्यों को समूह रसों के अनुसार विभाग करके कहेंगे।

वैद्य कोग छः प्रकार के आस्यापन स्कन्य को शुद्ध एक रह वाला कहते हैं। यह बात अतिदुर्लभ है। क्योंकि द्रव्यों में एक अनेक रहों का परस्पर संवर्ग रहता है। इवल्ये जो द्रव्य मधुर रह (प्रायः करके) बहुल मधुर विपाक और मधुर प्रमान वाले (अचिन्त्य स्रक्ति वाले ) हैं, उनके रखान्तर होने पर भी मधुर रस की प्रधानता होने से मधुर समझकर इस मधुर स्कन्य मँ ही उपदेश करेंगे। इसी प्रकार अम्ब आदि द्रव्यों की भी व्याख्या करेंगे।

यथा-जीवक, ऋषमक, जीवन्ती, नीरा (शतावरी), तामककी (भूस्या-मककी), काकोछी, कीरकाकोछी, भीव (सहस्रवीर्या, शतावरी का नेद), मूर्मेपर्णी, मायरर्थी, शालपर्णी, पृक्षिपर्णी, शाणपर्णी मेदा, महामेदा, देवदाक, काककार्यक्री, विवादा, दिक्सदा, (विकोय) छत्रा, तालमखाना, अहिन्छत्रा ( शॅफ का मेद ), लाल कोकिलास, शावणी ( रक्तप्रण्डेरी ), महाभावणी ( विवायण्डेरी ), अलंबुवा, सहदेवी, पीतपुष्पा ( वला ), विश्वदेवा कालपूलवाली, दण्डोवरला, शुक्रा, निशोध, वला, अतिवला, विश्वरी, क्रांतिकारी, क्रांतिकार, शुक्रा, निशोध, वला, अतिवला, विश्वरी, क्रांतिकारी, क्रांतिकार, अलगम्य, संदर्भा ( जन्तुकारी ), गोलक, वन्ताक, शावावरी, शेंफ, महुष का मेद. मुलहठी, मधुलिका, किसमिस, खनूर, फालसा, कौंच, कमल के बीज, कसेल, राजकसेल, पियाल, कतक, गम्मारी, शीतला, नील क्रिण्टी, ताल और खनूर, मुस्तका, गावा, ईन्तुवालिका, दर्भ, कुष्ठ, काल, लाल वावल, गुन्द्रा ( श्वरोपे ), इत्कट, श्वरमूल, राज सर्सो, ( पीली सरसों ) भूष्ययोक्ता वा शावावरी मेद कंपकच्यू ( कोचू ), ह्वारश, ( ताल ) मारहाजी ( जंगली कपास ), जंगली स्त्रीरा, शतावरी मेद, ( हंसवादिका ) हंस के पांच के समान आकार की लता, काकनासा, पेटिका, बीरलता, लोटी इलायची, अनन्त मूल, यण्डिमधु का मेद कपीतवल्ली ( ब्रांक्षी मेद ) और सोमलता, गोपवली और मधुवली।

एषामेवंविधानामन्येषां च मञ्जूरवग-परिसंख्यातानामाषधह्नव्याणा छेषानि खण्डशस्त्रेवदिका भेषानि चाणुशो भेदियिक्या प्रक्षाच्य पानी येन सुप्रक्षाखितायां स्थाल्यां समावाष्य पयसाऽव्यंदिकः नाभ्यासिच्य साध्येदन्त्री सततस्रुपघट्टयन, तद्वपयुक्तभूयिष्ठेऽस्भित्त गतरसेव्योप येषु पयसि चानुपद्ग्ये स्थालीमपहृत्य सुपरिपूतं पयः सुक्षोष्णं वृतन्तेष्ठ-वसा-मज्ज-खवण-फाणितोपहिनं वस्ति वातविकारिणे विधिज्ञो विधिन्वद्यात्, शीतं तु मधुसपिध्योमुपसंस्यव्य पत्तविकारिणे विधिज्ञो विधिन्वद

चादिति मधुरस्कन्धः ॥ १३६ ॥

इन अपना अन्य इस प्रकार के मधुवर्ग में पठित औपन द्रव्यों में जो हुन छेदन के योग्य हों, उनके हुकड़े २ करके और जो फोड़ने के योग्य हों, उनके हुकड़े २ करके और जो फोड़ने के योग्य हों, उनको फोड़कर छोटे २ हुकड़े बनाकर पानी से मछो प्रकार घोकर थाड़ी में रखना चाहिये। डेम ताम्मा, लोहा या भिट्टी को लेनी चाहिये। डेम को नीचे से छैप देना चाहिये। इस डेम में दूध में आधा पानी मिलाकर बाल देना चाहिये। इस डेम में दूध में आधा पानी मिलाकर बाल देना चाहिये। इस डेम को अग्नि पर रख कर कोमल आंच से धीरे धीरे पढ़ाना चाहिये। जिस समय पानी लगभग सुख जाये, औषधियों में से रह निकल आये, दूध का जलना सारम्म न हो, तब डेम को उतार कर बल से जान लेना चाहिये। फिर इस दूप को सुल गरी मिलाकर वी, नेल आदि मर्वां मां मेल जादि मिलाकर

बातरोगी को विभिपूर्वक आस्थापन नामक बस्ति वे। दूध के उण्डा होने पर धी या मधु मिछा कर पित्त बिकार के रोगी को विधिपूर्वक बस्ति वे। यह मधुर-स्कम्ब हक्षा ॥ १३६॥

आज्ञान्नातक छक्त - करमर्द-वृक्षाम्लाम्खवेतस-कुवछ बद्र-दाहिम-मानुलुङ्ग-गण्डीरामछक - नन्दीतक-शितक-तिम्बिडीक - दन्तराठरावतक-कोषान्त-धन्यनानां फलानि, पत्राणि चान्नातकाइमन्तक-चाङ्गेरीणां चतु-विधानां चाम्लिकानां द्वयोः कोल्योखाम-शुष्कयोद्वेयोश्चेव शुष्कामिलक-योभीम्यारण्ययोः, वासब-द्रव्याणि च सुरा-सीवीर-तुषोदक-मेरैय-मेदक-मदिरा-मधु-सीच्-शुक्त-द्वि-वृक्षिमण्डोद्दिवद्वान्यास्लादीनि च ८

अम्बद्रव्यस्वस्य—आम, आमहा, बह्हह ( इंडू ), करोंदा, इसकी, अम्ब वेतल, कुवळ और वदर ( वेर के मेद ), अनार, विजीर, गण्डीर (समष्टिक, काकाम ) आंवळा नन्दीतक (तृत), जळलोटक (कालमेच ), निस्तु, ऐरावतक (नारंगी ), विन्तिडीक ( अमले ), कचा आम और धन्वन (धामन), दन्तशट (केंग) के फल,आमातक, अश्मन्तक (कचनार का मेद) और चांगेरी (धाक) इनके पचे, चारों प्रकार का इसकी, शुष्क आम, दोनों प्रकार के बेर, चार प्रकार की इसकी, (माम्य और जांगली शुष्क और आई मेद से चार प्रकार की) इनके पचे, आवण द्रव्य, ग्रुरा, श्वीवंरिक, तुपोदक, मेदक, मदिरा, मधु, सीधु, शुक्र, दही, मस्त्र, उदिवित , धान्याम्ळ आदि ।

एवामेनंविधानी चान्येषां चाम्छ-वर्ग-परिसंस्थातानामीषबद्रस्थाषां छेषानि खण्डशस्त्रेद्धिस्था भेद्यानि चाणुशो भेद्धिस्या द्रवैः स्थिराण्य-बिच्य साधियस्वोपसंस्कृत्य यथावत्तेल-वसा-मधु-मज्ज-लवण-फाणि तोपहितं सुखोष्णं वस्ति वात-विकारिणे विधिक्को विधिवदद्यादित्य-म्लक्तम्यः ॥ १३०॥

अम्बस्कन्य में गिने इन और इन के समान अन्य औषध द्रव्यों के टुकड़े इरके, ओटा छोटा चूर्ण बना कर सुरा-सीवीर आदि द्रवों से खिंचन करके डेग में रख कर पूर्व की मांति खिद्ध करना चाहिये। खिद्ध होने पर इसमें तेल, वसा, मजा, नमक, राव मिकाकर योड़ी गरम अवस्था में वातरोगी को विधिपूर्वक आस्थापन बस्ति देनी चाहिये। यह अम्बस्कन्य है ॥१३७॥

सैन्धव सौवर्षक कालविद्यः पाक्यानूप-कूष्य-वालुकेल-मौलक सामुद्र-रोमकौद् मिद्रौषर-पाटेयक-पाशुकानीत्वेवंप्रकाराणि चान्यानि लवण-वर्ग-परिसंख्यातानि, एतान्यम्लोपहितान्युष्णोदकोपहितानि वा स्तेहवन्ति सुस्रोध्णं वस्ति वात-विकारिणं विधिश्लो विधिवदद्यादिति लवणस्कन्धः । स्वणस्कृष्य — सैन्यव, शीवर्चक, काळविड्, पानय (पाक द्वारा तैयार किया) कृष्य (कुष्पी के आकार में यना ), बालुकेल (रेत में से बना ), मौलक (मृत्यों से बना ), सामुद्रिक, रोमक (साम्भर प्रदेश में उत्पन्न नमक ), औपर (ऊपर भूमि में उत्पन्न), पांगुज (धूली से उत्पन्न) पाटेयक (लवण भेद ) इस मकार के तथा अन्य लवण वर्ग में गिने हुए अन्त्रवर्ग से मिश्रित अधवा मस्म पानी से मिश्रित पृत तेल आदि स्नेहों से बनी मुलोष्ण बस्ति को वात-रोगी के लिये विचिष्यंक देना च्यांटिये! यह लवणस्कन्य है ।।१३८॥

पिप्पती-पिप्पतीमूळ-इस्तिपिप्पजी--चव्य-चित्रक-शृङ्गवेर-मरिचाज-मोदार्द्रक-विडङ्ग-कुस्तुम्बुक-पीळ-ते जोवत्ये आ-कुछ-भज्ञानकास्थि-हिंगु-कि क्रिम-मूळक-सर्चप-छग्जन-करख-शिम्क-व्य-पुष्प-भूस्तृण सुमुख-सुरस-सुठे रकाजक-गण्डीर-काळमाळक-पणास-खनक-फणिजक-छार-मूत्र-पित्ताना-मेवंविधानां चान्येषां कटुक-वर्ग-परिसंख्यातानामीषधद्रव्यस्यां छोचानि खण्डसर्छेर विस्वा भेचानि चाणुशो भेद्यित्वा गोमूत्रेण सह साध्यि-न्वोपसंस्कृत्य यथावन्मधु-तैळ-ळवणोपहितं सुस्तोष्णं वर्ति श्ळेष्मविद्या-रिणे विधिक्को विधिवद्यादिति कटुकस्कन्यः॥ १३६॥

कटुक स्कृश्य—िष्यली, विष्यलीमूल, गजविष्यली, चिविका, चीता, सौंठ, मरिच, अजवायन, आर्द्रक (अदरल), वायविद्या, हरा धितया, पीलु, तेजवला, इलायची, कूठ, भिळावा, हींग, देवदारु, तूर्जी, करती, कहतुन, करंज, शोमाजन, मीठा सहजन, खुरासानी, अनवायन, ( लरपुष्पा, वन सुख्सी), कचूष, सुमुख, सुरस, अर्जक, काण्डीर, कालमालक, पर्षास, खबक, फणिय्जक, ( ये सब दुलसी के मेद हैं, ) खार, मूत्र और विस्त ।

ये तथा अन्य कटुर्बा में मिने हुए द्रव्यों को कूट पात कर बामून के खाथ पका कर, मधु, तेल और लवण से मिश्रित करके मुखोष्ण बस्ति को रेज्या रोगों के लिये विधिपूर्वक देना चाहिये। यह कटुकस्कम्ब है।

चन्दन-नळद्-क्रवसाळ-नकमाळ-निम्ब-सुम्बुन्त-क्रटन-हरिद्रा-दाहर-रिद्रा-मुस्त-मूर्वाकिरात-तिकक-क्रदुरोहिणी-प्रायमाणा-कारवेलिका-करीर-करबीर-केनुक - कठिलक-मृष-मण्डूकपणी-कर्काटक-वार्वाकु-कर्कश-काक-गाची-काकोदुम्बरिका-सुष्व्यविषिष-पटोळ-कुळक-पाठा-गुङ्कची वेत्राप-वेतस-विकङ्कत-बकुळ-सोमबन्क-सप्तपण-सुमनाकोवन्गुज-बचा-तगरागु-ह-वाळकोशीराणामेवंविषानां चान्येषां तिक्कर्गपरिसंख्यानानामोषचट्ट-व्याणां लेखानि खण्डसस्लेद्यित्वा भेषानि चाण्युभो भेद्यित्वा प्रक्षाल्य पानीयेनाश्यासिच्य साथयिरवोषसास्त्र व्याचनम्बुन्तेळलवणोपहिन सुखोष्णं बस्ति ग्रेष्मविकारिणे विधिवद्दवात् । शीतं तु मधुसपिंभ्योसुपसं-स्कृत्य पित्तविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्दवादिति तिकास्कृषः ॥१४०॥

तिकरकन्य—चन्दन, उधीर, कृतमाळ, नाटा करख, निम्ब, तुम्बर, कूझ, धल्दी, दाबहल्दी, मुस्ता, मूर्या, विरायता, कुटकी, नायमाणा, करीर, करबीर, पत्यू, कर्कटक (करेळा), वांधा, मण्डूकपणी, कांकरीळा, वेंगन, परवळ, काको दुम्बर, मकोय, करेळा, सुषवी ( जंगळी करेळा), अतीथ, परवळ, कुणक ( परकळ का सेद ), पाटा, मिळीय, वेंत का अवभाग, अम्बन्देतस, कुंन, मीळसरी, वेवेत खदिर, सप्तपणं, चमेळी, आक, बावची, विभाज, तार, अगक, उधीर, इन द्रन्यों को वा तिक्क वर्ग में गिने हुए अन्य ओषध द्रव्यों को कूट पीळ कर पानी से घो कर पानी के साथ पूर्वत्त विधि से पाक करना चाहिये। सिद्ध होने पर इसमें मधु, तेळ और नमक मिळाकर हळके गरमबस्ति को विधिपूर्वक रूपेम रोगी के लिये देना चाहिये। धीतळ होने पर मधु और धी मिळा कर पिच रोगी को देनी चाहिये। यह तिकरक व्यक्ट हाने पर मधु और धी मिळा कर पिच

प्रियंग्बनन्ताम्रास्थ्यम्बष्टको-कट्बङ्ग-लोध- मोचरस-समङ्गा-धातकी पुष्प-पद्म-पद्मकेशर-जम्ब्वाम्-त्वकृशक-वटक-पीतनोदुम्बराइवस्य-भङ्गात-काश्मन्तक-शिरीप-पुष्प-शिश्रपा-सोमवल्क-तिन्दुक-पियाल-वदर-खदिर-सप्तपर्णश्चकणे-स्यन्दनार्जुनासनारि मेदैलवालुक-परिपेलव-कदम्भ शान्त्वकी-जिङ्ग्वनी-काश-कश्चेकक-राजकशेषक-कट्फल-वंश-पद्मकाशोक-शाल धव-सर्ज-भूज-शण-लरपुष्पा-पुरशमी-माची-कवरक-तुङ्गाजकणोश्चकण-स्पूर्जक-विभोतक-कुम्भी-पुष्कर-बीज-विस-स्र्णाल-ताल-खर्जूर-तरूणामे-वंविचानां चान्येषा कथायवर्गपरिसंख्यातानामोषभ्वत्रक्र्यणां लेखानि खण्डस्टल्डवंयत्वा भेद्यानि चणुशो भेद्यत्वा प्रक्षात्य पानीयेन सह साधयिन्वोपसंस्त्रत्य यथावन्मधुतेलल्लकणोपितं सुल्लोष्ट विचिन्नो विधिवद्यान्।शीतं तु मधुसर्विक्यीमुपसंस्त्रत्य विकारिणे विधिन्नो विधिवद् दृथादिनि क्यायस्कन्धः १४१।।

कथाय स्कम्ध—फूल प्रियंगु, अनन्तमूल, आम की गुठली, पाठा, स्थोनाक, लोध, मोचरस, मंजीठ, धाय के फूल, पदा, कमल को केशर,जायुन, आम, पिळ-खन, बड़, क्यीतन, गुरुर, पीपल, मिलावा, पापाणभेद, सिरस, शीकाम, लेर, तिन्दुक, पियाल, बेर, लेर (लाल), सप्तपण, अश्वकणं (पलाध), तिनिश, अर्जुन, असन, विट्, लदिर, तेजबल, केवर्त्तपुत्ता, कदम्ब, शल्लकी, जिमाण, कास, कसेक, राजकसेक, कायफल, यांस, पदाल, अशोक, साल, घन, सर्व, प्रांचित, युनाग, शाल मेद, यहा

हाल, तिन्दुक, बहेदा, कायफल, कमल गष्टा, विस, मृणाल, ताद, खजर, धीकार इन या कथाय धर्म में मिने हुए अन्य द्रव्यों को कृट पीस कर पानी से धो कर पानी के साथ पूर्ववत् पकाना चाहिये। सिद्ध होने पर मधु-तेल और लवण मिलाकर विविध्वक स्लेप्सा के रोगी को कवोष्ण बस्ति देनी चाहिये। शीतल होने पर धी और शहद मिला कर पिचविकार के रोगी को देना चाहिये। यह कवाय स्कन्य कह दिया।।१४२॥

तत्र ऋोकाः—षड्वर्गाः परिसंस्थाता य एते रसभेदतः ।
आस्थापनमभित्रस्य तान् विद्यास्तावयौगिकान् ॥ १४२ ॥
सर्वशो हि प्रणिहिताः सर्वरोगेषु जानता ।
सर्वान् रोगानियन्छन्ति गेश्य आस्थापनं हितम् ॥ १४३ ॥
येषां येषां प्रशान्त्यर्थं ये ये ते परिकीर्तिताः ।
द्रव्यवर्गा विकाराणां तेषां ते परिकीपनाः ॥ १४४ ॥
इत्येतें षडास्थापनस्कन्या रसतोऽनुविभव्य व्याख्याताः ।

आस्थापन बस्ति के अभिग्राय से रतों के मेंद से जो ये छः वर्ग कहे हैं, हन छः स्कन्वों को आस्थापन बस्ति से अच्छे होने वाले अन रोगों में लागू होने बाले समझने चाहिये। क्योंकि दोव, दृष्य, देश, काल, मात्रा आदि की अपेक्षा करके औवध-उपयोग को जानने वाले वेच द्वारा जिन रोगों के लिये आस्थापन विधि हितकारी है, उन रोगों में प्रमुक्त किये हुए यह छः वर्ग सब रोगों का धमन करते हैं। जिन जिन विकारों की शास्ति के लिये जो जो द्रम्यवर्ग नहीं कहे हैं, वे २ उन २ रोगों को कुपित करते हैं, शास्त नहीं करते। इस प्रकार से छः आस्थापन-स्कन्थों को रखों के अनुसार विभाग करके कह दिया॥१४२-१४४॥

तेश्रयो भिषम्बुद्धिमान् परिसंख्यातमपि यदाद् दृश्यमयौगिकं मन्येत तत्तद्यकर्षयेत्, यदाच्यानुक्तमपि यौगिकं वा मन्येत तत्तद् विद्ध्यात्। वर्गमपि वर्गेणोपसंस्त्रजेदेकमेकेनानेकेन वा युक्ति प्रमाणीकृत्य। प्रच-रणमिन भिक्षकस्य बीजमिन कर्षकस्य सूत्र' बुद्धिमतामल्पमप्यनल्पश्चा-नायतनं भवति। तस्माद् बुद्धिमतामूहापोहवितकाः। मन्दबुद्धेस्त् यथोकानुगमनमेन श्रेयः। यथोक्तं हि मार्गमनुगच्छन् मिषक् संसाध-यति वा कार्यमनतिमहत्त्वाद्वा निपातवत्यनतिहस्वत्वादुवाहरण-स्येति॥ १२४।।

बुढियान् वैद्य इन वर्गों में गिने हुए जिस इस्य को अयोगिक समझे उसको निकास देवे और न कहे हुए जिस इस्य को योगिक समझे उसको इनमें मिला कैवे। युक्ति के अनुसार दोष-दृष्य की विवेचना करके एक वर्ग को एक, अधवा अनेक बर्ग के साथ मिठा कर प्रयोग करे ! मिलुक के विचारने के समान और कियान के बीज की तरह यह अला कथन भी लुद्धिमानों के लिये वका जानपद है, क्योंकि लुद्धिमान व्यक्ति जहापोह (यह इस प्रकार है, यह इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार के तर्क) और वितर्क प्रमाण-युक्ति में लुखक होते हैं। मन्द- लुद्धि वाले व्यक्ति को कथनानुसार ही कार्य करना अयस्कर है। क्योंकि इस प्रकार का मन्द लुद्धि काला मियक, उपदेश के न बहुत संखित और न बहुत विस्तार होने से, विना जहापोह के भी यथोक्त मार्ग का अनुसरण करता हुआ कार्य में सफक्रमा प्राप्त कर लेता है। १२४॥।

अतः परमजुवासनद्रव्याण्यजुव्याख्यास्यन्ते—अजुवासनं सु स्नेह् एव । स्नेहस्तु द्विविधः—स्यावरो जङ्गभारमकश्च । तत्र स्थावरात्मकः स्नेहस्तैलमतेलं च । तद् द्वयं तैलमेव कुरवोपदिश्यते, सर्वतस्तैलपाः धान्यात् । जङ्गमारमकस्तु—वद्या, मञ्जा, सर्विरिति ॥ १४६ ॥

तेषां तु तैळ-वसा-मञ्ज-सर्पिषां तुयथापूर्वं श्रेष्ठं वात-इळेब्न-विकारे-व्यत्रवासनीयेषु, यथोत्तरं तु पित्तविकारेषु, सर्व एव वा सर्वविकारे-व्यपि च योगमुषयान्ति संस्कारविशेषादिति ॥ १४७॥

इसके आगे अनुवासन द्रव्यों की व्याख्या करेंगे। अनुवासन का अर्थ स्नेह है। स्तेह दो प्रकार का है स्थावर और जंगम। इनमें स्थावर स्तेह दो प्रकार का है। जैसे—तैल (विलों से उत्पन्न हुआ) और अतैल (विलों से न उत्पन्न हुआ), इन दोनों को तैल शब्द से ही कह देते हैं, क्योंकि सब तैलों में तिल के तैल की ही प्रधान है। जांगम स्तेह बसा, मज्जा और वर्षि (धी) हैं। तैल, बसा, मजा और वी इन में पूर्व की वस्तु उत्तर वस्तु से भेष्ठ है अर्थात् वी से मजा, मजा से वसा और वसा ते तैल भेष्ठ है। यह नियम वात और कक्त के विकारों के लिये है। जित्त जन्म विकारों में उत्तरोत्तर वस्तु (तैल से बसा; वसा से मजा और मजा से घी) श्रेष्ठ है। अथवा सब ही स्तेह सब रोगों में विशेष संस्तार से (उस उस दोबहर हम्य के सहयोग से) उपयुक्त वन जाते हैं। १४६-१४७।

शिरोषिरेचनद्रव्याणि पुनरपामार्ग-पिप्पली-मरिच-विडङ्ग-शिमुशि-रीच-क्रस्तुम्बुरु-पित्वजाव्यज्ञमोत् - चार्ताकी - पृथ्वीकेळा-इरेणुका फला-नि च । सुमुख-सुरस-कुठेरक-गण्डीरक-काळमाळक-गणीत-क्षवक-फणि-ज्ञक-इरिट्रा-शृक्षनेर-मूलक-ळग्रुन-तर्कारी-सर्वप-पन्नाणि च, अर्काळक-कृष्ठ-नाग्वन्ती-चचा-मार्गी-इवेता-क्योतिव्यती-गवाक्षी-गण्डीर-पुव्यी-वृक्षिकाळी-वयस्थातिविचा-मूळानि च, इरिट्रा-शृङ्कवेर-मूळक-ळग्रुन- कन्दाश्च, लोध-मदन-सप्तपर्ण-निम्बार्क पुरुशणि च, देवदार्वगुरु-सरस्र-शक्षकी जिङ्गिन्यसन-दिंगु-निर्यासाश्च, वेजोववी-बराङ्गङ्कदी-शामाञ्चन-वृहती-कण्टकारिका-स्वचः।

शिरोबिरेचन द्रव्य—अपामार्ग, पिपली मरिच, वायबिडंग, शोमांजन, विरस, हरा धनिया, बेलिगिरी, आजवायन, काला जीरा, वार्ताकी, वड़ी हलायची, छोटी इलायची, रेणुका इनके फल, सुमुख, सुरस, कुटेरक, गण्डीर, कालमालक, पर्णास, खबक, फणिकक (तुलसी के मेर), हल्दी, सीठ, मूली, लहमुन, जयन्ती और सरसी इनके परो। आक, लाल फूल का आक, कुठ, नागवला, बच, अपामार्ग, मालकंगनी, इन्द्रायण, रामठ, मधुक्कि। (सीफ), इश्वकाली, बाखी, और अतीस इनके मूल। इन्द्री, आर्टक, मूली और लहमुन इनके कन्द्र। लोग, कैनफल, समपणीनीम और आक इनके फूल। देवराह, अगर, शलकी, सरलक्क्ष, समपणीनीम और आक इनके फुल। देवराह, अगर, शलकी, सरलक्क्ष, समपणीनीम और हींग इनका गोद, तेजगल, दालचीनी, हेंगुदी, शोमांजन, बड़ी कटेरी और छोटी कटेरी इनकी छाल।

इति शिरोविरेचनं सप्तविधं फल पत्र मूल-कन्द-पुष्प-निर्यास-स्वगा-श्रयभेदात् । छवण-कटु-तिक्त-कषायाणि चेन्द्रियोपशयानि तथाऽपरा-ण्यतुक्तान्यपि द्रव्याणि यथायोगविद्दिनानि शिरोविरेचनार्थमुपदिस्य-न्त इति ॥ १४=॥

शिरोविरेचन ® सात प्रकार का है — फल, पत्ते, मूल, कन्द, पुष्प, निर्यात (गोद) और त्वचा भेद से। लवण, कट और तिक एवं, कषाय ये रस इन्द्रिय चल्लु आदि को शान्त करने वाले हैं; उपधातक नहीं है। इस प्रकार के अन्य यहां पर न गिने हुए, द्रव्यां का दोष दृष्य की अपेखा से योग के लिये अनुकुछ जानकर शिरोविरेचन कार्य में उपयोग कर लेना चाहिंगे ॥१४८॥।

तत्र ऋोकाः — छक्षणाचार्यशिष्याणां परीक्षाकारणं च यत् ।
अध्येयाध्यापतिविधिः संभाषाविधिरेव च ॥ १४६ ॥
षड्भिरूनानि पद्धाशद्वादमागेपदानि च ।
पदानि दश चान्यानि कारणादीनि तत्त्वतः ॥ १५० ॥
संप्रश्नश्च परीक्षादेनीविको वसनादिषु ।
भिषाज्ञतीये रोगाणां विसाने संप्रदर्शितः ॥ १५९ ॥
बहुविधिमद्दमुक्तमर्थेजातं बहुविधवाक्यविचित्रमर्थकान्तम् ।

 सुश्रुत में आउ प्रकार के शिरोविरेचन द्रव्य माने हैं। इनमें आठवां 'सारा गिना है। बहुविधशुभग्रञ्दसंधियुक्तं बहुविधवादनिपृदनं परेपाम् ॥१५२॥ इमा मितं बहुविधहेषुसंश्रयां विजज्ञिवान्पर्मतवादसूदनीम् ।

न सज्जते परवचनावमदेनैने शक्यते परवचनैश्च मर्दितुम् ॥१४३॥ दोषादीनां तु भावानां सर्वेषामेव हेतुमत्।

मानात्सम्यग्विमानानि निरुक्तानि विभागशः ॥ १५४ ॥

शास्त्र, आचार्य और शिष्य की परीक्षा, परीक्षा का कारण, अध्ययन और अध्यापन विधि, (शिष्य-आचार्य विधि ), तद्विद्य संभाषाविधि, चवालीन वाद मार्ग, कारण, करण आदि दस पद, समन आदि परीक्षार्य, परीक्षा के प्रकार, तथा नी प्रकार हुए होग-भिष्यम्जितीय अध्याय में भगवान् आत्रेय ने पूर्ण रूप से कह दिये हैं।

बहुत प्रकार के वाक्यों से निचित्र, अर्थ में सुन्दर, बहुत प्रकार के शुम शब्दों की संधि योजना से बनाये, दूसरों के बहुत प्रकार के बाद को हटाने वाले नाना तस्त्र यहां पर भगवान् आत्रेय ने कहे हैं।

नाना प्रकार की युक्ति से युक्त, दूनरों के मत को निराक्तण करने वाली, यहां पर कही इस बुद्धि को जान कर वेंद्य, दूनरों के वचनों का विमर्दन करने में समर्थ होता है। दूनरों के वचनों से पराजित नहीं हो एकता है। इनके ज्ञान से वैद्य सभा में वाक्चातुर्य से दूसरों को परास्त करता है, उनसे पराजित नहीं होता।

विमान स्थान की निकक्ति-

दोष आदि सब भावों के युक्तिपूर्वक समस्त मान, एक एक करके कह दिये हैं। दोप आदि का विशेष रूप से मान अर्थात् ज्ञान 'विमान' है। इस विमान का यहां पर उपदेश किया है, इसिंख इसको विमान स्थान कहते हैं।

इत्यन्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोगभिषश्चितीयः विमानं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

इति विमानस्थानं समाप्तम् ।



## लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रणासन अकादमी, पुस्तकालय Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Library स्मसूची MUSSOORIE

अवाध्ति स**॰** Acc. No... ......

कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनौंक या उससे पहले वापस कर दे।

Please return this book on or before the date last stamped below.

| दिनाक<br>Date | उधारकर्ता<br>की सख्या<br>Borrower s<br>No | दिनाक<br>Date | उधारकर्ना<br>की संख्या<br>Borrower's<br>No |
|---------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
|               |                                           |               |                                            |
| _             |                                           |               |                                            |
|               |                                           |               | _                                          |
|               |                                           |               |                                            |
|               |                                           |               |                                            |



H

## 14071

615-536 LIBRARY

चरक अ<u>ण</u> - 1

LAL BAHADUR SHASTRI

National Academy of Administration
MUSSOORIE

## Accession No 12 5794

- Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required
- An over due charge of 25 Paise per day per volume will be charged
- 3 Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian
- 4 Periodicals Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library
- 5 Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower

Help to keep this book fresh, clean & moving